



marure Prantiga Sanataudhoraeu. Prilimishi sabha

Jook Aus

### हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका

द्वितीय खण्ड 'ख' विभाग

ह्या है होंग विद्यात करमी - योग परिहार सम्पादक एवं माध्यकार — विद्वीथी-पथिक पं० मोतीलाल शम्मी भारद्वाजः (गीड़)

> प्रकाशक-सेठ सूरजमल जालान स्मृति-मन्दिर पुस्तकालय नं० १८६ चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता।

प्रथम संस्करण ]

वि० सं० १६६८

[मूल्य ध्र

प्रकाशक— सेठ सूरजमल जालान स्मृति-मन्दिर पुस्तकालय नं॰ १८६ चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता

#### [ सर्वाधिकार सुरक्षित ]

सुद्रक—
भगवतीप्रसाद सिंह
न्यू राजस्थान प्रेस,
७३ ए, चासाधोबापाड़ा स्ट्रीट,
कळकत्ता

### हेर शब्द

वैदमूर्त्त पं० मोतीलाल शास्त्री द्वारा प्रणीत गीताविज्ञान-भाष्य-भूमिका के द्वितीय खण्ड के लिये "दो शब्द" लिखने की घृष्टता हमें करनी पड़ रही है। हमारे इस प्रयास को घृष्टता न कह यदि पागलपन कहा जाय तो विशेष उपयुक्त होगा। क्योंकि हमारे सरीखे विद्या बुद्धि वाले मनुष्यों के लिये पं० मोतीलाल सरीखे विद्वानों की पुस्तकों के लिये दो शब्द लिखने की चेष्टा करना पागलपन नहीं तो क्या है १ किन्तु हमारा यह पागलपन क्षम्य है और इसके कारण हैं।

आज से प्रायः दो-ढ़ाई वर्ष पूर्व पं० मोतीलालजी शास्त्री से हमारा शाक्षात् हुआ था। उनके व्याख्यानों एवं उनके अन्दर लिपे हुये व्यक्तित्व को देखकर हमने उन्हें एक बढ़ा पागल सममा था। क्योंकि होश-हवास दुरुस्त रहते हुये क्या कोई भी मनुष्य आजकल के दिनों में वेदतत्त्व सरीले नीरस विषय को लेकर उसके जीणोंद्वार के उद्देश्य से बिना किसी सहायता एवं सहारे के इतना बड़ा बोम अपने सिर पर उठा सकता है १ किन्तु पंडितजी ने इतने बड़े बोम को केवल उठाया ही नहीं प्रत्युत् हमें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि आपने उसके एक अंश की पूर्ति भी कर डाली है। १५-२० वर्षों तक लगातार श्री गुरुचरणों में बैठ कर सतत् अध्ययन के साथ-साथ आपने वैदिक विज्ञान सम्बन्धी साहित्य पर इसी उम्र में (आप की उम्र यही ३०-३२ वर्ष की होगी) प्रायः ५०-६० हज़ार पृष्ठ लिख भी डाले हैं जिनका प्रकाशन अपेक्षित है। साथ-साथ अपने इस संचित ज्ञान-भंडार का प्रचार सर्व साधारण में करने के लिये जगह-जगह पर आपने व्याख्यान देने भी आरम्भ कर दिये हैं और इस उद्देश्य से कष्ट

<sup>9—</sup>जयपुर निवासी स्वर्गीय मधुसुदनजी ओमा, जिनका देहांत हाल ही में जयपुर में हो गया, कहा जाता है कि वैदिक-विज्ञान के अपने समय के आप एक ही विद्वान थे और अपना सारा जीवन आपने वैदिक रिसर्च में ही बिता दिया। उन्हीं ओमाजी को एक मात्र देन पं॰ मोतोलालजी शास्त्रों हैं।

२ — आपने अवतक वम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, बनारस इत्यादि स्थानों में धारावाहिक रूप से महीनों तक व्याख्यान दिये हैं।

साध्य यात्रायें भी की हैं। हमने देखा यह तो पागळ ही नहीं वरश्व भयंकर पागळ है जो अवाधगति से किसी भी विन्नवाधा की परवाह किये बिना अपने महान् उद्देश्य-प्राप्ति में संलग्न है और इसे सम्भव सममता है। ऐसे पागळ के संसर्ग में आने से हम पर भी पागळपन का असर होना स्वाभाविक था और उस पागळ के स्वप्न को पूरा करने के ळिये हम भी पागळ हो उठे।

मित्रों ने कहना शुरू किया 'ऐसे जटिल साहित्य के प्रकाशन से लाभ ही क्या। पचास २ हजार पृष्ठ पढ़ेगा ही कौन'। हम सुनते थे और हंसते थे। वे हमें पागल सममते थे और हम उन्हें पागल सममते थे। रूपये-आने-पाई में मशगूल रहने वाले उन भोले दोस्तों को यह पता नहीं कि आज तक संसार के साहित्य में करोड़ों २ पृष्ठ प्रकाशित हो चुके हैं और हो रहे हैं और लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। वे सब पढ़ने वाले पागल हैं। और हमारे इस साहित्य को पढ़ने वाले भी कुछ पागल अवश्य मिल जायंगे। दुनिया में सभी तो लक्ष्मी के वाहन नहीं हैं। कुछ सरस्वती के पुजारी भी हैं जिनके अध्ययन के बल पर आज की यह दुनिया और उसके आधुनिक साधन अवलिक्त हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं कि पंडितजी के इस साहित्य के पीछे भी आज भारतवर्ष में पागलों की कमी नहीं है। वे ही पागल इस साहित्य को पढ़ेंगे।

हमें इतनी आशा तो है। लेकिन यदि जर्मनी के उन विद्वानों का उदाहरण हमारे इन भोले दोस्तों के सामने रखें जिन्हों ने अपना सारा जीवन जर्मनी सरीखे देश में हमारे वेदों के अध्ययन में बिता दिये हैं तो वे सचमुच में पागल हो जायंगे। आज जर्मनी सरीखे देश में हमारे वेदों का प्रकाशन हो रहा है। वेदों के प्रामाणिक संस्करण के लिये आज हमें जर्मन विद्वानों का मुँह देखना पड़ रहा है। वहां भी उनका धारावाहिक अध्ययन करने वाले लोग हैं और आज वहां वेदों के अध्ययन एवं प्रकाशन के लिये लाखों मार्क सालाना खर्च किये जा रहे हैं। तो क्या हमें हमारे वैदिक विज्ञान को पढ़ने वाले लोग यहां नहीं मिलेंगे। कितना बड़ा पागलपन है। अस्तु,

हमने औरों के साथ महसूस किया कि हमारे भारतीयत्व एवं उसके अस्तित्व के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पंडितजी के द्वारा प्रतिपादित यह साहित्य प्रकाशित किया जाय; क्यों कि पश्चिमीय विचारघारा के संघर्ष में आये हुये मस्तिष्क को सिवाय पंडितजी की प्रणाली के और कोई दूसरी प्रणाली अपने धार्मिक गृढ़ तत्त्वों को हृद्यंगम नहीं करा सकती। जहां हमारा प्राचीन पंडित समुदाय विभिन्न दैनिक एवं धार्मिक कृत्यों में केवल विधि एवं निषेध की आज्ञा देकर चुप हो जाता है वहां उसी वस्तु के "क्यों और कैसे" का वैदिक-ज्ञान खुलासा करता है जिसकी आज हमें अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि आज

अव वह समय नहीं रहा जब हम बिना कारण जाने किसी कार्य्य को करना शुरू कर दें, और उस कारण को हम तबतक नहीं जान सकते जब तक हम ज्ञान के आधारभूत वेदों को अपना सहारा न बनावें।

इसी उद्देश्य को छेकर हम ने मोछी उठाई और ७-८ हजार रुपये इकहें भी किये छेकिन फिर देखा कि यह तो समुद्र में विन्दु के बराबर भी नहीं है। इस विशाल साहित्य को समु-चित रूप से सम्पादित कर प्रकाशित करने में कम से कम एक लाख रुपये अपेक्षित हैं। इतनी बड़ी रकम मांग कर कहां तक पूरी करें। यह कार्य्य तो तभी सम्भव हो सकता है जब कोई लक्ष्मी का लाड़ला वर-पुत्र हमारी तरह इस साहित्य के पीछे पागल हो जाय। और पर-मात्मा की असीम अनुकम्पा से हमारे श्रेष्टतम नागरिक श्रीयुत् बंशीधरजी जालान (सूरजमल नागरमल) के रूप में हमें एक ऐसा पागल मिल भी गया। आज इसी पागल गोष्टी के पागलपन के फलस्वरूप हम श्रीयुत् बंशीधरजी की ओर से यह प्रथम-पुष्प उदार पाठकों की सेवा में भेंट कर रहे हैं।

इस नवीन-योजना के अनुसार यह निश्चय किया गया था कि कलकते के आस-पास ही किसी निर्जन-स्थान में एक 'वैदिक-विज्ञान-आश्रम' की स्थापना की जाय जहां पंडितजी रह कर अपनी ही तरह के छुछ विगड़े दिमाग वालों को इकट्ठा कर अध्ययन का कार्य्य करें तथा साथ-साथ प्रन्थ-प्रकाशन का कार्य्य भी करते रहें। साल में महीने-दो-महीने भारत के विभिन्न स्थानों में व्याख्यानों का सिलसिला जारी रहेगा ही। किन्तु कुछ तो श्रीयुत् बंशीधरजी के अस्वस्थता के कारण बाहर रहने की वजह से, कुछ कलकत्ते के आसपास आश्रमोपयुक्त स्थान के न मिलने के कारण तथा कुछ पंडितजी के पागलपन को कलकत्ते का वातावरण अनुकूल नहीं जैचने के कारण यह योजना अभी तक कार्य रूप में परिणत नहीं की जा सकी। परमात्मा जाने कभी यह कार्य रूप में परिणत भी होगी। परन्तु यह पौधा राजस्थान की मरुभूमि को छोड़ कर बंगाल की युजलाम्-युफलाम् भूमि में पनपता हुआ नहीं दीखता। फिर भी हम से जहां तक बन सकेगा उसे यहीं से सींच कर बड़ा करने की कोशिश करेंगे।

कलकत्ता, चैत्र, सं० १६६८ वि० विनीत-वेणीशंकर शम्मी गंगाप्रसाद भोतिका

## हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका

द्वितीयखण्ड 'ग' विभाग

### ब्रह्मकर्मपरीका की संजिप्त

| ब्रह्म-कम्मेपरीक्षा                                     |     |     | 5-508 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| <b>*</b> —विषयप्रवेश                                    | *** | ••• | 9     |
| १—दशवादरहस्य                                            | ••• | ••• | *     |
| २—विद्वानों की वादचतुष्ट्यी                             | 411 |     | 40    |
| ३—सिद्धान्तियों का सिद्धान्तवाद                         | ••• | ••• | 30    |
| विषयप्रवेश                                              |     |     | 4-8   |
| क - ब्रह्म-कर्स्म, तथा ज्ञान-क्रिया का तात्त्विक स्वरूप | ••• |     | 8     |
| १ —द्शवादरहस्य—                                         |     |     | ¥-8E  |
| क—सृष्टिमुलक १० मतवादों का संक्षिप्त परिचय              |     | ••• | *     |
| ख—विज्ञानेतिवृत्तवाद (१)                                | ••• | *** | 9     |
| ग—सदसद्वाद (२)                                          | ••• | ••• | 88    |
| घ—रजोवाद (३)                                            | 000 | ••• | २२    |
| ङ-व्योमवाद (४)                                          |     | •   | र४    |

| च-अपरवा                    | द ( ४ )                  | •••               | 1   | २६         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----|------------|
| छ—आवरण                     | वाद (६)                  | •••               | ••• | २८         |
| ज-अम्भोव                   | ाद (७)                   | •••               | *** | ३३         |
| म-अमृतमृत                  | युवाद (८)                |                   | ••• | ३६         |
| घ—अहोरात्र                 |                          |                   | ••• | 38         |
| ट—दैववाद                   | ( 90 )                   |                   |     | 88         |
|                            | मूलक संशयवाद (११)        | ***               | ••• | 88         |
|                            | 一种证明 100                 |                   |     |            |
| २—विद्वानों र्क            | ो वादचतुष्टयी—           |                   | પૂ  | SO-0,      |
| क—त्रिसत्य                 | बाद (१)                  |                   | ••• | ko         |
| ख—द्विसत्यव                |                          |                   | ••• | 45         |
| ग—असद्वाद                  |                          | • •••             |     | <b>{</b> 8 |
| घ—सद्वाद (                 |                          | ••• .             |     | ७१         |
|                            |                          |                   |     |            |
| ३—सिद्धान्तिय              | र्गे का सिद्धान्तवाद—    | _                 | 30  | -\$08      |
|                            | तवाद का आविर्भाव         |                   |     | 30         |
|                            | तवाद और गीता             | •••               | ••• | 58         |
|                            | म्मत ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा |                   | ••• | 03         |
| घ—पारस्प                   |                          |                   | ••• | £3         |
| ङ—विरोधप                   |                          | the first of many | ••• | 03         |
|                            | ाचक प्रणव                | •••               |     | 23         |
| छ— द्वैतपरी                |                          | •••               | ••• | 800        |
|                            | ्<br>त्रिकर्म्मप्रदर्शन  |                   | ••• | १०४        |
|                            |                          |                   |     |            |
| मा—ध्रुतसम्<br>च—श्रुतिसम् |                          |                   |     | 909        |
|                            | नम्यय<br>ाद् का अभिनिवेश |                   |     | ११६        |
|                            | ग सम्बन्ध                |                   |     | १२१        |
| ०—।पलक्ष                   | ग राम्भाग्य-             |                   |     | १२१        |

| ड—तत्त्वद्वयी के नियतभाव            | ••• | ••• | १२४ |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| ढ - वेद्प्रतिपादित त्रिब्रह्मसंस्था | ••• | ••• | १२५ |
| ण-गीताप्रतिपादित त्रित्रह्मसंस्था   |     | ••• | १३१ |
| त-अद्वैतवाद् का समर्थन              |     | 000 | १३३ |
| थ—सनातनत्व और सनातनयोग              | ••• |     | १४७ |
| द-अभियुक्तों की सम्मति              | ••• | ••• | १५२ |
| ध—ब्रह्मकर्म्म के विविधक्तप         | ••• | ••• | १६६ |
| <b>*</b> —प्रकरणोपसंहार             | ••• |     | १७३ |

\* \*

\*

## हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका

द्वितीयखण्ड 'ग' विभाग

### ब्रह्मकम्मेपरीचा की विस्तृत

| विषय                                     | पृष्ठसंख्या | विषय                             | पृष्ठसंख्या                             |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| विषय प्रवेश—                             | 8-8         | १२ आत्मा के तीन व्याप्तिस्थान    | 3                                       |
|                                          |             | १३ आत्मपरीक्षा के तीन प्रकरण     | 8                                       |
| क-ब्रह्मकर्म, तथा ज्ञानिक्रया का         |             | १४ ब्रह्म-कर्मापरीक्षा का उपक्रम | "                                       |
| तात्त्विक स्वरूप                         | 6-8         |                                  | 0.00                                    |
| १ आत्मकत्याण, और गीताशास्त्र             | 9.          | १-दश्चादरहस्य-                   | म-8इ                                    |
| २ समष्टि, व्यष्टिपरीक्षा                 | 2)          | क-सृष्टिमूलक १० वादों का संक्षि  | प्र                                     |
| ३ आत्मा के दिव्य रूप                     | "           | परिचय                            | ५-६                                     |
| ४ आत्मा के लौकिक रूप                     | "           | १ विस्वमूलजिज्ञासा               | 4                                       |
| ५ ब्रह्म-ज्ञान-कर्म्म-क्रिया का पर्य्याय | सम्बन्ध २   | २ तात्त्विक ज्ञान की शिथिलता     | "                                       |
| ६ 'समं ब्रह्म'                           | ,,          | ३ आद्युग, और मतवाद               | "                                       |
| ७ दिव्यकर्मा                             | 2)          | ४ दार्शनिक दृष्टि और मतवाद       | n                                       |
| ८ ब्रह्मोद्भवकर्म                        | "           | ५ साध्ययुगकालीन मतवाद            | n                                       |
| ९ ब्रह्म-क्रम्म का ज्ञान-क्रिया से प     | ार्थक्य ३   | ६ 'पूर्वे देवाः' और मतवाद        | ę                                       |
| १० ब्रह्म-कर्म्स की साम्यावस्था          | "           | ७ मत और वाद                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| १९ ज्ञान-क्रिया की विषमावस्था            | "           | ् ८ वादतालिका                    | "                                       |

#### विषयस्ची

| विषय                                 | <b>पृष्ठसं</b> ख्या                     | विषय                           | पृष्ठसंख्या                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ख-विज्ञानेतिवृत्तवाद (१)             | w-88                                    | ३३ साध्यों का 'सद्वाद'         | 98                                      |
| ९ साध्य, और एकेव्नरवाद               | U                                       | ३४ सद्वादसमर्थक वचन            | 94                                      |
| १० साध्यों का प्रकृतिवाद             |                                         | ३५ साध्यों का 'अंसद्वाद'       | 95                                      |
| ११ मतवादों का सनातन संघर्ष           | ,                                       | ३६ नास्तिसार विस्व             | "                                       |
| १२ सत्तासमृष्टि, और विस्व            | "                                       | ३७ क्रिया की सर्वव्याप्ति      | ,,                                      |
| १३ 'अस्ति, जानामि' और विश्व          | "                                       | ३८ मूल, तूल की असद्रूपता       | "                                       |
| १४ अस्ति, जानामि की जटिलसमस्या       | c                                       | ३९ असद्वादसमर्थक वचन           | 19                                      |
| १५ ज्ञानाश्रित सत्तासिद्ध पदार्थ     | "                                       | ४० साध्यों का 'सदसद्वाद'       | 90                                      |
| १६ हमारा ज्ञान, और ईस्वरकल्पना       | n                                       | ४१ संसृष्टिमूला सृष्टि         | "                                       |
| १७ हमारा ज्ञान, और सत्ताकल्पना       | , ,                                     | ४२ द्विमूला सृष्टि             | "                                       |
| १८ सत्तावादी दार्शनिक                | "                                       | ४३ तत्त्वद्वयी का मिथुनभाव     | "                                       |
| १९ श्रुतिसमर्थन                      | 9                                       | ४४ सत्, असत् का सम्मिश्रण      | 37                                      |
| २० 'ज्ञांनपूर्विका सत्ता' और साध्यमत | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ४५ सदसद्वाद की विशेषता         | 96                                      |
| २१ ज्ञानीय कल्पना, और विस्व          | n ·-                                    | ४६ सदसद्वादसमर्थक वचन          | 33                                      |
| २२ ज्ञान का विजुम्भण                 | 90                                      | ४७ सत्, असत्, सदसत्वादों की    |                                         |
| २३ ईश्वर, और अन्तर्जगत्              | 33                                      | अवान्तर सात संस्था             | ,                                       |
| २४ प्रतीतिविशेष और विक्व             | 2)                                      | ४८ भाव, अभाव, भावाभाववाद       | 98                                      |
| २५ भाति, एवं प्रतीति                 |                                         | ४९ 'प्रत्ययविमर्शत्रयी (१)     | २०                                      |
| २६ ज्ञान की सर्वरूपता                | 99                                      | ५० 'प्रकृतिविंमर्शत्रयी' (२)   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| २७ क्षणिक ज्ञान, और विज्ञान          | o n                                     | ५१ 'तादात्म्यविमर्शत्रयी' (३)  |                                         |
| २८ 'विज्ञान का इतिवृत्त'             | de in                                   | ५२ 'अभिकार्यविमर्श्वत्रयी' (४) | , ,                                     |
| २९ 'विज्ञानेतिवृत्तवाद'              | 7 × 11                                  | ५३ 'गुणविमर्शत्रयी' (५)        | "                                       |
| ३० वादसमर्थक वेदवचन                  | 97-98                                   | ५४ 'सामज्जस्यविमर्शत्रयी' (६)  | ,                                       |
| ग-सद्सद्वाद (२)-                     | १४२२                                    | ५५ 'अक्षरविमर्शत्रयी' (७)      | 29                                      |
| ३१ सत्की प्रतीति                     | 98                                      | ५६ सप्तविमर्शपरिलेख            | 22                                      |
| ३२ असत् की अप्रतीति                  | "                                       | ५७ सप्तविमशीसिद्धान्तवरिलेख    | २१-२२                                   |

| विषय                           | पृष्ठसंख्या | विषय                        | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| घ-रजोवाद (३)-                  | २२२४        | ७९ वस्तु का बाह्यरूप        | २८          |
| ५८ रजोगुण का सृष्टिमूलत        | २२          | ८० पद-अर्थ-पदार्थ           | ,,          |
| ५९ कियाशोल गुण, और सृष्ठि      | ,,          | ८१ तमोगुण, और भौतिकसर्ग     | 79          |
| ६० 'रजः, रजांसि'               | २३          | ८२ आवरण और 'वयुनं'          | 99          |
| ६१ रजोवादसमर्थक वचन            | 23-28       | ८३ 'वयुनावित्'              | 33          |
| ङ—ज्योमवाद (४)—                | २४-२६       | ८४ 'वयुनानि विद्वान्'       | "           |
| ६२ वाङ्मयरहस्य के ज्ञाता साध्य | २४          | ८५ 'अयं पदार्थः', और वयुन   | 30          |
| ६३ शब्दतन्मात्रा               | , ,,        | ८६ 'सर्वमिदं वयुनम्'        | ३०          |
| ६४ आकाशात्मक शब्दतत्व          | ,,          | ८७ 'वय-वयोनाध'              | "           |
| ६५ शब्दतत्व को उपादानता        | "           | ८८ 'प्राणो वै वयः'          | 33          |
| ६६ 'सर्व शब्देन भासते'         | ,,,         | ८९ प्राणाप्ति का शैथित्य    | "           |
| ६७ नामरूपात्मक भौतिक पदार्थ    | २५          | ९० प्राणरक्षक वय            | 39          |
| ६८ आकाशतत्व, और 'ब्योमवाद'     | 23          | ९१ वयरूप वस्तुतत्त्व        | "           |
| ६९ व्योमवादसमर्थक वचन          | २५-२६       | ९२ वयोनाघ, और छन्द          | 33          |
|                                |             | ९३ वय, और आभ्यन्तरप्राण     | "           |
| च-अपरवाद ( १ )-                | २६-२८       | ९४ वयोनाघ, और बाह्यप्राण    | 99          |
| ७० परवाद, एवं अपरवाद           | 36          | ९५ वयुनवाद, और आवरणवाद      | ३२          |
| ७१ 'पर'—'अपर' भाव              | "           | ९६ आवरणवादसमर्थक वचन        | ३२-३३       |
| ७२ तत्ववाद, और अपरभाव          | n           |                             |             |
| ७३ अपर की सर्वरूपता            | २७          | ज-अम्भोवाद (७)-             | ३३-३६       |
| ७४ कार्य्यकारणविपर्य्यय        | "           | ९७ सृष्टि के लोक, लोकी पर्व | 33          |
| ७५ क्षरवाद, और अपरवाद          | ,,          | ९८ शरीर, और भूतात्मा        | ,,          |
| ७६ मर्त्यक्षरप्रधान कारणवाद    | २८          | ९९ पाषाणिपण्ड और प्राण      | ,,          |
| ७७ अपरवादसमर्थक वचन            | 2)          | १०० कोकसृष्टि ओर अप्-तत्त्व | \$8         |
| छ—आवरणवाद (६)-                 | २८-३३       | १०१ आपोमय नक्षत्रपिण्ड      | ,,          |
| ७८ आवरणमूलास्टि                | 26          | १०२ आपोमय चन्द्रमा          | ,,          |

| . विषय                           | पृष्ठसंख्या                             | विषय                             | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| १०३ आपोमय सूर्य्य                | 48                                      | १२७ घ्रुव, धर्त्र, घरुणावस्था    | 38          |
| १०४ आपोमय परमेष्ठी               | <b>33</b>                               | १२८ सूचक अहोरात्र                | 80.         |
| १०५ ऋतमूर्त्ति स्वयम्भू          | , ,                                     | १२९ अहोरात्र की व्याप्ति         | ,,          |
| १०६ आपोमय भूपिण्ड                |                                         | १३० अहोरात्रवादसमर्थकवचन         | 80-89       |
| १०७ आपोमयों ओषधि, वनस्पतियाँ     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                  |             |
| १०८ आपोमय शुक्र-शोणित            |                                         | टदैववाद (१०)                     | 84-88       |
| १०९ अप्तत्त्व, और लोकसम्पत्ति    | ,,                                      | १३१ अनेककारणतावाद, और दैववा      |             |
| ११० चेतनापुरुष                   | ,,                                      | १३२ विचित्रभावोपेत बिस्व         |             |
| १११ आपोमय चेतनापुरुष             | "                                       | १३३ कारणसमिष्ठ, और देवता         | "<br>**     |
| ११२ अन्नरसमय भूतात्मा            | ३५                                      | १३४ विभिन्न देवता                |             |
| ११३ 'आपोमयः प्राणः'              | ))                                      | १३५ 'असंख्याताः सहस्राणि'        | "<br>*}     |
| ११४ अप्तत्व, और अम्मोवाद         | p                                       | १३६ प्राणों का आनन्त्य           | TO ME A     |
| ११५ अम्भोवादसमर्थक वचन           | ३५-३६                                   | १३७ दैवात्-दैववश                 | 33          |
| म-अमृतमृत्युवाद (८)-             | ३६-३६                                   | १३८ दैववादसमर्थक वचन             | **          |
| ११६ भावद्वयी                     | 34                                      |                                  |             |
| ११७ अवस्थानानात्व                | ३७                                      | ठ-दशवाद मूलक संशयवाद (११)        | )-88-8E     |
| ११८ क्षण, अक्षणभाव               | "                                       | १३९ अखण्डनीय दशवाद, और           | 33 30       |
| ११९ घारावाहिक निखता, और अमृत     | तत्व "                                  | संशय का आविर्भाव                 | 88          |
| १२० क्षणिक अनिखता, और मृत्युतत्त | च ,,                                    | १४० संशयस्यण                     | ४५          |
| १२१ अन्तरान्तरीभाव               | 2)                                      | १४१ सृष्टि, और उसका पूर्वभाव     |             |
| १२२ अमृतमृतवादसमर्थकवचन          | ३८-३९                                   | १४२ संशय की चरितार्थता           | "           |
| च-अहोरात्रवाद (१)-               | 38-38                                   | १४३ निर्णय का आत्यन्तिक अभाव     | "           |
| १२३ तेजः, स्नेहवाद               | 39                                      | १४४ 'इदमित्थं' की अनिधकार चेष्टा | ય<br>૪૬     |
| १२४ जुन्क, आर्द्रवाद             |                                         | १४५ 'स्याद्वाद' का आविर्भाव      |             |
| १२५ अन्नाद, अन्नवीद              | "                                       | १४६ 'सप्तभङ्गीनय'                | 27          |
| १२६ अप्ति, सोमवाद                | "                                       | १४७ सप्तभङ्गीनयपरिलेख            | 8.0<br>33   |
| . १८६ जात, तानपार                |                                         |                                  |             |

. .

| विषय                                | पृष्टसंख्या | विषय                                 | ग्रुष्टसंख्या |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| १४८ निश्चयात्मक संशय                | 80          | १४ मार्जार, और शकुन                  | ५२            |
| १४९ अनिश्चयात्मक संशय               | ,,          | १५ कर्मजनित क्षोभ, और सृष्टिधारा     | 33            |
| १५० वास्तविक संशयवाद                | ,,          | १६ समन्वयमूलासृष्टि                  | ५३            |
| १५१ संशयवादसमर्थकवचन                | 86          | १७ समन्वयकर्ता अभ्व                  | 2)            |
| १५२ तूलविस्वदृष्टि                  | 2)          | १८ समन्वित होने वाले ब्रह्म, कर्म    | 37            |
| १५३ प्रमाणवाद, और संशय              | 89          | १९ 'गुणकूटो द्रव्यम्'                | 33            |
| १५४ नास्तिमूल संशयवाद               | ,,          | २० सर्वानुभूत ज्ञान, क्रिया          | ,,            |
| १५५ अस्तिमूल सिद्धान्तवाद           | ,,          | २१ विलक्षण अभ्वतत्व                  | 48            |
| १५६ दोनों वादों को प्रतिद्वन्द्विता | 1)          | २२ पाषाण, और अभ्व                    | "             |
| इात-दशवादरहस्यम्                    |             | २३ रात्रि, और अभ्व                   | ,,            |
|                                     |             | २४ अभ्वतत्व के विविधदर्शन            | 44            |
| २—विद्वानों की वादचतुष्टयी—         | >0-0 ¥-     | २५ अल्प, अधिक, और अभ्व               | ५६            |
|                                     | lin-lin     | २६ संख्या, और अभ्व                   | ,,            |
| क—त्रिसत्यवाद्—                     | 40-40<br>40 | २७ परिमाण, और अभ्व                   | 77            |
| १ व्रह्म-कर्म्म-अभ्ववाद (१)         | 70          | २८ दिशाएं, और अभ्व                   | 7,            |
| २ ब्रह्म-कर्म्मवाद(२)               | "           | २९ त्रिविध पदार्थवाद                 | "             |
| ३ कर्मावाद (३)                      | ,,          | ३० तुम्छ, और अभ्व                    | 40            |
| ४ ब्रह्मवाद (४)                     | ,,          | ३१ त्रिसत्यवाद पर विश्राम            | 40            |
| ५ सिद्धान्तपक्षजिज्ञासा             | ,           |                                      |               |
| ६ एकवस्तुतत्व, और अनेक दृष्टि       |             | ख—द्विसत्यवाद (२)—                   | ५८-६०         |
| ७ ज्ञान, क्रिया, भातिवाद            | 49          | ३२ ब्रह्म-कर्म्म, और तत्त्वमर्य्यादा | ५७ ५          |
| ८ 'अभूत्वा भाति'                    | "           | ३३ मायावल, और अभ्व                   |               |
| ९ 'न भवन् भाति'                     | "           | ३४ बल का वैविध्य                     | 7)            |
| १० अभ्व, हाभू, हौआ                  | "           |                                      | "             |
| ११ नामरूपात्मक महायक्ष              | Ð           | ३५ 'प्रवृत्ति, निवृत्ति, स्तम्भन'    | "             |
| १२ 'ब्रह्मणो महती अभ्वे'            | ,           | ३६ किया का अप्रव्यापार, और प्रवृत्ति |               |
| १३ अचिन्स भाव                       | 77          | ३७ किया का प्रमुख्यापार, और निवृत्ति | 1 91          |

|   |     | विषय पृष्ठस                                                            | तंख्या     | विषय पृष्ठसंख्य                      | ग         |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
|   | ३८  | दोनों व्यापारों का समन्वय,                                             |            | ६१ कर्म्म की स्तम्भनदशा, और 'ब्रह्म' | Ę9        |
|   |     | और स्तम्भन                                                             | 46         | ६२ बल की समानक्या और 'बच'            |           |
|   | 39  | गति, और प्रशृति                                                        | ,,         | ि बल की कर्वन गामरूप और (mm)         | "         |
| • | 80  | आगति, और निवृत्ति                                                      | 71         | 226-20:                              | 17        |
|   | ४१  | स्थिति, और स्तम्भन                                                     | 71         | ६५ बलात्मक 'श्रम'                    | 79        |
|   | ४२  | किया का उपक्रम, और प्रशृत्ति                                           | "          | ६६ अग्रवाही 'अग्राज्य'               | "         |
|   | ४३  | किया का उपसंहार, और निवृत्ति                                           | "          |                                      | Ęą.       |
|   | 88  | किया की मध्यावस्था, और                                                 | "          | ६८ कियानन के निविधनकीन               | "         |
|   |     | स्तम्भन                                                                | "          | ६९ अमहाहमार्थक प्रवाधकारण            | "         |
|   | ४५  | उत्पत्ति, स्थिति, लय-द्शाएं                                            | 49         |                                      | ce        |
|   | 86  | खण्डनीय अभ्वतत्त्व                                                     | <b>3</b> 5 |                                      | Ęą        |
|   | ४७  | अभ्व का कर्म में अन्तर्भाव                                             | ,,         |                                      | £8        |
|   | 86  | बलप्रधान कर्म का स्वरूप                                                | "          | भूते । प्रतिकास चित्रास्त्रणा        |           |
|   | 88  | रसप्रधान ब्रह्म का स्वरूप                                              | 73         | ०४ बलवैचित्र्य से पदार्थवैचित्र्य    | 22        |
|   | 40  | द्विपर्वा आत्मा                                                        | 60         | ७५ धाराबल से 'अस्ति' प्रतीति         | "         |
|   | 49  | जड़-चेतन विवेक                                                         | "          |                                      | "<br>Ęų   |
|   | 42  | रसप्रबोधन, और चेतनभाव                                                  | 77         | and manyary of the second            | "         |
|   | 43  | बलवृद्धि, और जड़भाव                                                    | ,,         | भ्य असी का प्रकार                    | "         |
|   | 48  | दार्शनिकों का द्विसत्यवाद                                              | 1)         | 100 श्रामास्त्राचात्रे सा समाधान     | "         |
|   | 277 | स्टान (३)                                                              | १-७१       |                                      | ÉÉ        |
|   |     | ाद्वाद (३)<br>एकत्ववाद का समर्थन                                       | <b>E9</b>  | ८९ 'जानामि' और चानधिना               |           |
|   |     | सत् ब्रह्म, और असत् कर्मा                                              |            | ८२ क्रिया, और 'क्रुति' भाव           | 33        |
|   |     | सत् का असत् में अन्तर्भाव                                              | "          | ८३ किया और 'व्यापार' भाव             | "         |
|   |     | असत्कर्म की सर्वरूपता                                                  | "          | ८५ किया और (भारत) भारत               | "         |
|   |     |                                                                        | "          | ८७ किया और 'क्यारे' आव               | <b>))</b> |
|   |     | कर्म्म की प्रवृत्तिदशा. और 'अभ्व'<br>कर्म्म की निवृत्तिदशा, और 'कर्म्म |            | ८६ गुणमयी किया, और धाराबल            | 23        |
|   | 20  | THE TIME THE PRINTER! IN MICE                                          | 33         | च्य अंग्लिमा विभूति जार बार्याल      | 77        |

|     | विषय                        | पृष्ठसंख्या | े विषय पृष्ठसंख                            | या |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|----|
| 60  | कर्माविशोषात्मक 'अहं' धरात  | ल ६६        | ११४ ज्ञानविश्वत शाक्यसिंह                  | 00 |
|     | भावात्मक क्रियासंस्कार      | ξo          | ११५ शाक्यसिंह की भ्रान्ति                  | "  |
|     | चरणाहितसंस्कार              | <b>3</b> 7  | ११६ 'बुद्धं-बुद्धं' और बुद्धमत             | 9  |
|     | अनुभवाहितसंस्कार            | "           | ११७ असद्वादोपसंहार                         | "  |
| 99  | स्थिरता प्रतीति, और क्रियास | न्तान ,,    |                                            |    |
| 97  | दोप, और दोपनिर्वाण          | "           | घ—सद्वाद —(४)                              | 95 |
| 93  | कर्म्मपुद्रल का उच्छेद, और  | मुक्ति "    | ११८ ब्रह्माभिनिविष्ट ब्राह्मण              | 9  |
| 38  | कर्मासमध्डिलक्षण 'आत्मा'    | Ęc          | ११९ कर्मा का आह्यन्तिक अभाव                | "  |
| 94  | विनाशी जीवात्मा             | "           | १२० सत्-ब्रह्म की सर्वरूपता                | "  |
| ९६  | सृष्टि:को आकस्मिक प्रवृत्ति | "           | १२१ 'अस्ति' की सर्वव्यापकता                | ,, |
| 90  | सृष्टि को आकिसमक स्थिति     | 1)          | ११२ असद्वादमूलक दृष्टान्तों का खण्डन       | "  |
| 96  | सृष्टि की आकस्मिक निवृत्ति  | ) ),        | १२३ क्षणिकबल, और 'धारा' की                 |    |
| 99  | दुःखसागर संसार              | "           | अनुपपत्ति                                  | ७२ |
| 900 | दुःख, सुख की परिभाषा        | 17          | १२४ कर्मा का ब्रह्म में अन्तर्भाव          | "  |
| 909 | अपूर्णतालक्षण दुःख          | 71          | १२५ ज्ञानमय हर्यप्रपञ्च                    | ,, |
| १०२ | कम्पन, और भय                | "           | १२६ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, और विक्वविवर्त्त | "  |
| १०३ | भय, और दुःख                 | "           | १२७ प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, और           |    |
| 908 | उत्पत्ति, स्थिति, लय        | "           | विस्यविवर्त्त                              | 27 |
| न०५ | मध्यक्षण का परिवर्त्तन      | "           | १२८ सल्लक्षण आत्मा                         | "  |
| 905 | स्वलक्षणभाव, और विज्व       | 49          | १२९ ज्ञानकन्दल, और ज्ञाता                  | ৩ই |
| 900 | 'दुःखं-दुःखं' विस्व         | 7)          | १३० ज्योतिःपुष्ठ आत्मा                     | 77 |
| 306 | 'शून्यं-शून्यं' विस्व       | "           | १३१ अप्ति के दो पृष्ठ                      | ,, |
| 109 | 'क्षणिकं-क्षणिकं' विर्व     | 37          | १३२ त्रिपर्वा आत्मा का अमेद                | ,, |
| 990 | 'स्वलक्षणं-स्वलक्षणं' विद्व | 77          | १३३ 'भिन्नसत्तात्मक कार्य्यकारणभाव'        | ७४ |
| 199 | असद्वादसमर्थकवचन            | 90          | १३४ 'निमित्तलक्षण कार्य्यकारणभाव'          | 71 |
| 193 | असद्वाद, और नास्तिकमत       | 97          | १३५ 'उपादानलक्षण कार्य्यकारणभाव'           | "  |
| 93  | शाक्यसिंह की क्लान्ति       | "           | १३६ अन्तर्जगत्, और बहिर्जगत्               | ७५ |

| विषय                                          | पृष्टसंख्या | विषय पू                                        | ष्टसंख्या |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| १३७ 'अन्तःकरणाविच्छन्न चैतन्य'                | ७५          | ७ मृत्युभाव का अनुगमन                          | 60        |
| १३८ 'अन्तःकरणवृत्यवच्छिन्न चैतन्य             | , ,,        | ८ साध्यों के तात्त्विकवाद                      |           |
| १३९ 'विषयाविच्छन्न चैतन्य'                    | 1)          | ९ अनीस्वरवादी साध्यों के चमत्कार               | "         |
| १४० 'पूर्ण-पूर्ण' और विस्व                    | 27          | १० धर्म्मवृषम का संत्रास                       | ,,        |
| १४१ भेदोपलब्धि का कारण                        | ७६          | ११. एकेस्वरवाद का तम से आवरण                   | 77        |
| १४२ ज्ञानघन ब्रह्म की सत्यता                  | 71          | १२ भौतिक, क्षणिक विज्ञान का साम्राज्य          |           |
| १४३ अक्षणरूप अस्तिभाव                         | ,           | १३ प्रकृति का आत्यन्तिक क्षीम                  | 11        |
| १४४ आकस्मिकभाव का खण्डन                       | 99          | १४ क्षुच्ध प्रकृति द्वारा पुरुष का क्षोम       | ,,        |
| १४५ असद्वाद की अप्रतिष्ठा                     | 77          | १५ पुरुषक्षोभ से 'स्वयम्भू' का अवतार           | ,,,       |
| १४६ असद्वाद द्वारा ही सद्वादसमर्थन            | 31          | १६ ब्रह्मद्वारा ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा      | 57        |
| १४७ सद्ब्रह्म की शरणागति                      | "           | १७ साध्यों की भ्रान्ति                         | ,         |
| १४८ 'ब्रह्में वेदं सर्वम्'                    | 96          | १८ मूलकारण का एकत्व                            | ,,        |
| १४९ 'सर्व खित्वदं ब्रह्म'                     | "           | १९ एकत्वाभाव में संशयोत्थान                    | 2)        |
| इति-त्रिदुषां वादचतुष्टयी                     |             | २० त्रहाद्वारा एकत्वमूलक सिद्धा-               |           |
|                                               |             | न्तवाद की स्थापना                              | "         |
| के किस्तिमें - कि                             |             | २१ मायावल के द्वारा-'मायी' 'षोइशी'             |           |
| सिद्धान्तियों का सिद्धान्तवाद-                | 98-8        | <b>५</b> ८७ (सगुण) 'यज्ञ' 'अज्ञन' नामक प्राजा- |           |
| क-सिद्धान्तवाद का आविर्भाव-                   | v⊐-20       | पत्यसंस्थाओं का आविर्भाव                       | ८२        |
| १ 'वादचतुष्टयी' और अर्वाचीनवाद                |             | २२ कार्य्यकारणभावों की विभिन्नता               | 77        |
| २ व्याख्याताओं की वादसृष्टि                   | 98          | २३ दशवादद्वारा सिद्धान्तवाद का                 |           |
| ३ द्विसत्यवाद, और सिद्धान्तवार                | "           | अतुमान                                         | 22        |
|                                               | 57          | २४ वेदशास्त्रसिद्ध असंख्यकारणवाद               | ,,        |
| ४ द्विसत्यवाद, और सिद्धान्तवाद का<br>पार्थक्य |             | २५ 'पर-पराणां-परमलक्षण' कारण                   | 63        |
|                                               | "           | २६ सिद्धान्तवादसमर्थक वचन ८                    | ₹-68      |
| ५ संशयनादमूला खण्डनीया                        |             | To firm the state of                           |           |
| वादचतुष्ठ्यो                                  |             |                                                | -58       |
| ६ 'द्वादशवादाः'                               | 60          | २७ कालातिकम से सिद्धान्तवाद की विलु            | 1 68      |

#### विषयसुची

|    | विषय पृष्ठ                                  | संख्या     | विषय                                 | रृष्टसंख्य |
|----|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 26 | महाभारतकाल, और वादसंघर्ष                    | 82         | ग-गीतासम्मत ब्रह्म-कर्म्परीक्षा-ह    | 63-0       |
|    | <b>ई</b> श्वरावतार श्रीकृष्ण द्वारा सिद्धा- |            | ४९ गीतासिद्धान्त, और वेदशास्त्राधार  | 90         |
|    | न्तवाद का पुनः आविर्माव                     | ,,         | ५० सर्वशास्त्रमयो गीता               | "          |
| 30 | सम्प्रदाययुग में पुनः सिद्धान्त-            |            | ५१ 'ब्रह्मवाद' लक्षण सिद्धान्तवाद की |            |
|    | वादविलुप्ति                                 | 17         | स्थापना                              | 33         |
| 39 | श्री श्रीगुरुवरद्वारा पुनः सिद्धान्त-       |            | ५२ आधिदैविक ब्रह्म                   | "          |
|    | वाद का आविभवि                               | 64         | ५३ आध्यात्मिक ब्रह्म                 | 99         |
| ३२ | वैदिकसाहित्य की विलुप्ति                    | "          | ५४ 'अव्यय,' और विश्वमूल              | "          |
|    | सर्वमान्य गीताशास्त्र                       | "          | ५५ 'विद्या, एवं वीर्घ्य'             | ,,         |
|    | वेदशास्त्र का भाषान्तर गीताशास्त्र          | "          | ं ५६ ज्योतिर्रुक्षण ब्रह्म'          | 37         |
| 34 | गीता का ब्रह्म-कर्म्म सिद्धान्त,            |            | ५७ वीर्घ्यलक्षण 'कर्म्स'             | ,,         |
|    | एवं नैदिक सिद्धान्तवाद                      | 77         | ५८ अव्ययब्रह्म का 'विद्याधातु'       | ,,         |
| ३६ | गीताशास्त्र में साध्ययुगकालीन               |            | ५९ अव्ययब्रह्म का 'वीर्य्यधातु'      | "          |
|    | १२ वादों का संप्रह                          | ८६         | ६० मुमुक्षानुगामी विद्याधातु         | ,,         |
| ३७ | गीतासम्मत विज्ञानेतिवृत्तवाद (१)            | <b>)</b> ) | ६१ सिस्क्षानुगामी वीर्य्यघातु        | ९२         |
| 30 | गीतासम्मत 'सदसद्वाद' (२)                    | "          | ६२ "तदेवामृतमुच्यते"                 | ,,         |
| 38 | गीतासम्मत 'रजोवाद' (३)                      | 69         | ६३ निरुपाधिक 'ब्रह्म' शब्द           | ,,         |
| So | गोतासम्मत 'व्योमवाद' (४)                    | 7)         | ६४ सोपाधिक 'आत्मा' शब्द              | "          |
| 89 | गीतासम्मत 'अपरवाद' (५)                      | 27         | ६५ सोपाधिक अव्यय, और शरीरभाव         | <b>4</b> " |
| ४२ | गीतासम्मत 'आवरणवाद' (६)                     | 27         | . ६६ शरीरसीमा का वेष्टन              | ,,         |
| ×3 | गीतासम्मत 'अम्मोवाद' (७)                    | 66         | ६७ महामाया, और योगमाया               | ९३         |
| 88 | गोतासम्मत 'अमृतमृत्युवाद' ( ८ )             | "          | ६८ महामायो 'ईख्वर'                   | "          |
| 84 | गीतासम्मत 'अहोरात्रवाद' (९)                 | 7)         | ६९ योगमायी 'जीव'                     | ,,         |
| ४६ | गीतासम्मत दैववाद' (१०)                      | 29         | ७० महाविख, और 'ईखरशरीर'              | . 17       |
| ४७ | गीतोक्त 'संशयवाद' (११)                      | 68         | ७१ क्षुद्रविस्त्व, और 'जीवविस्त्व'   | ,,         |
| 86 | गीतास्त्रीकृत 'सिद्धान्तवाद' (१२)           | ) ,,       | ७२ विद्वशब्दिनविचन                   | "          |

|        | विषय                              | पृष्ठसंख्या |          | विषय                             | पृष्ठसंख्या                            |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|
| ξo     | महाविस्वगर्भ में जीवप्रतिष्ठा     | 93          | 90       | अनिर्वचनीय ईस्वर सम्बन्ध         | 96                                     |
| ७४     | जीवजगत में ईखरप्रतिष्ठा           | "           | 1        | गीता का समर्थन                   | . 11                                   |
| घ—पार  | परिक विरोध                        | ७३-६७       | च—ईश्व   | रवाचक प्रणव—                     | <b>€</b> 5-800                         |
| 96     | प्राणिहृदयों में ईखरप्रतिष्ठा, और |             | 97       | भातिभाव सम्बन्धी ईख़र और         |                                        |
|        | पूर्वसिद्धान्तविरोध               | 93          |          | ईस्नर, जीव, जगत्                 | 77                                     |
| 90.    | व्याप्य-व्यापकभावों का सम्बन्ध    | 98          |          | सश्चर-प्रतिसश्चरद्वयी            | 99                                     |
| vo     | व्यापक आकाश की व्याप्यपदाशौ       | 1975        | 84       | परात्पर, ईस्वर, जीव, जगत्        | 27                                     |
|        | में व्याप्ति                      | "           |          | अर्द्धमात्रा अकार, उकार, मका     |                                        |
| 96     | व्वाप्यपदाथौं की आकाशगर्भ में     |             |          | 'तस्य वाचकः प्रणवः'              | "                                      |
|        | प्रतिष्ठा                         | "           | 96       | 'ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्'      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| وی     | उपाधिसम्बन्ध और व्याप्य-          |             |          | ब्राह्मणप्रन्थौं का 'सर्वबृद्म'  | 900                                    |
|        | व्यापकभाव                         | 2)          |          | उपनिषद्ग्रन्थों का 'चतुष्पाद्बृह |                                        |
| 60     | आब्रह्म भुवनाल्लोक प्रतिष्ठ       |             |          | मूल, तूल ब्रह्मों की अनुरूपता    | 37                                     |
|        | व्यापक ईश्वर                      | 94          |          | बृह्म-कर्माळक्षण द्वेतभाव        | "                                      |
| 69     | गीता का स्थिर सिद्धान्त           | "           |          |                                  |                                        |
| ८२     | गीता के दो विरुद्ध सिद्धान्त      | ९६          | छ—द्वैतप | रोक्षा—                          | १००-१०३                                |
| ८३     | विरोधी वचन .                      | ,,          | 903      | प्रत्यक्षदृष्टि, और द्वैतपरीक्षा | 900                                    |
| 68     | विरोध प्रदर्शन                    | 90          |          | जानामि, करोमि, ज्ञायते, क्रियते  | 1 ,,                                   |
|        |                                   |             |          | ज्ञान, किया की विजातीयता         | 27                                     |
| ङ—विरो | ध परिहार—                         | <u> </u>    |          | ज्ञान के विविधपर्व               | 909                                    |
| 64     | इंग्रापत्ति                       | 90          | 900      | अज्ञानसहकृत कर्म                 | "                                      |
| ८६     | ईक्तरांश से अनुगृहीत जीव          | ,           | 900      | अज्ञानावृत्रज्ञान                | 77                                     |
| ده .   | अंशी से अननुगृहीत जीव             | "           | 909      | मोहयुक्त बौद्धज्ञान, और अज्ञान   | 902                                    |
| 66     | 'ई्क्ररः सर्वभूतानाम्' और ईस्वरा  | श ,,        |          | 'मूर्खशब्दनिर्वचन'               | ,,                                     |
| 69,    | 'न त्वहं तेषु ते मिय' और अंशी     | ई्खर ,,     | 999      | विरोधियों का समन्वय              | 903                                    |

7

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्                                  | ष्टसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| ११२ परिवर्त्तन, और कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eob.        | १३४ ब्रह्म-कम्मौभयमूर्त्ति आत्मा           | 908       |
| ११३ स्थिरता, और ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27          | १३५ ब्रह्म के तीन विवर्त                   | "         |
| १९४ द्रष्टा, और ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ))          | १३६ कर्म्म के तीन विवर्त्त                 | "         |
| ११५ हस्य, और कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -,,         | १३७ 'किमपि स्विदेकम्'                      | 904       |
| ११६ जानामि, और बाह्यक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | का          | १३८ बूह्मपर्व, कर्म्मपर्व                  | 23        |
| अवसान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,          | १३९ ज्ञातव्यपर्वत्रयी, और बूह्म            | 71        |
| ११७ करोमि, और आभ्यन्तर वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | केया        | १४० कर्त्तव्यपर्वत्रयी, और कर्म            | , ,,      |
| का अवसान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "           | १४१ गीतास्वरूपरक्षक सिद्धान्त              | ,,        |
| ११८ शारीरक श्रमानुयायी कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,           | १४२ उभयात्मक बुद्धियोग                     | 908       |
| ११९ शारीरक श्रमविरोधी ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,          | १४३ त्रिब्रह्म, त्रिकर्मानिरूपकगीताशास्त्र | ,,        |
| १२० शान्तिपथानुगामी ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,          | १४४ ब्रह्मकर्मशास्त्र, और गीता             | "         |
| १२१ क्षोभोत्तेजक कर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "           |                                            |           |
| १२२ अर्थजालनिवर्त्तक ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n           | म—द्वैतवाद का समर्थन— १०७                  | -११६      |
| १२३ अर्थजालप्रवर्त्तक कर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "           | १४५ आत्मब्रह्म, और सृष्टिमूल               | 900       |
| १२४ ब्रह्मवलानुगामी ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1)          | १४६ असद्वाद, और असद्वादी                   | ,,        |
| १२५ क्षत्रबलातुगामी कर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "           | १४७ सद्वाद, और सद्वादी                     | "         |
| १२६ ऋतुलक्षण ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.          | १४८ असद्वादियों की भ्रान्ति                | ,;        |
| १२७ दशलक्षण कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n           | १४९ असद्वाद की मीमांसा                     | 906       |
| १२८ मित्रलक्षण बृह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | १५० असद्वाद की निःसारता                    | 909       |
| १२९ वरुणलक्षण कर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 17        | १५१ कार्य्यरूपविश्व, और तत्ववाद            | 990       |
| १३० भातिसिद्ध द्वैतभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "           | १५२ सत्, असत्, और गीतादृष्टि               | 999       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | १५३ 'अहं' विवर्त्तपरिलेख                   | "         |
| न — त्रिब्रह्म-त्रिकर्म्मप्रदर्शन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०४-१०६     | १५४ विभिन्न दृष्टियाँ                      | ,,        |
| १३१ वृह्मकर्मलक्षण सिद्धान्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ाद १०४      | १५५ द्विनियतिलक्षण विक्व                   | "         |
| १३२ 'अमृत, मृत्यु, अशनाया'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33          | १५६ द्वेतकारणतावाद का समर्थन               | 992       |
| १३३ अमृत, मृत्युलक्षण द्वैतवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,         | १५७ 'श्रुतिविरोध का उत्थान'                | ,,        |
| The second secon |             |                                            |           |

|    |         | विषय                               | पृष्टसंख्या | विषय पृष्ठस                            | तंख्या |
|----|---------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|
|    | 946     | सद्वादसमर्थक वचन                   | 993-998     | १७८ मृत्यु का प्रातिस्विक स्वरूप       | 929    |
|    | 948     | असद्वादसमर्थक वचन                  | 198-995     | १७९ ब्रह्म-कर्म का एक विन्दु में       | 171    |
|    | 940     | सदसद्वादसमर्थक वचन                 | 998         | समन्वय                                 |        |
|    |         |                                    |             | १८० 'आश्चर्यवत् पस्यति कश्चिदेनम्'     | 23     |
| অ- | –श्रुति | समन्वय- १                          | १६-१२०      | १८१ 'आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः'        | 922    |
|    |         | श्रुतिद्वारा 'सदसद्वाद' का समर्थन  |             |                                        | 111    |
|    |         | विरुद्धार्थप्रतिपादक वचनों का      | 114         | १८२ 'आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति'        | 33     |
|    |         | समन्वय                             |             | १८३ 'श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव किस्वत्' | 37     |
|    | 963     |                                    | 77          | १८४ अद्भुत आश्चर्य                     | "      |
|    |         | समन्वय का मूलाधार सदसद्वाद         | 990         |                                        | १२३    |
|    |         | श्रुतिद्वारा संकेत                 | 996         | १८६ पदार्थ, और धामच्छद मर्य्यादा       | 33     |
|    |         | 'असत्' शब्द का तात्विक अर्थ        | 398         | १८७ पदार्थवर्ग के तीन विभाग            | "      |
|    |         | विश्वात्मक सदसत्-द्वन्द्व          | "           | १८८ वैज्ञानिकों की आपत्ति का निराकरण   | 928    |
|    |         | विकारमक, द्वन्द्वातीत सदसत्        | " _         |                                        |        |
|    |         | सत्, असत् का विवेक                 | , "         | ड—तत्त्वद्वयी के नियतभाव— १२४-         |        |
|    |         | असत् शब्द, और अचिन्त्यभाव          | 920         | १८९ गीतापरिभाषानुसार नामव्यवस्था       | 938    |
|    |         | असत् शब्द से सत् का निर्देश        | "           | १९० गीतावचर्नों की सम्मति              | "      |
|    | 909     | श्रुतिविरोध की आत्यन्तिक निवृत्ति  | d "         | १९१ नियतभावप्रदर्शनपरिलेख              | 924    |
| ਟ— | -सद्स   | द्वाद् का अभिनिवेश —               | १२१         | ढ—वेद्प्रतिपादितत्रिब्रह्मसंस्था— १२५- | १३१    |
|    | १७२     | विश्वातीत, विश्वेश्वर,             | 929         | १९२ प्रथमसंस्था की अनिर्वचनीयता        | 924    |
|    | १७३     | शरीरेखर, शरीर,                     | ,,          | १९३ निरूपणीया तीन संस्था               | "      |
|    | 908     | पदार्थ का अवच्छेदक                 | "           | १९४ 'अमृतमृत्युलक्षणअव्ययब्रह्म'       | १२६    |
|    |         | व्रह्मकर्म्म के समन्वय की व्याप्ति | ,,          | १९५ सामान्य, विशेषभाव                  | "      |
|    |         | सदसद्वाद के निरूढभाव               | ,,          | १९६ परमसामान्य, परमविशेष               | 920    |
|    |         | <b>"我们有一个</b>                      |             | १९७ 'अणोरणीयान्, महतोमहीयान्'          | 2)     |
| ಕ— | -विलक्ष | ध्रणसम्बन्ध— १२                    | ११-१२४      | १९८ मृत्युद्वारा अमृतप्राप्ति          | 926    |
|    |         | आविर्भाव, तिरोभाव                  | 929         | १९९ विद्या-अविद्यालक्षण अक्षरब्रह्म    | 2)     |

|       | विषय पृष्ठस                            | ांख्या | विषय पृष्ठसंस्                            | व्या |
|-------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------|
| २००   | विद्या-अविद्या का समन्वय               | 938    | २२० अद्वैतवादपरीक्षोपकम                   | 934  |
| २०१   | स्मात्ती उपनिषत् का समर्थन             | 930    | २२१ मेदत्रयी                              | 3)   |
|       | 'सम्मूतिविनाशलक्षणक्षरब्रह्म'          | "      | २२२ जातिभेदमूलक 'विजातीयभेद'              | "    |
|       | असल्लक्षणविनाश                         | 939    | २२३ व्यक्तिभेदमूलक 'सजातीयभेद'            | "    |
|       |                                        |        | २२४ अवयवभेदमूलक 'स्वगतभेद'                | 936  |
| ण—गीर | गप्रतिपादितत्रिब्रह्मसंस्था— १३१       | -१३३   | २२५ भेदत्रयातीत ब्रह्म-कम्मीत्मक 'ब्रह्म' | ,,   |
| २०४   | गीता, और अव्ययशास्त्र                  | 939    | २२६ 'अद्वय-अभिन्न-अविभक्त-अद्वेतमूर्ति    |      |
| २०५   | त्रिब्रह्मप्रतिपादिका गीता             | "      | ब्रह्म,                                   | "    |
| २०६   | अमृतमृत्युलक्षण अव्ययसमर्थक वचन        | १३२    | २२७ द्रष्टान्तदष्टि                       | ,,   |
| .301  | विद्याअविद्यालक्षण अक्षरसमर्थकवचन      | ,,     | २२८ ब्रह्मवन, और 'तदेव'                   | १३७  |
| २०    | सम्भूतिविनाशलक्षणक्षरसमर्थकवचन         | 9ं३३   | २२९ ब्रह्मदृक्ष, और 'तदेव'                | 22   |
|       |                                        |        | २३० ब्रह्मविक्व, और 'तदेव'                | "    |
| त—अहै | तवाद का समर्थन— १३३                    | -880   | २३१ ब्रह्म तक्षा, और 'तदेव'               | ,,   |
| २०'   | ९ द्वेतवादसमर्थन का मत्तप्रलापत्त्व    | 933    | २३२ ब्रह्म उपादान, और 'तदेव'              | "    |
| २१    | ॰ द्वितत्ववाद में अद्वैत को असम्भूति   | "      | २३३ सजातीय मेदशून्य ब्रह्म                | ,,   |
| ٦9    | विशिष्टाद्वैतवाद                       | १३४    | २३४ विजातीयभेदशून्य ब्रह्म                | ,,   |
| 29    | २ ग्रुद्धाद्व तवाद                     | ,,     | २३५ स्वगतभेदशूत्य ब्रह्म                  | ,,,  |
| 29    | इ द्वेताद्वेतवाद                       | "      | २३६ समरस, अखण्ड, परिपूर्ण, बूह्म          | "    |
| 29    | ४ द्वैतवाद                             | "      | २३७ 'सर्वतः पाणिपादं तत्'                 | 936  |
| 394   | अधिकारी की योग्यता                     | . 27   | २३८ सर्वेन्द्रियलक्षण इन्द्रियातीत ब्रह्म | 71   |
| 39    | ६ सोपानपरम्परा                         | "      | २३९ सर्वगुणलक्षण निर्गुण बृह्म            | "    |
| 39    | <ul> <li>सर्ववादसमन्वयदिष्ट</li> </ul> | "      | २४० साकारलक्षण निराकार बूह्म              | "    |
| 390   | अद्वेतवाद की मान्यता, द्वेतवाद का      |        | २४१ सजातीयभेदनिवर्त्तक-'एकम्'             | 27   |
|       | समर्थन                                 | 934    | २४२ विजातीयभेदनिवर्त्तक 'एव'              | ı    |
| . 39  | ९ द्वैतवाद की मान्यता, अद्वैतवाद       |        | २४३ स्वगतभेदनिवर्त्तक 'अद्वितीयम्'        | 97   |
|       | का समर्थन                              |        | २४४ 'एकमेवादितीयं बहम'                    | "    |

#### विषयसुची

|     | विषय                               | पृष्ठसंख्या |                   | विषय                                              | पृष्ठसंख्या |
|-----|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| २४५ | सद्वादी की महाविप्रतिपत्ति         | १३९         | २६९               | अन्रतसापेक्ष सत्य                                 | 986         |
| २४६ | विप्रतिपत्ति का स्वागत             | 73          |                   | रोगसापेक्ष स्वास्थ्य                              | 33          |
| २४७ | अस्ति, भाति परिज्ञान द्वारा वि     | প্রবি-      |                   | पापसापेक्ष प्रण्य                                 | ,,          |
|     | पत्ति का निराकरण                   | ,,          |                   | हिंसासापेक्ष अहिंसा                               | ,,          |
| 288 | द्वेतकारण सत्ताभेद                 | 980         |                   | एकत्वसापेक्ष अनेकत्व                              | 37          |
| २४९ | भातिवादमूलक द्वैतवाद की अड         | तता "       |                   | रात्रिसापेक्ष अहःकाल                              | 33          |
| २५० | प्रतीति भेद पर अभेद                | 70          |                   | प्रजासापेक्ष राजा                                 | "           |
| २५१ | श्रुति द्वारा समर्थन               | 989         | २७६               | सापेक्षमाव और सनातनत्व                            | "           |
| २५२ | 'वाचारम्भणं', और असद्वादी          | 982         |                   | उन्माद्जननी मृंगा, एवं द्वौतव                     |             |
| २५३ | श्रुतिविरोध                        | 27          |                   | की प्रतीति                                        |             |
| २५४ | वाचारम्भणं का तात्त्विक समन्व      | य १४३       | २७८               | अकर्मा लक्षण 'ब्रह्म'                             | 988         |
| २५५ | आलम्बन, निमित्त, उपादान            | 988         | २७९               | असल्रक्षण 'कर्मा'                                 | , ,         |
| २५६ | 'वागेवेदं सर्वम्'                  | ,,          | 760               | अकर्म में कर्मादृष्टि                             | 33          |
| २५७ | श्रुतिपठित 'बाक्' शब्द             | 984         | २८१               | कर्मा में अकर्मादृष्टि                            | 77          |
| २५८ | सत्तैक्यमूलक सत्ताद्वैत            | 986         | २८२               | 'समत्वं योग उच्यते'                               | 940         |
| २५९ | सद्वादो पर आक्षेप                  | נל          | २८३               | "ब्रह्मार्पणं ब्रह्मह्विः"                        | 22          |
| २६० | समानाश्रय                          | 33          | २८४               | नवद्वारात्मक शरीरपुर                              | ,,          |
| २६१ | ब्रह्म की अनिर्वचनीयता             | 980         | २८५               | त्रिकल पुराध्यक्ष                                 | 33          |
| 9T  | नत्व, और सनातनयोग-                 | C40_0(40    | २८६               | पुर दृष्टान्त द्वारा समन्वय                       | 949         |
|     |                                    |             | २८७               | 'कर्मावन्धं प्रहास्यसि'                           | 943         |
|     | सनातनतत्व                          | 980         | z                 | पुकों की सम्मति — (                               | 220 24      |
|     | सनातनयोग, और समत्वयोग              | "           | The second second | अपन का सम्मात —<br>ज्ञान-किया से सम्बद्ध अर्थतत्व | १४२-१६६     |
|     | एकत्व, और शान्तत्व                 | ))          |                   | कर्म में अर्थ का अन्तर्भाव                        | 411         |
|     | अनेकत्व, और अशान्तत्व              | 27          |                   | सदसद्वादलक्षण बृह्म-कर्मवाद                       | भ           |
|     | भावस्वरूपसमर्थक अभाव               | , n         |                   | सिद्धान्तवादत्व                                   | 33          |
|     | नास्तिगमित 'अस्तित्व'              | <b>77</b>   | २९१               | वृह्म, कर्म, क्षुब्ध, शान्त क                     |             |
| २६८ | रिक्तभाव द्वारा पूर्णभाव प्रतिष्ठा | 986         |                   | समन्वय, और विक्व                                  | 948         |

|     | विषय                               | पृष्ठसंख्या     | विषय                             | पृष्ठसंख्या                             |
|-----|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 232 | सहकारी, सापेक्ष, सधम्मी, वि        | ां <b>धम्मी</b> | ३१५ 'सर्व खल्विदं ब्रह्म'        | 966                                     |
|     | बूह्म, कर्मा                       | १५३             | ३१६ 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'      | "                                       |
| 283 | तमः प्रकाश का अविनाभाव             | 948             | ३१७ 'नेह नानास्ति किञ्चन'        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|     | 'शिवपरिवार' और विरोध               |                 | ध—ब्रह्मकर्म के विविधरूप—        | १६६-१७३                                 |
|     | समन्वय                             | "               | ३१८ ब्रह्मकर्मेतिवृत्त           | 966                                     |
|     | विरोध समन्वयमूला शान्ति            | 3)              | ३१९ नवीनदृष्टि                   | 7,                                      |
|     | समन्वयाभावभूला अशान्ति             | "               | ३२० साक्षी, भोक्ता, प्राण, विक्त | <b>33</b>                               |
|     | पर-अवर जहा                         | 944             | ३२१ ब्रह्मचतुष्ट्यी              | "                                       |
| २९८ | कर्मतारतम्य, और आत्मा              |                 | ३२२ गूढोत्मा, स्फोट              | 9 ६ ७                                   |
|     | विविधरूप                           | 2)              | ३२३ अमात्र, तुरीय                |                                         |
| 388 | आत्मा को लक्षण                     | १५६             |                                  | "                                       |
| ३०० | 'सर्वधम्मौपन्न आत्मा'              | ,,              | ३२४ विस्तस्ट् और भोक्ता          | ,,                                      |
| ३०१ | मायापुरसुप्त पुरुष                 | "               | ३२५ प्रजापति                     | १६८                                     |
| ३०२ | विविधभावरहित पुरुष                 | 940             | ३२६ आत्मब्रह्म                   | "                                       |
| ३०३ | परमेक्वर का तात्विक स्वरूप         | 94.6            | ३२७ जायात्रह्म                   | "                                       |
|     | 'पद्मपुण्डीराप्राजापत्यबल्शा'      | 27              | ३२८ प्रजाबृह्म                   | "                                       |
|     | , ईऋर, और उपेऋर                    | ,,              | ३२९ वित्तब्रह्म                  | "                                       |
|     | पर-परावर-अवर                       | 948             | ३३० 'एतावान् खळु वे पुरुषः'      | 31                                      |
|     | 'आत्मैवेदं सर्वम्'                 | 960             | . ३३१ उन्मुक्तबृह्म              | 955                                     |
|     | "मयि सर्वमिदं प्रोतम्"             | 989             | ३३२ चेतनसृष्टि द्वारा समर्थन     | 93                                      |
|     | , ब्रह्म की नित्यमहिमा             | 962             | ३३३ कर्मसामान्यसिद्धान्त         | "                                       |
|     | अविकृतपरिणामवाद                    | "               | ३३४ महाज्ञाननिधि                 | 900                                     |
|     |                                    |                 | ३३५ वृक्षकम्पन का मूलकारण        | 92                                      |
|     | 'तत्सृष्ट्वातदेवानुप्राविशत्'      | १६३             | ३३६ आध्यात्मिककर्म               | ,,                                      |
| ३१२ | . सृष्ट-प्रविष्ट-प्रविविक्तमोमांसा | 948             | ३३७ आधिदैविक कर्म                | "                                       |
| ३१३ | 'घटत्वोपहितेघटे घटत्वम्'           | १६५             | ३३८ ईश्वरकर्मा                   | 909                                     |
| ३१४ | 'कम्मोंपहिते ब्रह्मणि ब्रह्मत्वम्  | , ,             | · ३३९ जीवकर्मा                   | ,                                       |

| विषय                        | पृष्टसंख्या | . विषय                            | पृष्टसंख्या |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| ३४० उभयकर्मा                | 909         | ३४५ 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' | १७३         |
| ३४१ चेतनकर्मद्वयी           | १७२         | <b></b>                           | १७३-१७४     |
| ३४२ क्षुद्रचेतनस्थकर्म      | "           | ३४६ कर्मा-ज्ञानविवर्त्त           | १०३         |
| ३४३ महाचेतनस्थकर्मा         | "           | ३४७ अनुप्राह्य, अनुप्राहक्रभाव    | 33          |
| ३४४ वृह्मकर्म्म का वृह्मत्व | १७३         | ३४८ गीताशास्त्र की अपूर्वता       | 77          |

#### इति-सिद्धान्तवादः

\* \*

\*

समाप्ता चेय 'ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा' विषयस्य सूचि

# हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका

द्वितीयखण्ड 'ख' विभाग

### कंम्मयोगपरीचा की संचित्त

| कम्भयोगपरीक्षा—( खण्डात्मिका-    | अपूर्ण) |     | १७८-५१४ |
|----------------------------------|---------|-----|---------|
| १—सन्दर्भसङ्गति                  | •••     | ••• | 308     |
| र—योगसङ्गति                      | •••     | ••• | १८७     |
| ३—वैदिककर्मायोग                  | ***     | ••• | रहिं    |
| ४—वर्णव्यवस्थाविज्ञान            | •••     | ••• | 388     |
| १—सन्दर्भसंगति—                  |         |     | १७६-१=६ |
| क—हमारी चाह                      | •••     |     | 308     |
| ख—कामसमुद्र                      | •••     | ••• | १८०     |
| ग-शान्ति का उपाय                 |         |     | १८२     |
| घ—स्वातन्त्र्य, पारतन्त्र्य      |         | ••• | १८३     |
| <del>ड</del> —पारलौकिक योग-क्षेम | ••      | ••• | १८४-१८६ |

| २—         | –योगसंगति—                                       |     |      | १८७-२६३     |
|------------|--------------------------------------------------|-----|------|-------------|
|            | क-कम्ममार्ग की जटिलता                            | ••• |      | १८७         |
|            | ख-कर्त्तव्यकम्मेनिर्णायक                         | ••• | /    | २०१         |
|            | ग-निरर्थक बुद्धिवाद                              | ••• | •••  | २०६         |
|            | घ-हिंसा, अहिंसा की व्यवस्था                      | ••• | •••  | २०६         |
|            | <b>ङ—अस्पृश्यताविवेक</b>                         | ••• |      | <b>२</b> १४ |
|            | च-लौकिकदृष्टि, और शब्दप्रमाण                     | ••• | •••  | <b>२१४</b>  |
|            | छ—वेदशास्त्र की प्रामाणिकता                      | ••• | 73 S | २१६         |
|            | ज-वेदस्वरूप दिग्दर्शन                            | ••• | •••  | २२३         |
|            | म-ज्ञातव्य, कर्तव्यभेद से वेदशास्त्र के दो विभाग |     |      | २५३         |
|            | च-ब्राह्मणवेद की इतिकर्त्तव्यता                  | ••• | •••  | २५४         |
|            | ट—नित्यसिद्ध ईश्वरीययोग                          | ••• |      | २५७         |
|            | ठ-कर्तन्ययोग के दो भेद                           | ••• | •••  | र्श्र       |
|            | ड—अविद्याचतुष्ट्यी                               | ••• |      | २६०         |
|            | <b>*</b> —प्रकरणोपसंहार                          | ••• |      | र६३         |
| <b>3</b> - | —वैदिक कम्मयोग— <sup>5</sup>                     |     | ri.  | २६५-३१३     |
|            | क-धर्म, और नीति                                  | ••• |      | २६४         |
|            | ख-आर्षधर्मा, एवं सन्तमत                          |     |      | २७६         |
|            | ग-आर्षधर्म के दो विभाग                           | ••• |      | २८०         |
|            | घ—सत्यानृतविवेक                                  | ••• |      | २८६         |
| 8-         | —वर्णव्यवस्थाविज्ञान—                            |     |      | ३१५-५१४     |
|            | क—जिज्ञासुवर्ग का क्ष्रोभ                        | ••• |      | ३१४         |
|            | ख-ब्रह्मा के द्वारा वर्णव्यवस्था का आविर्भाव     | *** |      | 385         |
|            | ग यज्ञकम्मं के साथ वर्णव्यवस्था का समतुलन        | ••• | •••  | ३२२         |

| ਬ- | <del>-वर्णनिरुक्ति</del>                   |     |       |      |
|----|--------------------------------------------|-----|-------|------|
|    |                                            |     |       | ३२६  |
|    | -ब्रह्ममूला, किंवा वर्णमूला वर्णव्यवस्था   | ••• | ***   | ३३४  |
| च- | —अदिति-दितिमूळा-वर्ण-अवर्णसृष्टि           | ••• |       | 360  |
|    | –स्पृश्यास्पृश्यविवेक                      |     |       | ३७६  |
| ল- | <del> बलानुगामिनी वर्णव्यवस्था</del>       | ••• |       | ₹5१  |
| भा | समाजानुबन्धिनी वर्णव्यवस्था                | ••• |       | ₹८६  |
| घ- | –हमारी भ्रान्ति और उसका निराकरण            |     | •••   | 735  |
| ਟ– | -आक्रमणरक्षा और वर्णन्यवस्था               |     | ***   | 800  |
| ठ- | –वर्णनामरहस्य                              |     |       | ४०७  |
| ਫ– | -वर्णभेदमुलक धर्मभेद                       |     |       | 888  |
| ह− | -धर्मभेदमूलक आहारादि की विभिन्नता          |     | •••   | ४२१  |
| ण- | - वर्णव्यवस्था का सामाजिक नियन्त्रण        |     | ***   | ४२७  |
| त- | -कर्मणा वर्णव्यवस्था, और वादी के १३ आक्षेप |     |       | ४२६  |
| थ- | -जन्मनावर्णव्यवस्था, और सिद्धान्ती के १३   |     | 4 32  | 010  |
|    | समाधान                                     | ••• |       | ४४७  |
| द- | –वर्णव्यवस्था की व्यापकता                  | ••• | 30F S | ४७१  |
| ध- | –वर्णव्यवस्था, और श्रुतिसमर्थन             |     | ***   | ४७८  |
| न- | –योनिमूलक वर्णविभाग                        |     |       | ४८६  |
| Ч- | -वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में पर विचार      | ••• | •••   | boso |

\* \*

\*

# हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका

#### द्वितीयखण्ड 'ख' विभाग

### कम्मयोगपरीना की विस्तृत

|            | विषय                       | पृष्ठसंख्या | विषय                           | पृष्ठसंख्या |
|------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| <b>१</b> — | -सन्दर्भसंगति-(१५          | (3=9-30     | ११ कामसमुद्र का प्रत्यक्ष      | 960         |
|            | –हमारी चाह—                | १७६-१८०     | १२ काम-क्रीड़ा कौतूहल          | n           |
| न्त्र-     | -हमारा पाल                 | 106.140     | १३ दाता काम                    | 70          |
|            | १ हमें क्या चाहिए ?        | १७९         | १४ प्रतिग्रहीता काम            | ,,          |
|            | २ योग-क्षेम कल्पना         | , ,,        | १५ भूत भव्य का सम्राट् काम     | ,,          |
|            | ३ अन्तर्याम सम्बन्ध, और यो | ग "         | १६ ऋतु उत्पादक काम             | ,,          |
|            | ४ मानव जीवन का परम पुरुषा  | र्ष "       | १७ सर्ववशी काम                 | . ,,        |
|            | ५ अनन्त संसार के अनन्त पद  | र्थ १८०     | १८ ''नैव कामस्यान्तोऽस्ति"     | 969         |
|            | ६ अनन्त कामनाएं            | "           | १९ ''न समुद्रस्यान्तोऽस्ति"    | ,,          |
|            | ७ सर्ववस्तुप्राप्ति असम्भव | "           | २० शरीर नौका                   | "           |
|            | ८ मय्यीदा का आश्रय         | "           | २१ काममय समुद्र                | "           |
|            |                            |             | २२ कामनामर्यों तरङ्गे          | "           |
| ख-         | —कामसमुद्र—                | 150-159     | २३ यात्री जीवात्मा             | "           |
|            |                            |             | २४ यात्री की आत्मविस्मृति      | "           |
|            | ९ कामनाओं का समुद्र        | 960         | २५ कामना का कुचक               | 97          |
|            | १० कामनाओं का आविभीव, ति   | ारोभाव ,,   | २६ कामना के सम्बन्ध में निर्णय | ,,          |

|          | विषय                          | पृष्ठसंख्या                             | विषय पृष्ट                                                                   | संख्या |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ग-शा     | न्ति का उपाय—                 | १८२-१८३                                 | ५२ ब्राह्मण की 'ज्ञानकामना'                                                  | 963    |
| २७       | कामसमुद्र, और हमारी भ्रान्ति  | 963                                     | ५३ क्षत्रिय की 'कर्म्मकामना'                                                 | 22     |
|          | समुद्र आत्मा                  |                                         | ५४ वैस्य की 'अर्थकामना'                                                      | "      |
|          | तरङ्गे कामना                  | "                                       | ५५ सूद की 'कलाकामना'                                                         | "      |
|          | अनन्त समुद्र लक्षणआत्मा       | . "                                     | ५६ प्राप्तवस्तु का संरक्षण                                                   |        |
|          | सादिसान्त तरङ्ग लक्षण कामनाए  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ५७ स्वाधिकृतवस्तु, और स्वातन्त्र्य                                           | "      |
|          |                               | "                                       | ५८ पराधिकृतवस्तु, और पारतन्त्र्य                                             | "      |
|          | 'समुद्रो हि तरङ्गः'           | "                                       | ५९ मर्घ्यादित योग-क्षेम                                                      | "      |
|          | 'कचन समुद्रो न तारङ्गः'       | 7)                                      | ६० 'मा विद्विषावहै'                                                          | 968    |
|          | अनन्तसमुद्र की शान्ति         | "                                       | ६१ लोकतन्त्र रक्षा                                                           | "      |
|          | कामनाओं की उपेक्षा            | "                                       |                                                                              | "      |
| 38       | आत्माश्रय, और शान्ति          | 27                                      | ६२ स्व-तन्त्र, और स्वतन्त्रता                                                | "      |
| ३७       | कामनाश्रय, और अशान्ति         | ,,                                      | ६३ पर-तन्त्र, और परतन्त्रता                                                  | "      |
| ३८       | कामनिवृत्ति, और शान्ति        | "                                       | ङ—पारलौकिकयोगक्षेम— १८४-                                                     | -१८€   |
| ३९       | कामप्रवृत्ति, और अशान्ति      | 77                                      | ६४ भारतेतर देशों का योग-क्षेम                                                | 968    |
| 80       | 'स शान्ति माप्रोति न कामकामी' | 77                                      | ६५ भारतीय द्विजाति का असन्तोष                                                |        |
| 89       | कामनाओं का वर्गीकरण           | ,,                                      | ६६ शरीरसुख, और ऐइलौकिक योगक्षेम                                              | "      |
| ४२       | सीमित कामनाएं                 | ,,                                      | ६७ आत्मानुबन्धी पारलौकिक योगक्षेम                                            |        |
|          | कामना, और आवस्यकता वृद्धि     | ננ                                      | ६८ वर्ण-आश्रम, एवं पारलौकिक योगक्षेम                                         | 7)     |
|          | आवश्यकता वृद्धि, और कामोत्तेज |                                         |                                                                              |        |
|          | कामोत्तेजना, और तृष्णा का उदर |                                         | ६९ आत्मा के दिन्य, तथा लौकिक पर्व                                            | 964    |
|          | सामान्य संसारी, और शान्ति     |                                         | ७० ब्रह्मकर्म्म का अयोग-अक्षेम                                               | 7)     |
|          | वर्णाश्रमधम्मानुगत 'स्वधर्म'  | "                                       | ७१ ज्ञान-क्रिया का योग-क्षेम<br>७२ ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा, और कर्म्म-योगपरीक्षा | ,,,    |
| 86       | कामनाचतुष्ट्यो पर विश्राम     | ,,                                      | ७३ आश्रमत्रयी, और योगत्रयी                                                   | 77     |
| 88       | पदार्थचतुष्ट्यी पर विश्राम    | 7)                                      | ७४ प्राचीनाभिमत योग परम्परा                                                  | ,7     |
| 71 - Jan | asar UTFASAT 0                | ~ <b>3</b> _0~0                         | ७५ 'कर्म-भक्ति-ज्ञान-बुद्धि' योगचतुष्ट्यी                                    | 965    |
|          |                               | 53-158                                  | ७६ कर्म्योग का उपक्रम                                                        | "      |
|          | भारतीयदृष्टि                  | १८३                                     | इाते — संदर्भसङ्गातिः                                                        |        |
| 41       | आधारभूता वर्णव्यवस्था         | 37                                      | राज-त्यप्रभावः                                                               |        |

|            | विषय                                  | <b>पृष्ठस</b> ख्या | विषय                               | पृष्ठसंख्या |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>ə</b> — | -योगसङ्गति— १८७                       | -283               | २३ 'राजा कालस्य कारणम्'            | 980         |
|            | Tale (the All F                       |                    | २४ शासक, शासित जातियाँ             | 23          |
| <b>क</b> - | -कर्ममार्ग की जटिलता— १८              | ७-२०१              | २५ भारतवर्ष के शिष्टपुरुष          | 79          |
|            | Landy TV                              |                    | २६ शिष्टपुरुषों की अपवाद मर्य्यादा | 989         |
|            | १ भहना कर्म्मणोगतिः                   | 960                | २७ पश्चिमी संस्कृति, और भारतीयता   | ,,          |
|            | २ कर्मजाल की महाविभीषिका              | ,,                 | २८ सुधारकवर्ग, पुराणपन्थी          | . ,,        |
|            | ३ 'कवयोऽप्यत्र मोहिताः'               | 7)                 | २९ सर्वनाशलक्षण सुधार              | 23          |
|            | ४ भक्ति, तथा ज्ञानयोग की जटिलता       | , ,,               | ३० रोगपरिग्रहलक्षणा संस्कृति       | . ,,        |
|            | ५ भक्तों की कटु परीक्षा               | "                  | ३१ सत्ययुग के स्वप्न               | >7          |
|            | ६ कृपाणघारालक्षण ज्ञान                | 22                 | ३२ रूढिवाद, और धर्म                | i,          |
|            | ७ विपरीत परिस्थिति                    | 17                 | ३३ विशुद्ध आदर्शवादी               | 97          |
|            | ८ भक्त की परीक्षा                     | <b>*</b>           | ३४ उत्पथकम्मािनुगामी               | ,,          |
|            | ९ ज्ञानयोगारूढ योगी का पतन            | ,,                 | ३५ आलस्य की प्रतिमृत्तियाँ         | ,,          |
|            | १० कर्मायोग, और 'प्रथमे पादे          |                    | ३६ पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता      | 997         |
|            | मक्षिकापातः'                          | 77                 | ३७ उदार सिद्धान्त                  |             |
|            | ११ कर्मायोग, और पदे पदे मोहसाम्       | र्ख्य १८८          | ३८ विक्वबन्धुत्व आदर्श             | ,,          |
|            | १२ कर्म्ममार्ग की अङ्चनें             | 1)                 |                                    | ,,          |
|            | १३ धम्मीदेशों के अपवादस्थल            | De 200             | ३९ सहनशक्ति का आत्यन्तिक अभाव      | 57          |
|            | १४ 'स्वस्य च प्रियमात्मनः'            | 969                | ४० महत्वशून्य परिभाषाएँ            |             |
|            | १५ दोषयुक्त सिद्धान्त                 | ,,                 | ४१ 'तत्तदेवेतरोजनः'                | ))          |
|            | १६ आत्मतुष्टि द्वारा कर्त्तव्य निर्णय | . ,,               | ४२ शिष्टसम्मत आचरण                 | 77          |
|            | १७ आत्मतुष्टि की अपवादमय्यीदा         | ,,,                | ४३ वर्त्तमान भारत की शिष्टता       | "           |
|            | १८ समाजानुशासन, और कर्त्तव्य निण      |                    | ४४ आगन्तुक इच्छा का अनुगमन         | १९३         |
|            | १९ रूढ़िवादप्रस्थ समाज                | 980                | ४५ पदाभिमान का उद्घोष              | "           |
|            | २० समाज की अपवादमय्यीदा               |                    | ४६ उमयतः पाशारज्जु                 | "           |
|            | २१ शिष्ट पुरुषों का अनुशासन           | "                  | ४७ 'धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः'         | "           |
|            | २२ शिष्टपुरुष जिज्ञासा                | 92                 | ४८ 'महाजनो येन गतः स पन्थाः'       | ,,          |

### विपयसूची

|    |            | विषय                            | पृष्ठसंख्या | विषय                                   | पृष्ठसंख्या |
|----|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
|    | ४९         | शास्त्रों के अपवादस्थल          | 953         | ७४ अशान्तिमयी भूतलिप्सा                | 209         |
|    | 40         | महाजनसम्मत मार्ग                | 988-        | ७५ तथ्यपूर्ण पुष्यापुष्यभाव            | "           |
|    | 49         | 'तानि त्वयोपास्यानि, नो इतरापि  | π',         | ७६ शास्त्रीय प्रामाण्य दिगुदर्शन       | "           |
|    | 42         | धर्मनीति, और महाजन              | ,,          | ७७ वेद, स्मृति, शील, आत्मतुष्टि        | 707         |
|    | 43         | लोक-राजनीतियाँ, और दृष्ट पद     | र्थ १९५     | ७८ त्रयोदशविध 'शील'                    | "           |
|    | 48         | धर्मानीति, और अदृष्ट पदार्थ     | 11          | ७९ आत्मतुष्टि और विकल्पमाव             | "<br>२०३    |
|    | 44         | अदष्ट-द्रथा आप्तमहर्षि          | ,,,         | ८० यथेच्छाचार, और आत्मतुष्टि           | ,,          |
|    | 44         | राजनीतिप्रधान धर्मनीति          | "           | ८१ सर्वोत्कृष्ट मानवधर्मशास्त्र        | ?°          |
|    | ५७         | धर्मानीतिप्रधान राजनीति         | ,,,         | ८२ कर्त्तव्यनिर्णायक 'वेदशास्त्र'      | २०५         |
|    |            | 'महापुरुष' परिभाषा              | ,,,         | ८३ कर्त्तव्यनिर्णायक वेदानुगत 'स्पृतिः |             |
|    | 49         | मनु-सूक्तियाँ                   | 988         | ८४ वेद-स्मृत्यनुगत शिष्ट पुरुषों का    |             |
|    | Ęo         | शिष्ठ ब्राह्मणों का आदेश        | 990         | सदाचार                                 | ,,          |
|    | 59         | शिष्ट ब्राह्मणों के लक्षण       | ,,          | ८५ धर्म्मशास्त्र, एवं श्रुतिशास्त्र    | २०६         |
|    | <b>६</b> २ | दशावरा परिषत्                   | 37          |                                        |             |
|    | <b>£ 3</b> | त्र्यवरा परिषत्                 | 986         | ग—निरर्थक बुद्धिवाद—                   | २०६         |
|    | ६४         | अपवादरहित शास्त्रप्रमाण         | 2)          | ८६ धर्मा-कर्म निर्णय, एवं बुद्धि       |             |
|    | Ęų         | जातिमात्रोपजीवी ब्राह्मण        | 988         | त्कं की अनुपयोगिता                     | २०६         |
|    | ĘĘ         | 'समूलस्तु विनश्यति'             | ))          | ८७ मानवीय मन, और बुद्धि                | ,           |
|    |            | सर्वोत्कृष्टगतिप्राप्ति का उपाय | ,,          | ८८ बुद्धि, और ऐन्द्रियक विषय           | 23          |
|    | 56         | अतोन्द्रिय कर्म्मपदार्थ         | "           | ८९ इन्द्रियदृष्टि, और दिव्यदृष्टि      | >7          |
|    | 48         | 'शब्दप्रमाणकावयम्'              | 200         | ९० शब्दप्रमाणैकशरणता                   | 27          |
|    |            | तकंवाद का अभिनिवेश              | 37          | प्र विमा अभिमा नी नानाक क              | -6.00       |
|    | 9          | सर्वनाशमूलक अभिनिवेश            | 1,          | घ—हिंसा, अहिंसा की व्यवस्था—र          | (०६-५१३     |
|    | ७२         | प्रकृतिसिद्धं परिणाम            | २०१         | ९१ कष्टप्रदान, एवं भूतदया              | २०६         |
|    |            |                                 |             | ९२ दुःखजनक हिंसाकर्मा                  | 27          |
| ख- | –कर        | व्यकर्मानिर्णायक—               | २०१-२०६     | ९३ सुखप्रवर्त्तक अहिंसाकर्म            | ,,          |
|    | 60         | 'उत-नति' लक्षणा उन्नति          | २०१         | ९४ पाप-पुण्योपस्थिति                   | 25          |

|     | विषय                         | पृष्ठसंख्या | विषय                                 | ग्रष्टसंख्या |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 94  | पुण्यजननी हिंसा              | २०७         | १२२ सत्ययुग की घटना                  | २१०          |
|     | पापजननी अहिंसा               | 7,          | १२३ त्रेतायुग की घटना                | 77           |
|     | पुण्यप्रद हिंसाकर्मा         | "           | १२४ द्वापरयुग का महासमर              | "            |
|     | पापप्रद अहिंसाकम्म           | "           | १२५ 'युद्धाय कृतनिश्चयः'             | 299          |
|     | विचारणीयं प्रस्त             | "           | १२६ अध्यात्मवाद, और भूतवाद,          | 27           |
|     | अतीन्द्रिय पाप-पुण्यं पदार्थ | "           | १२७ यज्ञिय पद्युपुरोडाश का विरोध,    |              |
|     | एक मात्र शास्त्रीय व्यवस्था  | "           | और हमारी वेदभक्ति                    | "            |
|     | शास्त्रीय हिंसा हिंसा        | "           | १२८ शास्त्रीय समर्थन                 | 77           |
|     | शास्त्रीय अहिंसा अहिंसा      | ,,          | १२९ भगवान् व्यास का निर्णय           | २१२          |
|     | प्रत्यक्षदृष्ट हिंसाकर्म     | "           | १३० लोकदृष्टान्त, और हिंसा अहिंसा    | २१३          |
|     | प्रत्यक्षदृष्ट अहिंसाकर्म    | "           |                                      |              |
|     | व्यवस्थापक पुण्य-पापसंस्कार  | "           | ङ-अस्पृश्यताविवेक-                   | 288          |
| 900 | पशुपुरोडास                   | २०८         | १३१ कलङ्क भ्रान्ति                   | २१४          |
| 906 | पशुवलिदान                    | <b>"</b>    | १३२ ईश्वर भक्तों से हमारे प्रश्न     | 20           |
| 909 | शास्त्रादिष्ट हिंसा अहिंसा   | "           | १३३ शास्त्रसिद्धविषय                 | 37           |
| 990 | राष्ट्र के आवस्यक साधन       | "           | १३४ वर्णसमाज का कल्याण               | 30           |
| 999 | राष्ट्र का शस्त्रबल          | . २०९       |                                      |              |
| 992 | क्षत्रसमाज और हिंसाकर्म      | "           | च-लौकिकदृष्टि, और शब्द्रमाण-         | २१४-२१६      |
| 993 | अवैध-अहिंसावाद               | "           | १३५ प्रत्यक्ष दृष्ट लौकिक व्यवहार    | २१४          |
| 998 | समयविशेषज्ञ मनु के आदेश      | 77          | १३६ काष्ठीषिध विक्रोता               | 27           |
| 994 | 'नाततायिवधे दोषः'            | 290         | १३७ वचन-विस्वास                      | y            |
| 998 | अहिंसावाद, और शल्यचिकित्स    | "           | १३८ परीक्षा क्षेत्र की अधिकार मय्यदि |              |
| 994 | अहिंसावाद, और कायरता         | "           | १३९ आचरण दशा और परीक्षा              | 20           |
| 994 | अहिंसावाद, और आततायी         | ,,,,        | १४० रहस्यज्ञान जिज्ञासा              | २१५          |
| 99  | ९ आध्यात्मिक अहिंसा, और शरू  |             | १४१ हमारा मिथ्या उद्घोष              | 90           |
| 930 | धुव-प्रहाद, और भक्तिमार्ग    | 27          | १४२ लक्षणैक चक्षुष्कता               | v            |
| 939 | न कर्ममार्ग, और शस्त्रवल     | 77          | १४३ लस्यैक चक्षुष्कता                | 2)           |

|            | विषय                                       | पृष्ठसंख्या | विषय                                 | पृष्ठसंख्या |
|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| १४४ मान    | वीय बुद्धि का पराभव                        | २१५         | १६८ वेदसिद्धान्तों के निन्दक         | 298         |
| १४५ कल्प   | ना की व्यर्थता                             | 27          | १६९ भारतीय मतवादों पर आक्षेप         | 20          |
| १४६ कल्य   | ाण का मूल सूत्र                            | २१६         | १७० आक्षेप निराकरण                   | 77          |
|            |                                            |             | १७१ मेदसिह्णु अमेद                   | 77          |
| छ—वेदशारू  | त्र की प्रामाणिकता—                        | २१६-२२३     | १७२ वेदशास्त्र का यशोगान             | २२०         |
| ੧×੫ ਵਿੜ    | इ शास्त्र, और हिन्दू जाति                  | 206         | १७३ निःश्रेयस साधक वेद               | 229         |
|            |                                            | <b>२</b> 9६ | १७४ सर्वसाधक वेद                     | 20          |
|            | विशाल भारतीय शास्त्र<br>गम्बसिद्ध कर्मकलाप | 30          | १७५ वेदोक्त कर्म्मयोग                | २२२         |
|            | गम्बासम्ब कम्मकलाप<br>गाम्न निर्भरता       | "           | १७६ निश्चित, निर्म्नान्त, वेदशास्त्र | 29          |
| १५१ स्मृति |                                            | "           | १७७ वेदविरुद्ध तन्त्रों का परित्याग  | 29          |
| १५२ निवः   |                                            | 10          | १७८ पञ्चतन्मात्राओं का प्रवर्त्तकवेद | "           |
| १५३ दर्शन  |                                            | ))          | १७९ उत्कृष्ट साधन वेद                | 20          |
|            |                                            | 27          | १८० उत्कृष्ट गति प्रवर्त्तक वेद      | . २२३       |
|            | : प्रमाणशास्त्र                            | "           | १८१ संस्थास्वरूप निम्मापक वेद        | W           |
|            | :प्रमाणशास्त्र                             | "           | १८२ धर्माधर्म की निश्चित परिभाष      | , »         |
|            | रप्रणीत वेदशास्त्र                         | ,,          |                                      |             |
|            | रुषेय वेदशास्त्र                           |             | ज-वेदस्वरूप दिग्दर्शन-               | २२३-२५२     |
|            | द्रप्रस्त विषय                             | २१७<br>. »  |                                      |             |
|            | वष्ट भारतीयों को वेदभक्ति                  | 33          | १८३ शास्त्रविधि और कर्त्तव्यपथ       | २२३         |
|            | मो विद्वानों की वेदभक्ति                   | 33          | १८४ विज्ञानात्मक वेदसास्त्र          | 358         |
|            | र्तथम्मी का उपहास                          | 20          | १८५ मौलिकरइस्य प्रतिपादक वेदशास      |             |
|            | तमाण्य और तर्कवाद                          |             | १८६ विधि-निषेधात्मक धर्म्मशास्त्र    | 20          |
|            | किक गीताप्रन्थ                             | 22          | १८७ स्मृति द्वारा भर्त्सना           | <b>२२५</b>  |
| १६४ वेदस   | तम्मत गोताशास्त्र                          | 296         | १८८ 'धर्मास्वरूप स्नक्षण'            | 3)          |
| १६५ परत    | :प्रमाण गीताशास्त्र                        | 20          | १८९ विद्या-श्रद्धा-उपनिषत्           | 20          |
| १६६ गीत    | ाभक्तों को भगवान् का आ                     | देश "       | १९० श्रुति और विद्याशास्त्र          | २२६         |
| १६७ कम्म   | धिार वेदशास्त्र                            | 298         | १९१ स्पृति और धर्म्मशास्त्र          | 20          |

| विषय                             | पृष्ठसंख्या | विषय                               | पृष्ठसंख्या      |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| १९२ 'प्रमाणं परमं श्रुतिः        | २२६         | २१९ सहस्रवाग्धारा                  | २३४              |
| १९३ प्रत्यक्षदृष्टि और श्रुति    | २२७         | २२० 'दैवतानि च भूतानि'             | <b>3</b> 5       |
| १९४ परीक्षक की दृष्टि और वेद     | . 2)        | २२१ अमृतगर्भिता मत्यीवाक्          | २३५              |
| १९५ विज्ञानोपदेशक वाक्य और वेद   | "           | २२२ 'वागेव साऽस्रज्यत'             | 99               |
| १९६ तत्त्वपरीक्षक 'ऋषि'          | "           | २२३ 'तासुबीजमवासुजत्'              | "                |
| १९७ ऋषि शब्द निर्वचन             | "           | २२४ 'स्वेमहिम्न प्रतिष्ठितः'       | "                |
| १९८ 'तत्र भवान्'                 | 27          | २२५ 'उच्छिष्टाज्जिज्ञिरे सर्वम्'   | "                |
| १९९ सिद्ध, आप्त                  | ×           | २२६ प्रजापृष्टि                    | "                |
| २०० वेद के अवान्तर शाखाभेद       | 27          | २२७ हृद्यअक्षर                     |                  |
| २०१ 'ताच्छब्दन्याय' और वेद       | २१८         | २२८ ३३ अहर्गण                      | "<br><b>२३</b> ६ |
|                                  | »           | २२९ ६ स्तोम                        |                  |
| २०२ तत्त्वात्मक वेद              | W           |                                    | "                |
| २०३ मन्त्रात्मक वेद              | , »         | २३० अनिरुक्त प्रजापति              | "                |
| २०४ शब्दार्थ का औरपत्तिक सम्बन्ध |             | २३१ 'प्रणव-अन्तर्यामी-कः'          | . ,,             |
| २०५ छन्द, देवता, आदि की अली      | केकता "     | २३२ सप्तदशप्रजापति                 | "                |
| २०६ वेदतत्त्व के विविध भेद       | २२९         | २३३ उद्गीथप्रजापति                 | 77               |
| २०७ त्रैलोक्य विवर्त्त           | "           | २३४ चतुस्त्रिंशप्रजापति            | "                |
| २०८ चिला, चितेनिधेयामि           | २३०         | २३५ 'ओङ्कार-सः-निरुक्तः'           | 77               |
| २०९ हिवर्वेदि, महावेदि,          | ,,          | २३६ वषट्कारपरिलेख                  | २३७              |
| २१० वैक्वानरअग्नि                | "           | २३० वषट्, और वाक्षटकार             | २३८              |
| २११ अमिहोत्र                     | "           | २३८ वषट्, और वौषट्                 | "                |
| २१२ मर्त्यशुक्रत्रयी             | <b>२३</b> १ | २३९ 'इन्द्राय वौषट्'               | "                |
| २१३ अमृतशुक्रत्रयो               | n           | २४० चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री       |                  |
| २१४ पर्यायम्रान्ति का निराकरण    | ,,          |                                    | "                |
| २१५ वाक्तत्त्व, और वषट्कार       | 737         | २४१ चतुरचत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् | "                |
| २१६ वाङ्मयप्रजापति               |             | २४२ अष्टाचलारिंशदक्षरा जगती        | "                |
| २१७ प्रजापतिद्वारा गर्भाधान      | "<br>?३३    | २४३ छन्दोमास्तोम                   | n                |
| २१८ प्रजापति की वाक-सृष्टि       | ייי         | २४४ अयुग्म स्तोम<br>२४५ युग्मस्तोम | ;;<br>;;         |

### विषयसुची

| विषय                              | पृष्ठसंख्या | विषय                                  | पृष्टसंख्या                             |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| २४६ वषट्कारानुगता पृथिवी          | २३९         | २७३ 'उपलव्धि वेदः'                    | २४७                                     |
| २४७ भूविवर्त्तपरिलेख              | 23          | २७४ 'सवं वेदात् प्रसिद्धचितं'         | 53                                      |
| २४८ 'अग्निः सर्वादेवताः'          | 280         | २७५ 'नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः'      | "                                       |
| २४९ यज्ञमण्डल परिलेख              | 777         | २७६ 'वेदादेव प्रसूयन्ते'              | 286                                     |
| २५॰ 'यज्ञमात्रिकवेद'              | २४१         | २७७ मौलिकवेद, और शब्दवेद              | 25                                      |
| २५१ अग्नि के अवस्थाकृतमेद         | "           | २७८ शाखाविभागों का समतुलन             | 288                                     |
| २५२ सायतन, निरायतन सोम            | >>          | २७९ त्रयीवेदोपक्रमरहस्य               | ,,                                      |
| २५३ पार्थिव अग्नि, और 'ऋग्वेद'    | २४२         | २८० त्रयीवेदरचनारहस्य                 | 249                                     |
| २५४ आन्तरिक्ष्य वायु, और यजुर्वेद | 77          | २८१ वेदमन्त्रों की अपौरूषेयता         | २५२                                     |
| २५५ दिव्य आदित्य, और सामवेद       | 77          | २८२ अनादिनिधना सत्यावाक्              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| २५६ शस्त्र, स्तोत्र, ग्रह         | "           | २८३ वेदशास्त्र की निर्भान्तता         | 2)                                      |
| २५७ घोर अङ्गरा, अथर्वाङ्गरा       | ,,,         |                                       |                                         |
| २५८ 'अत्तैवाख्यायते नाद्यम्'      | ,,          | म-ज्ञातन्य, कर्त्तन्यमेद से वेद के    | 100                                     |
| २५९ मूर्ति, और ऋग्वेद             | २४३         | दो विभाग— २                           | ५३-२५४                                  |
| २६० गति, और यजुर्वेद              | 9)          | २८४ 'मन्त्रवाह्मणयोर्वेदनामधेयम्'     | २५३                                     |
| २६१ वितान, और सामवेद              | 99          | २८५ विज्ञान-स्तुति-इतिहास             | 22                                      |
| २६२ ऋक्-्यजुः-साम के तात्त्वक रूप | २४४         | २८६ विधि-आरण्यक-उपनिषत्               | "                                       |
| २६३ 'सहस्रवत्मी सामवेदः'          | "           | २८७ कर्म्मकलाप का सौन्दर्य            | 77                                      |
| २६४ 'त्र्यृचं साम'                | २४५         | २८८ कर्त्तव्यकर्मित्रयी               | २५४                                     |
| २६५ 'ऋक्-सामे'                    | "           | २८९ ज्ञातव्यत्रयो                     | 21                                      |
| २६६ महोक्य, महाव्रत, पुरुष        | 77          | २९० रहस्यानभिज्ञों का अभिनिवेश        |                                         |
| २६७ 'ऋक्सामे यजुरपोतः'            | २४६         |                                       | A 102                                   |
| २६८ सेषात्रयीविद्या तपति'         | 33          | च-ब्राह्मणवेद की इतिकर्त्तव्यता-२     | ५४-२५७                                  |
| २६९ 'इत्याचन्द्रमसो ग्रहे'        | ,,          | 200                                   |                                         |
| २७॰ 'त्रृचांलोकः'                 | २४७         | २९१ उपास्ति, कर्मा, ज्ञान, और विस्तात |                                         |
| २७१ 'यजुषांलोकः'                  | 22          | २९२ सगुण ब्रह्म, और ब्राह्मण, आरण्यव  | i "                                     |
| २७२ 'साम्नां लोकः'                | "           | २९३ निर्गुण ब्रह्म, और उपनिषत्        | n                                       |

| विषय                              | <b>पृष्ठसं</b> ख्या | विषय                              | पृष्ठसंख्या |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| २९४ कर्मसाम्राज्य, और कर्म्मकाण्ड | २५४                 | ३१४ अबुद्धियोगयुक्ता योगत्रयी     | 249         |
| २९५ ज्ञानकर्म्स संमानता, और उपा   | सनाकाण्ड ,,         | ३१५ बौद्धप्रकाश, और व्यापार       | »           |
| २९६ ज्ञानप्राधान्य, और ज्ञानकाण्ड | ,,                  | ३१६ पूर्वपक्षोत्थान               | "           |
| २९७ कर्म्ममार्ग, और ज्ञानमार्ग    | २५५                 | ३१७ विद्यावुद्धिविवर्त्त          | D           |
| २९८ ज्ञानवृत्ति की प्रधानता       | ,,                  | ३१८ अविद्यार्बुद्धि विवर्त्त      | »           |
| २९९ आरण्यक् और उपनिषत् का स       | ामन्वय "            | ३१९ व्यवसायलक्षण धर्म             | , ,         |
| ३०० निष्ठाद्वयी                   | २.५६                | ३२० अव्यवसायलक्षण अधम्म           | 2)          |
| ३०१ तीन निष्ठाओं का स्वातन्त्र्य  | 77                  | ३२१ अज्ञानावृतज्ञानलक्षणा अविद्या | <b>3</b> 7  |
| ३०२ अपूर्ण जीव की पूर्णता         | २५७                 | ३२२ उपयुक्ता योगत्रयी             | २६०         |
| ट—नित्यसिद्ध ईश्वरीययोग—          | 2010-207            | ३२३ अनुपयुक्ता योगत्रयी           | n           |
| ट—्रानालातास् इरपरायमाग           | 140-140             | न श्राचित्राचनकारी                | 26-262      |
| ३०३ स्वाभाविकयोग                  | २५७                 | ड—अविद्याचतुष्ट्यी—               | रई०-२६३     |
| ३०४ योग का अयोगत्व                | 27                  | ३२४ भग-क्लेशविवर्त                | २६०         |
| ३०५ साधन लक्षणा योगत्रयी          | 2)                  | ३२५ अभिनिवेश (१)                  | 27          |
| ३०६ सिद्धलक्षणा योगत्रयी          | 20                  | ३२६ अज्ञान (२)                    | २६१         |
| ३०७ ईस्वरीय ज्ञान का उदय          | 27                  | ३२७ रागद्वेष (३)                  | ,           |
| ३०८ स्वतःसिद्धयोग                 | <b>)</b>            | ३२८ अस्मिता (४)                   | २६२         |
| ३०९ योग के साथ योग                | <b>3</b>            | ३३९ आत्मपतन के कारण               | 77          |
| ३१० 'तस्माद्योगाय युज्यस्व'       | 27                  | ३३० स्व-स्थता                     | २६३         |
| ठ-कर्त्तव्ययोग के दो भेद-         | २५८-२६०             | ३३१ राजर्षिसम्प्रदाय, का वैभव     | n           |
| ३११ बुद्धियुक्त योग               | २५८                 | <b>*</b> —प्रकरणोपसंहार—          | २६३ -       |
| ३१२ अवुद्धियुक्तयोग               | 27                  | ३३२ योगचतुष्टयी                   | २६३         |
| ३१३ बुद्धियोगयुक्ता योगत्रयी      | v                   | ३३३ कर्म्मयोगपरीक्षा का उपक्रम    | 20          |
|                                   | इाति—यो             |                                   |             |

### विषयस्ची

| 4    | विषय                        | पृष्ठसंख्या | विषय                              | पृष्ठसंख्या     |
|------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3-   | –वैदिककम्र्भयोग २           | E 4 - 3 2 3 | २५ धम्मानिष्ठा की सुरक्षा         | २७२             |
|      | 2 3 2                       |             | २६ अधर्ममण्डलीं का सर्वनाश        | २७३             |
| क—धर | र्म, और नीति—               | २६४-२७४     | २७ धम्मज्ञिगमन                    |                 |
| 9    | भारतीय प्रजा, और शब्दशास    | र २६५       | २८ धर्मा, अधर्मा के उदर्क         | <b>9</b> )      |
| २    | वैदिक-लौकिककरम्बलाप         | ,,          |                                   | 208             |
| 3    | धर्मा और वैदिककर्मा         | 5)          | २९ 'अमृतस्य पुत्राः'              | २७५             |
| 8    | नीति, और लौकिककर्म          | ,,          | ख-आर्षधर्म, एवं सन्तमत-           | २७६-२८०         |
|      | धर्म, और रिलीजन में भू।न्ति |             | ३० सहयोगियों की अप्रसन्नता        | २७६             |
|      | धर्म, और मतवाद              | ,,          | ३१ अप्रिय सत्य का आश्रय           |                 |
| v    | मानस कल्पना, और मतवाद       | ,,          | ३२ सम्प्रदायवाद                   | "               |
| 6    | वाह्यजगत्, और नीतिमार्ग     | २६६         | ३३ सन्तमत, और सन्तवाणी            | ,,              |
|      | अन्तर्जगत्, और धर्मामार्ग   | "           | ३४ सनातनधम्म का अङ्गत्व           | "               |
|      | रिलीजन, और नीति में संघर्ष  | ,,          | ३५ सम्प्रदाय कलह का बीज           | 700             |
|      | नीतितन्त्र का विजय          |             | ३६ अभिनिविष्ट व्याख्याता          |                 |
|      | धर्म, एवं नीति              | 39<br>11    | ३७ भूमाभाव, और अल्पता             | "<br>२७८        |
|      | विस्वप्रकृति, और धर्म       | "           | ३८ समष्टिपूजा, और व्यक्तिपूजा     |                 |
|      | मानवीय कल्पना, और रिलीज     |             | ३९ हमारे ताण्डवनृत्य              | 2               |
|      | शासनमूला राजनीति            | २६७         | ४० मतवादों को उपादेयता            | "               |
|      | शाश्वतप्रकृतिमूला धर्मनीति  |             | ४१ सन्तमत, और आत्मपतन             | "<br>२७९        |
|      | भारतीयधर्म और रिलीजन        | "           | ४२ आर्षदृष्टि की विलुप्ति         |                 |
|      | धर्मादण्डमूलक राजदग्रह      | 756         | ४३ आर्षधर्म्म का उदात्त दृष्टिकोण | ,               |
|      | धर्मादण्ड का सर्वातिशय      | ,,          | ४४ सर्वमूर्द्धन्य आर्षधर्मा       | "<br><b>२८०</b> |
|      | स्मार्त्तवचन                | 769         |                                   | 100             |
|      | धर्मिष्ठ राजा               | २७१         | ४५ 'लोककत्याणहेतवे'               | . 2 2           |
|      | धर्म्ममार्ग का अनुगमन       | २७२         | ४३ मानवसमाज की रक्षा, और अ        | ॥वधस्म "        |
|      |                             |             | ग-आर्षधर्म के दो विभाग-           | २८०-२८८         |
|      | धर्म्मदण्ड, और ईखर          | 75          |                                   | 260             |
| 48   | धर्मप्रचारक राजा            | 1)          | ४७ 'एष धर्माः सनातनः'             | 400             |

|            | विषय                             | पृष्ठसंख्या | विषय                         | पृष्ठसंख्या |
|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 86         | च्यावहारिक धर्मा                 | २८०         | ७५ पाथिवलौकिककर्म            | २८६         |
|            | पारमार्थिकधर्म                   | "           | ७६ वैदिक प्रवृत्तिकर्मा      | 3)          |
| 40         | अन्योऽन्याश्रयसम्बन्ध            | २८१         | ७७ वैदिक निवृत्तकर्मा        | २८७         |
| 49         | पापजनक स्वतन्त्रपथ               | ,,          | ७८ कर्मातालिकापरिलेख         | 55          |
|            | <b>उभयसाम<del>ङ्</del>रस्य</b>   | "           | ७९ कर्मा, और अधिकारमर्यादा   | 266         |
| ५३         | कर्म्मयोग, कर्म्मकाण्ड, विधि     | "           | ८० 'अवशोऽपितत्'              | "           |
| 48         | भारतीयकर्मयोग और यज्ञ            | 26          | ८१ स्वाभाविककर्मा            | 1)          |
| 44         | यहेतिकर्त्तव्यतासम्पत्ति <b></b> | ,,          | ८२ महाविप्रतिपत्ति           | ,,          |
| ५६         | आधिभौतिककर्मयोग                  | २८२         |                              |             |
| ५७         | पाथिव-सौरसंस्था                  | ,,          | घ—सत्यानृतविवेक—             | २८६-३१३     |
| 46         | भौतिक-दैविकयज्ञ                  | 3)          | ८३ सिद्धान्त का अपवाद        | २८९         |
|            | इहलोक-परलोक                      | "           | ८४ रचनावैचित्र्य             | ,,          |
| 60         | मानुषात्मा, यज्ञातिशय            | ,,          | ८५ हमारा अनृतभाव             | 29          |
| 69         | दैवभाव और दैवात्मा               | २८३         | ८६ प्रजापति की सम्पत्तियाँ   | 99          |
| <b>६</b> २ | स्वर्ग्य अप्रि                   | <b>39</b>   | · ८७ प्रजापित की सन्तित      | ,,          |
| Ęą         | सप्तदशस्वर्गलोक                  | ,,          | ८८ प्रजापतिद्वारा दाय विभाग  | ,           |
| 68         | प्राजापत्यपर्व                   | "           | ८९ यज्ञान्न और सूर्य्यज्योति | "           |
| ĘY         | यज्ञ का आधिभौतिकत्व              | २८४         | ९० देवता और उर्क् बल         | ,,          |
| ĘĘ         | प्लव-अदृढ्यज्ञ                   | 21          | ९१ स्वधान्न, और चन्द्रज्योति | २९०         |
| Ę o        | अशास्त्रतसुख                     | ,,          | ९२ पितर और मनोजव             | ,,          |
| 56         | यज्ञकाण्ड और चयनयज्ञ             | 7,          | ९३ मृत्युं और मनुष्य         | , "         |
| 49         | कर्मयोगलक्षण                     | २८५         | ९४ पशु और स्वेच्छाचार        | n           |
| 40         | विधि और ब्राह्मण                 | 7)          | ९५ असुर और मायान्न           | 12          |
|            | प्रातिभासिककर्म                  | ,,          | ९६ अनृतद्वारा पुष्टि         | ,           |
|            | कर्मा और कम्माभास                | २८६         | ९७ स्वामाविकधर्मातिक्रमण     | 259         |
|            | अविहिताप्रतिषिद्धकर्मा           | n           | ९८ सत्यानृतिविवेकिजज्ञासा    | 77          |
| as         | शास्त्रनिषिद्धकर्म               | 25          | ९९ सत्य और उसका आग्रह        |             |

|     | विषय                     | पृष्ठसंख्या                             | विषय                              | पृष्ठसंख्या      |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 900 | सत्य का सामान्यदृष्टिकोण | २९१                                     | १२७ भगवान् का दृष्टिकोण           | 356              |
| 909 | सत्य और सत्यभाषण         | ,,                                      | १२८ अभ्युदय का अन्यतम साधन        | "                |
| १०२ | सत्य भाषण की असम्भावना   | 797                                     | १२९ परोक्षप्रिय देवता             |                  |
| 903 | दृष्टि और वाणी का भेद    | ,,                                      | १३० ब्राह्मण प्रन्थों का सत्यशब्द | "<br><b>२</b> ९७ |
|     | सत्यभाव और अन्तय्यामी    | 71                                      | १३१ ब्रह्माण्ड और समुद्र          |                  |
| 904 | इन्द्रियातीत आत्मा       | ,,,                                     | १३२ समुद्र और प्रजापति            | ,,               |
| 906 | आत्मानुगामी सत्य         | * D                                     | १३३ अङ्गिराकण और सत्य             | 5)               |
| 900 | भावनाप्रधान सत्य         | 293                                     | १३४ सत्य और सूर्य्य               | 27               |
|     | इन्द्रियातीत सत्य पदार्थ | , n                                     | १३५ वेदत्रयी और सत्य              | "                |
| 908 | सत्य भाषण और आत्मवीर्य्य | ,,                                      | १३६ देवताओं की सत्योपासना         | 99               |
|     | सत्याचरण और वीर्य्यरक्षा | 2 33                                    | १३७ त्र्यक्षर सत्य                | 396              |
|     | सत्याभिनय और वीर्य्यपात  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १३८ स-ति-अम्                      |                  |
|     | सत्य और मौनवृत्ति        | 29×                                     | १३९ अनृतगर्भित सत्य               | ,                |
|     | सत्य-आग्रह का दोषभाव     | ,,                                      | १४० सत्य का उचारण                 |                  |
|     | रागात्मक सत्यभाव         | ,                                       | १४१ अनृतिविस्त्र की परसत्ता       | 33               |
|     | अभिनिवेशमूला सत्यासक्ति  | ,,                                      | १४२ अस्पष्टध्वनि                  | "                |
|     | सत्य अनृत का दायविभाग    | "                                       | १४३ व्यानहारिक सत्य               | 799              |
|     | सत्यानृतभाक् देवता       | ,,                                      | १४४ विकानुबन्धी सत्य              |                  |
|     | सत्यानृतभाक् असुर        | ))                                      | १४५ अनृतभाव का आश्रय              | ,                |
|     | विशुद्धसत्यानुगामी देवता | "                                       | १४६ त्याज्य अनृतभाव               | "                |
|     | विशुद्ध अनृतानुगामी असुर | , ,,                                    | १४७ सत्यासिक दोषमूला              | ,,               |
|     | देवताओं की वैभवहानि      | २९५                                     | १४८ अनृत और मिथ्या                | 3)               |
|     | परमार्थ और व्यवहारमार्ग  |                                         | १४९ ऋत और अनृत                    | "                |
|     | लोकवैभवापेक्षा           | "                                       | १५० सत्य आत्मा, ऋत विस्व          | ,,               |
|     | सत्यानृत का समन्वय       | "                                       | १५१ ऋतविश्व की अनुतता             | <b>₹00</b>       |
|     | उभयसम्पत् सिद्धि         | "                                       | १५२ दोषत्रयी                      | "                |
|     | नीति और धर्मा का समन्वय  | 796                                     | १५३ अनुतापिधानत्व                 |                  |

|     | विषय                       | पृष्ठसंख्या | विषय -                           | पृष्ठसंख्या                             |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 948 | श्रुतिसमर्थन               | ३००         | १८१ ऋतानुगता अनृतानाक्           | ३०४                                     |
|     | अभ्युदय-निःश्रेयससिद्धि    | n           | १८२ सत्यसमिन्धन                  | "                                       |
| 948 | हृदय-शरीरभाव और सत्य       | ३०१         | १८३ सत्यमेव वदेत्                | 304                                     |
|     | अहृदय-अशरीरभाव और ऋत       | ,,          | १८४ सत्यभाषणसमर्थन               | ,,                                      |
|     | सत्तालक्षण सत्य            | ,, -        | १८५ सत्य और शिष्टव्यवहार         | y                                       |
| 949 | असल्रक्षण ऋत               | . "         | १८६ यज्ञकर्ता यजमान को आदेश      | ३०६                                     |
| १६० | ऋत से सत्य निम्माण         | ,,          | १८७ यजमान की दीक्षणीयोध्टि       | ,                                       |
| 969 | ऋत की सर्वव्याप्ति         | "           | १८८ व्रतकर्म                     | ,,                                      |
| 953 | परमेष्ठी का साम्राज्य      | ,,          | १८९ 'सत्यं दीक्षा'               | ,                                       |
| 943 | आपो वा इदं सर्वम्          | ३०२         | १९० आदेश में विप्रतिपत्ति        | ३०७                                     |
| १६४ | अङ्गरा और मृगु             | "           | १९१ यजमान का सत्यभाषण            | n                                       |
| 954 | तेज और स्तेह               | ,,,         | १९२ सत्यिनरोध                    | y y                                     |
| 988 | भार्गवपाती                 | ,           | १९३ विप्रतिपत्ति निराकरण         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| १६७ | आपोमय अधर्वब्रह्म          | ,,          | १९४ विचक्षणवती वाक्              | "                                       |
| १६८ | मुखिक्तरोमय अप्तत्व        | ३०३         | १९५ "चक्कुवें विचक्षणम्"         | 2)                                      |
| 959 | मृग्वितरा के ६ विवर्त      | ,,          | १९६ सत्यश्रुति                   | ३०६                                     |
| 900 | मगुत्रयो और ऋत सत्यसृष्टि  | ,,          | १९७ सत्यदृष्टि                   | , ,                                     |
| 909 | अङ्गिरात्रयी और सत्यसृष्टि | ,,          | १९८ सत्यसृष्टि, और सत्यसूर्य     | n                                       |
| 902 | रिंमयों का सत्यभाव         | ,,          | १९९ सत्यसूर्य्य, और सत्यचक्षु    | n                                       |
| १७३ | सत्यदर्शन                  | ३०४         | २०० सत्यभाषणसमर्थन               | 99                                      |
| 908 | अव्यवस्थित ऋतभाव           | 1)          | २०१ चक्षुरिन्द्रिय, और बाह्यजगत् | ३०९                                     |
| 904 | ऋत की वैज्ञानिक व्याख्या   | "           | २०२ बाह्यजगत् की अन्तता          | ×                                       |
| १७६ | सत्यानुगामी आत्मा          | "           | २०३ सत्यपूत मिथ्या               | 30                                      |
| 900 | श्रृतानुगामी आत्मा         | 2)          | २०४ व्यावहारिक सत्य              | n                                       |
|     | आत्मसत्य और अग्नि          | "           | २०५ अनिभनीयमानसत्य               | N                                       |
|     | ऋतवाणी और सोम              | "           | २०६ आप्रहयुक्त सत्य              | *                                       |
| 960 | सत्यानुगता ऋतावाक्         | "           | २०७ अभिमानात्मक सत्य, और जय      | 2                                       |

|       | विषय े                       | पृष्ठसंख्या | विषय                            | पृष्ठसंख्या |
|-------|------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 200   | अतिमानात्मक सत्य, और पराजय   | ३०९         | २१९ 'आपः पुरुषतचसो भवन्ति'      | 399         |
| २०९ र | सत्याशक्ति, और पतन           | 20          | २२० सौम्यमन का ऋतभाव            | 20          |
| 390 8 | अभिमानातिमानपरिभाषा          | 27          | २२१ ऋतभाव को अनुतता             | v           |
| 299 ( | पराभवस्य हैतन्मुखं, यदतिमानः | ३१०         | १२२ प्रज्ञापराधजनक ऋतमन         | "           |
| ₹9₹ € | अभिमानात्मक सत्याग्रह        | y           | < २२३ 'मनुष्या एवैकेऽतिकामन्ति' | 39          |
| २१३ ह | अतिमानात्मक सत्यात्रह        | 27          | २२४ आधिकारिककर्म्मविच्युति      | 392         |
| २१४ व | अन्तसंहित मनुष्य             | , w         | २२५ प्राकृतिक मर्यादासूत्र      | 22          |
| २१५ व | अङ्गिराप्रधान देवता          | 20          | २२६ वर्णानुसार नियन्त्रण        |             |
| २१६ ३ | मृगुप्रधान प्रधान मनुष्य     | 20          | २२७ चातुर्वण्य की मूलिभिति      | 393         |
| २१७ व | ऋतस्यप्रथमजा' मनुष्य         | 399         | २२८ वर्णाश्रमव्यवस्थामहत्व      | 20          |
| २१८ इ | ऋतभागव वायु, और मनुष्यसृष्टि | , n         |                                 |             |

# इात-वैदिककर्मयोगः

| 4 58 | ११ धर्मशैथित्य का मुख्य हेतु                                                    | ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | १२ समाज की कारणता-जिज्ञासा                                                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -385 | १३ हमारी विपरीत धारणा                                                           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 394  | १४ साहित्यसमतुलन                                                                | . 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20   | १५ प्रमाणभक्ति की अनुपयोगिता                                                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27   | १६ हेतुवाद का साम्राज्य                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| w    | १७ वैज्ञानिकीशिक्षा का चाकचिक्य                                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30   | १८ धर्मारक्षा का उपाय                                                           | 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27   | १९ दष्टिकोणविपर्यय की आवस्यकता                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W    |                                                                                 | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 396  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | १२ समाज की कारणता-जिज्ञासा १३ इमारी विपरीत धारणा ३१५ १४ साहित्यसमतुलन " १५ प्रमाणभक्ति की अनुपयोगिता " १६ हेतुवाद का साम्राज्य " १७ वैज्ञानिकीशिक्षा का चाकचिक्य " १८ धर्मारक्षा का उपाय " १९ दृष्टिकोणविपर्य्य की आवस्यकता " १० विज्ञानदृष्टि, और साहित्यप्रचार ११ नवीनदृष्टि, और समाजक्षोभ ३१६ २२ समाज को कृपादृष्टि |

|    | विषय                                                                     | पृष्ठसंख्या | विषय (                                    | रष्ठसंख्या  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
|    | २४ क्षणिकवादी, और वर्णव्यवस्था                                           | ३१७         | . ४७ व्यष्टि, समष्टि मूलिका व्यवस्थाद्वयं | ते ३२१      |
|    | २५ नित्यविज्ञानवादी और वर्णव्यवस्था                                      | 2)          | ४८ अनादिनिधना नियमधारा                    |             |
|    | २६ पारस्परिक विसंवाद                                                     | ३१८         | ४९ व्यवस्थापक स्वयम्भू ब्रह्मा            | <b>»</b>    |
| A. | २७ तटस्थों का क्षोभ                                                      | »           | ५० जगद्गुरू ब्रह्मा                       | 20          |
|    | २८ वर्णव्यवस्थाविज्ञानोपक्रम                                             | , v         | ५१ सृष्टिचतुष्टयी व्यवस्थापक ब्रह्मा      | 20          |
|    |                                                                          |             | ५२ ब्रह्माद्वारा व्यवस्था का आविर्भाव     | 20          |
| ख— | ब्रह्मा-द्वारा वर्णव्यवस्था का                                           |             | ५३ जन्मसिद्धि वर्णव्यवस्था                | ३२२         |
|    | आविर्भाव— ३                                                              | १८-३२२      | ५४ धर्मसम्राट् मनु                        | <b>"</b>    |
|    | 22 22                                                                    | 18 1.05     | ५५ मनु की वर्णव्यवस्था                    | , v         |
|    | २९ कर्त् विभाग द्वारा कर्म्मविभाग                                        | ३१८         | <b>新生态的</b>                               | i and       |
|    | ३० व्यक्तिगतप्रकृतिभेदमूलककर्माभेद                                       | "           | ग-यज्ञकर्म के साथ वर्णन्यवस्था व          | ा ।         |
|    | ३१ प्रकृतिभेद भिन्न विभिन्नकर्मा                                         | William .   | समतुळन— ३                                 | २२-३२६      |
|    | ३२ अवान्तरकर्मा, और महाकर्म                                              | <b>३१९</b>  |                                           |             |
|    | ३३ चातुर्वर्ण्यव्यवस्था का निष्कर्ष                                      | <b>"</b>    | ५६ आध्यात्मिककर्मत्रयी                    | <b>३</b> २२ |
|    | ३४ विस्वकम्मं, और विस्वप्रतिष्ठा                                         | <b>39</b>   | ५७ कायिकबल                                | 33          |
|    | ३५ कर्म्मप्रतिष्ठा, और समाजप्रतिष्ठा                                     | 2)          | ५८ सर्वप्रतिष्ठारूप अग्नितत्त्व           | "           |
|    | ३६ अप्राकृतिक उच्छृङ्खलप्रवृति                                           |             | ५९ चतुर्द्धा विहित अग्नि                  | <br>        |
|    | ३७ गुणत्रयाधार पर कर्मभेदव्यवस्था                                        |             | ६० अग्निसम्मिश्रण, और यज्ञ                | 22          |
|    | ३८ अव्यवस्था के दुष्परिणाम                                               | 20          | ६१ यज्ञवेदि, और आहवनीय                    |             |
|    | ३९ विस्वशान्ति का अन्यतम उपाय                                            | 2           | ६२ आहवनीय निर्वचन                         | <b>३</b> २३ |
|    | ४० सामाजिक कर्म्म, और प्रातस्विक                                         |             | ६३ आधियाज्ञिक अग्नि                       | y           |
|    | ४१ करवर्थकर्म्समस्टि, और महाक्रम                                         |             | ६४ आध्यात्मिक अग्नि                       | 9           |
|    | ४२ समाजकत्याणकारिणी वर्णव्यवस्था                                         |             | ६५ आधिभौतिक अग्नि                         | "           |
|    | ४३ व्यक्तिकत्याणकारिणीआश्रमव्यवस                                         | भा <i>"</i> | ६६ आधिदैविक अग्नि                         | 30          |
|    | ४४ समाजप्रतिष्ठा, और वर्णव्यवस्था<br>४५ व्यक्तिप्रतिष्ठा, और आश्रमव्यवस् |             | ६७ यज्ञस्वरूपनिष्पत्ति                    | 70          |
|    |                                                                          |             | ६८ 'यावद्वित्तं तावदात्मा'                |             |
|    | ४६ व्यक्ति का पुरुषार्थ साफल्य                                           | 30          | ६९ 'अग्नेविगवोपनिषत'                      |             |

### विषयसूची •

|        | विषय                          | पृष्ठसंख्या                             | विषय पृ                              | ष्टसंख्या        |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 90     | स्रिम की आत्मरूपता            | ३२३                                     | ९४ सच्टिमूला वाक्                    | ३२६              |
| ७१     | आत्माग्नि की व्यापकता         | <b>3</b>                                | ९५ प्राणतत्त्व के तीन रूप            | 27               |
| ७२     | यजमानात्मा का समन्वय          | ३२४                                     | ९६ कारणात्मक ऋषिप्राण                | 7                |
| , ७३   | सजातीयाजुबन्ध समन्वय          | 37                                      | ९७ ऋषिप्राणजनित पितरप्राण            | ३२७              |
| ७४     | ऋत्विक् सम्पत्ति का आश्रय     | 20                                      | ९८ भार्गव आपोजनित असुरप्राण          |                  |
| ७५     | ब्रह्मा, और मनःकला            | 27                                      | ९९ भार्गव वायुजनित गन्धर्वप्राण      | 7                |
| ७६     | ऋत्विक्त्रयी, और वाककला       | "                                       | १०० अङ्गिरोजनित देवप्राण             | y v              |
| ৩৩     | अध्वर्युं, और प्राणकला        | W                                       | १०१ प्राण को सर्वमूलता पर आक्षेप     | n                |
| ७८     | अनेक कत्तीओं का सहयोग         | 27                                      | १०२ आक्षेपनिराकरण                    |                  |
| ७९     | यज्ञसम वर्णव्यवस्था           | n                                       | १०३ प्राण को विविध व्याहृतियाँ       |                  |
| 60     | प्राकृतिक व्यवस्था का विजारोप | ग ३२५                                   | ५०४ प्राण को सात अवस्था              | ,                |
| 69     | मानवसमाज का एक व्यक्तित्त्व   | 20                                      | १०५ बस्तिगुहासंलम् त्रिकास्थिप्राण   | "                |
| ८२     | जन्मानुगत विय्योधान           | 27                                      | १०६ 'पुच्छंप्रतिष्ठा'                | 27               |
| ८३     | वणौ की कृतकृत्यता             | *************************************** | १०७ प्रतिष्ठाप्राण, और मेरुदण्ड      | ३२८              |
| 68     | अस्माखण दुर्ग                 | 29                                      | १०८ 'तैजसप्राण' का विकास             | 27               |
| ८५     | आर्य्य जाति का दुर्भाग्य      | 20                                      | १०९ कायामि पर आघात                   | 77               |
| ८६     | नियतिदण्डप्रहार               | 39                                      | ११० अपानप्राण का क्षोभ               |                  |
| 20     | व्यवस्था की नित्यता           | 30                                      | १११ 'व्यायव्यप्राण' का आविभवि        |                  |
| 66     | निख्य जिज्ञासा                |                                         | ११२ वायप्राण की मूच्छितावस्था        | n                |
| 68     | वर्णस्वरूप जिज्ञासा           | ३२६                                     | ११३ 'क्वासप्राण' का आविर्माव         | 9                |
|        |                               |                                         | ११४ रवात्मक स्वासप्राण               | 20               |
| घ वर्ण | निरुक्ति—                     | ३२६-३३४                                 | १९५ 'नादप्राण' का आविभवि             | 20               |
|        |                               |                                         | ११६ नाद की व्याप्ति                  | ३२९              |
|        | शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध | ३२६                                     | ११७ 'श्रुति' प्राण का आविभाव         | •                |
|        | शब्दार्थ का समकालिक सम्बन्ध   |                                         | ११८ श्रुति के आधार पर 'स्वर' का विता |                  |
|        | आम्मृणीवाक्, और परब्रह्म      |                                         | ११९ भालाप और स्वर साम्य              | 30               |
| 53     | सरस्वतीवाक्, और शब्दब्रह्म    |                                         | १२० स्वर के तीन प्रत्याघातस्थान      |                  |
|        |                               | 9.6                                     |                                      | THE P. LEWIS CO. |

|     | विषय                              | पृष्ठसंख्या | विषय                              | पृष्ठसंख्या |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 929 | शब्दब्रह्म की सवनत्रयी            | ३२९         | ङ-ब्रह्ममूला, किंवा वर्णमूला      |             |
| 922 | ऋकतन्त्र का प्राणसप्तक विज्ञान    | w w         | वर्णव्यवस्था—                     | ३३४-३६०     |
| १२३ | प्राणतत्त्व की अमूर्त्तता         | 330         |                                   |             |
| 928 | 'अथ वाचोवृत्तिव्याख्यास्यामः'     | "           | १४७ शब्दार्थ की क्षरप्रधानता      | ३३४         |
| 924 | वर्णघटित अक्षर                    | <b>₹</b> ₹9 | १४८ वर्णात्मक विक्व               | ,,          |
| 926 | अक्षरघटित पद                      | "           | १४९ वर्णकृता वर्णव्यवस्था         | ,,          |
|     | पदघटित वाक्य                      | "           | १५० गुणकम्माधार पर वर्णविकास      | "           |
| 926 | एकवर्णात्मक अक्षर                 | "           | १५१ पदार्थसंत्राहक वर्णतत्व       | "           |
|     | एकपदात्मक वाक्य                   | "           | १५२ छन्दोरूप वर्णतत्व             | . ,,        |
|     | स्वर, व्यज्जनात्मकवर्ण            | "           | १५३ 'स्वे स्वे वर्णेऽभिरतः'       | ३३५         |
|     | वर्ण, एवं अक्षर का पार्थक्य       | , ,,        | १५४ अर्थात्मक वर्णभाव             | "           |
|     | वाक्, और अक्षरम्                  | "           | १५५ कार्यात्मक विद्व की क्षररूपता | 22          |
|     | वर्ण का व्यञ्जनत्व                | n           | १५६ कम्मीत्मा त्रिकलस्वरूप        | 336         |
|     | स्वराधार स्फोटतत्त्व              | ३३२         | १५७ महापुरुष, और अर्थब्रह्म       | ,,          |
|     | ब्रह्मद्वयी का समतुलन             | "           | १५८ छन्दः पुरुष, और शब्दब्रह्म    | 23          |
|     | परब्रह्मविकासभूमि                 | "           | १५९ विक्वजननी वाग्देवी            | ,,          |
|     | शब्दब्रह्म विकासभूमि              | "           | १६० 'हित' प्राण                   | 97          |
|     | क्षरपुरुष की वर्णरूपता            | ν           | १६१ उपहिता वाक्                   | 11          |
|     | क्षरद्वारा वर्णसृष्ठि का आविर्भाव | n           | १६२ आग्नेयी वाक्, और अमृताकाश     | - n         |
|     | गुणकम्मीधार पर वर्णाविभीव         | <b>३३३</b>  | १६३ सौम्या वाक, और मर्त्याकाश     | 31          |
|     | वर्णशब्द निर्वचन                  | "           | १६४ देवसृष्टिप्रवर्त्तक अमृताकाश  | ,,,         |
| 983 | परब्रह्म के तीन विवर्त्त          | "           | १६५. भूतमृष्टिप्रवर्त्तक मत्यीकाश | n           |
| 983 | आवरणलक्षण संवरणभाव                | <b>3</b> 3  | १६६ ऊष्माप्रधान अग्नितत्व         | . ३३७       |
|     | संवरणधम्माविण, और चातुर्वर्ण्य    |             | १६७ स्पर्शप्रधान सोमतत्त्व        | n           |
|     |                                   | ३३४         | १६८ तेज का स्वाभाविक धर्म         | 57          |
|     | वर्णसमाम्नाय की प्रत्यक्षदृष्टि   | "           | १६९ स्नेह का स्वाभाविक धर्म       | "           |
| 988 | संवरण, प्रेरणात्मक क्षररूपवर्ण    | 27          | . १७० 'अकारो वै सर्वावाक'         | ,,          |

## विषयस्ची

| विषय                                    | पृष्ठसंख्या       | विषय                                      | पृष्ठसंख्या |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
| १७१ अर्थसृष्टि के विभाजक                | ३३७               | १६७ तास्त्रिक अर्थोपक्रम                  | ३४५         |
| १७२ सिंघ की सञ्चरधारा                   | "                 | १९८ ब्रह्मस्वरूपजिज्ञासा                  | <b>38</b> € |
| १७३ ज्ञान-क्रिया-अर्थधाराएँ             | 356               | १९९ वाग्ब्रह्म, और वागिष्ठ                |             |
| १७४ हमारे सात अन्न                      | n                 | २०० सत्याग्नि, और सार्वयाजुषानि           | 77          |
| १७५ सत्तात्मक सुग्धभाव                  | ३३९               | २०१ 'तद्प्रिनैव ब्रह्माऽभवत्'             | 20          |
| १७६ सचिदानन्द ब्रह्म                    | 20                | २०२ श्रुत्युक्त ब्रह्मशब्द, और क्षरब्रह्म | "           |
| १ ७७ व्रह्म के तटस्थ लक्षण              | 2)                | २०३ 'त्रह्माक्षरसमुद्भवम्'                |             |
| १७८ सत्तारस का अमेद                     | "                 | २०४ निरुपाधिक ब्रह्मशब्द और अक्षर         | रेश्व       |
| १७६ तृप्तिरस                            | 380               | २०५ वर्णधर्माविच्छिन्नक्षरबृह्म           | 20          |
| १८० एकाकी ब्रह्म की पूर्णावस्था         | 39                | २०६ ब्रह्मस्वरूपतारतम्य                   | 39          |
| १८१ वैभव कामुक द्विकल ब्रह्म            | "                 | २०७ वागाप्रिमूत्ति क्षरब्रह्म             | 39          |
| १८२ स्टिकामुक त्रिकल ब्रह्म             | <b>37</b>         | २०८ विक्वयोनि क्षरब्रह्म                  | 20          |
| १८३ दिव्य, वीर, पशुभाव                  | 39                | २०९ विक्ववैभवप्राप्तिसाधन                 | ३४८         |
| १८४ दिव्यभाव, और ज्ञानशक्ति             | 30                | २१० वर्णसृष्टिलक्षणा समृद्धि              | ×           |
| १८५ ज्ञानशक्ति, और ब्राह्मणवर्ण         | >>                | २११ ब्राह्मणवर्ण जिज्ञासा                 | 20          |
| १८६ वीरमाव, और क्रियाशक्ति              | <b>3</b> 7        | २१२ प्राणदेवताषट्कोपक्रम                  | "           |
| १८७ कियाशक्ति, और क्षत्रियवर्ण          | "                 | २१३ वागमि, और उसका मुख्यधर्मा             | 39<br>30    |
| १८८ पशुभाव, और अर्थशक्ति                | "                 | २१४ ब्रह्मामि का मुख्य धर्मा              |             |
| १८९ अर्थशक्ति, और वैश्यवर्ण             | y                 | २१५ अप्रधर्माविच्छिन्नप्राणिप्त           | 2           |
| १६० मृतभाव, और शूद्रवीर्घ्य             | "                 | २१६ सोमदेवतास्वरूपपरिचय                   | 586         |
| १९१ धर्मतत्व का विकास                   | "                 |                                           | 29          |
| १९२ श्रुतिसमर्थन                        | 349               | २१७ सवितादेवतास्त्रह्पपरिचय               | 20          |
| १६३ श्रुतिसमन्वय                        | <b>₹</b> ४१       | २१८ मित्रदेवतास्वरूपपरिचय                 | ३५०         |
|                                         | 3.4               | २१९ बृहस्पतिदेवतास्वरूपपरिचय              | 20          |
| १६४ प्राकृतिक वर्णसृष्टि                | ₹ <b>४</b> ५<br>" | २२० ब्रह्मणस्पतिदेवतास्वरूपपरिचय          | ३५१         |
| १९५ सलात्मक धर्म्मसूत्र                 |                   | २२१ सरस्वतीदेवतास्त्ररूपपरिचय             | ३५२         |
| १९६ वाष्ट्रमूर्ति ब्रह्म, और वर्णसृष्टि | "                 | २२२ समष्टिपरिचय                           |             |

|     | विषयं                           | पृष्ठसंख्या | विषय 📆                            | <b>ग्र</b> संख्या |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 223 | 'इन्द्रस्य हरी'                 | ३५२         | २४९ पृख्याक्षर, और स्त्रात्मा     | 340               |
|     | वेदवाङ्मूलकवर्णरहस्य            | ३५३         | २५० पार्थिववर्ण, और वर्णसृष्टि    | 20                |
|     | क्षत्रियवर्ण का श्रेष्ठत        | "           | २५१ वर्णधर्मामूलक स्वधरम          | 33                |
|     | श्रेष्ठत्विज्ञासा               | "           | २५२ वर्णधम्मीत्मक आत्मधम्म        | , 99              |
|     | आपत्तिनिराकरण                   | , ,         | २५३ वर्णधर्माशैथल्य               | 349               |
|     | अष्टविधक्षात्रधम्म              | ३५४         | २५४ प्राकृतिकवर्णचतुष्टयी         | ३६०               |
|     | ब्ह्मलस्यावधान                  | »           | - अनिनि निनियना                   |                   |
|     | ब्ह्म-क्षत्र का समतुलन          | ३५५         | च—श्रदिति-दितिमूला                | Sa Duck           |
| २३१ | कृतु-दक्ष्मेत्रीरहस्य           | 2)          | वर्ण-अवर्णसृष्टि— ३१              | ६०-३७५            |
|     | वर्णसौहाई की आवस्यकता           | "           | २५५ हमारी वर्णव्यवस्था, और पृथिवी | ३६०               |
| २३३ | दिव्य, एवं मानवब्रह्मक्षत्रवर्ण | <b>3</b>    | २५६ अदिति-दितिरूपा पृथिवी         | ,,                |
| २३४ | वैक्यदेवता और विड्वीर्य         | ३५६         | २५७ कश्यप प्रजापति, और पृथिवी     | ,,                |
| २३५ | 'यदपस्यत्, तस्मात्पशुः'         | "           | २५८ कर्यप की १३ पिलयाँ            | ,,                |
| २३६ | पशु और वैश्य                    | »           | २५९ दितिस्रुत ९९ असुर             | ,,                |
| २३७ | चतुर्विधा आपः                   | »           | २६० अदितिसुत ३३ देवता             | ३६१               |
| २३८ | शूद्रवर्णपरिचय                  | 40          | २६१ देवमाता अदिति                 | ,,                |
| २३९ | ब्रह्मवीर्थ्य, और दिव्यभाव      | ३५७         | २६२ दैत्यमाता दिति                | ,,                |
| २४० | क्षत्रवीर्घ्य, और वीरभाव        | 33          | २६३ दीर्घन्नतपरिश्रमण             | ,,                |
| २४१ | विड्वीर्य्य, और पशुभाव          | "           | २६४ सूर्य्य का प्रवर्ग्यतेज       | ,,                |
| २४२ | श्रूद्रवीर्घ्यं, और मृतभाव      | v           | २६५ पार्थिव दिव्य सौरतेज, और अदि  | ति "              |
| २४३ | धर्मस्वरूपपरिचय                 | "           | २६६ पार्थिव आसुर तेज, और दिति     | ,,                |
|     | प्राकृतिकथम्मभेद                | <b>»</b>    | २६७ देवदूत अप्ति                  | ,,                |
|     | धर्ममेद पर आक्षेप               | ))<br>(1)   | २६८ देवपुरोधा अप्ति               | "                 |
| 386 | वर्णधर्मा, और सत्यमर्घ्यादा     | ३५८         | २६९ असुरदूत अप्ति                 | 53                |
| २४७ | ह्याक्षर, और पृष्ट्याक्षर       | "           | २७० सहरक्षा अग्नि                 | 7,1               |
| 286 | ह्वाक्षर, और अन्तर्यामी         | 2)          | २७१ पृथिवी की स्वरूपसत्ता         | "                 |

### विषयसृची

| विषय                                | पृष्ठसंख्या | विषय                                     | गृष्टसंख्या                            |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| २७२ पार्थिव प्राणामिमण्डल           | 369         | २९८ बूह्म-विट् का समतुलन                 | 363                                    |
| २७३ पार्थिवमण्डल के दो विभाग        | २६२         | २९९ ब्राह्मण-वैद्ययुग्म                  | 25                                     |
| २७४ देवदूत अग्नि, और एकविंशस्तोर    | ł "         | ३०० प्राणाग्निप्रधान गायत्रप्रणाली       | "                                      |
| २७५ प्राणामि के तीन विवर्त          | ,,          | ३०१ गायत्रप्रणाली, और बृह्म              |                                        |
| २७६ अमित्रयी, और अदिति              | ,,          | ३०२ इन्द्रप्रधान सावित्रप्रणाली          | p                                      |
| २७७ स्तोमत्रयी, और अदिति            | "           | ३०३ सावित्रप्रणालो, और क्षत्र            | 15                                     |
| २७८ लोकत्रयो, और अदिति              | ,,          | ३०४ विक्वेदेवप्रधान सारस्वतप्रणाली       | ,,<br>\$68                             |
| २७९ महाप्रथिवी, और प्रथिवी          | 30          | ३०५ सारस्वतप्रणाली, और विद्              |                                        |
| २८० महापृथिवी, और अन्तरिक्ष         | "           | ३०६ गायत्रअग्नि, और गायत्रीछन्द          |                                        |
| २८१ महापृथिवी, और दुयुलोक           | ,,          | ३०७ त्रैप्टुम इन्द्र, और त्रिप्ट्रप्छन्द | "                                      |
| २८२ अदिति और पिता                   | "           | ३०८ जागत विश्वेदेव, और जगतीछन्द          | "                                      |
| २८३ अदिति, और माता                  | ,,,         | ३०९ सच्छन्दस्क प्राणदेवता, और वर्णस्र    |                                        |
| २८४ अदिति, और प्रजा                 | ,,          | ३१० तेजोमय सायंसवन                       | ,,<br>,,                               |
| २८५ प्रातःसवन, और अदिति             | 363         | ३११ तमोमय सायंसवन                        | ,,<br>,,                               |
| २८६ माध्यन्दिनसवन, और अदिति         | "           | ३१२ तेजोमय सायं०, और विड्वीर्घ्य         | 53                                     |
| २८७ सायंसवन, और अदिति               | ,,          | ३१३ तमोमय सायं , और श्रूद                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| २८८ प्राणामि, और 'बृह्म'            | 1)          | ३१४ अदितिमण्डलात्मक अहःकाल               | "                                      |
| २८९ वायुगमित इन्द्र, और 'क्षत्र'    | 33          | ३१४ अहःकाल और वर्णसृष्टि                 | 366                                    |
| २९० विक्वेदेवात्मक आदित्य, और 'विट् |             | ३१६ दितिमण्डलस्वरूपपरिचय                 | 22                                     |
| २९१ प्रातःसवनीय सौरतेज, और बाह्म    |             | ३१७ वर्ण और देवभाव                       | ,,                                     |
| २९२ माध्यन्दिनस॰ सी॰, और क्षत्रिय   | ,           | ३१८ देवभावाभाव, और अवर्ण                 | 2)                                     |
| २९३ सायं सौ॰, और वैश्य              | ,,          | ३१९ चतुर्विध अवर्णप्रजा                  | ,,                                     |
| २९४ वर्द्धिणु ब्रह्मतेज             | ,,          | ३२० ब्राह्मण, और अन्त्यज                 | ३६५                                    |
| २९५ वृद्धिगत क्षत्रतेज              | ))          | ३२१ क्षत्रिय, और अन्त्यावसायी            | 'n                                     |
| २९६ क्षयिष्णु विट्-तेज              | "           | ३२२ वैश्य, और दस्य                       | ,,                                     |
| २९५ 'तस्मात अत्रात परं नास्ति'      | 44.1        | ३२३ ग्रह, और म्लेन्छ                     |                                        |

|               | विषय                          | पृष्ठसंख्या | विषय                                  | पृष्ठसंख्या |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| ३२४           | वर्ण-अवर्ण तारतम्य            | 344         | ३५० चेतन जगत्, और वर्णव्यवस्था        | ३७१         |
|               | आत्मतेज, और वर्णभाव           | "           | ३५१ ज्ञान, क्रियाभाव                  | ३७२         |
|               | अवरवर्ण और पूषाप्राण          | "           | ३५२ अर्थ, उच्छिष्टमाव                 | "           |
| ३२७           | स्पृज्यशृद्धों की सच्छूदता    | "           | ३५३ 'कर्मभिर्वणतां गतम्'              | n           |
| ३२८           | अनिरवसित शूद                  | "           | ३५४ ईस्वरीयकर्म, और वर्णव्यवस्था      | ŋ           |
| ३२९           | दितिमण्डल और असच्छूद          | ३६७         | ३५५ अचेतन जगत्, और वर्णव्यवस्था       | ३७३         |
| ३३०           | भारतीयअवर्णप्रजा              |             | ३५६ प्रतिष्ठा ब्रह्म, और ब्राह्मणवर्ण | n           |
| <b>३</b> ३१   | ज्योतिर्म्मयदेवता, और वर्णभाव | ,,,         | ३५७ कियाक्षत्र, और क्षत्रियवर्ण       | "           |
| ३३२           | तमोमय असुर, और अवर्णभाव       | ,,          | ३५८ अर्थविट्, और वैश्यवर्ण            | 35          |
| <b>३३३</b>    | कौतुकी सच्टा का कौतुक         | "           | ३५९ प्रवर्ग्यभाव, और श्रृहवर्ण        | 33          |
| ३३४           | सविता, और सावित्री            | "           | ३६० मानवसृष्टि, और वर्णव्यवस्था       | ४७६         |
| ३३५           | सवितासावित्री के १२ विवर्त्त  | "           | ३६१ शरीरविवर्त्त, और वर्णव्यवस्था     | n           |
| 336           | सविता सावित्री की व्याप्तियां | 53          | ३६२ मस्तकविवर्त्त, और वर्णव्यवस्था    | ,,          |
| ३३७           | गायत्री, और गायत्रतेज         | ,,,         | ३६३ वाग्विवर्त्त, और वर्णव्यवस्था     | "           |
| ३३८           | 'सर्वे ब्राह्मितं जगत्'       | 386         | ३६४ अंगुली-विवर्त्त, और वर्णव्यवस्था  | "           |
| ३३९           | 'या वै सा गायत्री, सा पृथिवी' | 33          | ३६५ वर्णी की विविध व्याप्तियाँ        | 'n          |
| ३४०           | पृथिवी की ८ व्याहृतियाँ       | . 10        | ३६६ अदितिमण्डलोपलक्षिता वर्णव्यवस्थ   | रा ३७५      |
| ३४१           | सायंसवनीयतेज, और सरस्वती      | 368         | ३६७ दितिमण्डलोपलक्षिता अवर्णसृष्टि    | n           |
| ३४२           | सरस्वान् समुद्र, और सरस्वती   | 2,          |                                       |             |
| <b>\$8</b> \$ | 'देवलोकआपः'                   | "           |                                       | 5 2-0       |
| 388           | वेदमाता गायत्री               | 27          | छ—स्पृश्यास्पृश्यविवेक— ३             | ७६-३८१      |
| ३४५           | विट्, और प्रजामाव             | <b>»</b>    |                                       | ३७६         |
| ३४६           | अप्ति, चन्द्र, शूर्यवंश       | 20          | ३६८ वर्णसृष्टि, और स्पृत्यव्यवहार     |             |
| ३४७           | छन्दोमूलक वर्णविभाग           | ३७०         | ३६९ अस्पृश्यता पर आक्षेप              | "           |
| 386           | 'देवेभ्यश्च जगत् सर्वम्'      | ,,,         | ३७० समानविशेषधम्म                     | 31<br>31    |
|               | वर्णव्यवस्था की व्याप्ति      |             | ३७१ दृष्टिमेद                         | ,,<br>,,    |
|               |                               | ३७१         | ३७२ शास्त्र पर आर्क्षेप               |             |

### विषयस्चो

|             | विषय                         | पृष्ठसंख्या                             | विषय                                | पृष्ठसंख्या |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>३</b> ७३ | सामान्य-विशेषधर्म            | ३७६                                     | ३९७ चान्द्रबल                       | 303         |
| ३७४         | स्थूल-सूक्ष्मदृष्टि          | 33                                      | ३९८ पार्थिववस्र                     |             |
| ३७४         | सर्वत्रशास्त्रैकशरणता        | ३७७                                     | ३९९ प्राकृतिक बलसमन्वय              | 368         |
| ३७६         | प्राणदेवताओं की समीकिया      | . "                                     | ४०० दशविध बल                        | ,           |
| ३७७         | समीकिया. और स्पर्शदोष        | ,,                                      | ४०१ पश्चवल परिलेख                   | 364         |
| ३७८         | अस्प्रक्ष्यता, और पुराणवाद   | ३७८                                     | AP TO STORE OF THE                  |             |
| ३७९         | अस्पृश्यता, और श्रुतिसमर्थन  | "                                       | म-समाजानुबन्धिनी                    |             |
|             | ब्राह्मणभाग, और अस्पृश्यता   | ३७९                                     | वर्णन्यवस्था—                       | ३८४-३६२     |
| ३८१         | संहिता भाग, और अस्पृत्यता    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | V-3 17-11 -                         |             |
| ३८२         | पात्रों का अशुचिभाव          | ₹60                                     | ४०२ मनुष्य की प्राम्यपशुता          | ३८५         |
| ३८३         | ज्यात्युपजीवी आंडम्बर        | 369                                     | ४०३ मनुष्य के उत्पादक द्रव्य        | 23          |
| ३८४         | शास्त्रसम्मत स्पृथ्यास्पृत्य | ,,                                      | ४०४ मनुष्य की श्रेष्ठिपशुता         | "           |
|             |                              |                                         | ४०५ 'नरो वै देवानां ग्रामः'         | 306         |
| ज—बर        | हानुगामिनी वर्णव्यवस्था—     | ३८१-३८५                                 | ४०६ सामाजिक प्राणी                  | ,           |
|             |                              |                                         | ४०७ सामाजिक धर्मा, और सुख           | 29          |
|             | मनोमय ज्ञानबल                | ३८१                                     | ४०८ कुटुम्ब-समाज-राष्ट्र का दहरोत्त |             |
|             | प्राणमय कर्माबल              | "                                       | ४०९ भारतीय दृष्टि, और विस्वभावन     | il ,,       |
|             | वाङ्मय अर्थेवल               | n                                       | ४१० भारतीयधर्मा, और सीमाभाव         | 25          |
|             | प्रवर्ग्यरूप शरीरबल          | 27                                      | ४११ भारतीय राष्ट्रीयधर्म            | , ,         |
|             | बर्लो का तारतम्य             | "                                       | ४१२ अनुपयुक्त उदारता                | , ,         |
|             | 'ब्रह्मतेजो बलं बलम्'        | ३८२                                     | ४१३ समाजानुबन्धिनी वर्णव्यवस्था     | ३८७         |
| 389         | तपोबल की अपूर्वता            | 27                                      | ४१४ विस्वशान्ति, और वर्णव्यवस्था    | "           |
| ३९२         | निम्रहानुमाहक देवबल          | 'n                                      | ४१५ राष्ट्रीयकम्मौं का विभाजन       | "           |
| ३९३         | वाग्वीर्या, और तपोबल         | ३८३                                     | ४१६ राष्ट्रीयकर्म्म और ज्ञानबल      | >,          |
| 398         | स्वायम्भुवबल                 | v                                       | ४१७ ज्ञान-कर्म्म की सङ्करता         | "           |
| ३९५         | पारमेष्ट्यत्रल               | ,,                                      | ४१८ सर्वोत्कृष्ठ पद्धति             | 29          |
| ३९६         | सौरबल                        | n                                       | ४१९ सर्वमूलभूत ज्ञानबल              | , p         |
|             |                              |                                         |                                     |             |

|     | विषय                         | पृष्ठसंख्या                             | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठसंख्या |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ४२० | ज्ञानोपासक वर्ग              | 306                                     | ४४६ उद्धारीं का कल्पितपथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 389       |
|     | अर्थ-ज्ञान का विरोध          | ,,                                      | ४४७ वर्णव्यवस्था का विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | »           |
| ४२२ | ज्ञानोपासना का साफल्य        | "                                       | ४४८ शान्ति पर प्रहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27          |
| ४२३ | रागद्वेष की अनिवार्यता       | ,,                                      | ४४९ वर्णव्यवस्था का दुरुपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >>          |
|     | भौतिक सम्पत्ति का आकर्षण     | "                                       | ४५० अर्थलोलुप वर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77          |
|     | राष्ट्र पर बहिरङ्ग आक्रमण    | ३८९                                     | ४५१ ब्राह्मणबर्वों का प्राधान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398         |
|     | आक्रमणरक्षक वर्ग             | "                                       | ४५२ 'क्षतात् किल त्रायते'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77          |
| ४२७ | राष्ट्र का शासन              | "                                       | ४५३ रक्तशोषण पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71          |
| ४२८ | क्षत्रबल, और क्षत्रियवर्ग    | ,,                                      | ४५४ वर्णव्यवस्था की निर्देषिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >17         |
|     | ज्ञानगुप्ति, और ब्राह्मण     | "                                       | ४५५ उपयोगिनी वर्णव्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517         |
|     | रक्षाकर्म, और क्षत्रिय       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ४५६ प्रकृतिमूलावर्णव्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "           |
|     | अर्थक्षेत्र, और वैस्यवर्ग    | "                                       | مراجع المستحدد المستح |             |
|     | भलन्दन वंशज वैक्यवर्ग        | ,,                                      | घ—हमारी भ्रान्ति, और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 0       |
|     | वर्णों के प्रातिस्विक कर्म   | <b>»</b>                                | उसका निराकरण—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३६२-४००     |
| 8ई8 | बहिरंग कर्मा, और श्रूद्रवर्ग | ३९०                                     | ४५७ मूलतत्व पर प्रहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 397         |
| ४३५ | शरीरबल, और शूद्रवर्ग         | "                                       | ४५८ शास्त्रों पर आक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "           |
| ४३६ | वित्तबल, और वैश्यवर्ग        | <b>)</b> 1                              | ४५९ उदारवादियों का अनुचित साहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ४३७ | ऐस्वर्यबल, और क्षत्रियवर्ग   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ४६० आपात्रमणीय अभियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "           |
| 836 | विद्याबल, और ब्राह्मणवर्ग    | "                                       | ४६१ श्रुद्रवर्ग का आत्यन्तिक अपकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>)</b>    |
|     | सामाजिक महाकर्म्मसिद्धि      | "                                       | ४६२ द्विजातिवर्ग की अनिधकार चेष्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,          |
| ४४० | वर्णव्यवस्था, और नैतिकदृष्टि | ,,,                                     | ४६३ वर्णधर्मा विरुद्धप्रवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३९३         |
| 889 | समाज की नैतिक प्रतिष्ठां     | 32                                      | ४६४ मन्दिरप्रवेशादि मीमांसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,          |
| ४४२ | शिरःस्थानीय ब्राह्मणवर्ग     | "                                       | ४६५ हमारी अधिकार मर्य्यादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|     | ब्राह्मण की अनिधकार चेष्टा   | "                                       | ४६६ वैशिष्ट्य निरसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ,         |
| 888 | ब्राह्मवर्ण का पतन           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ४६७ प्रतिमा के दो भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "           |
|     | विरुद्धपथानुगमन              | 389                                     | ४६७ प्रातमा क दा मद<br>४६८ प्राकृतिकदेवप्रतिमाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "           |
| 007 | ויוייטורושירו                | 4.21                                    | VIADIKEDEDICK OF 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23          |

|      | विषय                            | पृष्ठसंख्या | विषय                             | पृष्टसंख्या |
|------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| ४६९  | असंस्कृत शृह्वर्ण               | ३९३         | ४९५ 'एवंवित्' त्राह्मण           | ३९७         |
| ४७०  | हमारा कल्पित समाधान '           | 388         | ४९६ त्राह्मण के लिए दण्डविधान    | ,,          |
| ४७१  | अवर्ण प्रजा का धर्म्मपरिवर्त्तन | "           | ४९७ निःसार प्रकृत                | 395         |
| ४७३  | विधर्मियों के प्रलोभन           | 57          | ४९८ दण्डविधान की प्रवृत्ति       | ,           |
| ४७३  | निराश्रय हिन्दू धर्म            | ),          | ४९९ विचित्र आक्षेप               | ,           |
| ४७४  | हमारा प्रयास शैथित्य            | "           | ५०० भगवान् के अपूर्व चरित्र      | "           |
| ४७५  | धर्मरक्षा का आयोजन              | ३९५         | ५०१ भगवान् के लोकोत्तरचरित्र     | ,,          |
| ४७६  | धर्म्म की सार्वभौमता            | "           | ५०२ आदर्श की प्रतिकृति           | , ,         |
| ४७७  | भारतीय दिख्कोण, और समानता       | ,,          | ५०३ क्षयकोटाणु, और सौरताप        | 399         |
| ४७८  | धम्मीनुगता राजनीति              | ,,,         | ५०४ अमानपुरुष की व्यापकदृष्टि    | 9           |
| ४७९  | धर्म, और नीति का पार्थक्य       | ,;          | ५०५ 'ईझराणां वचः सत्यम्'         | 30          |
| 860  | धर्मविरोधी राजनैतिक आन्दोलन     | ,,          | ५०६ हमारा उन्माद                 | 27          |
| ४८१  | पतन के मुख्य कारण               | "           | ५०७ वर्णव्यवस्था, और धर्ममेद     | 99          |
| ४८२  | सनातन-मर्य्यादासूत्र            | 388         | ५०८ निरर्थक आक्षेप               | ,           |
| इंठ४ | सर्वप्रतिष्ठारूप धर्म्ससूत्र    | ,,          | ५०९ सुबुद्धिकामना                | 800         |
| 868  | हमारी स्वतन्त्रता, और धर्म्मपथ  | ,, ,        | :—आक्रमणरक्षा, और                |             |
| ४८५  | स्वतन्त्रता, और वर्णधर्म        | ,,          | वर्णन्यवस्था—                    | Nee-Wes     |
| ४८६  | हिन्दूजाति की जीवन यात्रा       | "           | पणव्यपस्या—                      | ४००-४०६     |
| 869  | अभिभावकों का ताण्डवनृत्य        | ,,          | ५१० श्रेणिविसागमूला वर्णव्यवस्था | 800         |
| ४७८  | हिन्दुत्व को परिभाषा            | 71          | ५११ राष्ट्रसमृद्धि               | 39          |
| ४८९  | वुद्धिवाद को चेतावनी            | ३९७         | ५१२ शिक्षकवर्ग और ब्राह्मण       | "           |
| ४९०  | वुद्धिमानों का आक्षेप           | ,,          | ५१३ रक्षकवर्ग, और क्षत्रिय       | 37          |
| ४९१  | मनु की दण्डविधानपद्धति          | "           | ५१४ उत्पादकवर्ग, और वैस्य        | 2)          |
| ४९२  | विधान का मौलिक रहस्य            | "           | ५१५ सेवकवर्ग, और ग्रुद           | 39          |
| 883  | प्राकृतिक विशेषता               | "           | ५१६ ब्राह्मण की सर्ववर्गता       | ,,          |
| 888  | श्रेणि विभाजन                   | ,,          | ५१७ राष्ट्रीय आक्रमण             | 25          |

|     | विषय                          | पृष्ठसंख्या | विषय                                | पृष्ठसंख्या |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 497 | गच्या का सहित्                | 800         | ५४४ अर्थप्रधान आयुर्वेदशास्त्र      | ४०२         |
|     | मनुष्य का स्वरूप              |             | ५४५ बहिर्जगत्, और शरीरसंस्था        |             |
|     | ज्ञानमय आत्मग्राम             | 37          |                                     | ४०३         |
|     | क्रियामय देवग्राम             | 33          | ५४६ आधिदैविक बाह्य आक्रमण           | 39          |
|     | अर्थमय भूतप्राम               | - »         | ५४७ प्रकृतिसञ्चालक प्राणदेवता       | "           |
| 433 | शरीरत्रयी, और मनुष्य          | , »         | ५४८ प्राकृतिकथाक्रमणरक्षा और ब्राह् | η »         |
| ५२३ | प्रपश्चरहस्य                  | 20          | ५४९ 'प्रहितां संयोगः'               | "           |
| 428 | आत्मा के पांचविवर्त्त         | ४०१         | ५५० 'प्रयुतां संयोगः'               | "           |
| 424 | देवता के पांच विवर्त्त        | ))          | ५५१ चिकित्सासाधक यज्ञकर्म           | 39          |
| ५२६ | भूत के पांच विवर्त            | ))          | ५५२ चतुर्विध आकृमण                  | Rox         |
| ५२७ | प्रपन्नोपशम तुरीयतत्व         | 39          | ५५३ बाह्यभौतिक आकूमण                | w           |
| ४२८ | गुणातीत पुरुषात्मा            | "           | ५५४ आकूमणरक्षक क्षत्रिय             | »           |
| ५२९ | सगुण प्राकृतात्मा             | 37          | ५५५ समाजकूान्ति का परिणाम           | ४०५         |
| ५३० | चतुर्विध अनिद्यादोष           | ४०२         | ५५६ ब्राह्मण पुरोधा, और क्षत्रिय    | 27          |
| 439 | अविद्यादोषानुगत कारणशरीर      | >>          | ५५७ सर्वाधिष्ठाता ब्राह्मण          | 99          |
| ५३२ | कामकोधादि षड्रिपु             | "           | ५५८ ब्राह्मणवर्ण का यशोगान          | ४०ई         |
| ५३३ | कामादि दोषानुगत सूक्ष्मशरीर   | 99          |                                     |             |
| ५३४ | प्रज्ञापराध मूलक हीनयोग       | 39          | ठ-वर्णनाम रहस्य-                    | ४०७-४१०     |
| ५३५ | " अतियोग                      | <b>3</b> 0  |                                     |             |
| 4३६ | " मिथ्यायोग                   | 99          | ५५९ अन्तरङ्गरक्षक ब्राह्मणवर्ण      | 800         |
| ५३७ | " अयोग                        | <b>n</b>    | ५६० बहिरङ्गरक्षक क्षत्रियवर्ण       | "           |
| ५३८ | मनुष्य को मनुष्यता            | "           | ५६१ राष्ट्रस्वरूपरक्षा              | "           |
| ५३९ | आयुर्वेदशास्त्र, और स्थूलशरीर | "           | ५६२ शर्मान् और चर्मा                |             |
|     | धर्मशास्त्र, और स्क्ष्मशरीर   | 99          | ५६३ शर्मा, और सुखभाव                | "           |
| 489 | दर्शनशास्त्र, और कारणशरीर     | 39          | ५६४ अन्तरङ्गरक्षक चर्म              | 17          |
| ५४२ | ज्ञानप्रधान दर्शनशास्त्र      | "           | ५६५ ब्राह्मण, और शर्मन्             | "           |
| 483 | कर्मप्रधान धर्माशास्त्र       | 9)          | ४६६ 'चर्म वा एतत् कृष्णस्य          | 806         |

| विषय                                | पृष्ठसंख्या | विषय                                 | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| ५६७ 'शर्मा देवत्रा'                 | 806         | ५९१ 'ध्रियते-इति धर्माः'             |             |
| ५६८ 'शम्मांसि'                      | 22          | ५९२ क्रियात्मकधम्माधिम्म             | ४१३         |
| ५६९ उपमानोपपत्ति                    |             | ५९३ अन्नादलक्षणाक्रिया, और धर्मा     | 20          |
| ५७० बहिरङ्गरक्षक चर्मा              | ४०९         | ५९४ विसर्गलक्षणािक्रया, और अधर्म     | D)          |
| ५७१ क्षत्रिय और वर्म्मन्            | "           | ५९५ 'धरतीति धर्मः'                   | 20          |
| ५७२ अन्नसम्पत्ति, और वीड्वीर्घ्य    | "           | ५९६ 'धारणसंयुक्तम्'                  | 39          |
| ५७३ भोक्ता बृह्म् क्षत्र            | 22          | ५९७ धर्मा का स्वरूप लक्षण            | ४१४         |
| ५७४ भोग्य विद्                      | "           | ५९८ स्वाभाविक धर्म                   | 20          |
| ५७५ चर्मा-वर्म सुगुप्त विट्         | "           | ५९९ आगन्तुक धर्म                     | "           |
| ५७६ 'आग्रुद्रवति' और ग्रुद्र        | "           | ६०० स्वरूप धर्मा                     | 20          |
| ५७७ दासभाव, और ग्रूद                | 33          | ६०१ स्वधर्म, और परधर्म               | 20          |
| ५७८ स्मृतिसमर्थन                    | ४१०         | ६०२ 'आपो द्रवाः स्निग्धाः'           | D           |
| ५७९ समाजशास्त्रियों की दिव्यद्दष्टि | 737         | ६०३ 'तेजः संयोगात्'                  | ,           |
| ५८० लोकवैभवरृद्धि                   | "           | ६०४ आत्मलक्षण स्वरूपधर्मा            | ४१५         |
| ५८१ ई इनरीय व्यवस्था की नित्यता     | "           | ६०५ 'परधम्मी भयावहः'                 | 20          |
|                                     |             | ६०६ मूलप्रतिष्ठात्मक धर्मभेद         | 27          |
| ड — वर्णभेदमूलक धर्मभेद — ४         | ११-४२१      | ६०७ धर्मामेद का गौरव                 | w           |
| ५८२ समाज की सुसमृद्धि               | ४११         | ६०८ उपासनाकाण्ड, और धर्मामेद         | 20          |
| ५८३ सनातनधर्म की सम्राट् उपाधि      | ***         | ६०९ हमारी राष्ट्रवादिता, और धर्मामेद | ४१६         |
| ५८४ भारतीयधर्मभेद पर आक्षेप         | » ·         | ६१० आत्मदृष्टि, और धर्म्ममेद         | "           |
| ५८५ वैदिक साहित्य, और सनातनधर्म्म   | ×           | ६११ 'पण्डिताः समद्शिनः'              | 20          |
| ५८६ समदर्शी ईस्वर                   | "           | ६१२ व्यवहारकाण्ड की विषमता           | 20          |
| ५८७ व्याजद्वारा श्रुति समर्थन       | 20          | ६१३ धर्ममेद की उपादेयता              | 27          |
| ५८८ पदार्थधर्मामेद, और वर्णधर्मामेद | ४१२         | ६१४ 'क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः'     | 99          |
| ५८९ कर्मात्मकथर्म                   | W.          | ६१५ 'त्व' लक्षणधर्मा                 | 'n          |
| ५९० संस्कारात्मकधर्म                | <b>37</b>   | ६१६ सत्य, और धर्मा का समतुलन         | y           |

| विषय                             | पृष्ठसंख्या   | विषय                             | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| ६१७ सत्य, और धर्म्म का अमेद      | ४१६           | ६४३ सामान्यधम्मीपवाद             | ४१९         |
| ६१८ धर्मा, और अन्तर्यामी         | ४१७           | ६४४ हिंसावाद का समर्थन           | ४२०         |
| ६१९ वास्तविक सत्य-आग्रह          | 20            | ६४५ निर्णायक शब्दशास्त्र         | 39          |
| ६२० कल्पनापूर्ण सत्य             | 33            | ६४६ विशेषधर्म का वैशिष्ठ्य       | 39          |
| <b>६२</b> ९ हमारो आत्मवश्चना     | 77            | ६४७ सहजकर्मा, और धर्मा           | "           |
| ६२२ हमारी कल्पित ईक्वरवादिता     | 25            | ६४८ धर्मा, और स्वधर्मा           | ४२१         |
| ६२३ नियति, और वर्णधर्मा          | "             | ६४९ कल्पसूत्रकारों की सम्मति     | 39          |
| ६२४ नियति की समानव्याप्ति        | . 30          | ६५० धर्मामेद, और मतवाद           | <b>39</b>   |
| ६२५ दूषित नियति का अनुशासन       | w             |                                  |             |
| ६२६ सत्यवधना                     | <b>)</b>      | - भीनाम आसारि सी                 |             |
| ६२७ ईस्वरीय जगत्, और जीवात्मा    | 20            | ढ-धर्मभेद्मूलक आहारादि की        | *>>> *>>>   |
| ६२८ अनीक्वरवाद, और प्रजातन्त्र   | ४१८           | विभिन्नता—                       | ४२१-४२७     |
| ६२९ प्रजातन्त्रानुगत साम्यवाद    | 20            | ६५१ धर्मभेद व्यवस्थिति           | ४२१         |
| ६३० तत्त्वमीमांसा                | <sub>20</sub> | ६५२ स्वधम्मीलक्षणवर्णधर्मा       |             |
|                                  | *             | ६५३ वर्णधर्माशैथल्य              | <b>y</b>    |
| ६३१ तात्त्विक भेदव्यवहार         | 30            | ६५४ संस्कारात्मक समाधान          | ,           |
| ६३२ सूर्योधर्मा                  | w w           |                                  | <b>"</b>    |
| ६३३ चन्द्रधर्मा                  | ×             | ६५५ अन्तात्मक समाधान             | »<br>४२२    |
| ६३४ प्रथिवी-धरमे                 | 27            | ६५६ धर्मरक्षा, और अन्नमेद        |             |
| ६३५ वायुधर्म                     | N             | ६५७ धर्मभेद्भिन्न वर्णधर्म       | 30          |
| ६३६ विस्तप्रतिष्ठा, और धर्म्मभेद |               | ६५८ खानपान, और धर्म्मसूत्र       | 37          |
| ६३७ प्राकृतिक धर्मामेद           | "             | ६५९ अन्तमर्व्यादा, और धम्मेरक्षा | 99          |
| ६३८ पुरुषार्थलक्षण धर्मामेद      | 20            | ६६० अन्तग्रहगृहीत प्रजावर्ग      | 9           |
| ६३९ मनुष्यधर्मा                  | 30            | ६६१ वाग्-प्रह                    | 99          |
| ६४० धर्मा, अधर्मा की परिभाषा     | 899           | ६६२ प्रहमीमांसा                  | n           |
| ६४१ सामान्य, विशेषधर्मा          | "             | ६६३ श्रुतिसमर्थन                 | ४२३         |
| ६४२ आनृशंसधर्म                   | "             | ६६४ भोग्यपदार्थी का तारतम्य      | 20          |

| ६६५ यश्चाकाम, यथाचार द्यूवर्वा ४२३ ६८० ब्राह्मणवर्ण, और सर्व्यादा ४२७ ६६६ नियन्त्रित द्विजातिवर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६६६ नियन्त्रित द्विजातिवर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६६० 'याविहात्तं, तावदातमा'  ६६८ असदन्न परिप्रह  ॥ ६९० सम्मानिवभीषिका  १९० इन्द्र-नरण का तारतम्य  १९० इन्द्र-नरण का तारतम्य  १९० जळप्रधान वरणदेवता  १९३ वेद्यवर्ण, और मर्व्यादा  १९३ वायुप्रधान इन्द्रदेवता  १९४ उच्छुक्कल वर्णप्रजा  १९३ मोजन मर्व्यादा  १९४ सांकामिक अन्न  १९४ सांकामिक अन्न  १९४ सांकामिक अन्न  १९४ वायुप्रद्या अरेर  १९४ सांकामिक अन्न  १९४ सांकामिक अन्त  १९४ सां |
| ६६८ असदन्त परिप्रह्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६६९ संक्रमणभाव मीमांसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६०० इन्द्र-वरुण का तारतस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६७१ जलप्रधान बरणदेवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६७२ वायुप्रधान इन्द्रदेवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६७३ भोजन मर्ग्यादा ६७४ सांक्रामिक अन्न ६७५ दिशु त् सम्पर्क १७६ यातयाम अन्न १७० विशुद्ध वारुणान्न १०० विशुद्ध वारुणान्न १०० अन्नमर्ग्यादा, और वर्णधर्म्म १०९ लशुनगुञ्जनान्न १०९ लशुनगुञ्जनान्न १०९ अन्नप्रहण, और मनोभाव १०० अन्नप्रहण, और मनोभाव १०० अन्नप्रहण, और मनोभाव १०० अन्नप्रहण, और मनोभाव १०० अन्नप्रहण, और अहार १०० अन्नप्रहण वर्णव्यवस्था १०० अन्तप्रहण, और आहार १०० अन्तप्रहण, और अहार १०० अन्वप्रहण, और अहार १०० अन्नप्रहण वर्णव्यवस्था १०० अन्तप्रहण, और आहार १०० अन्वप्रहण, और अहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६७५ दिद्युत् सम्पर्क १३ आक्षेप— १३ अव्याद्याम अन्त १५० विद्युद्ध वारुणान्त १६९५ जन्म-कर्म्मभाव १३९ ६७८ अन्तमय्यद्या, और वर्णधर्म्म १५६६ प्रश्न जिज्ञासा १५०९ लञ्चनगुञ्जनान्न १४२६ ६९७ प्रश्नमीमांसा १५०० अन्तप्रहण, और मनोभाव १६८० अन्तप्रहण, और मनोभाव १६८० अन्तप्रहण, और मनोभाव १६८० जन्ममूला वर्णव्यवस्था १६८० श्रुतिसमर्थन १६९० क्रम्ममूला वर्णव्यवस्था १६८० स्वरूपरक्षा, और आहार १६०० पुण-कर्म्म विभागशः १८० अहाररक्षा, और वर्णधर्म १८० ५०० पुण-कर्म विभागशः १८० आहाररक्षा, और वर्णधर्म १८० ५०० पुण-कर्म विभागशः १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६७५ दिशुत् सम्पर्क १३ आश्चेप— ४२६-४४७<br>६७६ यातयाम अन्न ॥ ६९५ जन्म-कर्मभाव ४२९<br>६७७ विशुद्ध वारुणान्न ॥ ६९५ प्रश्न जिज्ञासा ॥<br>६७८ अन्नमय्यीदा, और वर्णधर्म ॥ ६९६ प्रश्न जिज्ञासा ॥<br>६७९ लशुनगुञ्जनान्न ४२६ ६९७ प्रश्नमीमांसा ॥<br>६८० अन्नप्रहण, और मनोभाव ॥ ६९८ जन्ममूला वर्णव्यवस्था ॥<br>६८१ श्रुतिसमर्थन ॥ ६९९ कर्म्ममूला वर्णव्यवस्था ॥<br>६८२ स्वह्मपरक्षा, और आहार ४२७ ७०० गुण-कर्म्म विभागशः ॥<br>६८३ आहाररक्षा, और वर्णधर्म ॥ ७०१ दिव्य-वीर-पशु-सर्त्भाव ४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६७६ यातयाम अन्त  ६७० विद्युद्ध वारुणान्त  ६७८ अन्तमस्यिदा, और वर्णधर्मा  ६७९ लद्युनगुञ्जनान्त  ६०९ अन्तप्रहण, और मनोभाव  ६८० अन्तप्रहण, और मनोभाव  ६८० अन्तप्रहण, और मनोभाव  ६८० अन्तप्रहण, और सनोभाव  ६८० अन्तप्रहण, और अहार  ६८२ स्वरूपरक्षा, और आहार  ६८३ आहाररक्षा, और वर्णधर्म   ७ ५०० विद्या-वोर-पद्य-सर्माव  १३० अहाररक्षा, और वर्णधर्म   १३० अहाररक्षा, अहार   १३० अहारक्षा, अहार   १३० अहाररक्षा, अहाररक् |
| ६७० विद्युद्ध वारुणान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६७८ अन्तमय्यीदा, और वर्णधर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६७९ लशुनगृञ्जनान्न ४२६ ६९७ प्रक्तमीमांसा " ६८० अन्नप्रहण, और मनोभाव " ६९८ जन्ममूला वर्णव्यवस्था " ६८९ श्रुतिसमर्थन " ६९९ कर्म्ममूला वर्णव्यवस्था " ६८२ स्वरूपरक्षा, और आहार ४२७ ७०० 'गुण-कर्म्म विभागशः' " ६८३ आहाररक्षा, और वर्णधर्म " ७०१ दिव्य-वीर-पशु-मृत्-भाव ४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६८० अन्नप्रहण, और मनोभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६८१ श्रुतिसमर्थन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६८२ स्वरूपरक्षा, और आहार ४२७ ७०० 'गुण-कर्म्म विभागशः' "<br>६८३ आहाररक्षा, और वर्णधर्म ७ ७०१ दिव्य-वीर-पशु-मृत्-भाव ४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६८३ आहाररक्षा, और वर्णधर्म्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७०२ ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शूद्र-भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ण-वर्णव्यवस्था का सामाजिक ७०३ 'स्टब्स्' मीमांसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नियन्त्रण — ४२७-४२६ ७०४ गीतासिद्धान्त समर्थन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७०५ वर्णव्यवस्था की व्यापकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६८४ अन्तर्ताहित मनुष्य ४२७ ७०६ 'चातुवर्ण्यं मया सृष्टम्' ४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६८५ स्वाभाविक अन्त्रतभाव " ७०७ जन्मकर्म्मविवादचतुष्ट्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६८६ अधिकारप्रदान " ७०८ अनादिसिद्धावर्णव्यवस्था (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     | विषय                             | <b>पृष्ठसं</b> ख्या | विषय                          | पृष्ठसंख्या |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 909 | विराट्पुरुष, और वर्णव्यवस्था (१  | ) ४३१               | ७३५ ऐतरेयश्रुतिसमर्थन         | ४३५         |
| 490 | योनिसिद्धा वर्णव्यवस्था (१)      | 20                  | ७३६ (२) विप्रतिपत्युपक्रम     | 70          |
|     | वेदसिद्धावर्णव्यवस्था (२)        |                     | ७३७ महाभारत, और वर्णाव्यवस्था | 20          |
|     | गुणकर्मामूलावर्णव्यवस्था (३)     | »                   | ७३८ कर्म्मभेदमूलावर्णव्यवस्था | n           |
|     | प्रक्षिप्तवचन (२)                | ४३२                 | ७३९ 'युधिष्ठिर नहुष संवाद'    | ४३६         |
|     | कर्म्मपक्षपाताभिनिवेश (२)        | 22                  | ७४० (३) विप्रतिपत्युपक्रम     | ४३७         |
|     | कल्पित व्यवस्था (३)              | 20                  | ७४१ 'युधिष्ठिर यक्ष संवाद'    | "           |
|     | समानाधिकार व्यवस्था (३)          | 20                  | ७४२ (४) विप्रतिपत्युगक्म      | "           |
|     | नैतिकपतन (३)                     | 20                  | ७४३ 'ब्राह्मण व्याधसंवाद'     | 70          |
|     | वर्णव्यवस्था का जन्म (३)         | 37                  | ७४४ (५) विप्रतिपत्युपकूम      | 958         |
|     | जातिद्वेष का आविर्माव (३)        | "                   | ७४५ वाल्मीकिरामायण            | , ,,,       |
|     | कल्पित स्मृतियाँ (३)             | "                   | ७४६ (६) विप्रतिपत्युपक्स      | 20          |
|     | वर्णव्यवस्था का उच्छेद (३)       | ४३३                 | ७४७ वायुपुराण                 | 30          |
|     | वर्णव्यवस्था की मान्यता (४)      | y                   | ७४८ (७) विप्रतिपत्युपकूम      | ४३९         |
|     | भारतीय नीतितन्त्र (४)            | ×                   | ७४९ वर्णाविभविकाल             | 27          |
|     | कर्ममूलावर्णन्यवस्था, और पूर्वयु | ग (४) "             | ७५० वायवीयवचन                 | y           |
|     | ५ वंशानुगता वर्ण॰, और उत्तरयुग   |                     | ७५१ व्यवस्थासंघठन             | 880         |
|     | बुद्धिवादियों का अभिनिवेश        | »                   | ७५२ (८) विप्रतिपत्युपक्स      | 27          |
|     | इमारी प्रक्षिप्त प्रवृत्ति       | "                   | ७५३ जन्मपक्षपातियों की निराशा | »           |
|     | सत्यज्ञान, और शब्दप्रमाण         | ४३४                 | ७५४ श्रीमद्भागवत              | ४४१         |
| ७२९ | . 'ते भावनीया नराः'              | n                   | ७५५ (९) विप्रतिपत्युपकूम      | 33          |
| ७३० | • (१)-विप्रतिपत्युपक्रम          | 'n                  | ७५६ स्प्रतिसमर्थन             | W           |
|     | ) जन्मसिद्ध जातियाँ              | »                   | ७५७ धार्मिमकव्यवस्था          | 9           |
| ७३ः | र विक्वक्षेत्र की समानता         | "                   | ७५८ गोपथबाह्मण                | ४४२         |
| ७३  | ३ वर्णव्यवस्था का सीमाभाव        | ४३५                 | ७५९ गुणकर्मप्राधान्य          | 20          |
|     | ४ मस्तिष्क की उपज                | ×                   | ७६० (१०) विप्रतिपत्यपकम       | ,           |

#### विषयस्ची

|   | विषय                             | पृष्ठसंख्या | विषय                              | पृष्ठसंख्या |
|---|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|   | ७६१ कर्मप्रतिष्ठा                | ४४२         | ७८४ (१) कारणसमाधानीपकूम           | ४४७         |
|   | ७६२ गुणकर्म्मप्राधान्य           |             | ७८५ वर्णसृष्टि की व्यापकता        |             |
|   | ०६३ ऋवष-ऐलूषाख्यान               | \$85        | ७८६ सर्वसमाना वर्णसृष्टि          | 33          |
|   | ७६४ (११) विप्रतिपत्युपक्रम       | 888         | ७८७ व्यवस्था तारतम्य              | 3,<br>386   |
|   | ७६५ विख्वामित्राख्यान            | ,           | ७८८ वंशानुगामिनी व्यवस्था         |             |
|   | <b>७</b> ई६ हरिवंशसम्मति         | W           | ७८९ वर्णव्यवस्था, और भारतवर्ष     |             |
|   | ७६७ (१२) विप्रतिपत्युपक्रम       | >>          | ७९० विषमता, और सृष्टिस्वरूपरक्षा  | "           |
|   | ७६८ स्वरूपमेदाक्षेप              | 20          | ७९१ तात्त्विकदृष्टि               | "           |
|   | ७६९ आकृतिमूलाजाति                | 2)          | ७९२ विषमतादिग्दर्शन               | 75          |
|   | ७७० स्वभावविषय्र्यय              | ४४५         | ७९३ 'स्थितस्यगतिश्चिन्तनीया'      | 888         |
|   | ७७१ शास्त्रसम्मतव्यवस्था         | . ,         | ७९४ पूर्व-पश्चिमदेश               |             |
|   | ७७२ (१३) विप्रतिपत्युपक्रम       | 22          | ७९५ इन्द्रप्रधाना देवसृष्टि       |             |
|   | ७७३ ''मुखमासीत्"                 | "           | ७९६ वरुणप्रधाना आसुरीसृष्ठि       | J.          |
|   | ७७४ स्थानीय-व्यवस्था             | 33          | ७९७ हमारी प्रातिस्विक सम्पत्तियाँ | 39          |
|   | ७७५ 'ह्रपकल्पना'                 | 886         | ७९८ कृष्णमृगविचरण                 | 30          |
|   | ७७६ 'सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्'       | ,           | ७९९ आर्थ्य-अनार्थ्यमेद            | 31          |
|   | ७७७ 'उत्पन्न-जात-प्रसूत'         | 33          | ८०० वैय्यक्तिक महत्ता             | Aylo        |
|   | ७७८ आश्रमव्यवस्था का समन्वय      | »           | ८०१ धर्माचार्य्यनिर्णय            | "           |
|   | ७७९ ईस्वराङ्ग से आविर्भाव        | 20          | ८०२ 'देवविशः कल्पयितव्याः'        | <i>y</i>    |
|   | ७८० अन्तिमराद्धान्त              | ४४७         | ८०३ अन्नोर्क् प्राणपरिप्रह        | ४५१         |
|   | उठउ जान्तम्।श्वान्त              |             |                                   | ,           |
| थ | -जन्मना वर्णव्यवस्था, और         |             | ८०४ वाक्-चित्त की संचिति          |             |
|   | सिद्धान्ती के १३ समाधान-४४५      | 9-800       | ८०५ यज्ञात्मकप्राण                | "           |
|   |                                  |             | ८०६ आयुःस्वरूपरक्षा               | ,11         |
|   | ७८१ कारणोपस्थिति, और भ्रान्ति    | 880         | ८०७ 'आयुर्यज्ञेन कल्पताम्'        | n           |
|   | ७८२ आपातंरमणीयादिष्ट, और व्यामोह | 22          | ८०८ चरअचरहृष्टिविकास              | ४५२         |
|   | ७८३ कारणाभासमीमांसोपक्म          | 79          | ८०९ मानस संकल्प, और कल्पना        | 12          |

| विषय                                    | <b>पृष्ठसंख्या</b>                    | विषय                              | पृष्ठसंख्या |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| ८१० अन्तर्जगन्मूलक बहिर्जगत्            | ४५२                                   | ८३६ योनिभावसमर्थन                 | . 840       |
| ८११ ऐतरेयश्रुतितत्व                     | ,,,                                   | ८३७ वर्णमेदाभावदष्टि              | ,,          |
| ८१२ प्रजानिम्मणि                        | ,,                                    | ८३८ प्राकृतिक वर्णरक्षा           | ,,,         |
| ८१३ प्रजाकल्पना                         | ,,                                    | ८३९ वर्णव्यवस्था समर्थन           | 3)          |
| ८१४ 'तत् करवाणि'                        | ४५३                                   | ८४० वीर्घ्यरक्षा साधन             | 846         |
| ८१५ प्रथम तर्क की निस्तर्कता            | ,,                                    | ८४१ गीतासमर्थन                    | 37          |
| ८१६ (२) कारणसमाधानोपक्रम                | ,,                                    | ८४२ स्वभावभेदमीमांसा              | "           |
| ८१७ ऐतिह्यप्रमाण                        | ,,                                    | ८४३ वर्णसृष्टि की नित्यता         | ४५९         |
| ८१८ आख्यानदृष्टि                        | ,,                                    | ८४४ (३) कारणसमाधानोपकम            | "           |
| ८१९ असंस्कृत वृक्षबीज                   | "                                     | ८४५ युधिष्ठिरयज्ञसंवाद तात्पर्य्य | n           |
| ८२० बोज-बोर्य्यविकास                    | 33                                    | ८४६ स्वभावभूतकर्म                 | n           |
| ८२१ असंस्कृत द्विजातिनीर्घ्य            | ,,                                    | ८४७ कर्मावैशिष्ट्यसूचन            | n,          |
| ८२२ वर्णपरिचायक 'गृत्त'                 | ४५४                                   | ८४८ (४) कारणसमाधानोपक्म           | "           |
| ८२३ अच्छन्दस्कवर्ण                      | 97                                    | ८४९ ब्राह्मणव्याधसंवादतात्पर्य्य  | ,,          |
| <b>८२४ 'तं शृद्धिमिति निर्द्दिशेत्'</b> | <b>y</b>                              | ८५० 'शूद्रयोनौतु जातस्य'          | 21          |
| ८२५ लोककृतद्वारा समाधान                 | ,,                                    | ८५१ प्राकृतिकयोनि समर्थन          | , m         |
| ८२६ श्रेणि-विभाजन                       | ,                                     | ८५२ (५) कारणसमाधानोपकूम           | n           |
| ८२७ 'तावच्छूद्रसमः'                     | ४५५                                   | ८५३ वाल्मीकितात्पर्य्य            | ,           |
| ८२८ 'इति मे मतिः'                       | n                                     | ८५४ 'एकवर्णाः'                    | 860         |
| ८२९ 'स्वायम्भुवोऽव्रवीत्'               | ,                                     | ८५५ 'समाभाषाः'                    | ,,          |
| ८३० प्रासिङ्गक संवाद                    | ,,                                    | ८५६ 'एकरूपाः'                     | ,,          |
| ८३१ महाभारतदष्ठि                        | n                                     | ८५७ निरर्थकहेतुवाद                | n           |
| ८३२ श्रुति-समर्थन                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ८५८ (६) कारणसमाधानोपकूम           | 27          |
| ८३३ चातुर्वर्ण्य की व्यापकता            | ४५६                                   | ८५९ सर्वप्रियवेदशास्त्र           | ४६१         |
| ८३४ 'कर्म्मभिवंर्णतां गतम्'             | 3)                                    | ८६० संहितावेदभक्ति                | n           |
| ८३५ 'एकमेव-तन्न'                        | ४५७                                   | ८६१ ऋतयुग, और वर्णव्यवस्था        | n           |

| विषय                             | पृष्ठसंख्या | विषय                            | पृष्ठसंख्या                             |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ८६२ कुलकूमानुगत विकास            | ४६१         | ८८८ अन्नाह्मण कवष               | ४६४                                     |
| ८६३ 'राजर्षयोविदुः'              | "           | ८८९ यज्ञाधिकार बहिष्कृति        |                                         |
| ८६४ सामाजिक मधुरनियन्त्रण        | "           | ८९० सत्रानुष्ठान निरोध          | "<br>४६५                                |
| ८६५ कृतयुगव्यवस्था               | ,,          | ८९१ गुणप्राहकता परिचय           |                                         |
| द६६ 'न तदासम्'                   | ४६२         | ८९२ सिद्धि का अन्यतमद्वार       | 17                                      |
| ८६७ (७) कारणसमाधानोपक्रम         | "           | ८९३ अपवादस्थल                   | "                                       |
| ८६८ त्रेतायुग, और वर्णव्यवस्था   | "           | ८९४ (११) कारणसमाधानोपक्रम       | "                                       |
| ८६९ 'मय्यीदाः स्थापयामास'        | "           | ८९५ विस्वामित्राख्यान रहस्य     | <b>3</b> )                              |
| ८७० शाइवतव्यवस्था                |             | ८९६ वीतिहोत्रादि समाधान         | ,,                                      |
| ८७१ (८) कारणसमाधानोपक्रम         | "           | ८९७ सामान्य-विशेषविधियाँ        | "<br><b>४</b> ६६                        |
| ८७२ 'तृतीयश्च हंसम्'             | ,,          | ८९८ जातिपरिवर्त्तन रहस्य        |                                         |
| ८७३ 'कृतकृत्याः प्रजा जात्या'    | 57<br>la    | ८९९ कर्म्मप्राधान्याभाव         | 77                                      |
| ८७४ हढ़नियन्त्रण                 |             | ९०० (१२) कारणसमाधानोपक्रम       | ,                                       |
| ८७५ 'मुखबाहू रुपादजा:'           | "<br>"      | ९०१ मेदपरिचायक                  | "                                       |
|                                  | ४६३         | ९०२ आकृतिमेद, और प्रकृतिमेद     | ,                                       |
| ८७६ योनिभावसमर्थन                | 91          | ९०३ भेदप्रतीतिव्यवस्था          | "                                       |
| ८७७ (९) कारणसमाधानोपक्रम         | "           |                                 | n                                       |
| ८७८ कल्पसूत्रकारसम्मति           | "           | ९०४ भेदत्रयोमीमांसा             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| ८७९ न्यायसङ्गतपक्ष               | "           | ९०५ सर्वोत्कृष्टप्रकृतिभेद      | ४६७                                     |
| ८० पतितसावित्रीक द्विजाति        | 99          | ९०६ 'आकृतिप्रहणाजातिः'          | ,                                       |
| ८८१ जातिपराभव                    | 3)          | ९०७ 'मसयोनिर्महद्बृह्म'         | "                                       |
| ददर 'ब्राह्मण्यादेव हीयते'       | "           | ९०८ अनुमेयवर्णसेद               | ४६८                                     |
| ८८३ 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति'      | Aéa         | ९०९ रुक्ष्यभेदिभन्नाभेदव्यवस्था | p                                       |
| ८८४ पार्शवविभाग                  | "           | ९१० मूर्तामूर्त्तसृष्टिव्यवस्था | 20                                      |
| ८८५ वीर्घ्यविपर्घ्यय, और जातिभाव | 2)          | ९११ हमारी स्थूलदृष्टि           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ८८६ 'काष्ठमयो इस्ती'             | n           | ९१२ दोषप्रवाह                   | 868                                     |
| ८८७ (१०) कारणसमाधानोपक्रम        | "           | ९१३ प्रकृतिविपर्य्यय            | n                                       |

| विषय                               | पृष्ठसंख्या     | विषय                                | पृष्ठसंख्या |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| ९१४ सांक्रामिकभाव                  | 868             | ९३७ सवनसापेक्ष चारवर्ण (५)          | हण्ड        |
| ९१५ व्यवस्था पर आक्रमण             | v               | ९३८ दिक्सापेक्ष चारवर्ण (६)         | n           |
| ९१६ सद्वुद्धि अनुगमन               | ४७०             | ९३९ कालसापेक्ष चारवर्ण (७)          | ,           |
| ९१७ (१३) कारणसमाधानोपकूम           | 21              | ९४० वर्णसापेक्ष चारवर्ण (८)         | "           |
| ९१८ औपचारिकभाव                     | ,,              | ९४१ यज्ञसापेक्ष चारवर्ण (९)         | "           |
| ९१९ प्राकृतिक नित्यता              | , ,             | ९४२ प्रकृतिसापेक्ष चारवर्ण (१०)     | 808         |
| ९२० कृतकत्वाभाव                    | n               | ९४३ बलसापेक्ष चारवर्ण (११)          | 3)          |
| ९२१ विशुद्धतकीभास                  | n               | ९४४ शक्तिसापेक्ष चारवर्ण (१२)       | "           |
|                                    | Tara Ha         | ९४५ स्वरसापेक्ष चारवर्ण (१३)        | "           |
| द्-वर्णन्यवस्था की                 | erio D. Prio T. | ९४६ शब्दसापेक्ष चारवर्ण (१४)        | n           |
| व्यापकता—                          | ४७१-४७८         | ९४७ परब्रह्मसापेक्ष चारवर्ण (१५)    | ))          |
| ९२२ व्यवस्थामीमांसोपकूम            | ४७१             | ९४८ अध्यात्मसापेक्ष चारवर्ण (१६)    | <b>3</b>    |
| ९२३ वर्णविभाग, और कर्म सम्बन्ध     | رد ۱            | ९४९ अधिदैवतसापेक्ष चारवर्ण (१७)     | "           |
| ९२४ वर्ण का मुख्य आधार             | "               | ९५० प्राकृतात्मसापेक्ष चारवर्ण (१८) | ,           |
| ९२५ 'जात्यायुर्मीगाः'              | "               | ९५१ भूतात्मसापेक्ष चारवर्ण (१९)     | "           |
| ९२६ जन्मान्तरीय संस्कार            | 29              | ९५२ ज्ञानसापेक्ष चारवर्ण (२०)       | - 804       |
| ९२७ सांस्कारिककर्म                 | 21              | ९५३ कर्म्मसापेक्ष चारवर्ण (२१)      | n           |
| ९२८ जन्मोत्तरकालीन कर्मा           | ४७२             | ९५४ दृष्टिसापेक्ष चारवर्ण (२२)      | ,,          |
| ९२९ पशुओं का वर्णभाव               | ,,              | ९५५ गतिसापेक्ष चारवर्ण (२३)         | ,           |
| ९३० वर्णव्यवस्था की व्याप्तियाँ    | "               | ९५६ उपवेदसापेक्ष चारवर्ण (२४)       | n           |
| ९३१ ईस्यरीयसंस्था, और वर्णव्यवस्था | ,,              | ९५७ आनन्दसापेक्ष चारवर्ण (२५)       | p           |
| ९३२ एकाधिकार प्राप्ति              | , ,,            | ९५८ प्रपञ्चसापेक्ष चारवर्ण (२६)     | n           |
| ९३३ देवताओं के चारवर्ण (१)         | 808             | ९५९ शरीरसापेक्ष चारवर्ण (२७)        | n           |
| ९३४ पितरों के चारवर्ण (२)          | n               | ९६० विद्यासापेक्ष चारवर्ण (२८)      | . ,         |
| ९३५ वेदों के चारवर्ण (३)           | n               | ९६१ अविद्यासापेक्ष चारवर्ण (२९)     | 92          |
| ९३६ छन्दःसापेक्ष चारवर्ण (४)       | 3)              | ९६२ प्रमाणसापेक्ष चारवर्ण (३०)      | ४७६         |

| विषय                                | पृष्ठसंख्या | विषय                              | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| ६६३ विवाहसापेक्ष चारवर्ण (३१)       | ४७६         | ध-वर्णन्यवस्था, और                |             |
| ९६४ अधिकारसापेक्ष चारवर्ण (३२)      | ,,          | श्रुतिसमर्थन—                     | DIOT-17-0   |
| ९६५ वृत्तिसापेक्ष चारवर्ण (३३)      | ,,          |                                   | ४७८-४८६     |
| ९६६ युगसापेक्ष चारवर्ण (३४)         | ,,          | ९८६ चातुर्वर्ण्य, और यजुःसंहिताम  | ह्य (१) xxx |
| ९६७ रात्रिसापेक्ष चारवर्ण (३५)      | "           | ९८७ रातपथबाह्मण, और वर्णव्यव      |             |
| ९६८ रिपुसापेक्ष चारवर्ण (३६)        | "           | ९८८ प्रजापति की कामना             |             |
| ९६९ अवस्थासापेक्ष चारवर्ण (३७)      | "           | ९८९ प्रजापति को व्यापारत्रयो      | ,,          |
| ९७० वाक्सापेक्ष चारवर्ण (३८)        | "           | ९५० सृष्टि के सामान्य अनुबन्ध     | ,,          |
| ९७१ शब्दप्रपश्चसापेक्ष चारवर्ण (३९) | "           | ९९१ त्राह्मणवर्णोत्पादकस्तोमादि   | "           |
| ९७२ हाससापेक्ष चारवर्ण (४०)         | ४७७         | ९९२ क्षत्रियवर्णीत्पादकस्तोमादि   | "<br>%Co    |
| ९७३ पुरुषसापेक्ष चारवर्ण (४१)       | ,,          | ९९३ वैस्यवर्णीत्पादकस्तोमादि      | "           |
| ९७४ अपरामुक्तिसापेक्ष चारवर्ण (४२)  | 53          | ९६४ श्रूद्रवर्णीत्पादकस्तोमादि    | "           |
| ९०५ देवसापेक्ष चारवर्ण (४३)         | "           | ६६५ तांड्यमहाब्राह्मण, और वर्णव्य |             |
| ९७६ सृष्टिसापेक्ष चारवर्ण (४४)      | ,, .        | ६६६ अग्निष्टोमयज्ञोत्पत्ति        | 869         |
| ९७७ प्राणिसापेक्ष चारवर्ण (४५)      | ,,          | ६६७ अग्निदेवता                    | "           |
| ९७८ नोतिसापेक्ष चारवर्ण (४६)        | "           | ९६८ ब्राह्मणमनुष्य                | ,,          |
| ९७९ अर्थसापेक्ष चारवर्ण (४७)        | ,,          | ९६६ वसन्त ऋतु                     | "           |
| ९८० पशुषु चातुर्वर्ण्यम् (४८)       | <b>27</b>   | १००० प्रजापति की मुख्य सृष्टियाँ  | "           |
| ९८१ सर्पेषु चातुर्वर्ण्यम् (४९)     | "           | १००१ इन्द्रदेवता                  | ४८२         |
| ९८२ वनस्पतिषु चातुर्वर्ण्यम् (५०)   | 806         | १००२ राजन्यमनुष्य                 | ,, ,        |
| ९८३ कोटेषु चातुर्वर्ण्यम् (५१)      | "           | १००३ प्रीष्म ऋतु                  | 30          |
| ९८४ पक्षिषु चातुर्वर्ण्यम् (५२)     | ,,          | १००४ राजन्यवीर्य्यविकास           | "           |
| ९८५ शरीरावयवेषु चातुर्वर्ण्यम् (५३) | ,,          | १००५ विश्वेदेवदेवता               | ,,          |

|      | विषय                          | पृष्ठसंख्या | विषय                            | पृष्ठसंख्या |
|------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 9005 | वैश्यमजुष्य                   | ४८२         | न-योनिमूलकवर्णविभाग-            | ४८६-५०७     |
| 9000 | वर्षा ऋतु                     | ,,,         |                                 |             |
| 9006 | पशुसम्पत्ति                   | ,,          | १०३२ कम्मातिशयद्योतकवचन         | 869         |
| 9009 | उपजीवनीय वर्ण                 | 190         | १०३३ वर्ण विभाग, और व्यवस्था    | 890         |
| 9090 | प्रतिष्ठालक्षणपाद             | 863         | १०३४ मर्यादावन्धन               |             |
| 9099 | श्रूद्रमनुष्य                 |             | १०३५ वायुपुराणसमर्थन            | . ,         |
| १०१२ | अयज्ञियवर्ण                   | "           | १०३६ 'व्यदधात् प्रसुः'          | ,           |
| 9093 | <b>ई</b> क्वरीयकर्म           | 7)          | १०३७ अभ्युपगमवाद समाश्रय        | ४९१         |
| 9098 | 'मुखत एव'                     | 808         | १०३८ कर्ममेदप्रक्त              | 59          |
| 9094 | 'डरस्त एव'                    | "           | १०३९ उत्तर में प्रतिप्रश्न      | "           |
| १०१६ | 'मध्यत एव'                    | "           | १०४० प्रवृत्तिमूला वर्णव्यवस्था | "           |
| 9090 | 'पत्त एव'                     | ,,          | १०४१ प्रकृतिसूला प्रवृत्ति      | "           |
| 9096 | शतपथ॰, और वर्णव्यवस्था (४)    | "           | १०४२ प्रकृतिसूला वर्ण व्यवस्था  | "           |
| 9098 | सप्तद्शविध अभिषेचनीय जल       | ,,          | १०४३ 'स्वभावप्रभवैर्गुणैः'      | "           |
| 9020 | अभिषेचनीयपात्रव्यवस्था        | 39          | १०४४ वादी की अन्य विप्रतिपत्ति  | "           |
| 9029 | वर्ण भेदमूलकपात्रभेद          | 864         | १०४५ वंशानुगति पर आक्षेप        | ४९२         |
| 9022 | ब्राह्मणवर्ण स॰ श्रुतियाँ (५) | "           | १०४६ कर्मभेदलक्षण व्यवस्था      | "           |
| १०२३ | नाक्षत्रिक वर्ण विभाग         | "           | १०४७ 'कर्म्मभिर्वर्णतां गतम्'   | 5)          |
| 9028 | क्षत्रियवर्ण स॰ श्रुतियाँ (६) | ४८६         | १०४८ समाजानुबन्धन               | , ,         |
| १०२५ | वैश्यवर्ण स॰ श्रुतियाँ (७)    | ४८७         | १०४९ जन्मभाव की निरर्थकता       | 17          |
| १०२६ | श्रूद्रवर्ण स० श्रुतियां (८)  | 866         | १०५० जन्मभाव से हानियाँ         | , ,,        |
| 9020 | मानवधर्म्मशास्त्रसम्मति (१)   | <b>)</b>    | १०५१ वादी का कम्मीभिनिवेश       | ४९३         |
| 9036 | वायुपुराणसम्मति (२)           | "           | १०५२ वर्णतत्व की वंशानुगति      | ,,          |
| 9039 | भागवतसम्मति (३)               | "           | १०५३ 'जायन्ते हि सजातयः'        | 57          |
| १०३० | महाभारतसम्मित (४)             | ,,          | १०५४ वीजवृक्षन्याय              | 898         |
| 9039 | भागवतसम्मति (५)               | 868         | १०५५ आख्यान द्वारा समर्थन       | 99          |

### विषयस्ची

| विषय                               | पृष्टसंख्य | विषय विषय                           | पृष्ठसंख्या |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| १०५६ अनुचित विरोध                  | 888        | १०८२ ब्रह्मचर्य्यादि २० वृत्तिमीमां |             |
| १०५७ प्रकृतिविषय्यय के अपवादस्थल   | ,,         | १०८३ निरर्थक वर्णाभिमान             |             |
| १०५८ सामान्यनियम का गौरव           | ;)         | १०८४ नामकरण, और योनिभाव             | 408         |
| १०५९ पदार्थधर्मद्वारा समर्थन       | ,,         | १०८५ भारतवर्ष की कुलमहिमा           | , ,         |
| १०६० वंशानुगति का अनादित्व         | ४९५        | १०८६ हमाराअभ्युदय, निःश्रेयस        | dod         |
| १०६१ विस्वामित्राख्यानमीमांसा      | ,,         | १०८७ अशान्ति का मुख्य कारण          | 20          |
| १०६२ ङुलक्रमानुगता व्यवस्था        | ,,         | १०८८ वर्णसाङ्कर्य                   | 29          |
| १०६३ शास्त्रमर्मशों को दृष्टि      | 896        | १०८९ विरुद्धधर्मप्रवृत्ति           | n           |
| १०६४ छान्दोग्यश्रुतिसमर्थन         | ,,         | १०९० 'सर्वे यत्र नेतारः'            | 99          |
| १०६५ रमणीय आचरण, और रमणीययोनि      | 27         | १०९१ 'सर्वे सर्वस्वमिच्छन्ति'       | "           |
| १०६६ कपूयाचरण, और कपूययोनि         | ,,         | १०९२ हमारी आत्यन्तिक दुर्दशा        | y her       |
| १०६७ हरिश्चन्द्राख्यान, और योनिभाव | 5)         | १०९३ 'संसिद्धिं लभते नरः'           | ५०६         |
| १०६८ अपवादमर्घ्यादाकूान्ति         | ४९७        | १०९४ राष्ट्र की आवस्यकताएँ          | 39          |
| १०६९ 'व्यहध्यन्त परस्परम्'         | <b>3</b> 3 | १०९५ वणिक् ग्रह्धम्मानुगमन          | 29          |
| १०७० शम्ब्काख्यान                  | 896        | १०९६ ब्रह्मबलोपेक्षा                | n           |
| १०७१ भगवान् परशुराम                | ,,         | १०९७ वेदगुप्ति का अभाव              | 3)          |
| १०७२ रास्त्रप्राही ब्राह्मण        | "          | १०९८ उद्बोधन                        | ,           |
| १०७३ गुरुवर द्रोणाचार्य्य          | 12         | १०९९ वर्णमीमांसानिष्कर्ष            | <i>"</i>    |
| १०७४ भोष्म-युधिष्ठिरसंवाद          | <b>)</b> ) | ११०० जन्मप्रधानकर्म                 |             |
| १०७५ ब्राह्मण्यप्राप्तिमीमांसा     | 888        | ११०१ गीता का गुण-कर्माभाव           | <b>37</b>   |
| १०७६ मतङ्ग-इन्द्रोपाख्यान          | ,,         | ११०२ वसिष्ठ सिद्धान्त               | ,,          |
| १०७७ स्मार्त्त समाधान              | 400        |                                     | "           |
| १०७८ पराशर की सम्मति               | " <b>q</b> | वणेंव्यवस्था के सम्बन्ध में         |             |
|                                    | 409        | पर-विचार—                           | ५०७-५१४     |
| १०८० जात्यभिमान का दुरुपयोग        | ,,         | ११०३ आर्ष साहित्य निष्टा            | 400         |
|                                    | ५०२        | ११०४ व्यवस्था की अनुगमनीयता         |             |
|                                    |            |                                     |             |

| विषय प्र                            | ष्ठसंख्या | विषय                            | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| ११०५ भारतीय शिक्षितवर्ग का दिष्टकोण | ५०७       | १११२ प्लेटो का वर्णविभाग        | 409         |
| १९०६ विज्ञानपक्षपाती समाज           | "         | १११३ 'रिपब्लिक आफ प्लेटो'       | 490         |
| ११०७ प्रतोच्य दृष्टिकोण             | 2)        | १११४ वर्णव्यवस्था का समर्थन     | 499         |
| ११०८ परानुवत्ती भारतीय              | v         | १९१५ वर्णव्यवस्था की नित्यता    | 492         |
| ११०९ दार्शनिक विद्वान् सुकरात       | 406       | १११६ वर्णव्यवस्था में नियन्त्रण |             |
| १११० सुकरातशिष्य प्लेटो             | 27        | १११७ प्रकणोपसंहार               |             |
| ११११ प्लेटो के विचार                | ×         |                                 |             |

इति —वर्णव्यवस्थाविज्ञानम्

\* \*

\*

समाप्ताचेय 'कर्म्भयोगपरीक्षा'

# सम्पादकीय

मर्गार्भित ब्रह्म की प्रेरणा से 'आत्मपरीक्षा' के अनन्तर 'गीताभाष्यभूमिका' का ब्रह्म-क्रम्मेपरीक्षा' तथा (अंशात्मक) 'क्रम्मेयोगपरीक्षा' नामक द्वितीय खण्ड का 'ख' विभाग गीताप्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हो रह्या है। "जब गीताभूमिका ही इतनी विस्तृत है, तो स्वयं गीताभाष्य कितना विस्तृत होगा, और महाविस्तृत इस गीता-प्रपञ्च को कौन पढ़ेगा" इन श्रुतियों के समाधान के लिए यही निवेदन करना पर्व्याप्त होगा कि, जिस लक्ष्य से हमें इस बहुविस्तार का आश्रय लेना पड़ा है, उस लक्ष्य-सिद्धि की दृष्टि से तो यह बहुविस्तार भी स्वल्पमर्थ्यादा का ही पोषक बन रहा है। सामयिक नाट्यप्रन्थ, उपन्यास, अल्पनिबन्ध (ट्रेक) आदि साहित्य जिस रूप से सार्वजनीन बनते हुए प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सफल हो रहा है, वैसे हमारा यह बहुविस्तृत 'शब्दप्रपञ्च' सार्वजनीन बन जायगा, सर्वसाधारण इससे लाभ उठा सकेंगे, इस छहेश्य से हमारा प्रयास कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि, विगत २-३ सहस्राब्दियों में आर्षसाहित्य (वैदिक-साहित्य ) पर जो व्याख्याएं हुई हैं, उनमें सामयिक 'सन्तमत' की प्रतिच्छाया का समावेश रहा है। व्यापक आर्षसाहित्य व्याप्य व्याख्याओं के अनुप्रह से सामयिक, अतएव परिवर्तनशील संकुचित मतवादों की तरह एक साम्प्रदायिक साहित्य बन गया है। फलतः आर्षसाहित्य का विज्ञानसम्मत मौलिकस्वरूप अस्तप्राय हो चुका है। परिणाम इसका यह हो रहा है कि, प्रतीच्य विद्वानों के द्वारा उपहाररूप से प्राप्त बुद्धिवाद की उपासना करने वाले, बुद्धिवादसम्मत कृत्रमज्ञान के अनुप्रह से श्रद्धा-विश्वासमय आत्मवादसम्मत सहज्ज्ञान की उपेक्षा करने वाले वर्त्तमानयुग के भारतीय शिक्षितों की दृष्टि में आर्षसाहित्य विशुद्ध कल्पना का साम्राज्य रह गया है। भारतीय आर्षसाहित्य को परमेश्वर की वाणी सममने वाले प्रत्येक आस्तिक को अपने ही बन्धुवर्ग की इस उपेक्षा से यदि अन्तर्वेदना का अनुभव हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अपनी इसी वेदना की चिकित्सा के लिए यह आवश्यक सममा गया कि, जिन

शिक्षितों का दृष्टिकोण आर्षसाहित्य के प्रति विपरीत-भावना का अनुगामी बन रहा है, उसे बद्छने के छिए आर्षसाहित्य का सोपपत्तिकरूप उनके सम्मुख रक्खा जाय।

अपने उक्त संकल्प के सम्बन्ध में हमारे सामने धर्मप्राण, एवं शास्त्रैकशरण भारतवर्ष की 'लक्षणकचक्षुष्कता' उपस्थित हुई। 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते'—'शब्दप्रमाणका वयं, यदस्माकं शब्द आह—तदस्माकं प्रमाणम्' इस बीजमन्त्र को कभी विस्मृत न करने वाली आर्षप्रजा के परितोष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि, शब्दप्रमाण को आधार बना कर ही उसके सम्मुख कोई वस्तु रक्खी जाय। बिना किसी आप्त प्रन्थ को मध्यस्थ बनाए केवल युक्ति-तर्कसम्मत साहित्यविटप भारत की शास्त्रवासनावासितभूमि में कभी पुष्पित पश्चित नहीं हो सकता।

छोकनिष्ठा के नाते वर्त्तमान में 'गीताशास्त्र' ने विशेष ख्याति प्राप्त कर रक्खी है। गीता उस अमानव पुरुष की दिञ्यवाणी है, जिसे हम सगुणब्रह्म का पूर्णावतार मानते आए हैं। अपने इस स्वतःप्रमाण समकक्ष-माहात्म्य के कारण गीता जहां सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है, वहां आर्षशास्त्र (वेदशास्त्र ) की संक्षिप्त, तथा सारगर्भित विषयसूची बनती हुई भी उत्कृष्टता में इतर शब्दशास्त्रापेक्षया यह अप्रगामिनी सिद्ध हुई है। गीता वह कोशशास्त्र है, जिस में वैदिकसाहित्य में प्रतिपादित परात्पर, पुरुष, प्रजापति, श्रृषि, पितर, देवता, असुर, गन्धर्व, मनु, ब्रह्म, प्रणव, आत्मगति, संचर, प्रतिसंचर, ज्ञान, विज्ञान, सद्सत्, अहोरात्र, व्योम, रज, अम्म, यज्ञ, कर्म्म, इत्यादि रहस्यपूर्ण विषयों का तालिकारूप से समावेश हुआ है। में अनन्य ज्यासङ्ग रखने वाले, अतएव 'वेद्ज्यास' नाम से प्रसिद्ध भगवान् बाद्रायण ने इसी वेदनिष्ठा के आधार पर गीता को 'सर्वशास्त्रमयी' कहना अन्वर्थ माना है। साहित्यानुशीलन करने वाले आर्षव्यक्तियों के लिए गीताशास्त्र आधारशिला है। ठीक इसके विपरीत वैदिकसाहित्य को अनुपयोगी माननेवालों के लिए वेदार्थोपबृंहक गीताशास्त्र एक असमाधेय प्रश्न है। गीता और वेद का आत्म-शरीरवत् घनिष्ठ सम्बन्ध है। वेद यदि आत्मा है, तो गीता उसका शरीर है। आत्मविश्वत शरीर जैसे 'शव' है, निस्तत्व है। एवमेव वेदशास्त्रविचत गीता निस्तत्त्व है। सम्पूर्ण वैदिक परिभाषाओं को अपने गर्भ में रखने वाला जो गीताशास्त्र एक रहस्यपूर्ण शास्त्र है, उसे साम्प्रदायिक रंग में रंग डालना भारतवर्ष के बौद्ध-जगत् का कङ्काल उपस्थित करना है। सचमुच हमारा यह सीमातीत दुर्भाग्य है कि, गीता जैसे रहस्यपूर्ण शास्त्र को आज हमनें आर्षसिंहासन से उतार कर पड़ में

#### सम्पादकीय

फँसा दिया है। भारतश्री के मुकुट का यह अमूल्यरत्न काच-खण्ड से वेष्टित कर दिया गया, यह जान कर किस आर्षप्रेमी को वेदना न होगी ?

हमारे इन उद्गारों का सामयिक लक्ष्य केवल यही है कि, गीताशास्त्र आर्षशास्त्र का निकट-तम, (किन्तु न्योक') सखा है। एकमात्र इसी दृष्टि से हमें आर्षसाहित्य के मौलिक-स्वरूप-परिचय के प्रसङ्घ में गीता को माध्यम बनाना पड़ा है। स्वयं आर्षसाहित्य में से 'शतपथत्राह्मण' एवं परिगणित 'उपनिषत्', इन दो का माध्यम स्वीकार किया गया है। मन्त्रसंहिताभाग, एवं आरण्यकभाग ब्राह्मण, तथा उपनिषद्-व्याख्या से गतार्थ हैं। नितान्त मौलिकदृष्टि से सम्बन्ध रखने वालीं व्याख्याएं बहुविस्तृत हैं, पुनक्तिदोषाक्रान्त हैं, अतएव सर्वसाधारण के लिए अनुपयुक्त हैं, यह सब कुछ सहन करते हुए भी हमें अपने साहित्य-भाण्डार की क्षतिपूर्त्ति के लिए विस्तारभाव को उपास्य बनाना पड़ा है। यह भाषासाहित्य कोश में गुरिक्षत रहने वाली वह निधि है, जिस का दैनन्दिनव्यवहारों में कोई उपयोग नहीं हुआ करता, अपितु आवश्यकतानुसार समय समय पर थोड़ा बहुत व्यवहार में ले लिया जाता है।

अपने आप को पूर्ण साहित्यिक मानने वाले एक प्रतिष्ठित पुरुष ने प्रस्तुत साहित्य की पृष्ठसंख्याओं के नामश्रवण पर मन्दिस्मतभाव से ये उद्गार प्रकट किए थे कि, "इतना कौन पढ़ेगा किसे समय है, दैनिक जीवन में इस का क्या उपयोग, समाज का द्रव्य क्यों नष्ट किया जाय" १ संयोग वैसा ही था। एक प्राचीन स्मृतिभवन का जीर्णोद्धार हो रहा था, उसी के निरीक्षण के अवसर पर हमारे सामने ये उद्गार उपस्थित हुए थे। हम आत्मसंयम न रख सके। प्रकृतिवश कहना पड़ा कि, "नितान्तशून्य जङ्गल में बने हुए इस महाकाय भवन का क्या उपयोग १ क्यों इस में पैसा खर्च किया जा रहा है"। यदि पुरुष महोदय हमारी ही तरह दर्शकमात्र होते, तब तो सम्भव था, वे इस कार्य्य की भी अनुपयोगिता सिद्ध करने की चेष्टा करते। परन्तु दुर्भाग्यवश आप ही इस कार्य्य के परम्परया सञ्चालक भी थे, एवं शिल्पियों का निरीक्षण ही अत्रागमन का मुख्य उद्देश्य था।

तपःपूत महर्षियों की विमल ज्ञानधारा के परिचायक प्रभूत आर्षसाहित्य को अनुपयोगी कहने वाले हमारे देश के सम्पन्न महानुभावों ने क्या कभी वह भी सोचा कि, थोड़ा-सा

१ अवरश्रेणी के मित्र को वैदिकमाषा में 'न्योक' कहा जाता है, जैसा कि - 'तवाहमस्सि सस्ये न्योकाः' (ऋक् सं॰ ५।४४।१५) इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है।

जीवन, क्षणभङ्कर संसार, सब अपने अपने शुभाशुभ कम्मों के निविड़ तन्त्र से तन्त्रायित, फिर सम्पत्तिसंग्रह का क्या उपयोग ? दैनिक जीवन की उपयोगिता से कहीं सहस्रकोटिगुणित धनसञ्चय का क्या प्रयोजन ? जिस भारतभूमि ने सब से पिहले अपने प्राङ्गण में ज्ञानधारा प्रवाहित की, जिस भारतवर्ष ने ज्ञानगरिमा को सर्वोच्च आसन प्रदान किया, जिस भारत ने साहित्यरत्नराशि को जड़-धातुराशि के साथ तौलने का कभी भूल से भी संकल्प न किया, वह भारतवर्ष आज इस प्रकार अपने मौलिक साहित्य को धातुखण्डों से भी हल्का मान बैठेगा, यह कौन जानता था। जाओ ! देखो !! और पश्चात्ताप करो !!!

वन केम्ब्रिज, तथा ऑक्सफोर्ड की युनिवर्सिटियों में, जहां के विद्वान् उपयोगिता, अनुपयोगिता जैसे नगण्य प्रश्न के संस्मरण से भी दूर रहते हुए उस देश के मौलिक साहित्य के उद्वार में अहीरात्र संख्य हैं, जिस देश के अभिमानी उन साहित्योपासकों को 'विधम्मी'-'मलेच्छ' कहते हुए लज्जा से यत्कि चित्र भी तो नतमस्तक नहीं होते। इतर साहित्य की चर्चा में हम पाठकों का विशेष समय नहीं लेना चाहते। विचार उस वैदिक साहित्य का करना है, जिसे हमने अपनी बपौती मान रक्खी है, परन्तु सपूती के लक्षण यह हैं कि, बृद्धिपता का जीवित रहना भी हमें अखर रहा है।

वैदिकसाहित्य के पुनरुद्धार में प्रतीच्य विद्वानों ने जो परिश्रम किया है, करोड़ों रुपयों की आहुति दी है, उन के इस त्याग का महत्त्व केवल उन की प्रशंसा पर ही समाप्त नहीं हो जाता। यद्यपि यह ठीक है कि, इस कार्य्य से उन के ज्ञानीय जगत में पर्य्याप्त विकास हुआ है। परन्तु इस देश पर उन का जो भूण है, वह अकथनीय है। 'बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी' की स्थापना करने वाले स्वनामधन्य 'सर विलियम जोन्स', 'वेद का साहित्य और इतिहास' नामक महत्वपूर्ण निबन्ध के लेखक सर्वश्री 'रुडाल्फ रोठ', सभाष्य संहिताओं का शुद्ध संस्करण प्रकाशित करने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यप्रेमी माननीय 'मेक्समूलर' आदि उन प्रतीच्य विद्वानों की वैदिक साहित्यनिष्ठा को देखते हुए हमें अपने वर्त्रमान पर कैसी करुणा आती है, यह अवाच्यवाद है। मले ही पश्चिमी विद्वानों की वेद्व्याख्या भारतीय मौलिक दृष्टिकोण से मेल न खाती हो। परन्तु जिन वेद्यन्थों का अस्तित्व वेद्यक्तभारतीयों की दृष्टि से मिट चुका था, उन प्रन्थों का समुद्धार कम महत्त्व नहीं रखता। उन महापुरुषों ने कभी यह संकल्प-विकल्प न किया कि, सुदूर पूर्व की इस प्राचीनतम जटिलभाषा में संकिल्ल वैदिकसाहित्य पर क्यों माथापच्ची की जाय। उन के अन्तर्जगत् में कभी यह तुन्छ

#### सम्पादकीय

प्रश्न स्थान न पा सका कि, इतना पढ़ेगा कौन १। 'प्राच्यसाहित्य का उद्घार आवश्यक है' केवल इसी मूल को लक्ष्य में रख कर उन पुरुषपुङ्गवों ने अपना समस्त जीवन साहित्य-सेवा में लगा दिया। साथ ही वहां की गवर्न्भेन्ट ने भी इस साहित्यिक क्षेत्र में मुक्तहस्तता का परिचय देते हुए अपने को अनुकरणीय बनाने में कोई बात न उठा रक्खी।

ठीक इसके विपरीत हमारे देश की मनोवृत्ति कैसी है ? इसका स्पष्टीकरण केवल इसी से हो रहा है कि, भारतवर्ष में आज एक भी पुस्तकालय ऐसा नहीं है, जहां विदेशों में प्रकाशित वैदिकप्रन्थों का पूरा संप्रह भी सुरक्षित हो। सर्वसाधारण की कौन कहे, जिन विश्वविद्यालयों का ध्यान सर्वप्रथम इस ओर जाना चाहिए था, वे भी इस ओर से मुकुलितनयन बने हुए हैं। 'ऐशियाटिक सोसाइटी-कलकत्ता'—'भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट-पूना' 'आनन्दाश्रम-पूना' आदि जो परिगणित संस्थाएं इस दिशा में प्रयास कर रहीं हैं, वे भी अर्थामान के कारण संकटापन्न हैं। देश के धनिक इस ओर से उदासीन हैं। आध्यात्मकवाद के प्रथम गुरू भारतवर्ष के इस आध्यात्मकपतन का इससे अधिक दु:खान्त अभिनय और क्या होगा।

अस्तु, साहित्य के नाते हमारा पतन किस सीमा पर जा पहुँचा है, इस अप्रियचर्चा को अधिक तूल रूप देना व्यर्थ है। सामयिक प्रतिष्ठा-रक्षा के लिए धनिक समाज ऐसे ऐसे समाधान सोचा ही करेगा, परन्तु जिन्हें अपने साहित्य की लगन है, वे ऐसे नगण्य भावों की उपेक्षा करते हुए 'स्वान्त: सुखाय' के आधारपर अपने लक्ष्य पर दृढ़ ही रहेंगे। अवश्य ही कोई समय ऐसा आवेगा, जब हमारे ये सम्पन्न महानुभाव मोहनिद्रा का परित्याग कर उत्साह प्रकट करेंगे। और समर्केंगे कि, मौलिक साहित्य सर्वथा संरक्षणीय है, मले ही दाल-रोटी की तरह इसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग न हो।

निवेदन किया जा चुका है कि, भारतवर्ष की 'प्रमाणभक्ति' को सुरक्षित रखते के लिए गीता को मध्यस्थ बना कर वैदिक-विषयों का स्पष्टीकरण किया गया है। गीतासाहित्य सुख्य रूप से 'भूमिका-आचार्य-भाष्य' इन तीन भागों में विभक्त हुआ है। तीनों में से 'गीताभूमिका' का कार्य्य प्रक्रान्त है। इसके 'बहिरङ्गपरीक्षा-अन्तरङ्गपरीक्षा-सर्वान्तरतम-परीक्षा' नामक तीन खण्ड हुए हैं। बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथमखण्ड ५०० पृष्टों में 'वैदिक-विज्ञानप्रकाशनफण्ड कलकत्ता' के सहयोग से प्रकाशित हो गया है। दूसरे 'अन्तरङ्गपरीक्षा' खण्ड में 'आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्मपरीक्षा, कर्मयोगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा' इन चार विषयों का समावेश हुआ है। एवं तीसरे सर्वान्तरतमपरीक्षा' खण्ड में 'भक्ति-

योगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गीतासारपरीक्षा' इन तीन विषयों का स्पष्टीकरण हुआ है। यही शीताभूमिका' का संक्षिप्त परिचय है। इस के अनन्तर 'गीताचार्य्य' एवं गीतामूल भाष्य का समावेश है, जिन का परिचय अप्रस्तुत है।

'अन्तरङ्गपरीक्षा' नामक भूमिका द्वितीय खण्ड के सम्बन्ध में पिहले यह संकल्प था कि, 'आत्मपरीक्षा' को तो एक विभाग में प्रकाशित किया जाय, एवं शेष 'ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा, कर्मा-योगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा' इन तीन विषयों का एक विभाग निकाला जाय, इस प्रकार 'क'-'ख' रूप से द्वितीयखण्ड प्रकाशित किया जाय। तदनुसार इसी वर्ष में कलकत्ता फण्ड से 'आत्मपरीक्षा' नामक द्वितीयखण्ड का 'क' विभाग ६०० पृष्ठों में प्रकाशित कर दिया गया। अनन्तर एक नवीन सब्सावात हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ, जिस का परिचय करा देना भी अप्रासङ्किक न माना जायगा।

निरन्तर ४-५ वर्षों से इम इस प्रयास में हैं कि, ५० सहस्रपृष्ठात्मक इस वैदिक साहित्य के प्रकाशन की सुज्यवस्था के साथ साथ एक ऐसी संस्था प्रतिष्ठित की जाय, जिसमें मतवाद से असंस्पृष्ट विशुद्ध प्राच्यप्रणाली से वैदिक-स्वाध्याय का अनुष्ठान हो। गतवर्ष कलकत्ते के प्रवास में इस स्वप्न की सत्यता के कुल आभास मिले। सुप्रसिद्ध साहित्य-प्रेमी श्रीयुत माननीय 'श्री बन्सीधरजी' जालान का ध्यान इस कार्ब्य की ओर गया। आपने आश्रमव्यवस्था के साथ साथ प्रन्य प्रकाशन की व्यवस्था का भी आश्वासन दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि, यदि हम प्रकृतिस्थ बने रहते, तो इस आश्वासन से लक्ष्य सिद्धि सम्भव थी। परन्तु जन-कलकल्पूर्ण उस महानगरी ने ६ मास के निवास से ही यह चेतावनी दे डाली कि, कलकत्ता आश्रम बना सकता है, प्रत्युप्रकाशन की व्यवस्था कर सकता है, परन्तु आध्यात्मिक विकास का द्वार यहां अवकद्ध है। परिस्थितियों ने शीघ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि, प्रकाशन-आश्रम के प्रलोभन स्वाध्याय कर्म्म के अन्यतम शत्रु हैं। जिस समय परिस्थितियों के जाल में फंस कर इम समय की हत्या कर रहे थे, उसी समय कलकत्ते में प्रकाशनकार्य आरम्म हो गया था। इसी लक्ष्य से प्रभावित होकर 'आत्मपरीक्षा' प्रकाशन की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया था कि, भविष्य में हमारे कार्य्य का केन्द्र भी कलकत्ता होगा, एवं निवास भी वहीं होगा।

अतीत घटनाओं की स्मृति के आधार पर यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि, अपते स्वाध्यायकर्म्म की रक्षा के लिए हमें सभी प्रलोभनों का परित्याग करना पड़ा है। पिता, भ्राता, बन्धुजन, तटस्थ व्यक्ति, कार्य्यसहयोगी, जिनसे भी कुछ भी प्रतिबन्ध की छाया प्रतीत हुई,

तत्काल अपने कर्म की रक्षा की गई है। 'स्वाध्याय-विरोधी भावों का परित्याग करते हुए ही हमें प्रकाशन-आश्रम का प्रलोभन स्वीकृत है' इस सत्य, किन्तु वर्तमानयुग की मनोवृत्ति से विपरीत जाने वाले सिद्धान्त के आधार पर ही हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सर्वानुकृत्र कलकत्ता स्वाध्यायांश में प्रतिकृत्न सिद्ध हुआ-सा प्रतीत हुआ। फलतः हमें वहां से अनिश्चित समय तक के लिए लौट आना पड़ा। यह भी निश्चित है कि, जबतक आत्मानुगतभावों की रक्षा का पूर्ण विश्वास नहीं जायगा, तबतक दुबारा इस भूल को दोहराने का अवसर न मिलेगा।

हमारा यह सत्य विश्वास है कि, श्री जालानजी के सहयोग में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। अपने जीवन में यह पहिला ही अवसर मिला, जहां वैदिकसाहित्य स्थान पा सकता है। इस दैवी सहयोग को सुरक्षित रखने की कामना करते हुए, विचारविपर्व्याय का भार एकमात्र अपनी प्रकृति पर डालते हुए हम जालानजी का हृदय से अभिनन्दन करते हैं, जिनके उदार सहयोग से गीताभूमिका-प्रत्यंश प्रकाशित हो रहा है। 'ब्रह्म०, कर्म्म० ज्ञान०' तीनों विषयों की पृष्ठसंख्या रूपरेखा-काल में यद्यपि ६०० पृष्ठ के ही लगभग थी। परन्तु प्रेस-प्रतिलिपि सम्पन्न करते हुए तीनों विषयों की पृष्ठसंख्या १२०० के लगभग जा पहुंची। अतएव एक विभाग का संकल्प छोड़ कर तीनों के लिए 'ख'—'ग'—'घ' ये तीन विभाग नियत करने पड़े।

प्रकाशन सुविधा की दृष्टि से ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा, कर्म्मयोगपरीक्षा का अर्द्धमाग, इन दोनों का 'ख' विभागात्मक एक स्वतन्त्र खण्ड रखना पड़ा, कर्म्मयोगपरीक्षा के शेष भाग का 'ग' विभागात्मक स्वतन्त्र खण्ड, तथा 'ज्ञानयोगपरीक्षा' का 'घ' विभागात्मक स्वतन्त्र खण्ड बनाते हुए (ख-ग-घ इस रूप से) अन्तरङ्गपरीक्षात्मक द्वितीय खण्ड की समाप्ति सामयिक मानी गई। इन तीनों विभागों में से ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा तथा वर्णव्यवस्थाविज्ञानपर्व्यन्त 'कर्म्मयोगपरीक्षा', ये दो विषय प्रस्तुत 'ख' विभाग में समाविष्ट हैं। 'ग' विभागात्मक आगे के शेष 'कर्म्मयोगपरीक्षा' प्रकरण में आश्रमव्यवस्थाविज्ञान, संस्कारविज्ञान, कर्म्मतन्त्र का वर्गिकरण, इन तीन विषयों का समावेश रहेगा। यह प्रकाशन भी कळकत्ते में ही श्री जालानजी की/ओर से हो रहा है। और ऐसा विश्वास है कि, अक्षय तृतीया तक यह कार्य्य भी सम्पन्त हो जायगा। इन दोनों विभागों के अनन्तर प्रकाशन-कार्य्य कळकत्ते में होगा १ अथवा जयपुर में १ इसका समाधान परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है, जिस की सूचना यथासमय प्रकाशित कर दी जायगी।

प्रस्तुत 'ख' विभाग के 'ब्रह्मकर्म्परीक्षा' प्रकरण का प्रधानतः दार्शनिक दृष्टिकोण से सम्बन्ध है। अतएव उपयोगिता की दृष्टि से यह केवल विद्वानों के अनुरक्षन की ही सामग्री है। वैदिक युग से भी प्राचीन साध्ययुग में प्रचलित ऋग्वेद के 'नासदीयसूक्त' में प्रतिपादित सुप्रसिद्ध १० वादों के स्पष्टीकरण के साथ साथ इस प्रकरण में गीताप्रतिपादित 'ब्रह्म-कर्म' पदार्थों का तात्त्वक विश्लेषण हुआ है। विषयविभाग की दृष्टि से 'ब्रह्मकर्मपरीक्षा' नामक एक प्रधान प्रकरण है। इसमें '१—द्शवाद्रस्य, २—विद्वानों की वाद्चतुष्ट्यी, ३—सिद्धान्तियों का सिद्धान्तवाद' इन तीन अवान्तर प्रकरणों का समावेश हुआ है। तीनों प्रकरणों में क्रमशः १२, ४, १६, परिच्छेदों का समावेश हुआ है, जैसा कि विषय सूची में स्पष्ट कर दिया गया है। तत्त्वतः यह विभाग गीता के—'अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते' (गी० १३।१२) इस सूत्र का स्पष्टीकरणमात्र है।

इसी 'ख' विमाग में पूर्वकथनातुसार 'वर्णव्यवस्थाविज्ञान' पर्व्यन्त जिस 'क्रम्मेयोग-परीक्षा' का समावेश हुआ है, उस के सम्बन्ध में भी दो अक्षर कह देना अप्रासङ्गिक न होगा। 'ब्रह्मकर्मपरीक्षा' प्रकरण जहां प्रधानतः विद्वदनुरञ्जन-सामग्री है, वहां कर्म्मयोगपरीक्षा का प्रस्तुत प्रकरण सामयिक धार्मिक व्यामोह का निराकरण करता हुआ सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा आत्मविश्वास है। सम्पूर्ण 'कर्मयोगपरीक्षा' में निन्न लिखित विषयों का समावेश हुआ है—

| १—सन्दर्भसङ्गति          | 000 | ••• | १७६-१८६   |
|--------------------------|-----|-----|-----------|
| २—योगसङ्गति              | ••• | 1   | १८७-२६४   |
| ३-वैदिककर्मयोग           | ••• | ••• | २६४-३१३   |
| ४वर्णव्यस्थाविज्ञान      |     | ••• | ३१५-५१४   |
| ५—आश्रमञ्यवस्थाविज्ञान   | ••• | ••• | . ४१५-५५६ |
| ६—संस्कारविज्ञान         | ••• | ••• | ४४७-७२०   |
| ७-कर्मतन्त्र का वर्गीकरण | ••• | 900 | ७२१-६००   |

उक्त सात प्रकरणों में क्रमशः  $\frac{2}{4-2}$  ३ ४ ६ ६ ७ इन परिच्छेदों का समावेश  $\frac{1}{4-2}$  ३ ४ ६ ६ ७ इन परिच्छेदों का समावेश हुआ है। १३२ परिच्छेदात्मक, ७ अवान्तरप्रकरणात्मक, कर्मयोगपरीक्षा-प्रकरण के क्रमशः ४२ परिच्छेदात्मक आरम्भ के ४ प्रकरणों का ही प्रस्तुत 'ख' विभाग में समावेश हुआ है,

जैसा कि 'विषयसूची' से स्पष्ट है। शेष प्रकरणों का परिचय दूसरे 'ग' विभाग के सम्पादकीय की प्रतीक्षा में है। उचित था कि, सम्पादकीय से यहीं विश्राम छे छिया जाता। परन्तु वर्तमान भारतीय समाज की कर्म्प्रवृत्ति को छक्ष्य में रखते हुए यह आवश्यक है कि, प्रतिपाद्य कर्मारहस्य के सम्बन्ध में कुछ एक ऐसी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया जाय, जिन के आधार पर पदे पदे निष्काम-कर्म्यवाद की घोषणा से हृत्कम्प करने वाछे आज के ये अभिनिविष्ट कर्म्ययोगी अपने भ्रान्त दृष्टिकोण को बद्छने का अनुमह कर सकें।

ब्रह्मगर्भित कर्म्ममूर्ति, सद्सल्लक्षण, न सत्-नासत् रूप से उपगीयमान, लोकात्मक, लोकानुप्रविष्ठ, लोकातीत, सर्वधर्म्ममूर्ति, सर्वधर्म्मशून्य, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य वाह्यतः, तदेजति, तन्नेजित, इत्यादि अचिन्त्य विलक्षण भावों से युक्त प्रजापित के भोग्यस्थानीय कर्म्मप्रधान पाश्वभौतिक महाविश्व के एक अणुतम प्रदेश में अपना अस्तित्व प्रतिष्टित रखने वाला मानव समाज यदि समय समय पर किंकर्त्तव्य-विमृद्ध बन जाता है, तो इस में कोई आश्चर्य नहीं है। अचिन्त्य, विलक्षण प्रजापित, एतद्रूप ही इस का स्थूलशरीर स्थानीय महाविश्व, तद्रूप ही कर्म्मसूत्र। ऐसे कर्म्मसूत्र की प्रन्थियों यदि मानवीय बुद्धि से न खुल सकें, तो इस में कौन सा आश्चर्य है।

"हमें अपने, अपने कुटुम्ब, समार्ज, जाति, प्राम, नगर, राष्ट्र, तथा विश्व के हितों के लिए किस समय, किस ढंग से, क्या कर्म करना चाहिए, एवं किन कर्मों से अपने आप को बचाना चाहिए" ? इस प्रश्न ने सृष्टि से आरम्भ कर अद्याविध सहस्रों उत्तरहाता उत्पन्न किए। प्रत्येक ने अपने अपने बौद्ध-धरातल पर बैठ कर बुद्धिवाद सम्मत उत्तरों से सहजज्ञानातुगत मुख्य मानव समाज के स्वाभाविक कर्म विकास का दलन किया, और अच्छी तरह किया। परिणामस्वरूप ईश्वरीय दिन्यज्ञान-स्रोत से अविश्वित्नधारा रूपेण प्रवाहित मानवसमाज का सहजज्ञानस्रोत अपने मूलप्रवाह से विश्वत होकर कृत्रिम-बुद्धिवाद का अनुगामी बनता हुआ अपना सर्वस्व खो बैठा। स्वलपकायात्मक इस सम्पादकीय में सहज, कृत्रिमज्ञानधाराओं की मीमांसा अप्राकृत है। इन दोनों के आधार पर प्रकृत में वक्तन्यांश यही है कि, सहजज्ञान की प्रेरणा से सम्बद्ध कि प्रत्याच्य हैं। आज मानव समाज ने त्याच्य कम्मों को प्राह्म मान रक्ता है, भाह्म कम्मों त्याच्य हैं। आज मानव समाज ने त्याच्य कम्मों को प्राह्म मान रक्ता है, भाह्म कम्मों को उपेक्षा कर रक्ती है, और निश्चयेन इस विपर्थ्य का एकमात्र कारण है—'उत्तर-दाताओं का 'बुद्धिवाद', जिसे हम अपनी सहजभाषा में 'समम्भदारी—बुद्धमानी—पाण्कर्य' आदि नामों से व्यवहत कर सकते हैं।

अटक से कटक पर्यंन्त, कन्या से कुमारी पर्यंन्त परिक्रमा करने से हमें इस तथ्य पर पहुंचना पड़ेगा कि, आज कर्मभूसि-भारतवर्ष के कर्माठ युवक गीतोपिट्ट निष्कामकर्म्म को सर्वात्मना उद्रसात् करने के छिए सब साधनों से सन्नद्ध बैठे हैं। सर्वत्र निष्कामकर्म्मयोग की दुन्दुिभ का तुमुलनाद पाञ्चजन्य के नाद को फीका बना रहा है। योगशास्त्र की कायाकल्प-विधि को चरितार्थ करने के छिए आज घर घर में 'करिष्ये वचनं तव' कहने वाले कर्मयोगी अर्जुन प्रकट हो चुके हैं, और नर-नारायण का अमेद सूचित करने के छिए नरावतार हमारे ये अर्जुन स्वयमेव नारायण पदवी को भी अलंकृत कर रहे हैं। शिष्य-गुरु का भेद मिट चुका है। सब योगारूढ़ हैं, उपदेश हैं, निष्कामकर्मयोग के सन्देशवाहक हैं। परन्तु ""

क्या कभी हमनें स्वस्थिचित्त होकर गीताशास्त्र के निष्काम कर्म्मयोग की जिटलता का मनन किया ? गीताभक्त उत्तरदाताओं नें ज्ञान-विज्ञानात्मिका रहस्यपूर्ण वैदिक परिभाषाओं के आधार पर प्रतिष्ठित गीताप्रतिपादित कर्म्मरहस्य के तात्त्रिक स्वरूप पर दृष्टि डालने का क्या अंशतः भी कष्ट उठाया ? उदाहरण के लिए उस निष्काम कर्म्म का जहां जीवज्ञानानुबन्धी कृत्रिम ज्ञान से सम्बन्ध है, वहां निष्काम कर्म्म का ईश्वरीय ज्ञानानुबन्धी सहज्ज्ञान से सम्बन्ध माना गया है। हमारी अध्यात्म-संस्था में दोनों ज्ञानधारा प्रवाहित हैं। तत्त्वतः परिस्थिति तो यह है कि, ईश्वरीय सहज्ज्ञानधारा ही जीवज्ञानधारा की मूल जननी है। वेदान्त सिद्धान्तानुसार दोनों तत्त्वतः एक ही वस्तुतत्त्व हैं। और इस अद्वेतदृष्टि से जीव के यह्यावत् कर्म्म परम्परया ईश्वरीय ज्ञान से युक्त रहते हुए निष्काम ही हैं। जिन कर्म्मों में ईश्वरीय प्ररणा का प्राधान्य है, वे सब कर्म जीवेच्छा से कोई सम्बन्ध न रखते हुए निष्काम हैं। जब जीवात्मा का अस्तित्व ही पृथक नहीं, तो इस के कर्म्म, एवं इस की कामना, दोनों का स्वातन्त्र्य कैसा। जब जीवात्मा की प्रत्येक कामना, तथा कामना से सम्बद्ध कर्म्म, दोनों हृदयस्थ तन्त्रायी ईश्वर के तन्त्र से तन्त्रायित हैं, तो कहां इस की कामना, एवं कहां इस का कर्मस्वातन्त्रय। स्वयं गीताशास्त्र ने अपने प्रस्थानत्रयीभावानुबन्धी सख्यभाव (अष्टै-

१ - ईश्वरः सर्वभूतानां हरेशेऽज्जुन ! तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ (गी॰ १८।६१)

#### सम्पादकीय

तभाव ) को सुरिक्षित रखते हुए इसी ईश्वरतन्त्र की सर्वव्याप्ति का समर्थन किया है। इस प्रकार 'तृणस्य कुब्जीकरणेऽप्यशक्तः' आभाणक को सर्वात्मना चिरतार्थ करने वाले अद्वैतिसिद्धान्त के अनुसार जीव के सभी कर्म उस की सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रप्रज्ञा-प्रेरणा पर ही अवलिम्बत हैं।

उक्त अद्वैत-दृष्टि से जीवात्मा के यचयावत् कर्म्म उसकी अपनी कामना से कोई सम्बन्ध न रखते हुए यद्यपि 'निष्काम' ही कहे जायँगे, तथापि 'नाथ ! तवाहं, न मामकीनस्त्वम्' इस वेदान्त-सिद्धान्त के आधार पर प्रतिष्ठित उस व्यावहारिक द्वैतवाद का भी अपलाप नहीं किया जा सकता, जिसको मूल बना कर अहङ्कार (जीवात्मा) ओङ्कार (ईश्वर) का उपासक बना करता है। इसी व्यावहारिक द्वैत-भाव की दृष्टि से जीवात्मा भी अपना एक स्वतन्त्र क्षेत्र बना डालता है। और अपने इस स्वतन्त्र-क्षेत्र के अनुप्रह से अवश्य ही यह सांसारिक (वैकारिक) विषयों में आसक्त होता हुआ अपनी मानस-कामना का प्रवर्त्तक बन जाता है। इस मानस-कामना की दृष्टि से इसके कर्म्म काम्य बन जाते हैं, एवं ये ही काम्यकर्म संस्कार के जनक बनते हुए आगे जाकर पतन के कारण बनते हैं। इस पतन से बचने का उपाय है निष्काम कर्म्म का अनुष्ठान।

परन्तु प्रश्न हमारे सामने यही है कि, क्या हम निष्काम कर्म्म का अनुष्ठान कर सकते हैं ? उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि, जहां 'हम' का सम्बन्ध है, वहां निष्काम-भाव का आत्यन्तिक अभाव है। एक सब से महत्त्वपूर्ण बात, आज उन गीताप्रेमियों के सम्मुख यह कहते हुए हमें अणुमात्र भी गीतासिद्धान्त का भय नहीं है कि, 'संसार का कोई भी व्यक्ति निष्काम-कर्म्म नहीं कर सकता'। यह विश्वास करने की बात है कि, निष्काम-कर्म का हमारी (जीवात्मा की) विषयानुगत मानस-कामना से कोई सम्बन्ध नहीं है। निष्काम कर्म्म हम कर नहीं सकते, अपितु निष्काम कर्म्म हुआ करते हैं। ईश्वरीय कामना

१—गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् । प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ डपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेशवरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ डक्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्येत्युदाहृतः । यो छोकत्रयमाविश्य विभर्त्यन्यय ईशवरः ॥

से सम्बन्ध रखने वाले प्राकृतिक कर्म्म हीं (जिन के बिना जीवनयात्रा का निर्वाह असम्भव है) निष्काम-कर्म्म हैं। और ये कर्म्म प्रकृति की प्रेरणा से स्वत एव होते रहते हैं।

इम अपने जीवन में दोनों कम्मों का साक्षात-कार कर सकते हैं। जिन कम्मों में अहन्ता का सम्बन्ध है, जिन के सम्बन्ध में हम-'हम निष्काम कर्म्म कर रहे हैं' ऐसी मानस भावना है, वे सब कर्म जीवेच्छा से सम्बन्ध रखते हुए काम्य-कर्म हैं, और निश्चयेन ये सब कर्म संस्कार-जनक बनते हुए बन्धन के प्रवर्तक हैं। कितने एक कर्म ऐसे हैं, जिनकी प्रेरणा का हमें भान भी नहीं होता, और वे 'क्रिर्ध्यस्यवशोऽपि तत्' के अनुसार हो ही पड़ते हैं। इन्हीं प्राकृतिक कर्मों को हम 'सहज-कर्म' कहेंगे, ये ही सहजकर्म गीता-परिभाषानुसार निष्काम-कर्म कहे जायँगे, जिनके लिए अपनी वाणी से हम किसी प्रकार का अभिनय नहीं कर सकते।

अपनी जीवनधारा में उक्त दोनों कम्मों का परस्पर संघर्ष चलता रहता है। पार्थिव-शरीर प्रधान जीवात्मा पार्थिव (भौतिक) आकर्षण के अनुप्रह से काम्य-कम्मों के कुचक्र में फँस कर स्वतःसिद्ध निष्काम-कम्मों की उपेक्षा करने लगता है। इसके इस प्रज्ञापराध का परिणाम यह होता है कि, कामना के आत्यन्तिक आवरण से यह अपना ईश्वरीय-स्वरूप भूल जाता है। इसकी इस भूल के परिमार्जन के लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। गीताशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है-'वेदशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक कम्मों का रहस्योद्घाटन करते हुए उनकी ओर जीवात्मा को प्रवृत्त करना'।

वैदिक कर्म्म ही शास्त्रीय कर्म्म हैं, एवं 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्र्याकार्यव्यव-स्थितों' इस गीता-राद्धान्त के अनुसार वैदिककर्म्म ही गीता का कर्म्मयोग है। गीता के इस कर्म्मयोग का प्रकृति से सम्बन्ध है, प्रकृति का प्राकृतिक अग्नि-वाच्वादि प्राणदेवताओं के साथ सम्बन्ध हैं। प्राणदेवता अव्ययेश्वर द्वारा प्रादुर्भूत वर्णव्यवस्था से नियन्त्रित हैं। स्व-स्व वर्ण के प्रकृत्यनुगत स्व-स्व धर्म हीं गीता के विभक्त स्वधर्म हैं। तत्त्वतः प्रकृतिसिद्ध, वर्णाश्रम संस्कार्युत, वैदिक कर्म ही गीता का निष्काम-कर्मयोग है।

१—प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कम्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमृदात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते॥ —गी० ३।२७।

#### सम्पादकीय

गीताप्रतिपादित इसी कर्मयोग की स्वरूप व्याख्या के लिए 'कर्मयोगपरीक्षा' में 'वैदिक कर्मयोग, वर्णव्यवस्थाविज्ञान, आश्रमव्यवस्थाविज्ञान, संस्कारविज्ञान, कर्मतन्त्र का वर्गीकरण", इन प्रकरणों का समावेश करना आवश्यक सममा गया है। वर्णाश्रमसंस्कार-सिद्ध शास्त्रीय कर्मयोग के अतिरिक्त गीतोक्त 'निष्कामकर्मयोग' की और कोई व्याख्या नहीं हो सकती। जो महानुभाव वर्णाश्रमसंस्कार के महत्व को भुलाते हुए अपने कृत्रिम-ज्ञान के आधार पर गीता की व्याख्या करना चाहते हैं, वे सर्वथा आन्त-पथ के अनुयायी हैं। अस्तु, स्वयं 'गीताभाष्य' इन सब समस्याओं का यथाप्रकरण समाधान करने वाला है। प्रकृत में वक्तव्यांश केवल यही है कि, वर्णाश्रम को मूल बना कर ही प्रस्तुत 'कर्मयोग-परीक्षा' पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रही है।

अन्त में प्रकाशन के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना अनुचित न होगा। अबतक जितने प्रकाशन हुए हैं, उन सब की अपेक्षा यदि प्रस्तुतः प्रकाशन अच्छा हुआ है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाह्यसाधनों का सौकर्य बाह्यस्वरूष की श्रेष्ठता का कारण बन ही जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेसाध्यक्ष, हमारे अनन्य सहयोगी श्रीयुत माननीय भगवतीप्रसाद्सिंहजी 'वर्म्मा' महोदय का अकथ श्रम भी इस सौष्ठव का मुख्य कारण है। आपने प्रकाशन-सौन्द्र्य के साथ साथ प्रफ-संशोधन में जो अकथ श्रम उठाया है, बदले में कृतज्ञता प्रकाश के अतिरिक्त हमारे पास और क्या है। सर्वथा मौलिक-साहित्य, नितान्त पारिभाषिक शब्द, फिर ऐसा संशोधन, सचमुच आश्चर्य है। हमारा विश्वास है कि, यदि सौभाग्य से ऐसे योग्य महानुभाव का सहयोग हमें मिल जाता, तो प्रकाशन-सम्बन्धी सारी त्रुटियाँ दूर हो जाती। प्रकाशन परिम्रह-आयोजन में, श्री ह्नुमान पुस्तकालय कलकत्ता में सुरक्षित वैदिक प्रन्थों की सुलभतया प्राप्ति में प्राच्यसंस्कृति के अनन्य भक्त सर्वश्री इयामदेवजी देवड़ा से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, वह भी कम महत्व नहीं रखता। आपके सहयोग से प्राप्त होनेवाले दुष्प्राप्य वैदिकप्रन्थों से स्वाध्याय-कर्म्म में जो लाभ हुआ है, उसका श्रेय आप ही को है। आशा है, प्राच्यसंस्कृतिप्रेम के नाते भविष्य में भी आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। साहित्यामिनय के मूल सूत्रधार अद्धेय श्री वेणीशङ्करजी शम्मा, तथा माननीय श्री गुङ्गाप्रसादजी भोतिका के सम्बन्ध में हम क्या कहें। जिनके प्रयास से हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुए, वर्ष में ४ प्रन्थों के प्रकाशन का आयोजन हो सका, सतत जिनसे उत्साह मिळता रहा, भविष्य में भी जिनका सहयोग अप्रतिहत

रहेगा, उन साहित्यनिष्ठों के सम्बन्ध में कुछ भी कहना उनका महत्त्व कम करना है। सर्वान्त में मानुष अनृतभाव से सम्बन्ध रखनेवाले प्रकाशन-दोषों के लिए क्षमा मांगते हुए, सर्व-सहयोगियों की मङ्गल कामना करते हुए, 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द! तुभ्यमेव समर्पये' भावना से स्व० श्री गुरुचरणों में प्रणतभाव से प्रस्तुत रचना भेंट करते हुए सम्पादकीय उपरत होता है।

जयपुर राजधानी फाल्गुन, वि॰ सं॰ १९९७ <sub>विधेयः</sub>— मोतीलाल शम्मी-भारद्वाजः (गौड़ः)

\* \*

\*





सेठ श्री वंशीधरजी जालान



आप ही के दान वे वह प्रस्थ-रवा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



# सेठ श्री वंशीधरजी जालान



आप ही के दान से यह प्रन्थ-रत प्रकाशित हुआ है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



अथ

# मीताबिज्ञानमाष्य-मूमिकायां

# 'ब्रह्म-कर्मपरीक्षा'

दिन्य रूपों को ही छक्ष्य बनाता है। इन्हीं दोनों दिन्य रूपों की समष्टि 'आत्मा' कहळाती है। भूमिका द्वितीय खण्ड के 'क' विभाग में इसी आत्मतत्त्व की परीक्षा हुई है। आत्मपरीक्षा आरम्भ करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, 'गीताशास्त्र की अन्तरङ्ग परीक्षा में आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्मपरीक्षा, कर्मयोगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा इन चार विषयों की प्रधानता है' (देखिये गी० वि० भा० भू० द्वि० खं० 'क' विभाग, र प्रष्ठ)।

उक्त चारों विषयों में आत्मपरीक्षा का समष्टि परीक्षा से सम्बन्ध है, एवं शेष तीनों ब्रह्म-कर्म-कर्म-कान परीक्षाओं का व्यष्टिपरीक्षा से सम्बन्ध है। एक ही आत्मतत्त्व के ज्ञान-कर्म ये दो विवर्त्त हैं। ज्ञान-कर्ममय आत्मा के इस भौतिक विश्व में दिव्य तथा छौकिक दो रूप प्रतिष्ठित हैं। आत्मसम्बन्धी दिव्य ज्ञान 'ब्रह्म' नाम से, एवं आत्मसम्बन्धी दिव्य कर्म 'कर्मि' नाम से प्रसिद्ध है। इसी आत्मा के छौकिक रूप, 'ज्ञान' तथा 'क्रिया' नाम से व्यवहृत हुए हैं। क्रियातत्त्व कर्म का ही रूपान्तर है, अतएव इमने आत्मा के इस अछौकिक रूप को क्रिया न कह कर 'कर्म्म' ही कह दिया है। वस्तुतः ब्रह्म-कर्म्परीक्षा से सम्बन्ध रखनेवाछे कर्म्म शब्द को तो कर्म्मपरक समक्तना चाहिए, एवं कर्म्मयोगपरीक्षा के कर्म्म शब्द को क्रियापरक मानना चाहिए। निष्कर्ष यही हुआ कि, आत्मा के दिव्यरूप ब्रह्म-कर्म कहछाएँगे, एवं छौकिकरूप ज्ञान-क्रिया कहछाएँगे।

ब्रह्म और ज्ञान को, कर्म और क्रिया को परस्पर में पर्याय माना जाता है। यह पर्याय सम्बन्ध किसी तात्त्विक दृष्टि से यद्यपि ठीक कहा जा सकता है; परन्तु व्यवहार मार्ग में इन चारों शब्दों को पृथक्-पृथक् अर्थों के ही बाचक माना जायगा। निरस्तसमस्तोपाधि-छक्षण, प्रत्यस्ताशेषमेदछक्षण, सत्तामात्र (सामान्य सत्ताछक्षण), व्यापक, निर्विकल्पक, अत्तप्त्र बाङ्मनसपथातीत विशुद्ध ज्ञान ही 'ब्रह्म' 'कहछाएगा। यह ब्रह्मछक्षण ज्ञान, किंवा ज्ञानछक्षण ब्रह्म ही आत्मा का दिव्य ज्ञान पर्व कहछाएगा। सम्पूर्ण विश्व इसी दिव्यज्ञान का उपवृ'हण है, अत्तप्त्व इसे "ब्रह्म" कहना अन्वर्थ बन जाता है। यह ब्रह्मज्ञान आपामरविद्वज्जन, आबाछबृद्ध, जड़चेतन यचयावत् पदार्थों में समान रूप से व्याप्त है। कहीं भी कभी भी इस ब्रह्मज्ञान का अभाव नहीं है। चूंकि यह ब्रह्मपदार्थ छोकदोषों से सर्वथा असंस्पृष्ट रहता हुआ सर्वत्र समरूप से व्याप्त है, अतप्त गीताशास्त्र ने इस निर्दोष ब्रह्म (दिव्यज्ञान) को 'समंब्रह्म' नाम से व्यवहृत किया है। जैसा कि निम्न छिखित वचन से स्पष्ट है—

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये मनः स्थितः। निर्दोषं हि 'समंब्रह्म' तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥

—गीता ५।१९

रसात्मक इस समब्रह्म के आधार पर बलात्मक स्वाभाविक कर्म नित्य प्रतिष्ठित रहता है। इसी नित्य कर्म को "दिन्यकर्म" कहा गया है। यह कर्म उस ब्रह्म का स्वाभाविक धर्म है, अतएव कामना रहित बनता हुआ यह सर्वथा अबन्धन है। अपने इस स्वाभाविक नित्यकर्म में निरन्तर रत रहता हुआ भी ब्रह्म पुष्करपलाशवन्निर्लेप बना रहता है। स्वस्वरूप से क्षणिक, अतएव अशान्त रहता हुआ भी यह दिन्यकर्म रसात्मक ब्रह्म की नित्यशान्ति को अपना आल्डस्बन बनाता हुआ शान्त बन रहा है। आत्मोपकारक इसी कर्म को "निःश्रेयस" (युक्ति) का साधक माना गया है। चूंकि बलात्मक इस दिन्यकर्म का आधार स्वयं रसात्मक ब्रह्म है, अतएव इसे "ब्रह्मोद्भव" (ब्रह्म से प्रकट होने वाला) कहा जाता है, जैसा कि—'कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि'(गी० ३।१५) इत्यादि वाक्य से स्पष्ट है। तात्पर्य यह हुआ कि, ब्रह्मशब्द जहां लोकातीत नित्य-ज्ञान का वाचक है, वहां कर्मशब्द लोकातीत

अल्रस्तारोषभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम् । वचसामात्मसंवेदां तज् ज्ञानं 'ब्रह्म' संज्ञितम् ।

#### बद्ध-कर्म्भपरीक्षा

नित्यकर्म का वाचक है। इन्हीं दोनों के समन्वय से सम्पूर्ण छोकसृष्टियों का विकास हुआ है, जैसा कि आगे के प्रकरणों में विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

रसात्मक ब्रह्म एवं बलात्मक कर्म्म के समन्वय से उत्पन्न पाश्वभौतिक विश्व में यद्यप ब्रह्म-कर्म्म के अतिरिक्त किसी तीसरे तत्त्व की सत्ता नहीं है, तथापि विश्वोपाधि के संसर्ग से विश्वात्मक ब्रह्म और कम्म के स्वरूप में अन्तर हो जाता है। वही व्यापक ज्ञान छोकसृष्टि में युक्त होकर परिच्छिन्न बन जाता है, एवं वही शान्तकर्म यहां अशान्ति का रूप धारण कर छेता है। इस वैषम्य का एकमात्र कारण है, ब्रह्म के आधार पर होने वाछे कम्मों का चिति सम्बन्ध। प्रनिथबन्धन को ही 'चिति' कहा जाता है। इसी चिति से कायमाव ( मर्त्यभाव ) का विकास होता है। इसी कायभाव से ज्ञान-क्रिया में नानात्त्व का उदय होता है। और इसी नानात्त्व को छौकिक रूपों का आधार माना गया है। विश्वसीमा के गर्भ में प्रतिष्ठित जितनें भी प्राणी हैं, प्रत्येक में ब्रह्म-कर्मा प्रतिष्ठित हैं, यह भी कहा जा सकता है, एवं प्रत्येक प्राणी ब्रह्म-कर्म्म की समष्टि है, यह भी माना जा सकता है। इस व्यष्टिरूप ब्रह्म-कर्म-युग्म में ब्रह्म गौण है, कर्म्म प्रधान है। व्यष्टिगत ब्रह्मपदार्थ को ब्रह्म न कह कर 'ज्ञान' कहा जाता है, एवं व्यष्टिगत कर्म्मपदार्थ को कर्म न कह कर 'क्रिया' कहा जाता है। प्रत्येक व्यष्टि के ज्ञान और क्रिया सर्वथा पृथक २ हैं। किसी भी प्राणी के ज्ञान-क्रियाभावों की परस्पर में तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक की संस्था भिन्न है। इस प्रकार समष्टिरूप वही ब्रह्म-कर्म्मयुग्म व्यष्टिरूप में आकर अनेक भावों में परिणत होता हुआ ज्ञान-क्रिया नामों का पात्र बन रहा है।

इस प्रकार निरुपाधिक भागों के लिए जहां ब्रह्म-कर्म्म शब्द नियत हैं, वहां सोपाधिक रूपों के लिए ज्ञान-क्रिया शब्द नियत हैं। निरुपाधिक अवस्था में ब्रह्म-कर्म्म की साम्यावस्था है, यही सांख्यपरिभाषानुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति की साम्यावस्था है। सोपाधिक अवस्था में ब्रह्म-कर्म्म की ज्ञान-क्रियारूप से विषमावस्था है, एवं यही प्रकृति की विषमावस्था है। प्रकृति का साम्यभाव मुक्ति का अधिष्ठाता है, एवं विषमभाव सृष्टि की मूलप्रतिष्ठा है। फलतः एक ही तत्त्व के ब्रह्म-कर्म्म, ज्ञान, क्रिया ये तीन विवर्त्त हो जाते हैं। पिहला विवर्त्त समिष्टरूप है, दूसरे दोनों विवर्त्त व्यष्टिरूप हैं। एक ही आत्मा की तीन स्थानों में व्याप्ति हो रही है। ब्रह्म-कर्म्मभाव आत्मा का पहिला व्याप्तिस्थान है, ज्ञानभाव दूसरा व्याप्तिस्थान है, प्वं क्रियाभाव तीसरा व्याप्तिस्थान है। इन्हीं तीनों व्याप्तियों के स्पष्टीकरण के लिए हमें क्रमशः

श्रद्ध-कर्म्मपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा, कर्म्मयोगपरीक्षा इन तीन प्रकरणों का आश्रय हैना पड़ा है। श्रद्ध-कर्म्म नामक दिन्यभावों का न्यापक भाव से सम्बन्ध बतलाया गया है। ज्यापक तत्त्वों के साथ न योग सम्बन्ध बन सकता, न वियोग सम्बन्ध। योगभाव केवल परिच्छिन्न भाव से ही सम्बन्ध रखता है। अतएव न्यष्टिक्प परिच्छिन्न ज्ञान-कर्म्मपरीक्षाओं को ही (ज्ञानपरीक्षा—कर्म्मपरीक्षा न कह कर) ज्ञानयोगपरीक्षा-कर्म्ययोगपरीक्षा नामों से न्यवहत किया है। प्रस्तुत भूमिका खण्ड में आत्मा के इन्हीं तीनों रूपों की परीक्षा हुई है। तीनों में से सर्वप्रथम क्रमप्राप्त "ब्रद्ध-कर्म्मपरीक्षा" का ही संक्षिप्त विवरण गीताप्रेमियों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

इति विषय-प्रवेशः

# देशकाद-रहस्य

विधभावाकान्त, असंख्य प्राणि-अप्राणिसंकुलित इस विश्व का मृल क्या है ? इस साधारण से प्रश्न के समाधान में भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार देखे सुने जाते हैं। सम्भवतः सर्वसाधारण की आज यह मान्यता होगी कि, सृष्टिमूल के सम्बन्ध में उपलब्ध होने वाले अर्वाचीन मतवाद तात्विक ज्ञान की शिथिलता का फल है। परन्तु जब हम हमारी पुरातन सम्यता से सम्बन्ध रखने वाले इतिहास के पन्ने उलट कर देखते हैं तो हमें इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि, सृष्टिमूलविषयक विभिन्न मतवादों का आविर्भाव-तिरो-भाव चिरकालिक है, धारावाहिक रूप से अनादिकाल से प्रवाहित है। यही नहीं, जिस आदियुग में मनुष्य का बौद्धजगत् तत्त्वदर्शन की चरम सीमा पर पहुँच चुका था, उस युग में भी हमें सृष्टिमूल के सम्बन्ध में अनेक (१०) मतवाद उपलब्ध होते हैं। और यह दाने के साथ कहा जा सकता है कि, जब तक विद्वानों की दृष्टि मतवादमूलक 'दर्शन' भाव पर प्रति-ष्ठित रहेगी, तब तक कभी दार्शनिकों का इस सम्बन्ध में सम दृष्टिकोण नहीं बन सकता।

पूर्व के आत्मपरीक्षा प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, मतवाद का एकमात्र दार्शनिक दृष्टि से सम्बन्ध है। एवं दार्शनिक दृष्टि कमी एक नहीं हो सकती। फलतः सृष्टिमूल का
जब भी दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जायगा, तभी विभिन्न मतवादों का सामना करना
पहेगा। (देखिए गी० वि० भा० भूमिका 'आत्मपरीक्षा' पृष्ठ सं० २६ से ४० पर्ध्यन्त)।
अर्वाचीन भारतीय दार्शनिक इस सम्बन्ध में अपने क्या विचार रखते हैं ? इस सम्बन्ध में
हमें जो कुछ वक्तन्य था, वह पूर्व के आत्मपरीक्षाप्रकरणान्तर्गत 'दार्शनिक दृष्टि से आत्मपरीक्षा'
नामक प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में तत्त्ववाद के सम्बन्ध में
हमें उन दार्शनिक मतवादों का संक्षेप से दिग्दर्शन कराना है, जिनकी कि स्पृति भी आज भारतीय विद्वानों के प्रज्ञानधरातल से मिट चुकी है। एवं जिनका कि देवयुग से भी पहिलेपुण्यत
पक्षवित रहने वाले साध्ययुग, किंवा मणिजायुग से सम्बन्ध है।

युगचर्चा में इस अपने पाठकों का अधिक समय नहीं छेना चाहते। इस सम्बन्ध में बहिरङ्गपरीक्षात्मक भूमिका प्रथम खण्ड में थोड़ा सा प्रकाश डाला जा चुका है—( देखिए गी० वि० भा० भू० प्रथमखण्ड १६ से ५७ पर्व्यन्त )। यहां केवल उस युग के उस तत्त्ववाद की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जिसका कि हमारी सभ्यता के मूलस्रोत रूप-ऋग्वेदसंहिता में उल्लेख हुआ है।

मणिजायुगकाछीन परम वैज्ञानिक 'पूर्वे देवा' नाम से प्रसिद्ध साध्य जाति के विद्वानों ने सृष्टिमूल के सम्बन्ध में जो विभिन्न विचार किए हैं, उनका सम्यक् परिज्ञान तो एक स्वतन्त्र प्रत्थाध्ययन से ही सम्बन्ध रखता है। यहां केवल उनके नाम, एवं संक्षिप्त परिचय पर ही विश्राम करना पड़ेगा। यद्यपि आज हमें एक. भी ऐसा स्वतन्त्र प्रन्थ उन लोगों का उपलब्ध नहीं होता, जिसमें कि उनकी ओर से उनके मतवादों का स्पष्टीकरण हुआ हो। तथापि उत्तरकालीन ( देवयुगकालीन ) वैदिक साहित्य में प्रचुरमात्रा से उपलब्ध होने वाले मत-वादों के आधार पर ही हम इस सम्बन्ध में आज भी कुछ कहने का साहस कर सकते हैं। एकमात्र इसी आधार पर उन मतों का संक्षिप्त परिचय उपस्थित किया जाता है। आशा है सर्वथा नवीन, न न अति प्राचीनतम इस दृष्टिकोण से विद्वानों का विशेष अनुरक्षन होगा।

जिस प्रकार गीर्वाणभाषा ('भारती' नाम से प्रसिद्ध संस्कृत भाषा ) में प्रचिलत 'स्थान' शब्द के लिए 'छन्दोऽभ्यस्ता' नाम से प्रसिद्ध, २८८ वर्णातिमका वेदभाषा में 'धाम' शब्द प्रयुक्त हुआ है, एवमेव संस्कृत के 'मत' शब्द के लिए वेद में 'वाद' शब्द प्रयुक्त हुआ है। आगे जाकर संस्कृतभाषा ने भी वैदिक वाद शब्द का संप्रह कर लिया है। चूंकि साध्य विद्वानों के मतों का उल्लेख केवल वैदिक साहित्य में हुआ है, अतएव हम इनके मतों को 'मत' न कह कर 'वाद' ही कहेंगे। तत्कालीन साध्य विद्वानों में सृष्टिमूल के सम्बन्ध में विभिन्न १० वाद प्रचित थे। सृष्टि का मूळ क्या है ? सृष्टि किससे बनी ? कैसे बनी ? सृष्टि का क्या स्वरूप है ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान के छिए उनकी ओर से परस्पर में सर्वथा विरुद्ध विभिन्न दस बाद उपस्थित होते हैं, जो कि वाद क्रमशः निम्न छिखित नामों से प्रसिद्ध हैं—

- विज्ञानेतिवृत्तवादः
- सद्सद्वाद:
- रजोवादः
- व्योमवादः
- अपरवादः

- €. आवरणवादः
- अम्भोवादः **19.**
- अमृतमृत्युवादः 5.
- अहोरात्रवादः
- दैववादः 20.

# १-विज्ञानैतिवृत्तवादः

साध्यवादों के निद्र्शन के आरम्भ में ही यह जान छेना आवश्यक होगा कि, साध्य-विद्वान् एकेश्वरवाद पर अणुमात्र भी विश्वास न करते थे। ईश्वर सत्ता के सम्बन्ध में उनका यह कहना था कि, "प्राकृतिक तत्त्वों के (आकाश-वायु-जल्ल-तेज-पृथिवी आदि तत्त्वों के) अतिरिक्त सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वमूलभूत 'ब्रह्म' नामक कोई नित्य पदार्थ नहीं है। सम्पूर्ण विश्व, एवं विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित यच्चयावत् पदार्थ केवल प्राकृतिक तत्त्वों के विशेष समन्वयों का ही परिणाम है। यदि हम इन तत्त्वों का सम्यक् परिज्ञान करते हुए इनकी समन्वय प्रक्रिया पर अधिकार कर लेते हैं तो, हम भी सृष्टिनिम्माण में समर्थ हो सकते हैं।"

कहना न होगा कि, साध्यों की इसी अनीश्वर भावना ने आगे जाकर (देवयुग में) इनके अनीश्वरमूलक दसों वादों को जर्जिरत किया। दसों वादों के कारण ही आगे जाकर ग्यारहवें 'संश्ययाद' का जन्म हुआ। अन्ततोगत्वा वेदमहिषयों द्वारा संशयवाद के निराकरण पूर्वक एकेश्वरमूलक 'ब्रह्मवाद' की स्थापना हुई। जो कि आस्तिकवाद विद्वत् समाज में बारहवां 'सिद्धान्तवाद' कहलाया। उक्त वादचर्चा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, विगत शताब्दियों से भारतवर्ष के अर्वाचीन दार्शनिक विद्वानों में जो संघर्ष देखा जाता है, ईश्वर-अनीश्वरवाद को लेकर जिस आस्तिक दर्शनषट्क, नास्तिकदर्शनषट्क में अहमह-मिका सुनी जाती है, यह कोई नृतन घटना नहीं है। शाश्वत देवासुरसंप्राम की तरंह यह संघर्ष भी शाश्वत ही है। और पूर्वकथनानुसार जब तक मानवीय मन दर्शन पथ का अनुगामी बना रहेगा, तबतक इसी प्रकार संघर्ष चलता रहेगा। इस संघर्ष से विश्व को बचाने की एकमात्र क्षमता यदि किसी में है तो 'नित्यज्ञानगर्भित नित्यविज्ञान' में, जिसकी कि गुरुपरम्परा आज सर्वथा उच्छिन्न हो चुकी है। हां, तो साध्यविद्वानों की तात्त्वक बुद्धि से सम्बन्ध रखनेवाले 'विज्ञानेतिवृत्त' नामक पहिले वाद पर दृष्टि डालिए।

यह सूर्य है, यह चन्द्रमा है, यह पृथिवी है, यह प्रह है, यह नक्षत्र है, यह आकाश है, यह मनुष्य है, इत्यादि रूप से प्रतीयमान सत्ताभावों की समष्टि को ही "विश्व" कहा जाता है। 'इद्मस्ति' (यह है) इस परिज्ञान के अतिरिक्त विश्व का विश्वत्त्व और क्या बच जाता है। "अमुक अमुक पदार्थ हैं, और उन्हें हम जानते हैं" इस सत्तामयी उपलब्धि (ज्ञान) के अति-रिक्त विश्व का अन्य कोई स्वरूप शेष नहीं रह जाता। 'अस्ति-जानामि' इन दो भावों में ही विश्व का पर्य्यवसान है।

सचमुच यह भी एक बड़ी ही जिटल समस्या है कि, पदार्थ हैं—इसलिए हम उन्हें जानते हैं, अथवा पदार्थों को हम जानते हैं—इसलिए वे हैं १ वस्तु की सत्ता ज्ञान का कारण है, अथवा हमारा ज्ञान उस वस्तुसत्ता का कारण है १ ज्ञान सत्तापूर्वक है, अथवा सत्ता ज्ञानपूर्विका है १ मान लीजिए दीवाल के उस पार एक वस्तु रक्ली हुई है। परन्तु दीवाल के आवरण के कारण आपको उसका परिज्ञान नहीं होता। यदि केवल वस्तुसत्ता ही ज्ञान का कारण होती तो, इस स्थिति में दीवाल के रहने पर भी पारस्थित वस्तुका ज्ञान हो जाना चाहिए था। परन्तु नहीं होता, ऐसी दशा में थोड़ी देर के लिए हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तु की सत्ता उस वस्तु के ज्ञान का कारण नहीं है, अपितु हमारा ज्ञान ही वस्तुसत्ता का कारण है। वस्तुसत्ता जब हमारे ज्ञान को आश्रय बना लेती है, तभी "इदमस्ति" इत्याकारक सत्ताभाव का अभिनय होता है।

उक्त सिद्धान्त को स्वीकार कर छेने पर यह तथ्य निकलता है कि, "विश्व में हम जो कुल 'अस्ति' रूप से देख रहे हैं, दूसरे शब्दों में विश्व के जिन पदार्थों की सत्ता का हम अनुभव कर रहे हैं, वे सब सत्तासिद्ध पदार्थ हमारे ज्ञान के आश्रित हैं। हम उन्हें जानते हैं, इसिलए वे हैं। जो पदार्थ हमारी ज्ञानसीमा से बाहर हैं, उनकी सत्ता मानना सर्वथा असंगत है। यहाँ तक कि, आस्तिकों की ईश्वरसत्ता भी हमारे ज्ञान की ही एक कल्पना विशेष है। हमारे ज्ञान ने "ईश्वर" भाव की कल्पना करके ही ईश्वर को सत्तासिद्ध पदार्थ बना डाला है। हमी ईश्वरसत्ता के प्रचार-प्रसार के कारण हैं। हमारे ज्ञान के अतिरिक्त 'सत्ता' कह कर पुकारा जानेवाला कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। हमारे ज्ञान की ही एक काल्पनिक अवस्था को हमने 'सत्ता' नाम से विभूषित कर डाला है। वस्तुतः हमारी कल्पना के अतिरिक्त सत्ता नामक कोई नित्य तत्त्व नहीं है।"

अब दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। सत्ता को प्रधानता देने वाले दार्शनिक कहते हैं कि, विना सतासिद्ध पदार्थ को आश्रय बनाए ज्ञानोदय सर्वथा असम्भव है। हम अपने ज्ञान को सत्ता रंग में रंग कर ही, सत्ताकाराकारित बना कर ही उसका अभिनय करने में समर्थ होते हैं। 'घटमहं जानामि' (मैं घड़ा जानता हूँ) इस घटज्ञान का स्वरूप सत्तात्मक घट के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 'घटोऽस्ति' (घड़ा है) यही तो हमारा ज्ञान है। 'अस्ति' (सत्ता) ही तो 'उपल्लिघ' (ज्ञान) है। यदि घट नामक कोई सत्ता सिद्ध पदार्थ न होगा तो, हमें कभी घटज्ञान नहीं होगा। घटसत्ता ही घटज्ञान का कारण है। जिस पदार्थ की सत्ता है, उसी का हमें ज्ञान होता है। दीवाल बीच में आ जाने मात्र से दीवाल के उस पार

रक्षे हुए घट की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। यदि हमारा ज्ञान ही सत्ताभावों की कल्पना करता है तो, फिर यत्र-तत्र-सर्वत्र हम सब पदार्थों की अनुभूति क्यों नहीं कर छेते। हम देखते हैं कि, जिस देश-काल में जो सत्ताभाव प्रतिष्ठित रहते हैं, हमें उन्हों की शरण में जाना पड़ता है। सदीं की रात में जाड़ा लगता है। हम जानते हैं कि, सूर्य्यताप से जाड़ा मिटता है। यदि सूर्य्य केवल हमारी ही कल्पना है तो, क्यों नहीं रात्रि में ही हम आतप सेवन कर छेते १ क्यों सूर्योदय की प्रतीक्षा की जाती है १ फलतः सिद्ध हो जाता है कि, ज्ञानोदय का मूल कारण सत्ता ही है। सत्तापूर्वक ही ज्ञान का उदय होता है, किंवा सत्तोपलिंघ ही ज्ञान है। सत्ता की ही एक विशेष अवस्था का नाम ज्ञान है। स्वयं श्रुति भी इसी पक्ष का समर्थन कर रही है। देखिये!

नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते॥१॥
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तन्त्वभावेन चोभयोः।
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति॥२॥
—क्डोपनिषद ६ वह्डी, १२-१३ मन्त्र।

उक्त दोनों मतों में कौनसा सिद्धान्त मान्य है १ इस प्रश्न का समाधान आस्तिक वैदिकदर्शन से सम्बन्ध रखता है। इधर प्रकृत में हमें अनीश्वरवाद्मूलक विज्ञानेतिवृत्तवाद् का दिग्दर्शन कराना है। अतः अपने घर की चर्चा छोड़ कर अभी परचर्चा की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विज्ञानेतिवृत्तवादियों का मुकाव "ज्ञान-पूर्विका सत्ता" सिद्धान्त की ओर ही है। इनकी दृष्टि में प्रथम पक्ष ही उचित एवं आदरणीय है।

"सत्तापूर्वक ज्ञान" सिद्धान्त के पक्षपाती, सत्ताब्रह्मवादी विद्वान् सत्ताप्राधान्यवाद के समर्थन में जो जो तर्कवाद उपस्थित करते हैं, उन सब का इनकी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है।
केवल ज्ञान का ही विज्ञम्भण घोषित करने वाले इन साध्यों का कहना है कि, थोड़ी-देर के
लिए यदि ज्ञान से अतिरिक्त सत्तासिद्ध पदार्थों का अस्तित्त्व स्वीकार कर भी लिया जाय, तब
भी यह तो निर्विवाद है कि, हमें जिन पदार्थों का, जिन विषयों का ज्ञान होता है, हो रहा है,
एवं होगा, वह सब केवल हमारे ही ज्ञान की कल्पना है। सत्तासिद्ध पदार्थों का ज्ञान हमें
कभी नहीं हो सकता। सत्तासिद्ध सूर्य्य-चन्द्र-पृथिव्यादि का ज्ञान कठिन ही नहीं, अपितु
असम्भव है। वैज्ञानिक कहते हैं, सूर्य्यपिण्ड भूपिण्ड की अपेक्षा कई सहस्रगुणित बड़ा है। कहते

रहें। क्या किसी ने उतने बड़े सूर्य्य का प्रत्यक्ष किया है ? असम्भव। ६, अथवा ७ अङ्गुल के क्यास वाले जिस सूर्य्य को हम देख एवं जान रहे हैं, वह सूर्य्य हमारे ही ज्ञान की कल्पना है।

यदि सम्पूर्ण विश्व ईश्वर नाम के किसी किल्पत तत्त्व का महाशारीर मान लिया जाता है, (जैसा कि आस्तिक लोग मान रहे हैं) तब भी ज्ञानप्राधान्यवाद का ही समर्थन होता है। सत्तासिद्ध सूर्य्य-चन्द्रादि ईश्वरीय अन्तर्जगत् के पदार्थ हैं। हम देखते हैं कि, एक व्यक्ति के अन्तर्जगत् में जो पदार्थ हैं, जो विचारधारा प्रवाहित है, हम उसे न देख सकते, न जान सकते। जब एक मनुष्य के अन्तर्जगत् में रहने वाले भावों का हमें परिज्ञान नहीं हो सकता, तो ईश्वर के अन्तर्जगत् रूप विश्व का परिज्ञान कैसे सम्भव माना जा सकता है। निद्र्शन मात्र है, ऐसे और भी अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि, जो कुछ हम देख-सुन-जान रहे हैं, वह सब हमारे ज्ञान का ही विज्ञम्भण है।

बस्तुतस्तु सत्तासिद्ध पदार्थ की भावना भी एक प्रकार की ज्ञानीय कल्पना ही मानी जायगी। ईश्वर और उसका अन्तर्जगत् भी तो हमारे खयाल की ही बात है। फिर उन्हें भी ज्ञान से प्रथक् कैसे माना जा सकता है। "अभी तक वृक्ष न था, लीजिए अङ्कर निकला, पुष्प आए, फल आए, कालान्तर में पतमड़ होने लगा, शाखा-प्रशाखाएँ सूखने लगीं, मूल सूखा, किसी समय पुनः वृक्ष स्मृतिगर्भ में विलीन हो गया" ये सब केवल हमारे ज्ञान की हो नवीन-नवीन कल्पनाएं हैं। "हम अन्य वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं, एक पदार्थ भारी है। एक हल्का है, एक लम्बा है, एक नाटा है, एक पतला है, एक मोटा है" सब ये हमारी ही कल्पना हैं, हमारे ही खयाल हैं। 'आज हम हैं, कल न रहेंगे। हम न रहेंगे, किन्तु संसार यों ही चलता रहेगा' यह भी हमारा खयाल है। हमें काले की प्रतीति हो रही है। सुफेद की प्रतीति हो रही है, दोनों के मेद की प्रतीति हो रही है। किसी आवरण के आने से उस ओर रक्खे हुए सत्ता सिद्ध पदार्थ की प्रतीति हो रही है। किसी आवरण के आने से उस ओर रक्खे हुए सत्ता सिद्ध पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, यह भी प्रतीति हो है। आवरण हटने से प्रतीति होने लगी, यह भी प्रतीति ही है। यह कटु है, यह अम्ल है, यह मधुर है, यह तिक्त है, यह मधुर है, यह तिक है, यह भी प्रतीति ही है। अच्छा, बुरा, आत्मा, परमात्मा, दिग्, देश, काल, बाल, युवा, वृद्ध, पद्धी, मनुष्य, देवता, पितर, गन्धर्व, असुर, पाषाण, वृक्ष, नद, नदी, समुद्र, ये सर्व प्रतीतिविशेष हो तो हैं। हमारा खयाल ही खयाल तो है।

प्रतीति ही "भाति" है। भाति ही ज्ञान है। हमारे ज्ञान ने ही अनेक रूप धारण कर अनेक प्रतीतिएँ करवा रक्खीं हैं। उदाहरण के लिए स्वप्नावस्था को लक्ष्य बनाइए, समाधान हो जायगा। हम यह खूब अच्छी तरह जानते हैं कि, स्वप्नावस्था में न रथ है, न रथ चढ़ते

### ब्रह्म-कर्म्भपरोक्षा

का मार्ग है, न घोड़े हैं, न सारिथ हैं। परन्तु फिर भी ऐसी प्रतीति होती है कि, जैसे हम रथ पर सवार होकर मैदान में सरपट जा रहे हों। हमारा ही ज्ञान सारिथी, घोड़ा, रथी, मार्ग, चलना, आदि सब छुछ बना हुआ है। आप कहेंगे, जाप्रद्वस्था के संस्कारों से स्वप्न में उक्त हरय दिखाई देते हैं। हम कहते हैं, जाप्रद्वस्था भी तो आपकी एक प्रतीतिविशेष ही है। जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, फिरना, हंसना, रोना, ये सब केवल ख्याल ही तो हैं। हम आपसे पूँछते हैं कि, यदि ज्ञान को पृथक कर दिया जाय तो, क्या आपको उक्त विविध भावों की प्रतीति होगी ? आपको विवश होकर इसका उत्तर नहीं में ही देना पड़ेगा। ज्ञान नहीं तो छुछ नहीं, ज्ञान है तो सब कुछ है। फलतः ज्ञान ही सब कुछ है।

कैसा ज्ञान ? आस्तिकों द्वारा किल्पत नित्यज्ञान नहीं, अपितु क्षण क्षण में नवीन नवीन रूप धारण करनेवाला, अतएव अनेक रूपों में परिणत क्षणिक ज्ञान । चूंकि, प्रतिक्षण-विलक्षण, एवं नवीन इस क्षणिक ज्ञान की अनन्त धाराएँ हैं, अतएव इसे हम ज्ञान न कह कर 'विज्ञान' (विविध ज्ञान) ही कहेंगे। यिद आपसे कोई यह प्रश्न करे कि, इस महाविश्व का मूल क्या है ? विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध इन असंख्यपदार्थों का मूल प्रभव कौन है ? दूसरे शब्दों में इस सारे प्रपश्च का क्या 'इतिवृत्त' (इतिहास) है ? तो आपको बिना किसी संकोच के यह उत्तर दे देना चाहिए कि,—'विज्ञान ही इस प्रपञ्च का इतिवृत्त है ।' केवल ज्ञान का ही विजृम्भणमात्र है । विज्ञान की विचित्रता से, विज्ञान के विविध भेदों से ही इन वैचित्र्यों का उदय हुआ है । विज्ञान ही सृष्टि-प्रपञ्च का प्रभव (उपादान कारण, उत्पत्ति स्थान ) है । विज्ञान ही प्रतिष्ठाभूमि (आधार ) है, एवं विज्ञान ही परायण (लर्यस्थान ) है । विज्ञान ही अर्थ से इति तक अपने विविध रूपों से व्याप्त हो रहा है । 'विज्ञानेतिवृत्तवाद' पर ही सब कुछ विश्रान्त है ।

इस प्रकार कुछ एक साध्यविद्वान् प्रत्यय-(ज्ञान)-भाव को मुख्य मानते हुए विज्ञान को ही सृष्टि का मूल तथा तूल मान रहे हैं। यही वाद "विज्ञानेतिष्टत्तवाद" कहलाया है। इस वाद के समर्थक कुछ एक वचन उद्धृत किए जाते हैं— १—"विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति"

—तै॰ उपनिषत् भृगुवल्ली, ५ अनुवाक

२—विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति, यजुर्वेदं, सामवेदं, आथर्व्वणं चतुर्थं, इतिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं, पित्र्यं, राशिं, देवं, निर्धि, वाकोवाक्यं, एकायनं, देविवद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतिवद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवयजनिद्यां, दिवं च, पृथिवीं च, वायुं च, आकाशं च, आपश्च, तेजश्च, देवांश्च, मजुष्यांश्च, पश्चंश्च, वयांसि च, तृण-वनस्पतीन्-श्वापदानि-आकीट-पतङ्ग-पिपीलकं-धम्म--चाधम्मं च, सत्यं च, अनृतं च, साधु च, असाधु च, हृदयज्ञं च, अहृदयज्ञं च, अन्नं च, रसं च, इमं च लोकं, अग्रुमं च विज्ञानेनेव विजानाति। विज्ञानग्रुपास्व-इति। स यो विज्ञानं ब्रह्मे-त्युपास्ते, विज्ञानवतो वे स लोकान् ज्ञानवतोऽभिसिद्ध्यति। याव-दिज्ञानस्य गतं, तत्रास्य यथाकामचारो भवति"

—ह्यान्दोग्योपनिषत् ७।७।१-२-

<sup>9</sup> विज्ञानितिवृत्तवाद से सम्बन्ध रखनेवाळे इन वचनों को यद्यपि आस्तिक व्याख्याताओं ने नित्यविज्ञान परक ही लगाया है। परन्तु तर्कवाद से सिद्ध विचारशैली को दृष्टि में रखते हुए इन्हें विज्ञानितिवृत्तवाद के भी समर्थक माना जा सकता है। और इसी दृष्टि से ये यहां उद्धृत हुए हैं। साथ ही में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, विज्ञानितिवृत्तवाद कोई सिद्धान्त पक्ष नहीं है। इस वाद ने स्वपक्ष समर्थन के लिए जो तर्कजाल उपस्थित किया है, एवं इस तर्कजाल को दृढ़ बनाने के लिए हमने जो श्रीत प्रमाण उद्धृत किए हैं, उन सबका अन्ततोगत्त्वा नित्यविज्ञानसिद्धान्त पर ही पर्य्यवसान है। जैसा कि पाठक सर्वान्त के सिद्धान्तवाद में देखेंगे।

## ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

- ३—अहं ता विश्वा चकरं निकर्मा दैव्यं सही वरते अप्रतीतम्। यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थोमे भयेते रजसी अपारे॥
- ८—अहं दां गुणते पूर्व्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्। अहं भ्रवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षि विश्वस्मिन् भरे॥

—ऋक् सं १०४४।१ ५ — अहं सप्र स्रवतो धारयं वृषा द्रवित् न्वः पृथिव्यां सीरा अधि । अहमणींसि वि तिरामि सुक्रतुर्युधा विदं मनवे गातुमिष्टये ॥

-ऋक् सं० १०१४९।९

- ६ अहमेतं गन्ययमञ्ज्यं पशुं पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्।
  पुरू सहस्रा निशिशामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अमन्दिषुः।
   ऋक् सं॰ १०।४८।४
- ७—अहं केतुरहं मूर्घाहम्रग्रा विवाचनी । ममेदनु ऋतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत् ॥

-श्रक् सं ० १०।१५९।२

- ८—अहं गर्भमद्धामोषधीष्वहं विश्वेषु भ्रुवनेष्वन्तः। अहं प्रजा अजनयं पृथिन्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्॥ —ऋक् सं॰ १०।१८४।३
- ६—अहं भ्रवं वसुनः पूर्व्यस्पितरहं धनानि सं जयामि शक्वतः। मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्॥ —ऋक् सं॰ १०।४८।१

एक बात प्रमाणों के सम्बन्ध में और। वादों के सम्बन्ध में यहाँ जो प्रमाण उपस्थित किए गए हैं. उनका अर्थ विस्तारभय से छोड़ दिया गया है। पाठकों को स्वयं ही अर्थाश का समन्वय कर लेना चाहिए।

# १० - अहं मनुरमवं स्टर्यञ्चाहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः। अहं कुत्समार्जुनेयं न्यूञ्जेऽहं कविरुशना पश्यता मा॥

- ऋक् सं० ४।२६।१

#### २--सदसद्वाद

कितने एक साध्य विद्वान् सृष्टिमूळवाद के सम्बन्ध में 'सद्सद्वाद' का ही समर्थन कर रहे हैं। आगे जाकर इसी वाद के आधार पर 'त्रिसत्यवाद, द्विसत्यवाद, असद्वाद, सद्वाद' इन चार अवान्तर वादों का आविर्भाव और होता है, जिनका कि संक्षिप्त विवरण पाठक अगले प्रकरणों में पढ़ेंगे। प्रकृत में सद्सद्वाद से सम्बन्ध रखने वाली साध्यद्विट का ही विश्लेषण किया जाता है। स्वयं सद्सद्वाद के आधार पर भी 'सद्वाद, असद्वाद, सद्सद्वाद' इन तीन मतों की कल्पना हुई है। इन्हीं तीनों का सप्रमाण दिग्दर्शन कराना प्रकृत प्रकरणार्थ है।

विविध भावों से युक्त स्थावर-जङ्गमप्राणि-अप्राणियों से संकुलित विश्व की हमें प्रतीति साध्यों का सहाद:— (ज्ञान) होती है। जो वस्तु 'सत्' होती है, उसी की प्रतीति हुआ करती है। जिस वस्तु का अभाव होता है, उसकी प्रतीति भी नहीं होती। शशश्रुङ्ग (सुस्से का सींग), वन्ध्यापुत्र (बांक्त का छड़का), खपुष्प (आकाश का पुष्प), मृगमरीचिका आदि पदार्थ सर्वथा असत् हैं, अभाव रूप हैं। अतएव इनकी हमें प्रतीति नहीं होती। "नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः" इत्यादि आस्तिक सिद्धान्त भी इसी पक्ष का समर्थन कर रहा है। जिस वस्तु की हमें प्रतीति (ज्ञान-उपछिध-प्राप्ति-भान) हो रही है, अवश्य ही उसे हम "सत्" कहेंगे। 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इस सिद्धान्त के अनुसार कारण के (उपादान कारण के ) गुण ही कार्य्य के आरम्भक (स्वरूप-सम्पादक) बनते हैं। कार्य्य तभी सत् रहता है, जब कि उसका कारण सत् रहता है। चूंकि विश्व प्रतीयमान एक सत् पदार्थ है, अतएव विश्व के मूछ कारण को भी हम सत् (भावात्मक-तत्त्व) ही कहेंगे। यदि कारण असत् (अभावरूप) होता तो, इससे कभी सदूप (भावरूप) विश्व की उत्पत्ति न होती।

इस प्रकारण सृष्टि का क्या मूल है ? इस सम्बन्ध में साध्यों की ओर से सत्कारणता-वाद ही हमारे सामने आता है। यही वाद आगे जाकर ब्रह्मसत्तात्मक (नित्यसत्तात्मक) ब्राह्मणवाद, किंवा ब्रह्मवाद रूप में परिणत हो गया है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा। साध्यों के इस सद्वाद के समर्थक निम्न लिखित श्रौत वचन हमारे सामने आते हैं—

## ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

- १—यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्या सज्जजान । यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रक्तं भ्रुवना यन्त्यन्या॥
- ३—वण्महाँ असि सूर्य वळादित्य महाँ असि।
  महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ असि॥
- ४—स्वायुधस्य ते सतो भ्रुवनस्य पते वयम्। इन्द्रो सिखत्वमुश्मसि॥
- —ऋक् सं॰ ९।३१।६

  ४ विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्ते सतः परियन्ति केतवः ।

  व्यानशिः पवसे सोमधर्मभिः पतिर्विश्वस्य भ्रुवनस्य राजसि ॥

  —ऋक् सं॰ ९।८६।५
- ६—सतो न्तं कवयः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृताय तक्षथ । विद्वांसः पदा गुद्धानि कर्त्तन येन देवासो अमृतत्त्वमानशुः ॥ —ऋकु सं॰ १०।५३।११
- ७—असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मोति वेद चेत्। अस्ति ब्रह्मोति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः॥ —तै॰ उप॰ २।६
- ८—''तत् सदासीत्, तत् समभवत्"-''सदेवेदमग्र आसीत्, कथं त्वसतः-सज्जायेत"-''सता सोम्य! तदा सम्पन्नो भवति"-''ततो वै सद्जायत"-''सन्यूलमन्विच्छ"-''सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीत्" ''सद्घीदं सर्वम्"

कितने एक साध्य विद्वानों की दृष्टि में सम्पूर्ण संसार विशुद्ध क्षणिक क्रियामय बनता हुआ— 'नास्तिसार' अतएव आत्यन्तिक रूप से 'असत्' है । इन क्षणिकवादियों का कहना है कि, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वे प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन क्रिया का ही स्वधममें है। क्रिया क्षणिक है, शून्य लक्षणा है, अभावात्मिका है। 'अहं पत्र्यामि-अहं जानामि' इत्याकारक जो भावात्मिका दृष्टि, तथा भावात्मिका प्रतीति है, वह भी एक प्रकार की क्रियाविशेष ही है। पश्यामि-जानामि रूप से क्रिया का ही अभिनय हो रहा है। क्रिया चूंकि धारात्मिका सन्तान क्रिया से युक्त रहती है, अतएव क्षणिक और असत् क्रिया में भी स्थायी सद्भाव की भ्रान्ति हो जाया करती है। वस्तुतः परमार्थकोटि में क्रिया, और क्रियामय संसार दोनों ही शश्यश्रक्षादि असदात्मक पदार्थों की तरह असत् ही हैं। जब कार्य्यरूप संसार क्रियामय बनता हुआ, विज्ञानभाषानुसार बल्प्रधान बनता हुआ सर्वथा असत् है, तो कहना पड़ेगा कि, इस असत् संसार का मूल भी असत् ही है। क्योंकि मूलकारण यदि असत् न होता तो, तूल कार्यरूप संसार कभी असत् न होता।

साध्ययुगकालीन, अस्तिसार सद्वाद के आधार पर जैसे आगे जाकर ब्राह्मणवाद का आविर्माव हुआ है, एवमेव साध्ययुगकालीन, नास्तिसार इसी असद्वाद के आधार पर आगे जाकर सुप्रसिद्ध 'श्रमणकवाद' का आविर्माव हुआ है। साध्यों का सद्वाद जहां आस्तिक-दर्शनपट्क का आधार है, वहां साध्यों का असद्वाद नास्तिकदर्शनवाद की मूलप्रतिष्ठा बना हुआ है, जैसा कि आगे जाकर विस्तार से बतलाया जाने वाला है। असद्वाद के समर्थक निम्न लिखित श्रीत वचन हमारे सामने आते हैं—

१—सं चोदय चित्रमर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यम्। असदित्ते विश्व प्रश्च ॥

—ऋक् सं० १।९।५

२—विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिच्या विश्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य । असत्त उत्सो गृणते नियुत्त्वान्मध्वो अशुः पवत इन्द्रियाय ॥

-- ऋक् सं॰ ९।८९।६

३—देवानां युगे प्रथमेऽसतः सद्जायत्। अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि॥

-ऋक् सं॰ १०।७२।३

४—इदं वा अग्रे नैव किञ्चनासीत्। न द्यौरासीन्न पृथ्वी नान्तरिक्षम्। तदसदेव सन्मनोऽकुरुत-"स्याम्" इति ॥

-तै॰ ब्रा॰ शशा

५ -- असद्वा इदमग्र आसीत्।

—शतः बा॰ ६।१।१

६ — असतोऽधि मनोऽसुज्यत। मनः प्रजापतिमसुजत।

—तै॰ ब्रा॰ शश्र

७-असद्वा इदमग्र आसीत्। ततो वै सद्जायत। तदात्मानं स्वयमक्रुरुत । तस्मात् सुकृतग्रुच्यते ॥

—ते॰ उप॰ २।७

कुछ एक विचारशील साध्यों ने सृष्टिमूल का अन्वेषण करते हुए यह सिद्धान्त स्थिर किया कि, सृष्टि संसृष्टिभाव से सम्बन्ध रखती है। संसृष्टि दो साध्यों का सदसद्वाद:---विजातीय तत्त्वों के मिथुनभाव से सम्बन्ध रखती है। अवश्य ही संसृष्टिमूला सृष्टि द्विमूला होनी चाहिए। जहां हम विश्वपदार्थों में प्रतिक्षण परिवर्त्तन देखते हैं, साथ ही अपरिवर्त्तनीय भाव का भी अनुभव करते हैं। सत्-असत् दोनों की उपलब्ध हो रही है। "जो पदार्थ पहिले क्षण में था, अवश्य ही दूसरे क्षण में उसका अभाव (असद्भाव) है" यह मानते हुए भी कहना पड़ेगा कि, पदार्थ का अस्तित्व कल भी था, आज भी है। इसी अस्तित्त्व के आधार पर "स एवायमस्ति" (यह वही है) यह प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि केवल सत् ही हो तो, परिवर्त्तन न होना चाहिए, यदि केवल असत् ही हो तो उक्त प्रत्य-भिज्ञा न होनी चाहिए। इधर सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में इस नास्तिलक्षण परिवर्त्तन, एवं अस्तिलक्षण अपरिवर्त्तन दोनों भावों का साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसी दशा में न विश्व को केवल सत् ही कहा जा सकता है, न केवल असत् ही-अपितु सत्-असत् दोनों के सस्मि-

ित रूप को ही विश्व कहा जायगा। जब कार्य्यरूप विश्व सद्सदात्मक है, तो मानना पड़ेगा कि, इसका मूलप्रभव भी अवश्य ही सदसदूप है।

साध्ययुगकालीन इसी सदसद्वाद ने आगे जाकर (देवयुग में) 'सिद्धान्तवाद' का रूप धारण किया है, जैसा कि पाठक उसी प्रकरण में देखेंगे। तीनों वादों में ६स तीसरे सदसद्वाद का ही विशेष महत्त्व माना जायगा। कारण केवल सद्वाद स्वीकार कर लेने से असद्वाद-समर्थक वचन निर्धक बन जाते हैं, एवं केवल असद्वाद स्वीकार कर लेने पर सद्वादसमर्थक वचनों का कोई महत्त्व नहीं रहता। सदसद्वाद पक्ष में तीनों ही प्रकार के वचनों का यथावत समन्वय हो जाता है। और इसी वैशिष्ट्य के कारण इस वाद ने आगे जाकर सिद्धान्तवाद का रूप धारण किया है। इस वाद के समर्थक निम्न लिखित वचन हैं—

१— ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ —यज्ञः सं॰ १३।३ —सामसं॰ प्॰ ४।१।३।९ —अथर्व सं॰ ४।१।१

२—नैव वा इदमग्रेऽसदासीत्-नेव सदासीत्। आसीदिव वा इदमग्रे नेवासीत्। तस्मादेतद्-ऋषिणाऽभ्यन्कः ''नासदासीन्नोसदासीत् तदानीम्" इति।

— शतः बा॰ १०।४।१

२—असदेवेदमग्र आसीत्, तत् सदासीत्, तत् समभवत्। तदाण्डं निरवत्तत्।।

— छां॰ उप॰ १९ खं॰

इस प्रकार दूसरे 'सद्सद्वाद' नामक वाद के सत्-असत्-सद्सत् भेद से अवान्तर तीन विभाग हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में इतना स्मरण रखना चाहिए कि, अवान्तर सात संस्था— साध्य विद्वानों की दृष्टि में 'सत्' शब्द से ब्रह्म, किंवा ईश्वर नाम का कोई नित्यसत्ताभाव अभिप्रेत नहीं है। प्रकरण के आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, साध्यों के दसों वाद अनीश्वरमूलक ही हैं। इनकी दृष्टि में सत् शब्द केवल भाव का वाचक है। ऐसी दृशा में साध्यपरिभाषानुसार सद्सद्वाद के इन

# ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

तीन विभागों को हम क्रमशः माववाद-अभाववाद-भावाभाववाद इन नामों से ही व्यवहत करेंगे। भाववाद एवं भावाभाववाद इन दो वादों के आधार पर आगे जाकर जिन
ब्राह्मणवाद तथा सिद्धान्तवादों का आविर्भाव हुआ है, उनका सत् पदार्थ सत्तालक्षण ब्रह्म,
किंवा ईश्वरपरक माना गया है। आस्तिकों के सत्तारूप सत्-भाव को लक्ष्य बना कर ही
त्रिसत्य-द्विसत्य-सद्घाद इन तीन मतों की प्रवृत्ति हुई है, जिनका कि उपवृंहण (आस्तिक दृष्टि
से) आगे होनेवाला है। इस अप्रासंगिक चर्चा की आवश्यकता यह हुई कि, यहां जिन
सत्-असत्-सद्सद्घादों का दिग्दर्शन कराया गया है, इनका स्वरूप भिन्न है, एवं आगे जिन
त्रिसत्य-द्विसत्य-सद्घादादि का स्वरूप वतलाया जायगा, उनका सत्पदार्थ भिन्न है। दोनों
का पार्थक्य परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।

| साध्यानां-नास्तिकानाम्          | ब्राह्मणानां-आस्तिकानाम्                 |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| १सद्वादः-भाववादः                | १ — सद्वादः — ब्रह्मनादः                 |
| २असद्वादः-अभाववादः              | २ — त्रिसत्यवादः — ब्रह्म-कर्म्म-अभाववाद |
| ३ सदसद्वादः-भावाभाववादः         | ३ — द्विसत्यवादः — ब्रह्मकर्म्मनादः      |
| × × × ×                         | ४ — असद्वादः – कर्म्मनादः                |
| सत्—धारावाहिकवलम् (भावः)        | सत्— सत्ताब्रह्म                         |
| असत्—क्षणबलं शून्यरूपम् (अभावः) | असत्—बलंब्रह्म                           |
| विशुद्धवलवादः                   | ेरस—बलवादः                               |

साध्य विद्वानों की दार्शनिक दृष्टि से सम्बन्ध रखनेवाले बलप्रधान उक्त तीनों वाद आगे जाकर ब्राह्मणवाद के संसर्ग से सात संस्थाओं में विभक्त हो जाते हैं। वे सात संस्थाएँ क्रमशः प्रत्ययविमर्श, प्रकृतिविमर्श, तादात्म्यविमर्श, अभिकार्यविमर्श, गुणविमर्श, सामञ्जस्यविमर्श, अक्षरविमर्श, इन नामों से व्यवहृत हुई हैं। सात संस्थाओं के भेद से सदसद्वाद सात प्रकार का हो जाता है। चृंकि स्वयं सदसद्वाद के सद्वाद-असद्वाद-सदसद्वाद ये तीन विवर्त्त हैं, फलतः उक्त सातों सदसद्वादसंस्थाओं के प्रत्येक के तीन तीन अवान्तर-भेद और हो जाते हैं। इस दृष्टि से केवल एक ही सदसद्वाद के अवान्तर २१ भेद हो जाते हैं। इन सब का विशद वैज्ञानिक निरूपण तो श्रीगुरुप्रणीत "द्शावाद्रहस्य" में ही देखना चाहिए। दार्शनिक पाठकों के अनुरखन के लिए यहाँ केवल उनकी तालिका उद्धृत कर दी जाती है।

इस विमर्श में सद्वाद-असद्वाद-सद्सद्वाद यह कम है। पहिला "नित्यविज्ञानाद्वेत" सिद्धान्त है, एवं इसका "ब्राह्मणमत" से सम्बन्ध है। दूसरा 'क्षणिकविज्ञानाद्वेत' किन्रानाद्वेत' सिद्धान्त है, एवं इसका 'श्रमणकमत' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'आनन्द-विज्ञानाद्वेत' सिद्धान्त है, एवं इसका 'वैज्ञानिकमत' के साथ सम्बन्ध है। ज्ञान को ही प्रत्यय कहा जाता है। सम्पूर्ण विक्र ज्ञान का ही विवर्त्त है, इसी सिद्धान्त के आधार पर इन तीन वादों का आविष्कार हुआ है।

इस विमर्श में असद्वाद-सद्वाद-सद्सद्वाद यह कम है। पहिला 'कम्माद्वित' सिद्धान्त है, एवं इसका ख-प्रकृतिविमर्शत्रयी- 'वैनाशिकमत' के साथ सम्बन्ध है। दूसरा 'ब्रह्माद्वेत' सिद्धान्त है, एवं इसका 'अविनाशीमत' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'द्वैताद्वेत' सिद्धान्त है, एवं इसका 'बैनाशिकवत्-अविनाशीमत' के साथ सम्बन्ध है। सम्पूर्ण विक् प्रकृति का ही विजृम्भण है, इसी आधार पर यह विमर्शत्रयी प्रतिष्ठित है।

इस विमर्श में सद्सद्वाद्-असद्वाद्-सद्वाद् यह कम है। पहिला 'भिन्नाभिन्नत्व' सिद्धान्त है, एवं ग-तादात्म्यविमर्शत्रयीहै, एवं इसका 'बल्ज-रसाभेद्वाद' के साथ सम्बन्ध है। दूसरा 'बल्जसारत्त्व' सिद्धान्त है, एवं इसका 'बल्जप्राधान्यवाद' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'रससारत्त्व' सिद्धान्त है, एवं इसका 'रसप्राधान्यवाद' के साथ सम्बन्ध है।

इस विमर्श में असर्द्वाद-सद्दाद यह कम है। पहिला 'असत्कार्यवाद' सिद्धान्त है, एवं इसका 'वैशेषिकतन्त्र' के साथ सम्बन्ध है। दूसरा 'सत्कार्यवाद' सिद्धान्त है, एवं इसका 'प्राधानिकतन्त्र' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'मिथ्याकार्य-वाद' सिद्धान्त है, एवं इसका (व्याख्यातालोग) 'शारीरकतन्त्र' के साथ सम्बन्ध मानते हैं।

इस विमर्श में असद्वाद-सद्सद्वाद यह कम है। पहिला 'असन्मूलासृष्टि' सिद्धान्त है। एवं इसका 'प्राणात्मकसृष्टिवाद' के साथ सम्बन्ध है। दूसरा 'सन्मूलासृष्टि' सिद्धान्त है, एवं इसका 'वाङ्मयसृष्टिवाद' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'सद्सदें कारम्यमूलासृष्टि' सिद्धान्त है, एवं इसका 'मनोम्मग्रसृष्टिवाद' के साथ सम्बन्ध है।

इस विमर्श में असद्वाद-सद्देषद्वाद यह कम है। पहिला 'प्रागमावसमुचितकारणता'
च-सामअस्यविमर्शत्रयो
सिद्धान्त है, एवं इसका 'अभावपूर्वकभावोत्पत्तिवाद' के साथ सम्बन्ध है।
दूसरा 'सम्भूति-विनाशकारणता' सिद्धान्त है, एवं इसका 'उत्पत्ति-विनाश'प्रवाहवाद' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'विद्या-अविद्याकारणता' सिद्धान्त है, एवं इसका सर्वजगदभावात्मकभावमूळक-सृष्टिवाद' के साथ सम्बन्ध है।

# ब्रह्म-क्रम्भंपरीक्षा

इस विमर्श में असद्वाद-सद्दाद ये तीन विकल्प माने गए हैं। पहिला 'सोगत' ह्य-अक्षरिवमर्शत्रयी— सिद्धान्त है, एवं इसका 'सृष्टिबीजरूपअक्षरात्मकबळमयभाव' के साथ सम्बन्ध है। दूसरा 'कापिल' सिद्धान्त है, एवं इसका 'सृष्टिबीजरूपअक्षरात्मक-जड़भाव' के साथ सम्बन्ध है। तीसरा 'वादरायण' सिद्धान्त है, एवं इसका 'सृष्टिबीजरूपअक्षरात्मक-चेतनभाव' के साथ सम्बन्ध माना गया है।

# १ — सप्तविमर्शपरिलेखः

| कप्रत्ययविमर्शः          | १—सद्वादः,   | २—असद्वादः,  | ३—सदसद्वादः,  |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ख—प्रकृतिविमर्शः         | १—असद्वादः,  | २—सद्वादः,   | ३—सद्सद्वादः, |
| ग—तादात्म्यविमर्शः       | १—सदसद्वादः, | २—असद्वादः,  | ३—सद्वादः,    |
| घ — अभिकार्यविमर्शः      | १—असद्वादः,  | २—सद्वादः,   | ३—सदसद्वादः,  |
| <del>ड</del> —गुणविमर्शः | १—असद्वादः,  | २—सद्वादः,   | ३—सदसद्वादः,  |
| चसामञ्जस्यविमर्शः        | १—असद्वादः,  | . २—सद्घादः, | ३—सदसद्वादः,  |
| छ—अक्षरविमर्शः           | १—असद्वादः,  | २—सद्वादः,   | ३—सदसद्वादः,  |

# २—सप्तविमर्शसिद्धान्तपरिलेखः

| ٩ | प्रत्ययविमर्शः | नित्यविज्ञानाद्वैतसिद्धान्तः (सद्घादः)<br>क्षणिकविज्ञानाद्वैतसिद्धान्तः (असद्घादः)<br>आनन्दविज्ञानाद्वैतसिद्धान्तः (सदसद्घादः) | ब्राह्मणमतम्<br>श्रमणकमतम्<br>वैज्ञानिकमतम्         |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 | प्रकृतिविमर्शः | कम्माद्वैतसिद्धान्तः ( असद्वादः )<br>ब्रह्माद्वैतसिद्धान्तः ( सद्वादः )<br>द्वैताद्वैतसिद्धान्तः ( सदसद्वादः )                 | वैनाशिकमतम्<br>अविनाशिमतम्<br>वैनाशिकवाद्विनाशिमतम् |

| Ą          | तादात्म्यविमर्शः | भिजाभिन्नत्वसिद्धान्तः (सदसद्वादः)<br>बलसारत्त्वसिद्धान्तः (असद्वादः)<br>रससारत्त्वसिद्धान्तः (सद्वादः)                                | धर्माधर्मिणोरसबलयोरभेदनादः<br>बलप्राधान्यनादः<br>रसप्राधान्यनादः                                                              |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥          | अभिकार्यविमर्शः  | असत्कार्यवादसिद्धान्तः (असद्वादः)<br>सत्कार्यवादसिद्धान्तः (सद्वादः)<br>मिथ्याकार्यवादसिद्धान्तः (सदसद्वादः)                           | वैशेषिकमतम्<br>प्राधानिकमतम्<br>शारीरकमतम्                                                                                    |
| 4          | गुणविमर्शः       | असन्मूलसृष्टिसिद्धान्तः ( असद्वादः )<br>सन्मूलसृष्टिसिद्धान्तः ( सद्वादः )<br>सदसदैकात्म्यमूलसृष्टिसिद्धान्तः ( स॰ )                   | प्राणमूलकसृष्टिवादः<br>वाङ्मूलकसृष्टिवादः<br>मनोमूलकसृष्टिवादः                                                                |
| ę          | सामजस्यविमर्शः   | प्रागभावसमुचितकारणवाद<br>सिद्धान्तः ( असद्वादः )<br>सम्भूतिविनाशवादसिद्धान्तः ( सद्वादः )<br>विद्या-अविद्यावादसिद्धान्तः ( सदसद्वादः ) | अभावपूर्वकभावोत्पत्तिवादः<br>उत्पत्तिविनाशप्रवाहवादः<br>सर्वजगदभावात्मकभावमूलसृष्टिवादः                                       |
| <b>u</b> . | अक्षरविमर्शः     | सौगतसिद्धान्तः ( असद्वादः )<br>कापिलसिद्धान्तः ( सद्वादः )<br>बादरायणसिद्धान्तः ( सदसद्वादः )                                          | सृष्टिबीजस्याक्षरस्याच्यक्तबळरूपत्ववादः<br>सृष्टिबीजस्याक्षरस्यजङ्ग्रधानरूपत्ववादः<br>सृष्टिबीजस्याक्षरस्यचेतनपुरुषरूपत्ववादः |

### ३--रजोवादः

कितने एक साध्य विद्वान् रजोगुण को ही सृष्टि का मूळ कारण मानते हैं। इस दल-विशेष का कहना है कि, सम्पूर्ण विश्व का मूळ प्रकृति का रजोभाव ही है। विश्वसृष्टि एक प्रकार का ज्यापार है, ज्यापार क्रिया है। क्रियासापेक्ष विश्व का मूळप्रकृति का वही गुण हो सकता है, जो स्वयं क्रियाशील हो। प्रकृति का सत्त्वगुण भी ज्ञानमय बनता हुआ क्रिया-सापेक्ष सृष्टि-मर्थ्यादा से बहिर्भूत है, एवं तमोगुण भी अर्थप्रधान बनता हुआ अपने स्थिर जड़भाव के कारण सृष्टिनिम्माण में असमर्थ है। सृष्टि संसृष्टि है। दो, अथवा अनेक तत्त्रों

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

का रासायनिक सम्मिश्रण ही सृष्टि है। मिश्रणभाव भी स्वयं एक क्रियाविशेष है। उधर त्रिगुणा-त्मिका प्रकृति का रजोगुण ही एकमात्र क्रियामय है। ऐसी दशा में हम रजोगुण को (प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले क्रियाभाव को) ही सृष्टि का मूल कारण कहेंगे।

प्रकृति के रजोभाव को प्रधान छक्ष्य वनानेवाला यही साध्यवाद 'रजीवाद' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी रजोभाव के सम्बन्ध से सम्पूर्ण लोक'रज:-रजांसि' इत्यादि रूप से रज नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी मूलकारणता से सम्बन्ध रखने के कारण दाम्पत्यबीज 'रज' कहलाया। स्वयं आस्तिक (गीता) सिद्धान्त ने भी परम्परया रज को ही सृष्टि का मूल माना। प्रत्येक सृष्टि का मूलोत्थान काम (इच्ला-कामना) से होता है, जैसा कि—''कामस्तद्ग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्"(शृक् सं० १०।१२६।४) इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। उधर 'काम एष: क्रोध एष-रजोगुणसमुद्भवः' (गी० ३।३७) कहते हुए गीताशास्त्र ने सृष्टिमूलक काम की रजोगुण से उत्पत्ति बतलाते हुए परम्परया रजोवाद का ही समर्थन किया। इस वाद के समर्थक निम्न लिखित श्रीत वचन हमारे सामने आते हैं—

- १—यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा। यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्त्वना॥ —ऋक् सं॰ ५।८१।३।
- २-अचिकित्वाश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्यने न विद्वान्। वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजांसि-अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्॥ -- ऋक् सं॰ १।१६४।६
- ४—हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुमे द्यावापृथिवी अन्तरीयते। अपामीवां बाधते वेति सूर्य्यमिम कृष्णेन रजसा द्यांमृणोति॥ —शक् सं॰ ११३५।९

५—सनेमि चन्द्रमजरवं वि वाष्ट्रत उत्तायानां दश युक्ता वहन्ति ।
स्टर्यस्य चक्षु रजसा-एत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता स्वनानि विश्वा ॥
—ऋक् सं॰ १।१६४।१४

६—वीन्द्र यासि दिन्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजसा पुरुष्टुत ।
ये त्वा वहन्ति ग्रुहुरध्वराँ उप ते सु वन्वन्तु वग्वनाँ अराधसः ॥
—ऋक् सं॰ १०।३२।२।

७—इमे वै लोका रजासि।

—शत० बा० ६।३।१।१८।

८-- द्यौर्वे तृतीयं रजः।

—शत • बा• ६।७।४।५।

६—"एष रजः-उपर्युपरि तपति"—"मधुमत् पार्थिवं रजः" "रजो भूमिस्त्वमाँरोदयस्व"--"प्रथमा रेखा रजः"

—संप्रहः

#### ४--व्योमवादः

वाङ्मय रहस्य के परपारगामी कुछ एक साध्य विद्वानों का कहना है कि, दृश्यमान यह भूत भौतिक प्रपन्न आकाशगुणक शब्दतन्मात्रा की ही राशि है। सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम पदार्थों से आरम्भ कर स्थूछ-स्थूछतर-स्थूछतम जितने भी नाम-रूप-कम्मीत्मक पदार्थ हैं, सब का मूछ उपादान आकाशात्मक शब्दतत्त्व ही है। भौतिक सृष्टि का मूछोत्थान शब्द-तन्मात्रा से ही सम्बन्ध रखता है। हम यदि नियत समय पर, नियत समय तक, चिरकाछ-पर्यन्त किसी भी शब्द का भावनामय उच्चारण करते रहेंगे, तो, काछान्तर में इस शब्दधारा-सम्पुट से वही शब्दधारापरम्परा एकत्र राशिभूत बन कर भूतिपण्डरूप में परिणत हो जायगी। चूंकि सभी भूतों का मूछ उपादान आकाशात्मक शब्द है, अतएव सभी भूतों में हमें शब्द की उपछब्धि हो रही है। जहां किसी भी प्राणी का शब्द सुनाई नहीं पड़ता, वहां भी प्राक्तिक नाद (सनसनाहट) कर्णगोचर होता रहता है। इसी आधार पर "नह्यशब्द-मिवास्ति" (उपनिषत्)—"सर्व शब्देन भासते" (वाक्यपदी) "वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक संस्थाश्चिनम्भमे" (मनुस्वृति) इत्यादि आस्तिक सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं।

#### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

नाम-रूप ही भौतिक पदार्थों का मुख्य रूप है। एवं दोनों ही आकाशात्मक माने गए हैं। आकाश ही सम्पूर्ण भूतों का आवपन है। आकाश ही सर्वप्रथम (अपनी शब्द-तन्मात्रा के द्वारा) वायुरूप में, वायु अग्निरूप में, अग्नि जलरूप में, जल पृथिवीरूप में, पार्थिव मृद्भाग औषधि (अन्न) वनस्पति (फल) रूप में, औषधि वनस्पति शुक्ररूप में परिणत होतीं हैं। यही शुक्राहुति प्रजासृष्टि का उपादान बनती है। इस प्रकार परम्परया प्राणीसृष्टि का मुल भी आकाशतत्त्व पर ही विश्राम कर रहा है।

शब्दतन्मात्रामय आकाशतत्त्व को सृष्टि का मूल कारण मानने वाले विद्वान् साध्यों का यही वाद 'व्योमवाद' नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिसके कि समर्थन में कुछ एक श्रौत प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं—

- १—द्विता वि वत्रे सनजा सनीळे अयास्यः स्तवमानेरिरकेः। भगो न मेने 'परमे न्योमन्' अधारयद्रोदसी सुदंसाः॥ —ऋक् सं॰ १।६२।७।
- २—स जायमानः 'परमे न्योमनि' आविरग्निरभवत् मातरिश्वने। अस्य ऋत्वा समिधानस्य मज्मना प्रद्यावा शोचिः पृथिवी अरोचयत्॥ —ऋक् सं॰ १।१४३।रा
- ३—ऋचो अक्षरे 'परमे व्योमन्' यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ —ऋक् सं॰ १।१६४।३९।
- ४—गौरीर्मिमाय सिललानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा 'परमे व्योमन्'।। —ऋक् सं॰ १।१६४।४१।
- थ—स जायमानः 'परमे व्योमनि' व्रतान्यग्निर्वतपा अरक्षत । व्यन्तरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाकमस्पृशत् ॥ —ऋक् सं॰ ६।८।२।

६—इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दघे यदि वा न। यो अस्याध्यक्षः 'परमे व्योमन्' त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ — ऋक् सं॰ १०।१२९।७।

७— 'आकाशादेव जायन्ते, आकाशादेव जातानि जीवन्ति, आकाशं प्रय-न्त्यिमसंविशन्ति'- 'आकाशो वै नामरूपयोर्निर्वहिता'- 'आकाशाद्योनेः सम्भूतः'- 'इमानि भूतानि-आकाशादेव सम्रुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति'- 'आकाशः-परायणम्'- 'सर्विमित्याकाशे'- 'आकाशाद्यायुः, वायो-रिनः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी'- 'मनोमयं पुरुषो भाः सत्यमा-काशात्मा'।
—संग्रह

#### ५-अपरवादः

ब्राह्मणमतानुयायी आस्तिकवर्ग जहाँ परवाद (अब्ययवाद-पुरुषवाद-आत्मवाद) का समर्थक है, वहां कितने एक साध्य विद्वान् अपरवाद (क्षरवाद-प्रकृतिवाद-अनात्मवाद) का ही समर्थन कर रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व, तथा विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित पाञ्चभौतिक पदार्थ अपना क्या स्वरूप रखते हैं ? इस प्रश्न का समाधान ही अपरवाद का समर्थन कर रहा है। साध्यों का कहना है कि, भौतिक पदार्थों में परमर्थ्यादा का सर्वथा अभाव है। जिन दो भावों के लिए 'यह' 'वह' शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रकृतस्थल में उन्हीं को 'अपर' 'पर' कहा जायगा। विश्व में 'वह' किंवा 'पर' कहकर व्यवहृत किया जाने वाला कोई नित्य परोक्ष तत्त्व नहीं है। यहां तो सारा रहस्य, सम्पूर्ण तत्त्ववाद 'यह', किंवा 'अपर' में ही लिपा हुआ है। पुरोऽवस्थित भूतप्रपञ्च ही तत्त्ववाद की विश्रामभूमि है।

इस का मूळ 'यही' है। सृष्टि का मूळ क्या है ? इस विडम्बना में पड़ कर सृष्टि से बाहर किसी अन्य मूळ की खोज करते रहना निरर्थक है, जब कि समाधान यहीं हो रहा है। स्वयं सृष्टि ही सृष्टि का मूळ है। विभिन्न गुण-कम्मीत्मक पदार्थों का पारस्परिक संयोगिवशेष ही सृष्टि का कारण बना हुआ है। पांचों भूत अपने विविध संयोगों से ही अपनी स्वरूप-सत्ता प्रतिष्टित रखने में समर्थ हो रहे हैं। किसी समय पानी का संयोग पाकर मिट्टी ओषधि बन जाती है, वही ओषधि काळान्तर में गुष्क नीरस वायु का संयोग पाकर पुनः मिट्टी हो

#### बहा-क्रम्मंपरीक्षा

जाती है। इसी प्रकार यच्चयावत् पदार्थों का पारस्परिक संयोग-वियोग मूलक कार्य्य-कारण-भाव ही विश्वसृष्टि का कारण है। इस प्रत्यक्षदृष्ट कारणवाद को देखते हुए भी किसी पर कारण की कल्पना कर बैठना, अपने कल्पनासिद्ध परतत्त्व की रक्षा के लिए अनेक कल्पित सिद्धान्त बना डालना सचमुच (आस्तिकवर्ग की) एक विडम्बनामात्र है।

'पर' कुछ नहीं है, 'अपर' ही सब कुछ है। यही कारण है, यही कार्य्य है। स्वयं मौतिक जगत् ही मौतिक जगत् का कारण है। पिता यदि अपने पुत्र का कारण है, तो वही पिता अपने पिता का कार्य्य भी है।

> ''उभयं हैतद्भवति-पिता च पुत्रश्च। प्रजापतिश्चाप्रिश्च, अग्निश्च प्रजापतिश्च, प्रजापतिश्च देवाश्च, देवाश्च प्रजापतिश्च"

> > —शत० व्रा०६ कां०। १ अ०। २ व्रा०। २७ करिडका

इत्यादि रूप से आस्तिकों का श्रौत सिद्धान्त भी रूपान्तर से कार्य्य-कारणविपर्य्यात्मक अपरवाद का ही समर्थन कर रहा है।

साध्यों के उक्त मत का क्षरदृष्टि से भी समर्थन किया जा सकता है। 'क्षर: सर्वाणि भूतानि' (गी० १५।१६) के अनुसार सम्पूर्ण भूत क्षररूप हैं, अथवा क्षर ही सम्पूर्ण भूत हैं। अव्य-यात्मा जहाँ 'पर' कहलाता है, वहाँ भूतरूप क्षर 'अपर' कहलाया है। इसी अपर क्षर को— 'भूमिरापोऽनलो०' (गी० ७।४।) इत्यादि रूप से भौतिक पर्वों में विभक्त करते हुए इसे 'अपराप्रकृति' कहा है— 'अपरेयम्' (गी० ७।६।)। यही अपर क्षरतत्त्व विश्व का मूल है। पर अव्यय के लिए तो स्पष्ट शब्दों में सृष्टिकारणता के असम्बन्ध की ही घोषणा की गई है। जब 'न करोति, न लिप्यते' (गी० १२।३१) के अनुसार पर (अव्यय) का सृष्टिकर्तृ त्व से कोई सम्बन्ध ही नहीं तो, फिर सृष्टिकारणान्वेषण में उस ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। सुतरां इस गीतादृष्टि से भी अपरवाद, दूसरे शब्दों में क्षरवाद की ही पृष्टि सिद्ध हो जाती है।

पाञ्चभौतिक विश्व किसी पर-भाव से सम्बन्ध न रखता हुआ अपर है। इसका मूळ स्वयं यही है। अन्य मूळ का अन्वेषण करना व्यर्थ है। अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि, कार्यरूप विश्व कारणरूप अपरभाव का दूसरा रूप है, वह पहिला रूप है। कुछ भी कह लीजिए, तात्पर्व्य दोनों सिद्धान्तों का एक ही है। "अपने सजातीय (भौतिक) तत्त्वों की अपेक्षा रखता हुआ भी, अन्य किसी विजातीय कारण की कोई अपेक्षा न रखनेवाला,

मर्त्यक्षरप्रधान कारणवाद ही 'अपरवाद' है" यही निष्कर्ष है। इसके समर्थक वचन भी हमें यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं—

- १—क ई स्तवत कः पृणात् को यजाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत् । पादाविव प्रहरन्नन्यमन्यं कृणोति पूर्व- 'मपरं' शचीभिः ॥ —ऋक् सं॰ ६।४७।१५
- २—यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु। यथा न पूर्व-'मपरो' जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयेषाम्।। —ऋक् सं॰ १०।१८।५।
- ३—देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः।
  ते नो अद्यते 'अपरं' तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः॥
  —ऋक् सं॰ ८।२७।१४
- ४—स्थूलानि सक्ष्माणि वहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैव णोति।
  क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतु 'रपरो'ऽपि दृष्टः॥
  —श्वेताश्वतरोपनिषत् १०५।१२

#### ६--आवरणवादः-

अर्थदृष्टि को प्रधान माननेवाले साध्यों ने 'आवर्ण' को ही सृष्टि का मूल माना है। कार्य्य का बाह्यरूप ही उसके कारण का परिचायक माना गया है। 'वातो देवेम्य आचर्ट यथा पुरुष ते मनः' (कात बाब श्राशाशा) इत्यादि आस्तिक (श्रोत) सिद्धान्त के अनुसार हमारा बाह्य वातावरण हमारे अन्तर्भावों का परिचय दे दिया करता है। जब कि बाह्य परिस्थिति, बाह्यधर्म, बाह्यस्कर आम्यन्तर कारणों का परिचायक बन जाता है तो, सृष्टिमूल के सम्बन्ध में भी हमें अधिक दूर न जाकर बाह्यदृष्टि से ही कारण का अन्वेषण करना चाहिए। वस्तु का बाह्यरूप ही हमें उसके मूल कारण का परिचय दे देगा। समष्टि-व्यष्ट्यात्मक विश्व के जितने भी कार्यरूप भूत-भौतिक पदार्थ हैं, उन सब का बाह्यरूप तमोगुणप्रधान है। इसी तमोगुण की प्रधानता से सृष्टि की वस्तुओं को 'पदार्थ' कहा जाता है। 'पदार्थ' शब्द में 'पद-अर्थ' ये दो विभाग हैं। 'पद' शब्द तो वस्तु के नाम का अभिनय कर रहा है, एवं 'अर्थ' शब्द

#### वब-कर्मपरीक्षा

स्वयं वस्तु का अभिनय कर रहा है। वस्तु का बाह्यरूप अर्थरूप ही है। यह अर्थभाव एक प्रकार का आवरण है। महामहिमामय आकाश एक महा आवरण है। इस आकाश आय-तन में प्रतिष्ठित यच्चयावत् पदार्थ छोटे-छोटे आवरण हैं। इन असंख्य आवरणों की समध्टि ही विश्व का वास्तविक स्वरूप है।

इसी आवरण को आस्तिक दर्शन ने 'तमोगुण' कहा है। यही तमोगुण मौतिक सृष्टि का मूल है। अर्थप्रधाना सृष्टि का मूल केवल तमोगुण ही बन सकता है। क्योंकि अर्थ जब स्वयं आवरणरूप है तो, सजातीय सम्बन्ध सिद्धान्त के अनुसार इसका मूल कारण भी अवश्य ही कोई आवरण ही होना चाहिए।

इसी आवरण को वैदिक परिभाषा में 'वयुन' कहा गया है। यद्यपि व्याख्याताओं ने वयुन शब्द को कर्म्म का वाचक माना है (देखिए ई० उप० १८, शाँ० भा०), परन्तु वस्तुतः वयुन शब्द कर्म्ममय-कर्माधार अर्थ का ही वाचक है। हम जिन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरे शब्दों में जो पदार्थ हमारे प्रज्ञान के विषय बनते हैं, उन प्रज्ञातभावों का ही नाम वयुन है। इसी आधार पर 'युद्धते मन उत युद्धते धियः' (यजुः सं० ११।४) इत्यादिमन्त्रगत 'वयुनावित' शब्द की व्याख्या करते हुए सर्वश्री उव्वट ने कहा है—

'बयुनानि प्रज्ञानानि वेत्तीति बयुनावित्'।

सविता प्रजापित ही विश्व के यच्चयावत वयुनों को जानने में समर्थ है। अतः इन्हें ही वयुनावित् कहा गया है। एक स्थान पर अग्नि को भी 'वयुनानि विद्वान्' कहा गया है—(देखिए ई० उप० १८ मन्त्र)। दृष्टिविषयक सम्पूर्ण पदार्थ अर्थप्रधान बनते हुए वयुन हैं। एवं पदार्थनिष्पत्ति अग्नि से ही होती है। इस दृष्टि से अग्नि को भी वयुनों का परिज्ञाता बतला दिया गया है। सविषयक ' ज्ञान ही को 'वयुन' कहा जाता है। यद्यपि पदार्थ का ही नाम 'वयुन' है। परन्तु "अयं पदार्थः" यह प्रतीत तभी होती है, जब कि पदार्थ हमारे ज्ञानमण्डल में प्रविष्ट होता है। इसीलिए प्रज्ञान को, ज्ञानाश्रित पदार्थ को, किंवा ज्ञानाभिनीय-मान पदार्थ को वयुन कह दिया जाता है।

१ "वीयते गम्यते प्राप्यते विषया अनेन-तद् 'वयुनम्'। अज गतौ। "अजियमिशीङ्भ्यश्च" ( उणा॰ १।६१ ) इति 'उनण्'। स च कित्। अजेव्वीभावः।"

सम्पूर्ण विश्व एक महावयुन है, एवं इसके गर्भ में अणु-महान् रूप से अनन्त वयुन प्रतिष्ठित हैं। 'सर्विमिदं वयुनम्' इस सिद्धान्त के अनुसार सब कुछ वयुन ही वयुन है। इस वयुन में वय-वयोनाध्व ये दो पर्व नित्य प्रतिष्ठित हैं। दोनों के समन्वय से ही वयुन का स्वरूप सुर-धित है। आवरणात्मक (वयुनात्मक) प्रत्येक पदार्थ में आप इन दोनों पर्वो का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वस्तु का आकार, और आकार से आकारित वस्तु ही क्रमशः वयोनाध-वय हैं। वस्तु का आकार, और आकार से आकारित वस्तु ही क्रमशः वयोनाध-वय हैं। वस्तुतत्त्व को सुरक्षित रखने वाला उसका बाह्य आकार ही है। जब तक आकार (सीमा-आयतन) सुरक्षित रहता है, तब तक उस आकार के गर्भ में सुरक्षित रहने वाली वस्तु का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। बाह्य आक्रमण से पहिले आकार पर आघात होता है। जब वह प्रबलाक्रमण से बिगड़ जाता है, तब आक्रमणकर्त्ता आकारित वस्तु का घात करने में समर्थ होता है।

यह स्मरण रखने की बात है कि, आयु को सर्वसाधारण लोग 'वय' कहा करते हैं। इसी लिए समान आयु वालों को 'समवयस्क' कहते हैं। यहां भी वय का उक्त तात्पर्व्य ही है। प्राणयुक्त अर्थ का ही नाम वय है। अर्थ (शरीर) में जब तक प्राण रहता है, तभी तक उसकी सत्ता है। अतएव श्रुति ने— 'प्राणो वे वय:' (ऐ० ब्रा० १।२८) इत्यादि रूप से प्राण को ही वय कहा है। प्राण कियाशिक प्रधान बनता हुआ गितशील है। अतएव गत्यर्थक 'वय-वी-अज' तीनों धातुओं से ही वय शब्द बनता है। इसी गितभाव को लक्ष्य में रखकर पक्षी को भी वय कह दिया जाता है। वेद्व्याख्याताओं ने वय का अर्थ अन्न किया है। इस अर्थ का भी दो तरह से समन्वय किया जा सकता है। गितशील प्राण वय है। परन्तु इसका यह गितभाव अन्नाहित पर ही निर्भर है। जब तक प्राणािम में अन्नाहित होती रहती है, तभी तक प्राण स्वस्वरूप से सुरक्षित रहता है, जैसा कि श्रुति कहती है—

'अन्नं ब्रह्मे त्येक आहुः, तन्न तथा। पूयतिवा अन्नमृते प्राणात्। प्राणो ब्रह्मे त्येक आहुः, तन्न तथा। शुष्यति वैप्राण ऋते अन्नात्। एते इ त्वेव देवते एकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छतः'॥

तात्पर्यं यही है कि, जबतक प्राणाग्नि में बल रहता है, तभीतक इसमें हुत अन्न रसादिरूप में परिणत होता रहता है। यदि प्राणाग्नि शिथिल हो जाता है तो हुत अन्न नीरस बनता हुआ दोषयुक्त बन जाता है। इसी प्रकार जब तक अन्नाहुति होती रहती है, तभी तक प्राणाग्नि प्रबल बना रहता है। जिस दिन अन्नाहुति बंद हो जाती है, प्राण मूर्च्छित हो जाता है। ऐसी

#### वहा-कर्मपरीक्षा

दशा में मानना पड़ता है कि, दोनों में अन्योऽन्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों एकरूप वन कर, मिलजुल कर ही अपनी स्वरूपरक्षा करने में समर्थ होते हैं। यही कारण है कि, हमने प्राण-विशिष्ट अर्थ (अन्न) को ही "वय" कहा है। चूंकि अन्नद्वारा प्राण रक्षा होती है, इस हेतु से व्याख्याताओं ने वय को अन्नार्थक मान लिया है।

अपिच—जिस प्रकार उद्र में भुक्त भोज्य पदार्थों को अन्न कहा जाता है, एवमेव वस्तुतत्त्व अपने वयोनाधरूप सीमाभाव के उद्र में भुक्त रहता है। इस दृष्टि से भी, भुक्तिभाव से भी
वय को अन्न कहना अन्वर्थ बन जाता है। एक तीसरा कारण यह भी है कि, 'अहमक्तमन्नमदन्तमित्रि' (सामसं० ६-६।३।१०।६) 'अन्नाद्श्य वा इदं सर्वमन्नश्च'
(शत० ११।१।६।१६) इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मण सिद्धान्तों के अनुसार विश्व के यच्चयावत् पदार्थ
परस्पर में एक दूसरे के अन्न-अन्नाद हैं। पारस्परिक आदान विसर्ग से ही सब का पालन
पोषण हो रहा है। आदानदशा में सभी पदार्थ अन्नाद (भोक्ता) हैं, विसर्गदशा में सभी
पदार्थ अन्न (भोग्य) हैं। इस दृष्टि से भी वयरूप वस्तुतत्त्व को अन्न कहा जा सकता है।

वस्तुतत्त्व के इस बाह्य आकार को ही पूर्व में हमने 'वयोनाध' बतलाया है। चूंकि बाह्य-सीमा ने ही वय का चारों ओर से बंधन कर रक्खा है, अतएव इस सीमा को 'वयोनाध' कहना अन्वथ बन जाता है। छन्दोविज्ञानपिरभाषा में वयोनाध को ही "छन्द" कहा गया है। प्रत्येक वस्तु अवश्य ही किसी न किसी छन्द से (सीमा से) छन्दित (सीमित) रहती है। चूंकि छन्द ने वस्तुतत्त्व को चारों ओर से बांध रक्खा है, अतः हम अवश्य ही छन्द को 'वयोनाध' कह सकते हैं।

जिस प्रकार छन्द से छन्दित वस्तुतत्त्व प्राणयुक्त अर्थ है, वैसे इस छन्दरूप सीमामाव का क्या स्वरूप है ? इस प्रश्न का उत्तर भी प्राणतत्त्व ही है। प्राणतत्त्व असंख्य हैं। सिन्न-भिन्न प्राणों से भिन्न-भिन्न कार्यों का सञ्चालन हो रहा है। जो प्राणविशेष अन्तर्याम सम्बन्ध से वस्तुतत्त्व की प्रतिष्ठा बनता है, उसे वय कहा जाता है। एवं जो प्राणविशेष बहिर्याम सम्बन्ध से वस्तु की बाह्यसीमा बनता है, उसे छन्द कहा जाता है। इसी प्राणभेद को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने प्राण को वय भी कहा है, वयोनाध भी कहा है। परन्तु अर्थ करते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि, वयप्राण आभ्यन्तर प्राण है, एवं वयोनाध प्राण बाह्य प्राण है। वेदपदार्थों की प्रन्थिएँ इसी गुप्तपरिभाषाज्ञान से शिथिल होती हैं। अन्यथा केवल नामसाम्य से अर्थ का अनर्थ हो पड़ता है। निष्कर्ष यही हुआ कि, बाह्यप्राणरूप छन्द का ही नाम वयोनाध है। इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है—

१--प्राणा वै वयोनाधाः । प्राणैहींदं सर्व वयुनं बद्धम्।

—शत० ब्रा० ८।२।२।८

२-अथो छन्दांसि वै देवा वयोनाधाः । छन्दोभिर्हीदं सर्व वयुनं बद्धम् ।

उक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि, प्रत्येक पदार्थ वयुन है, एवं वयुनरूप प्रत्येक पदार्थ में वय-(वस्तु) और वयोनाध (सीमा) दो पर्व हैं। वय-वयोनाधात्मक वयुन ही पदार्थ है। इसका मूळ कारण अर्थ-प्रधान तमोगुण है। तमोमयी सृष्टि का मूळ तमोगुण ही बन सकता है। तम एक प्रकार का आवरण है। इसीळिए यह तमोवाद, किंवा वयुनवाद साध्य परिभाषा में— 'आवरणवाद' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस वाद के समर्थक निम्न ळिखित श्रौत-स्मार्त वचन हमारे सामने आते हैं—

- १—'तम आसीत्तमसा गुळ्हमग्रेऽप्रकेतं सिललं सर्वमा इदम् । तुच्छ्येनाम्विपहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम् ॥ —ऋक् सं० १०।१२९।३
- २—कुविको अग्निरुचथस्य वीरसद्वसुष्कुविद्वसुभिः काममावरत्। चोदः कुवित्तु तुज्यात् सातये धियः ग्रुचिप्रतीकं तमया धिया गृणे।। —ऋक् सं॰ १।१४३।६।
- ३—अप्रक्षितं वसु विभिषं हस्तयोरपाळ्हं सहस्तन्वि श्रुतो दधे। आवृतासोऽवतासो न कर्तिस्तनृषु ते क्रतव इन्द्र भूरयः॥ —ऋक् सं॰ ११५५।८
- ४—स हि स्वसृत् पृषद्क्वो युवा गणो या ईशानस्तरिषीभिरावृतः। असि सत्य ऋणयावाऽनेद्योऽस्या धियः प्राविताथा वृषा गणः॥
- ऋक् सं॰ १।८०।४

  ५ दिवो यः स्कम्भो घरुणः स्वातत आपूर्णो अंग्रुः पर्येति विश्वतः ।

  समे मही रोदसी यक्षदावृता समीचीने दाधार समिषः कविः ॥

   ऋक् सं॰ ९।०४।२

# ६ — आसीदिदं तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रतक्रयमनिदे देयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

-मनुः १ अ० ४।१।

७-अम्भोवादः

सृष्टि के मूल कारण का विचार करने से पहिले यह आवश्यक होगा कि, पिहले सृष्टि के ही स्वरूप का विचार कर लिया जाय। सृष्टि का स्वरूप ही उसके मूलकारण का भी पता बतला देगा। वैज्ञानिकविशेषों ने (साध्यों ने ) सृष्टि के 'लोक-लोकी' दो पर्व माने हैं। 'छोक' आयतन है, 'छोको' उस आयतन में रहनेवाला वस्तुतत्त्व है। चाहे जड़-सृष्टि हो, अथवा चेतनसृष्टि, प्रत्येक में दोनों पर्व उपलब्ध होंगे। यह एक आश्चर्य का विषय है कि, जो लोकभाव लोकी का आयतन बना हुआ है, प्रतिष्टा बना हुआ है, वह स्वयं अपनी प्रतिष्टा के लिए सदा लोकी की सत्ता की अपेक्षा रखता है। उदाहरण के लिए मानवी सृष्टि का ही विचार कीजिए। मनुष्य एक चेतन सृष्टि है। इसमें पाञ्चभौतिक शरीर और शुक्र-शोणित से सम्पन्न भूतात्मा, ये दो पर्व हैं। शरीर लोक है, भूतात्मा लोकी है। शरीरायतन-रूप इसी छोक में छोकी रूप भूतात्मा प्रतिष्ठित रहता है। दूसरे शब्दों में शरीर ही आत्मा का रक्षादुर्ग है। परन्तु जब तक भूतात्मा स्वस्वरूप से इस छोक (शरीर) में प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक लोक सुरक्षित रहता है। जिस क्षण लोकी इस लोक को छोड़ता हुआ पर-लोक का (अन्य शरीर का) आश्रय लेलेता है, इस लोक का स्वरूप शिथिल बनता हुआ कालान्तर में नष्ट हो जाता है। इसी आधार पर तत्त्ववेत्ताओं ने लोकी को प्रतिष्ठारूप लोक की भी प्रतिष्ठा माना है। एक जड़ पाषाण को लीजिए। पाषाण पिण्ड स्वयं एक लोक है। पाषाण में रहने वाला वह विधर्त्ता प्राण, जिसका सत्ता से पाषाणपरमाणु एक सूत्र में बद्ध होकर निबिडावय बने हुए हैं, जिसकी सत्ता से पाषाण की स्वरूपरक्षा हो रही है, पाषाणत्त्व अविच्छिन्न बना हुआ है, लोकी है। जिस दिन पाषाण से यह लोकी प्राण निकल जाता है, पाषाणपरमाणु अपना निविड्भाव छोड़ देते हैं। प्राणसत्ता की कृपा से पाषाण बना हुआ वही पाषाण प्राण के निकल जाने से भुर-भुरी (बालू) मिट्टी बन जाता है।

उक्त उदाहरणों से यह भी सिद्ध हो रहा है कि, वास्तव में सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में छोक-छोकी ये दो पर्व हैं। और इन दोनों की समन्वित अवस्था का ही नाम सृष्टि है। जब सृष्टि के (कार्य के) स्वरूप का हमें पता छग गया तो, अब इसके कारण की ओर हमारा ध्यान

आकर्षित होता है। पहिले लोक का ही विचार कीजिए। लोकसृष्टि का निम्माण अप्तत्त्व से ही होता है। पानी ही लोकसृष्टि का मूल उपादान है। जिसे पृथिवी कहा जाता है, वह भी पानी का ही रूपान्तर है। पानी ही वायु प्रवेश से क्रमशः घनीभूत होता हुआ काला-न्तर में पृथिवी (मिट्टी) रूप में परिणत हो गया है। अन्तरिक्ष में भी प्राणात्मक पानी का ही साम्राज्य है। स्वयं चन्द्रमा भी पानी की ही विशेष अवस्थारूप (विरलावस्थारूप) सोम का रूपान्तर, अतएव पानीय पिण्ड है। जितने भी नक्षत्रलोक (नक्षत्रपिण्ड) हैं, वे भी आपोमय पिण्ड होने के कारण ही 'उडु' नाम से व्यवहृत हुए हैं। स्वयं सूर्य्यलोक भी तेजोमय मरीचि पानी का ही संघात है। परमेष्टी की अब्रूपता में तो कोई सन्देह ही नहीं है। प्राणमय स्वयम्भू भी झृत को मूल बनाने के कारण अप्कारणता से पृथक नहीं किया जा सकता।

इक्त प्राकृतिक महालोकों के अतिरिक्त इन के उदर में रहने वाले और और जितने भी क्षुद्र-महान् लोक हैं, वे भी अप् को आगे कर के ही प्रवृत्त हुए हैं। ओषधि-वनस्पतिएं पानी के सेक (सिश्वन) से ही स्वरूप धारण करने में समर्थ हुई हैं। हमारा शरीर स्वयं आपोमय है। शुक्र-शोणित दोनों धातु अप्-प्रधान हैं। इन से उत्पन्न होने वाले शरीर को भी अवश्य ही आपोमय माना जायगा। ये कुछ एक उदाहरण ही यह सिद्ध करने के लिए पर्व्याप्त प्रमाण हैं कि, सम्पूर्ण लोकों का मूल उपादान अप्तत्त्व ही है। अग्नभ:—मरीचि: – मरः आपः अद्धा' आदि भेद से अप्तत्त्व के अनेक भेद हैं। इस अब्जातिभेद से ही इस से उत्पन्न लोकों के स्वरूप में भेद उत्पन्न होता है।

अब छोकी को सामने रखिए। भूतात्मा को चेतनापुरुष कहा गया है। 'खाद्यश्चे-तनापष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः' (चरक० शा० ६११४) इस चरकसिद्धान्त के अनुसार चेतनालक्षण भूतात्मा भी धातु माना गया है। उपनिषदों की 'पञ्चामिविद्या' के अनुसार इस धातुपुरुष का मूळ उपादान भी अप्तत्त्व ही है, जैसा कि—

'इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति'

- छां॰ उप॰ धाटाश

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

इत्यादि वचन से स्पष्ट है। भूतात्मा ' 'अन्नरसमय' माना गया है। अन्न पानी का ही क्पान्तर है। इस तरह परम्परया चेतनसृष्टि की प्रतिष्ठा का मूळ कारण लोकी (भूतात्मा) भी अप्कारण से ही सम्बन्ध रख रहा है। इसी प्रकार जड़सृष्टि की प्रतिष्ठा का मूळकारण लोकी (प्राण) भी 'आपोमय: प्राण:' ( छान्दो॰ उप॰ ६।६।४) इस सिद्धान्त के अनुसार आपोमय ही माना गया है। जब लोक ओर लोकी दोनों की समष्टि ही सृष्टि है, एवं जब दोनों का मूळ कारण अप्तत्त्व ही है, तो हम (साध्य) अवश्य ही सृष्टिकारणता के सम्बन्ध में 'अम्भोवाद' को उपस्थित कर सकते हैं। इस वाद के समर्थक कुछ एक श्रौत-स्मार्त वचन नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

- २—प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुवीं चाति सदने विवस्वतः।
  प्र सप्त सप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामित सिन्धुरोजसा॥
  —ऋक् सं॰ १०।७५।१
- २—ततं मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीति रुचथाय शस्यते। अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समुतृप् णुत ऋभवः॥ —ऋक् सं॰ १।११०।१
- ४—आपो वा इदमग्रे सिललमेवास । ता अकामयन्त, कथं नु प्रजाये-महीति । ता अश्राम्यँस्ता तपोऽतप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिर-ण्मयाण्डं सम्बभूव ।

—शतः त्राः ११।१।६।१

 <sup>&</sup>quot;अन्नात् पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" (ते उप॰ २।१)
 "यतोऽभिहितं पश्चमहाभूतशरीरिसमवाय पुरुष इति, स एष कर्म्मपुरुषिविकत्साधिकृतः"
 —पुश्रुत॰ शा॰ १ अ॰

<sup>&</sup>quot;षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते" — नरकः शाः ५।५

भ अद्भिर्वा अहमिदं सर्वं धारियण्यामि, जनियण्यामि, आप्स्यामि-यदिदं किश्च । तद्यद्रवीत्-आभिर्वा० तस्माद् धारा, जाया, आपः अभवन् ।
—गोपथवा० १।१।२।

६ - अद्भिर्वा इदं सर्वमाप्तम्।

— शत० ब्रा० १।१।१।१४

७—सेदं सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च। यदाप्नोत्-तस्मादापः। यदवृणोत्-तस्माद्वाः (वारिः)

-शतः ब्रा॰ ६।१।१।८

८--आपो वै सर्वकामाः।

-शत० १०।५।४।१५

**१**—आपो वै सर्वा देवताः।

-शत० १०।५।४।१४

१०-आपो वा अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा।

—शत० ४।'५।२।१४

११—अप्सु तं मुश्च भद्रं ते लोकाश्चप्सु प्रतिष्ठिताः। आपोमयाः सर्वरसाः सर्वमापोमयं जगत्।।

—महाभारत

## ८-अमृतमृत्युवादः

सदसद्वाद के ही समधरातल पर प्रतिष्ठित रहनेवालां, नित्य-अनित्यभावद्वयी से सम्बन्ध रखनेवाला वाद ही 'अमृत-मृत्युवाद' है। सदसद्वाद में सत्-असत् दोनों में कभी कभी संकरता आ जाती है। सदसद्वाद का दिग्दर्शन कराते हुए पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, सत् का अर्थ भाव है, असत् का अर्थ अभाव है। परन्तु अमृत-मृत्युवाद के अमृत-मृत्यु दोनों ही पर्व भावात्मक माने जायंगे। इसी भेद को लक्ष्य में रख कर प्रकृतवाद का विचार करना चाहिए।

सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में हम परस्पर में सर्वथा विरुद्ध दो भावों के दर्शन कर रहे हैं। किसी भी एक वस्तु को सामने रखकर उसके तात्विक स्वरूप पर दृष्टि डालिए। दोनों

#### बद्धा-कर्मापरीक्षा

भावों का साक्षात्कार हो जायगा। उदाहरण के लिए एक मनुष्य को ही लीजिए। मनुष्य नाम का प्राणी जिस समय माता के गर्भ में उत्पन्न होता है, उस क्षण से आरम्भ कर उसके अवसानकाल पर्यन्त की अवस्था का विचार कीजिए। स्थूलहिट से विचार करने पर आप उसमें गर्भ-शिशु-पौगण्ड-बाल-तरुण-युवा-प्रौढ़-स्थविर-वृद्ध-दशमी आदि दस अवस्थाएँ देखेंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो, आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि, प्राणी की अवस्था में क्षण-क्षण परिवर्त्तन हो रहा है। विना क्षण-परिवर्त्तन स्वीकार किए आप स्थूल परिवर्त्तन को कभी प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। जो प्राणी पूर्वक्षण में था उत्तरक्षण में उसका (पूर्वक्षणाविच्छन्न प्राणी का) सर्वथा अभाव है। यही अवस्था वस्तुमात्र में समिनिए।

उक्त क्षणभाव के साथ साथ ही एक अक्षणभाव भी (पदार्थों में) हमें उपलब्ध हो रहा है। यह ठीक है कि परिवर्त्तन हो रहा है, परन्तु परिवर्त्तन स्वयं एक सापेक्षभाव है। वह अपनी वृत्ति की रक्षा के लिए अवश्य ही किसी अपरिवर्त्तनीय धरातल की अपेक्षा रखता है। साथ ही में सिद्धान्ततः पूर्वक्षणस्थ वस्तु का उत्तरक्षण में अभाव सममते हुए भी हमें निरन्तर वस्तु की उपलब्ध हुआ करती है। यदि वस्तुओं में केवल क्षणभाव का ही साम्राज्य होता तो, हमें कभी उनकी उपलब्ध न होती। थोड़ी देर के लिए क्षणोपलब्ध के द्वारा उपलब्ध मान भी ली जाय, तब भी "यह वही वस्तु है, जिसे हमने कल वहां से खरीदा था, आज यह हमारे घर रक्ष्वी है" यह प्रतीति तो तब तक सर्वथा असम्भव ही बनी रहती है, जब तक कि हम क्षणभाव के साथ साथ अक्षणभाव का समावेश नहीं मान लेते। "प्रत्येक पदार्थ बदल्ला भी है, प्रत्येक पदार्थ 'वही' मर्प्यादा से भी युक्त है दोनों भाव अत्यन्त विरुद्ध होते हुए भी तम:प्रकाशवत् एक ही वस्तु में अविरोधी की तरह समन्वित हैं" यह कौन स्वीकार न करेगा।

जब कार्य्य रूप विश्व में दो भाव हैं, तो कारण में भी अवश्य ही दो भावों का भान स्वीकार करना पड़ेगा। कार्य्य में रहनेवाले क्षणभाव का वही मूल कारण 'मृत्यु' कहलाता है, एवं कार्य्यगत अक्षणभाव का वही मूल 'अमृत' नाम से प्रसिद्ध है। नित्य तो (साध्यों के अनुसार) दोनों ही नहीं है। एक में (अमृत में) धारावाहिक नित्यता है, दूसरे में (मृत्यु में) क्षणिक अनित्यता है, और इसी अपेक्षाकृत नित्यता को लेकर अमृत को नित्य कहा जा सकता है। दोनों का परस्पर में 'अन्तरान्तरीभाव' सम्बन्ध है, जैसा कि पाठक आगे आनेवाले 'द्विसत्यवाद' प्रकरण में देखेंगे।

तात्पर्यं कहने का यही हुआ कि, कतिपय साध्यविद्वान् प्रत्यक्षदृष्ट, एवं अनुभूत पदार्थगत क्षण-अक्षण भावों के आधार पर 'धारावाहिक नित्यतालक्षण अक्षण असूत, एवं प्रतिक्षणविलक्षण क्षण मृत्यु को ही सृष्टि का मूल कारण मानते हुए 'अमृत-मृत्युवाद' का समर्थन कर रहे हैं। निम्न लिखित वचन इस वाद के समर्थन में उद्धृत किए जा सकते हैं—

१--आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भ्रवनानि पश्यन्।।

—यजुःसं० ३४।३१

२—यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजिन । आगा आजदुशना कान्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥।

—ऋक् सं० १।८३।५

३—बहन्त इद्घानवो भा ऋजीकमिंन सचन्त विद्युतो न शुक्राः। गृहेव वृद्धं सदिस स्वे अन्तरपार ऊर्वे अमृतं दुहानाः॥

— ऋक् सं० ३।१।१४

४—अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् । मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥

—शत० **ब्रा० १०।५।१।४** 

४—'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे-मर्त्यश्चामृतं च'-'श्नान्तिसमृद्धममृतम्' 'अश-नाया हि मृत्युः'-'क्षरं त्विवद्या समृतं तु विद्या'—'अचल-ममृत-मच्युतम्'-'मृत्युनैवेदमावृतमासीदशनायया'-'अकलोऽमृतो भवित' 'मर्त्यताममृतं व्रजेत्'-'अमृतं चैव मृत्युश्च'।

—संप्रह

१ " एतद्वे मनुष्यस्यामृतत्त्वं, यत् सर्वमायुरेति" (शत॰ बा॰ ९।५।१।१०) यह वचन आयु को अमृत बतलाता हुआ अमृततत्त्व की धारावाहिक निखता का ही समर्थन कर रहा है।

#### ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

# ६ - अर्द्ध ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम् ।

शत॰ त्रा॰

७—उभयं हैतदग्रे प्रजापितरास—मर्त्यं चैवामृतं च। तस्य प्राणा एवा-मृता आसुः, शरीरं मर्त्यम्। स एतेन कम्मणा, एतया आवृता, एक-धाजरममृतमात्मानमञ्जरुत।

—शत० झा० १०।१।४।१।

#### ६-अहोरात्रवादः

तेजः-स्नेहवादी कितने एक साध्य विद्वानों का कहना है कि, सृष्टिमूळ के अन्वेषण के लिए इतनी दूर अनुधावन की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं सृष्टिमर्थ्यादा में ही सृष्टिकारण का पता लग सकता है, अथवा लगा हुआ है। प्रत्यक्ष दृष्ट अहः और रात्रि (दिन और रात) ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप तेज और स्नेह नामक दो तत्त्वों का सिम्मश्रणमात्र है। शुष्कतत्त्व तेज है, आर्द्रतत्त्व स्नेह है। तेज अन्नाद है, स्नेह अन्न है। अन्नाद अग्नि है, अन्न सोम है। अग्नि योनि है, सोम रेत है। दोनों की समष्टि ही यज्ञ है, एवं यह यज्ञ ही विश्व का मूल कारण है, जैसा कि 'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा' (गी० ३।१०)) इत्यादि स्मार्च सिद्धान्तों से भी स्पष्ट है।

कितने एक पदार्थ घनावयव (निविडावयव) बनते हुए ''प्रुव' हैं, कितने एक पदार्थ तरलावयव बनते हुए 'ध्रत्र' हैं, एवं कितने एक पदार्थ विरलावयव (वाष्पावयव) बनते हुए 'ध्रत्रण' हैं। पार्थिव लोष्ट-पाषाणादि पदार्थ ध्रुव (घन) हैं, आन्तरिक्ष्य अप्-वाय्वादि पदार्थ धर्त्र (तरल) हैं, एवं दिन्य प्राणादि पदार्थ धरुण (विरल) हैं। इस प्रकार 'पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु' इन तीन लोकों में तीन ही जातियों के पदार्थ उपलब्ध होते हैं। इस जातित्रयी का कारण यही है कि, इनके स्वरूप सम्पादक तेज और स्नेहतत्त्व तीन तीन भागों में ही विभक्त हैं। तेज अग्नि है, एवं इसकी ध्रुव-धर्त्र-धरुण तीन अवस्थाएँ हैं। ध्रुव

१ पदार्थतत्त्व घन-तर्ल-विरल भेद से तीन जातियों में विभक्त माना गया है। इन्हीं तीनों के लिए मूलसंहिता में क्रमशः ध्रुव-धर्त्र-धरुण शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

अप्ति 'अप्ति' कहलाता है, धर्त अप्ति 'यम' कहलाता है, एवं धरूण अप्ति 'आदित्य' कह लाता है। इसी प्रकार स्नेह सोम है, एवं इसकी भी तीन ही अवस्था हैं। ध्रुव सोम 'आए:' कहलाता है, धर्त्रसोम 'वायु' कहलाता है, एवं धरूण सोम 'सोम' कहलाता है। अप्ति-यम-आदित्य की समष्टि तेज है, आप:-वायु-सोम की समष्टि स्नेह है। तेज 'अङ्गिरा' है, स्नेह 'भृगु' है। 'भृगुणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्' इस औत सिद्धान्त के अनुसार इन दोनों के तप (कर्मा-व्यापार) से ही यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है, एवं मृत्वङ्गिरोमय यही यज्ञ आगे जाकर विश्वसृष्टि (संवत्सर रूप त्रैलोक्यसृष्टि), एवं त्रैलोक्य निवासिनी प्रजासृष्टि का कारण बनता है।

प्रजासृष्टि, एवं विश्वसृष्टि के मूलकारणरूप उक्त तेज:-स्नेहतत्त्वों की सूचना हमें अहोरात्र से मिल रही है। अहःकाल तेज:प्रधान है, रात्रिकाल स्नेहप्रधान है। अहःकाल में सौर अग्नि का साम्राज्य है, रात्रिकाल में चान्द्रसोम की न्याप्ति है। इसी आधार पर अहः को आग्नेय कहा गया है, रात्रि को सौम्या माना गया है। सूर्य्यचन्द्रात्मक अहोरात्र ही सृष्टि के कारण बने हुए हैं। अहः से उपलक्षित अग्नि, एवं रात्रि से उपलक्षित सोम दोनों के याग-सम्बन्ध का जब अवसान हो जाता है, दूसरे शब्दों में जब यज्ञ सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, तो वस्तुस्त्ररूप की उत्क्रान्ति हो जाती है। चूंकि सम्पूर्ण जगत् अहोरात्ररूप अग्नि-सोम का ही विज्नमण है, अतएव महर्षि जाबाल ने भी 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' ( बृहज्ञाबा-लोपनिषत् २।४) कहते हुए इसी वाद को मुख्य स्थान दिया है। इस वाद के समर्थक निम्न लिखत श्रीत-स्मार्त्त प्रमाण हमारे सामने आते हैं—

१--अपान्यदेत्यभ्यन्यदेति विषुरूपे अहनी सञ्चरेते। परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्यौदुषाः शोशुचता रथेन।।

—ऋक् सं० १।१२३।७।

२-कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को विवेद। विक्वं त्मना विभृतो यद्ध नाम वि वर्त्तेते अहनी चक्रियेव।।

—ऋक् सं॰ १।१८५।१।

३-- एते ह वै संवत्सरस्य चक्रे, यदहोरात्रे।

- ऐतरेय ज्ञा० पारेगा

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

४-अहोरात्राणीष्टकाः (सम्वत्सरस्य)

—तै॰ वा॰ ३।११।१०।४।

५ — संवत्सरो वै प्रजापतिः।

—शत० बा० राशशापटा

६ — प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वमसृजत-यदिदं किश्च।

–शत॰ ब्रा॰ ६।१।२।११।

७—द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति, शुष्कं चैवाद्री श्व। यच्छुष्कं तदाग्रेयं, यदाद्री तत्सौम्यम्।।

--शत० ब्रा० १।६।३।२३।

८-अन्यक्ताद्व्यक्तव्यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

—गी॰ ८११८।

## १० —दैववादः

पूर्व में जिन नौ वादों का दिग्दर्शन कराया गया है, उनमें मूलकारण दो से अधिक नहीं है। कहीं एक कारण है, कहीं दो है। दो पर कारणतावाद विश्रान्त है। परन्तु प्रस्तुतवाद अनेक कारणतावाद से सम्बन्ध रखता है। देवतत्त्व के पक्षपाती साध्य विद्वानों का कहना है कि, हमें एक दो पदार्थों की कारणता का ही विचार नहीं करना है। विचार का विषय है, सम्पूर्ण विश्व, और विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित असंख्य जाति के असंख्य पदार्थ। विश्व और विश्वप्रजा दोनों को कई एक हेतुओं से केवल एक दो कारणों पर समाप्त नहीं किया जा सकता।

स्वयं विश्व के स्वरूप में भी अनेक विचित्र भाव हैं, एवं विश्वप्रजा भी असंख्य विषम भावों से युक्त देखी जाती है। सूर्य्य-चन्द्र-पृथिवी-आकाश-वायु-जल-प्रह्-उपप्रह्-नक्षत्रादि के स्वरूपों का जब हम विचार करने लगते हैं तो, इनको विभिन्नताओं से थोड़ी देरके लिए हमें अवाक् रह जाना पड़ता है। किसी का भी स्वरूप एक दूसरे से नहीं मिलता। इसी प्रकार विश्वप्रजा में भी यह स्वरूपभेद हमें पद-पद पर उपलब्ध हो रहा है। मनुष्य, पशु, पक्षी,

कृमि, कीट, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, पिशाच आदि सामान्य भेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज, अन्त्यावसायी, दस्यु, म्लेच्ल इत्यादि रूप से मनुष्यवर्ग में विचित्रता है। अश्व-गौ-अवि-अज-रासभ-उष्ट्र-गज-सिंह-शूकर-अष्टापद-आदि भेद से पशु असंख्य जातियों में विभक्त हैं। काक, गृध्र, चटक, कपोत, वाज, हंस, कोकिल, नीलकण्ठ, चिल्ह आदि भेद से पिक्षयों को गणना करना भी कठिन है। इसी तरह कृमि-कीटादि आगे की प्रजासृष्टियों के भी हमें असंख्यभेद उपलब्ध हो रहे हैं।

परस्पर में सर्वथा विरुद्ध स्वरूप रखनेवाले उक्त लोकों, और लोकियों का मूलकारण यदि कोई एक तत्त्व, अथवा अधिक से अधिक दो ही तत्त्व होते तो, यह असंख्यभाव सर्वथा अप्रमाणिक बन जाता। यदि एक अथवा दो ही कारण होते तो, सृष्टि के स्वरूप में हमें एक, अथवा दो ही तरह के मेद उपलब्ध होते। चूंकि कार्यरूपा सृष्टि असंख्य विचित्र भावों से युक्त है, अतएव कार्य्यगुण को दृष्टि में रखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही इन असंख्य कार्यों के मूल भी असंख्य ही हैं, एक दो नहीं। उन्हीं असंख्यकारणों की समष्टि को 'देवता' कहा जाता है। और ये देवता ही सृष्टि के मूलकारण हैं।

भूत-भौतिक पदार्थों में रहने वाछी उस शक्ति को, जिसके रहने से पदार्थों का स्वरूप सुरक्षित रहता है, 'प्राण' कहा जाता है। इसी प्राणतत्त्व को, जो कि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द इन तन्मात्राओं की मर्थ्यादा से बाहर रहता हुआ धामच्छद (जगह रोकनेवाला) नहीं बनता, देवता 'कहा गया है। इन देवताओं की सामान्य जातिएं 'ऋषि, पितर, देव,

<sup>9</sup> वैदिक परिभाषाओं के विलुप्त हो जाने से वैदिकतत्त्ववाद के सम्बन्ध में आज अनेक भ्रान्तिएं फैलीं हुईं हैं। आज सर्वसाधारण में 'देव'-और 'देवता' शब्दों को परस्पर पर्ध्याय माना जा रहा है। वस्तुतः देव मिन्न तत्त्व है, देवता पृथक्तत्त्व है। देवता शब्द जहां यच्चयावत् प्राणों का वाचक है, वहां देव शब्द केवल ३३ आग्नेय देवताओं का (८ वह, ११ छद्र, १२ आदित्य, प्रजापित, वषट्कार का ) वाचक है। देवता शब्द सम्पूर्ण प्राणों का संप्राहक है, चाहे वह प्राण देवजाति का हो, असुरजाति का हो, पशुजाति का हो, अथवा पक्षी जाति का हो। देव-पितर-गन्धर्व-असुर आदि सब प्राणों के लिए देवता शब्द नियत है। अतः सबको देवता अवस्य कहा जा सकता है। परन्तु देव-पितर आदि शब्द केवल स्व-स्वभाव से हो सम्बन्ध रखते हैं। इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन "शतपथिविज्ञानभाष्यान्तर्गत" "अष्टिविधदेवतावाद" नामक प्रकरण में देखना चाहिए।

असुर, ग्रन्धर्व, पृशु, दन भागों में विभक्त हैं। इनके अवान्तर विभाग क्रमशः ७,८,३३, ६६,२७,४ इन संख्याओं में विभक्त हैं। यदि प्रत्यवान्तर मेदों का विचार किया जाता है तो, इनकी संख्या अनन्त पर जाके ठहरती है। उदाहरण के छिए 'देव' नामक आग्नेय प्राण को ही छीजिए। ३३ देवों में एक देव "क्द्र" नाम से प्रसिद्ध है। इसके सामान्यरूप ११ माने गए हैं। आगे जाकर पृथवी-अन्तरिक्ष-गुछोक मेद से ग्यारह के हजारों अवान्तर मेद हो जाते हैं, जैसा कि—'असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्'(यजुः सं० १६।५४) इत्यादि-मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। इसी प्रकार अग्नि-वायु-इन्द्र आदि इतर देव भी अपने महिमाभाव से असंख्य बने हुए हैं।

प्राणों के इसी आनन्त्य को छक्ष्य में रखते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने केवल आध्यात्मिक प्राणों की भी गणना में असमर्थता प्रकट करते हुए एक स्थान पर कहा है—'को हि तद्वेद, यावन्त इमेऽन्तरात्मन् प्राणाः' (शत० ब्रा० ७।२।२।०।) 'विरूपास इद्द्यस्त इद्ग्मिशिवेपसः' (ऋक् सं० १०।६२।६) कहते हुए मन्त्रश्रुति ने ऋषिजाति के प्राण की भी गम्भीरता का बखान किया है। प्रकृतस्थल में वक्तन्यांश केवल यही है कि, असंख्यभावापत्र पत्र पदार्थों के कारण असंख्य प्राणतत्त्व ही हैं। प्राणतत्त्व के आनन्त्य से ही विश्वपदार्थों में आनन्त्य है। विश्वसृष्टि जब अनन्त कार्य्यरूपा है, तो अवश्य ही इसके कारण भी अनन्त ही माने जायंगे। विभिन्न प्राणात्मक उन्हीं अनन्त कारणों के समुच्य को "देवता" कहा गया है।

लोकदृष्टि से दैववाद का विचार की जिए। जिन पदार्थों के कार्य्य-कारण स्वरूप का हमें यदि ज्ञान हो जाता है, तो उनके लिए हमारा अभिमान ही (अहंत्व ही) प्रतिष्ठाभूमि बन जाता है। उनके लिए तो हम कहने लगते हैं कि, "अमुक कारण से अमुक कार्य उत्पन्न हुआ है"। परन्तु जिन कारणों का हमारी इन्द्रिएं, मन, बुद्धि पता लगाने में असमर्थ रहतीं हैं, उन अज्ञात कार्य-कारणभावों के सम्बन्ध में हमारे मुख से ये अक्षर निकला करते हैं—"हमें विदित नहीं, दैवात् ऐसा हो गया है, दैववश ऐसा हो पड़ा है"। यद्यपि सर्वसाधारण दैवात् का अर्थ 'आकिस्मिक' किया करते हैं। और साथ ही में उनकी दृष्टि में आकिस्मिक का अर्थ है—"बिना कारण, यों हीं"। परन्तु वस्तुतः कोई भी कार्य्य बिना किसी प्रेरक कारण के सम्भव नहीं है। कोई भी कार्य्य यों हीं नहीं हो जाया करता। चूंकि हमारी इन्द्रिएं उस कारण तक नहीं पहुंच सकतीं, अतएव हम अपने आप को अज्ञ मानते हुए दैवात् कह दिया करते हैं। इस

दैवात् का तात्पर्य्य यही है कि, प्रकृति में रहने वाले प्राणात्मक देवताविशेष से ही यह कार्य्य हुआ है।

इस प्रकार एक साध्यवर्ग कार्य्य का आनन्त्य, और उसका पारस्परिक भेद्विशिष्ट वैचित्र्य उपस्थित करता हुआ कारणता के सम्बन्ध में उक्त दैववाद, किंवा देवतावाद को ही मुख्य मान रहा है। इस वाद का भी निम्न छिखित वचनों के द्वारा समर्थन किया जा सकता है।

१—देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्। वृष्णामस्मभ्यमृतये।

-ऋक् सं॰ ८।८३।१।

२—आ नो मद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः।
देवा नो यथा सदमिद्धृषे असन्न प्रायुवी रक्षितारो दिवे दिवे।।

—ऋक् सं ० १।८९।१।

३—जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः।

४-देवेभ्यश्च जगत्सर्वम् ।

# ११--दशवादमूलक-संशयवादः

कत्त दसों वादों का परिणाम यह हुआ कि, आगे चल कर कुछ एक तटस्थ साध्य विद्वानों के द्वारा 'संशयवाद' का जन्म हो पड़ा। जिन दस वादों का पूर्व-प्रकरण में दिग्दर्शन कराया गया है, उन में एक भी वाद ऐसा नहीं है, जिस का सहसा खण्डन किया जा सके। सभी में युक्ति है, तर्क है, प्रमाण है। किसे सत्य माना जाय, और किसे कल्पित कहा जाय। सत्य वस्तु सदा एक होती है, सत्यसिद्वान्त एक ही हो सकता है। सृष्टि का क्या मूल है १ इस प्रश्न का अवश्य ही कोई एक ही निश्चित समाधान होना चाहिए। इधर जब सृष्टिमूल के सम्बन्ध में हमारे सामने परस्पर में सर्वथा विरुद्ध १० सिद्धान्त उपस्थित होते हैं तो, कहना पड़ता है कि, अभी विद्वानों ने कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं किया। वास्तव में उन्हें भी निश्चितरूप से यह विदित नहीं है कि, सृष्टि का मूल क्या है १

# ब्रह्म-क्रम्मंपरीक्षा

जब एक ही वस्तुतत्त्व के सम्बन्ध में अनेक विरुद्ध भावों की उपस्थिति होती है तो, अवश्य ही ऐसे स्थल में संशय का प्रवेश हो जाता है। परोऽवस्थित स्थाणु यद्यपि वास्तव में स्थाणु है। परन्तु इन्द्रियदोष से युक्त, अथवा स्थाणु के दूर रहने पर एक द्रष्टा को स्थाणु के सम्बन्ध में 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' सन्देह होने लगता है। उसका आकार मनुष्य जितना है, इस लिए तो मनुष्य का भ्रम होने लगता है। साथ ही में उसमें मनुष्यवत् गित का अभाव देखा जाता है, इस लिये स्थाणु का आभास होने लगता है। एक ही धम्मीं पदार्थ में जब इस प्रकार विरुद्ध स्थाणुधम्म एवं पुरुषधम्म का आभास होने लगता है तो—'एकस्मिन् धर्मिण विरुद्धनानाकोट्यवगाहिज्ञानं संशयः' के अनुसार 'इदं वा-इदं वा-स्थाणुर्वा, 'पुरुषो वा' यह सन्देह हो पड़ता है।

सृष्टि लक्ष्य है। एक कहता है—सृष्टि विज्ञानमयी है, अन्य कहता है—सदसन्मयी है, तीसरा कहता है—रजोमयी है, अपर कहता है—व्योममयी है, अन्य के मत में—अपरमयी है, किश्चत् कहता है—आवरणमयी है, कई कहते हैं—आयोमयी है, कोई कहता है—अमृतमृत्युमयी है, किसी के मत में—अहोरात्रमयी है, एवं एक के मतानुसार—देवतामयी है। सृष्टि का मूलकारण सृष्टि के पूर्वभाव से सम्बन्ध रखता है। इस लिए सृष्टिहराा में तो हम अपने चर्मचक्षुओं से उसका निःसन्दिग्ध निर्णय कर नहीं सकते। अब जो विद्वान् अपने ज्ञानद्वारा इस कारण का जो स्वरूप हमारे सामने रख देते हैं, उसी के आधार पर सृष्टिकारण का निर्णय कर टेने के अतिरिक्त हमारे पास कोई अन्य उपाय नहीं रह जाता। इस परिस्थित में जब हमारे सामने विद्वानों की ओर से धम्मीरूप एक ही सृष्टिविषय के सम्बन्ध में परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध दस कोटिएं उपस्थित होतीं हैं, तो पूर्वोक्त दृष्टान्त के अनुसार हमारा चौद्धजगत् अस्थिर हो जाता है, और परिणामतः उससे यही उद्गार निकल पड़ते हैं कि, यह सच है, अथवा वह सच है १ इसे सत्य माने, या उसे १ इसी अनिश्चयभाव को "संशय" कहा जाता है, जो कि दशवाद-सिद्धान्त के सम्बन्ध में अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है।

इस प्रकार कितने एक साध्य विद्वानों की ओर से उक्त विप्रतिपत्ति को हेते हुए ग्यारहवें संशयवाद का जन्म हुआ। संशयवादी साध्यों ने निश्चय किया कि, परमात्मा, जीवात्मा, स्वर्ग, नर्क, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, मुक्ति, बंधन आदि आदि सृष्टिविद्या के जितने भी पर्व हैं, वे सब आजतक संशयास्पद बने हुए हैं। न आजतक इनके सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय हो सका, न भविष्य में निर्णय होने की सम्भावना ही है।

जो विद्वान् बुद्धिवाद् के गर्व में पड़ कर विश्व कारण के सम्बन्ध में 'इद्मित्थम्' कहते हैं, यह उनकी अनिधकार चेष्टा ही मानी जायगी।

यह बहुत सम्भव है कि, साध्ययुगकालीन इसी संशयवाद के आधार पर आगे जाकर उस सुप्रसिद्ध 'स्याद्वाद' का जन्म हुआ हो, जो कि वाद दर्शन सम्प्रदाय में 'सप्तभङ्गीनय' नाम से प्रसिद्ध है। अपने स्याद्वाद का निरूपण करते हुए सप्तभङ्गीनय के अनुयायी अर्वाचीन दार्शनिक संशय का सात तरह से स्पष्टीकरण करते देखे जाते हैं। सात स्पष्टीकरणों में ३ वादों का निर्वचनभाव से सम्बन्ध है, एवं ४ वादों का अनिर्वचनीयभाव से सम्बन्ध है। सुविधा के लिए इन सातों वादों को हम निम्न लिखित नामों से ज्यवहृत कर सकते हैं—

१-स्याद्स्ति-इति वक्तव्यः

. २-स्यान्नास्ति-इति वक्तव्यः

३ - स्याद्स्ति, नास्ति-इति वक्तव्यः

४-स्यादवक्तव्यः

५-स्याद्स्ति चावक्तव्यः

६-स्यान्नास्ति चावक्तव्यः

### ७-स्यादस्ति, नास्ति चावक्तव्यः

"यह जो कुछ दीखलाई पड़ रहा है—सम्भव है, उसका कोई मूल हो, एवं वह सदूप हो, सत्य हो" यही पहिला पर्व है। "जो कुछ हम देख-जान-सुन रहे हैं—सम्भव है, उसका कोई मूल न हो, सब असद्रूप हो, मिथ्या हो, कल्पित हो" यही दूसरा पर्व है। "जो कुछ देखा-जाना-सुना जा रहा है—सम्भव है वह हो भी, न भी हो, सब सदूप भी हो, असद्रूप भी हो, दोनों का सिम-लित रूप हो" यही तीसरा पर्व है। इन तीनों पर्वों में संशयपूर्वक कारणों का निर्वचन हुआ है। परन्तु आगे के चार वाद अनिर्वचनीय भाव से ही सम्बन्ध रखते हैं।

"जो कुछ हम देख-जान-सुन रहे हैं—न वह सत् है, न असत् है, न सद्सत् है। इसका निर्वचन ही नहीं हो सकता। यह सब अनिर्वचनीय है, अवक्तव्य है, शायद यही कहना ठीक हो" यही चौथा पर्व है। "जो कुछ हम देख-जान-सुन रहे हैं—वह है तो अवश्य, सद्रूप तो है, परन्तु है वह सद्माव अनिर्वचनीय, सम्भव है, यही कहना-मानना ठीक हो" यही पांचवा पर्व है। "जो कुछ हम देख-जान-सुन रहे हैं—वह असत् तो है, परन्तु है वह असद्माव अनिर्वचनीय, सम्भव है, यही कहना ठीक हो" यही छठा पर्व है। "जो कुछ हम देख-जान-सुन रहे हैं—वह सदसद्रूप है, परन्तु वह सदसद्भाव है अनिर्वचनीय, सम्भव है, यही कहना ठीक हो" यही सातवां पर्व है। सातों में चूंकि "स्यात्" का सम्बन्ध है, अतएव इस सप्तक को हम 'स्याद्वाद' ही कहेंगे।

#### वहा-कर्मपरीक्षा

#### सप्तमङ्गीनयपारिलेखः---

- १-शायद सृष्टि का मूल सत् हो,-"स्याद्स्ति, इति वस्तव्यः"।
- २--शायद सृष्टि का मूल असत् हो,--"स्यान्नास्ति, इति वक्तव्यः"।
- ३-शायद सृष्टि का मूल सदसत् हो,-"स्याद्स्ति नास्ति, इति वक्तव्यः"।
- ४—शायद न सत् हो, न असत् हो, न सदसत् हो, किन्तु सब कुछ अनिर्वचनीय हो—
- ५ शायद सृष्टि का मूल तो सत् हो परन्तु वह अनिर्वचनीय हो, "स्याद्स्ति चावक्तव्यः"।
- ६-शायद सृष्टि का मूल असत् हो, परन्तु वह अनिर्वचनीय हो,-"स्यान्नास्ति चावक्तव्यः"।
- ७--शायद सदसत् दोनों मूल हों, परन्तु वह अनिर्वचीय हो,-"स्यादस्ति-नास्ति, चावक्तव्यः"।

वक्त संशय के दो रूप माने जा सकते हैं। एक निश्चयात्मक संशयवाद, दूसरा अनिश्चयात्मक संशयवाद। पूर्व में सप्तमङ्गीनयलक्षण जिस संशयवाद का दिग्दर्शन कराया गया
है, वह निश्चयात्मक है। और इसीलिए यह संशयवाद संशयमय्यादा से बाहर निकला हुआ
है। "ऐसा भी सम्भव हो सकता है, वैसा भी सम्भव हो सकता है, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, शायद विश्व अस्तिमूल हो, शायद नास्तिमूल हो" यह कहना तो एक प्रकार से
सम्भावनात्मक निश्चयज्ञान है। इन वाक्यों का तो यह तात्पर्य निकलता है कि, "विश्व
का कोई न कोई मूल तो अवश्य है, परन्तु हम अपनी अल्पज्ञता से उसे जान नहीं रहे। जब कि
विश्वकारण पर सम्भावनारूप से विश्वास कर लिया गया, सम्भावनात्मक कारण का निश्चय
कर लिया गया तो, संशय कहां रहा। "कारण अवश्य कोई न कोई निश्चित है, परन्तु हम उसे
नहीं जानते, अथवा नहीं जान सकते" यह वाक्य ही संशयमर्थ्यादा पर आघात कर रहा
है। निर्वाध, निर्धान्त संशयवाद तो वही माना जायगा, जिसमें सम्भावनात्मक निश्चय भी
न रहे। और वही अनिश्चयात्मक संशयवाद वास्तविक संशयवाद कहलाएगा। विश्व की
मूलकारणता के सम्बन्ध में सम्भावनात्मक निश्चय भी न रहे, वही वास्तविक संशयवाद
माना जायगा।

कुछ एक विद्वानों ने इसी को संशयवाद कहा भी है। उनका कहना है कि, विश्वमूछ के सम्बन्ध में किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सम्भावना भी नहीं की जा सकती। सृष्टिकारणतावाद के सम्बन्ध में मनुष्य की बुद्धि का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। विश्व के बीज परमाणु हैं, प्रत्यय है, परमेश्वर है, अथवा स्वयं परमाणु-प्रत्यय, अथवा

परमेश्वर ही विश्वरूप है, यह सब संदिग्ध विषय हैं। निम्न छिखित कुछ एक वचन इसी अनिश्चयरूप संशयवाद का समर्थन कर रहे हैं—

- १—न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।। —ऋकु सं० १०।८२।७
- २—किंस्विदासीदिधिष्ठानमारम्भणं कतमत् स्वित् कथासीत्। यतो भूमिं जनयन् विश्वकम्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः॥ —ऋक् सं० १०।८१।२
- ३—किंस्विद्धनं क उस वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।
  मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्।।
   ऋक् सं॰ १०१८१।४।
- ४—को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् क्रुत आजाता क्रुत इयं विसृष्टिः। अर्वाग् देवा विसर्जनेनाथाः को वेद यत आवभूव।।

—ऋक् सं० १०। १२९।६।

भ—इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न । योऽस्याध्यक्षः परमे न्योमन्त्सो अङ्ग ! वेद यदि वा न वेद ॥

-ऋक् सं० ००।१२९। ७।

- ६—को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभित्ति।
  भूम्या असुरसृगात्मा कस्वित् को विद्वांसस्रुपगात् प्रष्टुमेतत्।।
  —ऋक् सं॰ १।१६४।४।
- ७—न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि ।
  यदा माऽगन् प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अञ्जुवे भागमस्याः ॥
  —ऋक् सं॰ १।१६४।३७।

यह तो हुई विश्वमूल की घटना। यही दशा विश्वतूल की समिमए। जिस प्रकार विश्व का मूल आज तक संशय का अधिकारी बना हुआ है, एवमेव तूलरूप स्वयं विश्व का

#### बहा-कर्मपरीक्षा

भी "इदमित्थमेव" निर्णय कर डालना असम्भव है। प्रत्यक्षेतर, प्रत्यक्ष, मानस, आत्म, सत्यज्ञान, जीव, ईश्वर, उपास्यदेवता, आदि के समर्थन में जितने भी प्रमाण साधन (दार्शनिक) बतलाया करते हैं, वे सब भी इसी संशय-मर्यादा से युक्त है। किसी में भी कुछ तथ्य नहीं है। इस प्रकार विश्व का मूल, तूलकप विश्व, विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित पदार्थ, दार्शनिकों के परस्पर विरोधी एतद्विषयक सिद्धान्त सब कुछ संशयास्पद बने हुए हैं। जब स्वयं विद्वान् दार्शनिक भी 'इद्मित्थमेव' रूप से निर्णय न कर सके, जब उनके कथन में हीं आज तक परस्पर विरोध वना हुआ है तो, साधारण मनुष्य का कहना ही क्या। ऐसी दशा में कारणतावाद के सम्बन्ध में हमारे लिए सब से श्रेयःपन्था यही बच जाता है कि, हम ''संशयवाद' पर ही विश्राम कर छें। यदि संशयवाद प्रिय न छगे तो, इस सम्बन्ध में विचार करना ही छोड़ दें। कहना न होगा कि, वर्त्तमान युग में इसी हेतुवाद को आगे करते हुए शास्त्रसिद्धान्तों की अवहेलना हो रही है। नास्तिमूल संशयवाद को आगे करते हुए अधिक महानुभाव आज यही कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि, "शास्त्र-परलोक-आत्मा-परमात्मा आदि सब एक जंजाल है। इन सब में कुछ नहीं रक्खा है। यह सब केवल विद्वानों की बुद्धि का दुरुपयोग है।" इस प्रकार जो संशयवाद साध्ययुग में उत्पन्न हुआ, देवयुग में जिसका मुखमईन हुआ, आज वही अपने रक्षक किंदेव का सहयोग प्राप्त कर पुनः जीवित होने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि, संशयवाद और सिद्धान्तवाद की प्रतिद्वनिद्वता में कौन मैदान में डटा रहता है, विजयश्री किस का वरण करती है १

\* \*

\*

१ ज्ञान की अल्पता से ही संशय का जन्म होता है। और "संशयात्मा विनश्यित" इस गीता सिद्धान्त के अनुसार यही संशय मृत्यु का सर्वश्रेष्ठ निमन्त्रण है। देखा जाता है कि, वैदिक साहित्य के विरल-प्रचार बनने से आज भारतीय आस्तिक समाज भी अपने स्वाभाविक "क्यों" का समुचित समाधान न ढूंढने के कारण पद पद पर संशय का अनुगमन करता हुआ मृत्युनिमन्त्रण का पात्र बन रहा है। इसे इसी असत-पात्रता से बचाने के लिए, "हमारे संशय और उनका निराकरण" नामक सहस्रप्रशासक प्रन्थ सम्पन्न हुआ है। जो कि यथासमय प्रकाशित होकर एक विशेष अनुरक्षन की सामग्री बननेवाला है।

# विद्वानों की वाद्वतुष्टयी

हिमूल के सम्बन्ध में साध्ययुग से सम्बन्ध रखनेवाले ११ वादों का संक्षेप से दिग्दर्शन कराया गया। उचित था कि, संशयवाद के अनन्तर बारहवें 'सिद्धान्तवाद' का स्पष्टीकरण करते हुए गीता सम्बन्धी 'ब्रह्म-कम्मे' का मौलिक विश्लेषण किया जाता। परन्तु एक विशेष हेतु से ऐसा न कर सिद्धान्तवाद से पहिले 'वादचतुष्ट्यी' का ही दिग्दर्शन कराना आवश्यक समका गया। पाठकों को स्मरण होगा कि, साध्ययम्बन्धी सत्-सद्सद्वाद' नामक दूसरे वाद का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया था कि, साध्यसम्बन्धी सत्-असत् शब्द भाव-अभाव के वाचक हैं, एवं देवयुगकालीन आस्तिकवर्ग सत्-असत् को सत्ता-कर्मपरक मानता है। आस्तिकों कि इसी दृष्टि के आधार पर आस्तिक सम्मत सदसद्वाद के आधार पर क्रमशः त्रिसत्यवाद, द्विसत्यवाद, असद्वाद, सद्वाद इन चार वादों का आवि-भाव हो जाता है। इन चारों वादों का क्रमशः 'ब्रह्म-क्रम्म-अभ्ववाद'-'ब्रह्म-क्रम्मवाद'- 'क्रम्मवाद'- 'क्रम्मवाद' इन चार वादों से सम्बन्ध है।

परस्परात्यन्तिवरुद्ध, किन्तु श्रौत प्रमाणों से संसिद्ध ये चारों वाद भी अन्ततोगत्वा संशय-वाद के ही जनक बन जाते हैं। सन्देह होता है कि, चारों में सिद्धान्तपक्ष कौनसा ? चूंकि सिद्धान्तपक्ष की जिज्ञासा के मूलस्तम्भ ये ही चार वाद हैं, अतएव क्रम का विपर्ध्य कर साध्यसम्मत संशयवाद के अनन्तर इनका भी स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रमशः चारों वादों का संक्षिप्त विवरण वाद्प्रेमियों के सम्मुख रक्खा जाता है। एक ही विषय का जब विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है तो, हमारी बुद्धि योग्यतानुसार तथ्य पर पहुँचने में समर्थ हो जाती है। और इसी हेंद्र से प्रकृत 'ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा' प्रकरण में एक ही वस्तुतत्त्व का अनेक दृष्टियों से विचार हुआ है, जो कि अप्रासंगिक विस्तारदोष का पात्र बनता हुआ भी दार्शनिक विचारशैली द्वारा प्रमाणित, एवं मान्य बनता हुआ सर्वथा उपादेय है।

### १---त्रिसत्यवादः

सृष्टितत्त्ववाद के सम्बन्ध में कितने ही दार्शनिकों के मतानुसार ब्रह्म-क्रम्म-अभ्य नाम के तीन तत्व हैं। इन तीनों में ब्रह्म 'ज्ञानतत्त्व' है, कर्म्म 'क्रिया-तत्व' है, अभ्य 'भातिभाव' है। ज्ञान-कर्म्म दोनों सत्तासिद्ध पदार्थ हैं, परन्तु अभ्य केवल भातिसिद्ध पदार्थ बनता हुआ अपदार्थ रूप पदार्थ है। सब से बड़ा आश्चर्य तो यह है कि, जो ज्ञान-क्रिया सत्तासिद्ध हैं, वस्तुतत्त्व हैं, उनका तो हमें प्रत्यक्ष भी नहीं होता। न तो हम अपने चर्म्मचक्षुओं से ज्ञान के ही दर्शन कर सकते, एवं न क्रियाभाव ही चक्षुरिन्द्रिय का विषय बनता। परन्तु जो अभ्य स्वयं अपदार्थ रूप है, कुछ नहीं (नास्ति) हीं जिस का स्वरूप है, वही हमारी दृष्टि का विषय वन रहा है। जो तत्व प्रत्यक्ष का तो विषय बना रहे, परन्तु वास्तव में कुछ न हो, वही तत्त्व 'अभ्य' कहलाता है। 'अभूत्वा भाति' 'न भवन् भाति' ही अभ्य शब्द का निर्वचन है।

जन साधारण में (मारवाड़ प्रान्त में) एक तत्त्व 'हाभू' नाम से प्रसिद्ध है। माताएँ अपने बचों को डराने के लिए— 'अरे देख कठे जाय है, हाभू पकड़ लेगो' 'अरे कोड़ जाय छै, हाभू पकड़ लेलो' इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया करतीं हैं। बच्चे सचमुच हाभू के नाम से डर जाते हैं। यह हाभू कोई सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है. केवल कल्पित पदार्थ है। हाभू कुछ नहीं है, परन्तु वच्चे इसके नाम से डर जाते हैं। यही हाभूतत्त्व दार्शनिकों का भाति सिद्ध अभ्व पदार्थ है। हाभू शब्द अभ्व का ही विकृतक्ष है। हिन्द प्रान्त में इसी अभ्व को 'हीआ' कहा जाता है। होआ शब्द की अपेक्षा मारवाड़ प्रान्त का हाभू शब्द अभ्व के अधिक समीप प्रतीत होता है।

जिस प्रकार किल्पत हामू से बालक डर जाते हैं, एवमेव प्रत्यक्षदृष्ट, किन्तु नास्तिरूप नाम रूपात्मक विश्वरूप अभ्व से बालबुद्धि संसारी मनुष्य डरे हुए हैं। सारा विश्व ब्रह्म के इस नाम-रूपात्मक अभ्वपदार्थ के भय से संत्रस्त है। नाम रूप दोनों ब्रह्म के महायक्ष हैं, महा-अभ्व हैं, जैसा कि—'ते हैते ब्रह्मणो महती अभ्वे महती यक्षे' (केनोपनिषत्) इत्यादि उपनिषद्वाक्य से स्पष्ट है। अभ्वशब्द के लिए प्रान्तीय भाषा में जैसे हामू शब्द प्रचलित है, एवमेव यक्ष के लिए 'ब्रलाय' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'ब्रला' एक आकस्मिक, एवं अचिन्त्यभाव का सूचक है। जिसका हमें स्वरूप ज्ञान नहीं होता, जिसके आगमन से, किंवा

आगमन की आशङ्का से हम संत्रस्त्र हो जाते हैं, वही एक प्रकार की 'बला' (आफत) है। ऐसे समय में ही हमारे मुख से 'अरे यह तो बला आ गई, बला आई' यह अक्षर निकलते हैं। यह बला और कुछ नहीं, वही दार्शनिकों का सुप्रसिद्ध अभ्वपदार्थ है। इसमें सत्ता प्रतिष्ठा का अभाव है। जिस प्रकार असावधानी से गड्डे आदि में पैर चले जाने से आत्मा हत्प्रतिष्ठा से च्युत होता हुआ सहसा भयत्रस्त बन जाता है. वैसे ही सत्ता प्रतिष्ठाशून्य इस अभ्व के आक्रमण से हम अपनी आत्मप्रतिष्ठा मुलाते हुए कम्पित हो जाते हैं। 'बला आई' वाक्य का यही रहस्य है। 'बलाई' यह वाक्य ही आगे जाकर 'बलाय' शब्द में परिणत हो गया है।

शकुनशास्त्रवेताओं ने मार्जार को अभ्वाक्रमण का सूचक माना है। मार्ग में जाते हुए यदि मार्जार (बिल्ली) आपका रास्ता काट देती है तो, आपको विश्वास करना चाहिए कि, जगन्नियन्ता की ओर से आपको सूचना मिली है कि इधर से मत जाओ। यदि इधर से जाओं गे तो किसी अप्रत्याशित अभ्वमूलक भय का, किंवा अनिष्ट का सामना करना पड़ेगा। भयभाव का प्रवर्तक एकमात्र अभ्व ही है। अभ्व एक प्रकार की बला है, आफत है। मार्जार आपके सामने क्या आई है, बला आई है। इसी अर्थ सादृश्य से मार्जार प्रान्तीय भाषा में 'बलाई' (बला-आई) नाम से ही प्रसिद्ध हो गई है। आगे जाकर इसी के बल्ली-बिल्ली आदि विविध रूप हो गए हैं।

तात्पर्यं कहने का यही हुआ कि, विश्वतत्त्वानुगत वाद के सम्बन्ध में हमें सत्तासिद्ध ब्रह्म-कर्म्म, एवं भातिसिद्ध अभ्व ये तीन तत्त्व मानने पड़ते हैं। विना त्रितत्त्ववाद के किसी भी तरह हम ब्रह्म-कर्म्ममयी सृष्टि का समन्वय नहीं कर सकते। ब्रह्म श्रुद्ध ज्ञानस्वरूप है, कर्म्म विशुद्ध क्रियारूप है। ज्ञानकर्म्म का समन्वित रूप ही विश्व है। विश्व का स्वरूप यद्यपि कर्म्मप्रधान है, कर्म्मरूप है, क्रियात्मक है, परन्तु 'तत्तु समन्वयात्' (शा० सू०) इत्यादि दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार जब तक कर्म्म के साथ ब्रह्म का समन्वय नहीं हो जाता, तबतक विशुद्ध कर्मतत्त्व सृष्टिच्यापार में सर्वथा असमर्थ रहता है। संसृष्टि (मेल-समन्वय) ही सृष्टि है। ब्रह्म एक प्रकार का शान्त धरातल है। जब इसमें कर्म्म का प्रवेश होता है, तो शान्तब्रह्म में (कर्म्मावच्छेदेन) क्षोम उत्पन्न हो जाता है। इसी कर्म्मजनित क्षोभ से सृष्टिधारा का विकास होता है।

"ब्रह्म-कर्म्म (ज्ञान-क्रिया) का समन्वित रूप ही विश्व है" यह सिद्धान्त ठीक है। परन्तु केवल ब्रह्म-कर्म्म के समन्वय पर ही विश्राम नहीं माना जा सकता। ब्रह्म ज्ञानमूर्ति बनता

### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

हुआ स्वयं असङ्ग है, निष्क्रिय है। कर्म क्रियामूर्ति बनता हुआ जड़ है। जड़पदार्थ स्वयं अपने आप किसी अन्य के साथ मिल नहीं सकता, विशुद्ध चेतनपदार्थ निष्क्रिय होने से, साथ ही में असङ्ग होने से किसी से नहीं मिल सकता। जब दोनों का समन्वय नहीं हो सकता, तो समन्वयमूला सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? बस केवल ब्रह्म-कर्म इन दो तत्त्वों पर विश्राम मानने से यही विप्रतिपत्ति हमारे सामने उपस्थित होती है।

बहा को कर्म में, किंवा कर्म को ब्रह्म में किसने समन्वित किया ? इस प्रश्न का निराकरण तभी सम्भव है, जब कि दोनों से अतिरिक्त (समन्वय करानेवाले) एक तीसरा तत्त्व और मान लिया जाय । दो पत्रों (कागजों) के समन्वय से एक पिक्का (कॉपी) का स्वरूप निष्पन्न होता है। दोनों पत्र अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। दोनों के समन्वय के लिए गोंद आदि स्निग्ध पदार्थ अपेक्षित हैं। यद्यपि पिक्षका का स्वरूप दोनों पत्रों के समन्वय पर ही अवलिम्बत है, परन्तु समन्वय तीसरे विजातीय गोंद पर निर्भर है। ठीक यही दशा यहां समिमिए। एक ओर ब्रह्म है, दूसरी ओर कर्म है। दोनों का समन्वित रूप ही यद्यपि विश्व है, परन्तु दोनों का समन्वय करानेवाला एक तीसरा तत्त्व अवश्य ही मानना पड़ता है। वह तीसरा तत्व न ब्रह्म (ज्ञान) हो सकता है और न कर्म (क्रिया)। क्योंकि दोनों तो समन्वित होनेवालों के ही स्वरूपधर्म हैं। साथ ही में ब्रह्म-कर्म के अतिरिक्त तीसरा सत्तासिद्ध कोई पदार्थ है नहीं। अतएव इस विलक्षण, अचिन्त्य तत्त्व को 'अस्व' नाम से अलंकृत करना पड़ता है। यही अभ्व ब्रह्म में कर्म का, किंवा कर्म में ब्रह्म का समन्वय कराता हुआ समन्वयमूला सृष्टि का मूलप्रवर्त्तक बनता है। इस प्रकार सृष्टितत्त्ववाद 'ब्रह्म-कर्म-अस्व' इन तीन भागों में विभक्त हो जाता है।

ब्रह्म-कर्म्म दोनों को हमने सत्तासिद्ध पदार्थ माना है। विश्व के यचयावत् पदार्थ ज्ञानगर्मित क्रियारूप हैं। क्रियासमष्टि गुण है, गुणों का समूह ही 'गुणकूटो द्रव्यम्' इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य (पदार्थ-अर्थ) है। पृथिवी-जल्ल-वायु सूर्य्य-चन्द्र-प्रह्-नक्षत्र-ओषधि-वन-स्पित-मनुष्य-पशु-पक्षी-कृमि-कीट-आदि सारे पदार्थ ज्ञानगर्मित कर्म्ममय हैं। हजारों, लाखों, नहीं नहीं असंख्य गुण हीं एक पदार्थों के आरम्भक बने हुए हैं। आप अपने हाथ में एक मिट्टी का ढेला उठाइए। यह असंख्य गुणों की ढेरी होगी। प्रत्येक गुण में असंख्य क्रियाएं होंगी। इस सर्वानुभूत क्रियातत्त्व का ही नाम कर्म्म है। आबालवृद्ध सभी पदार्थक्य से, एवं — "हम यह करते हैं, वहां जाते हैं, यह खाते हैं" इत्यादिक्प से कर्मतत्त्व का अनुभव कर रहे हैं। यही दशा ब्रह्मरूप ज्ञान की है। एक अबोध बालक भी "मुक्ते यह अच्छा नहीं लगता, मैं

तो अमुक वस्तु छूंगा, यह काका है, यह मामा है, यह हाथी है, यह घोडा है" इस प्रकार ज्ञान का अभिनय किया करता है। इस प्रकार ज्ञान-क्रियारूप ब्रह्म-कर्म्म दोनों का स्वरूप (अनु-भवदृष्टि से) सर्वथा स्फुट है।

रहा तीसरा अभ्वतस्त । यह वास्तव में दोनों से सर्वथा विलक्षण है। दीखनेवाला, परन्तु उपपन्न न होनेवाला तस्त्र ही अभ्व नाम से सम्बोधित हुआ है। जिसका (सत्ताभाव के अभाव के कारण) कोई कार्य्य-कारणभाव नहीं, अतएव जो सर्वथा अपदार्थ है, फिर भी जो पदार्थक्प से भासित है, वही अभ्व है। जिस विलक्षणतत्व के सम्बन्ध में—"यद्यपि ऐसा हो नहीं सकता, परन्तु प्रतीत होता है, वस्तु कुछ नहीं है, परन्तु प्रतीत हो रही है" इत्यादि वाक्यों का प्रयोग होता है, वही अभ्व है।

एक बाजीगर हमारी दृष्टि के सामने अपने पिटारे में एक पत्थर रखता है। थोड़े समय पीछे ही पिटारा खोल कर हमारे सामने रखता है तो पत्थर की जगंह हमें कपोत (कबूतर) के दर्शन होते हैं। पत्थर, और वह कबूतर बन जाय, यह सर्वथा अनुपपन्न है, नितान्त असम्भव है। परन्तु आश्चर्य है, कबूतर दृष्टि के सामने है। "पत्थर कभी कबूतर नहीं बन सकता" यद्यपि यह बात सच है, परन्तु "कबूतर दीख रहा है" यह बात भी तो मिथ्या नहीं है। बस जिस विलक्षणतत्त्व ने पत्थर के साथ कबूतर का समन्वय करा दिया, पत्थर को कबूतर बना के दिखला दिया, वही अम्ब है।

अहोरात्र (दिन-रात) पर दृष्टि डालिए। दिन एक सत्तासिद्ध पदार्थ है। एवं दिन का जो अभाव है, उसी का नाम रात्रि है। सूर्य्य का, किंवा सौर प्रकाश का न रहना ही रात्रि है। रात्रि कोई सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है। इसका प्रयक्ष प्रमाण यही है कि, रात्रि का कोई कार्य-कारणभाव नहीं है। जिसप्रकार प्रकाशरूप कार्य (उजेले) के लिए दीपशलाका (दिआसलाई-माचिस-कांडी), किंवा सूर्यरूप कारण की अपेक्षा रहती है, इस तरह रात्रि के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती। कदाचित आप यह कहें कि, सूर्य्य के न रहने से रात्रि होती है, अतः सूर्य्यामाव को ही हम रात्रि का कारण मान सकते हैं, तो उत्तर में हमें कहना पड़ेगा कि सूर्या-भाव अभाव है, नास्ति है। जो स्वयं नास्ति रूप है, नहीं है, वह अन्य का कारण कैसे बन सकता है। नास्तिरूप अभाव कभी कारण नहीं बन सकता। इस प्रकार यह सर्वात्मना सिद्ध हो जाता है कि, अहः की तुलना में रात्रि कोई सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है। रात्रि एक प्रकार से अपदार्थ है। परन्तु फिर भी उसकी प्रतीति हो रही है। यही नहीं, उसे दिन के समकक्ष मानते हुए होनों का एक वाक्य से प्रयोग हो रहा है। रात्र कोई वस्तु नहीं, तथािप सर्व-

साधारण में 'दिन-रात-रात-दिन' वह व्यवहार प्रचिलत है। "रात के अनन्तर दिन, दिन के बाद रात" यह व्यवहार सार्वजनीन बन रहा है। जिस तत्त्व ने सर्वथा नास्तिरूप रात्रि का अस्तिलक्षण अहः के साथ समन्वय कराते हुए उसे प्रतीति का विषय बना रक्खा है, वही सुप्रसिद्ध, किन्तु विलक्षण, अतएव अचिन्त्य अभ्वतत्त्व है।

और आगे बढ़िए। दूर, नज़दीक, नीचे, ऊपर, कम, ज्यादह, ये सब व्यवहार उसी अभ्वतत्त्व की कृपा के अव्यर्थ फल हैं। इसी प्रकार एक-दो तीन-चार-पांच आदि—परमप-रार्घ्य पर्य्यन्त संख्याएँ, छटांक, पाव, आधसेर, सेर, मन आदि परिमाण, पूर्व-पश्चिम उत्तर, दक्षिण, आदि दसों दिशाएँ सब विशुद्ध अपदार्थ हैं। इन्हें कभी सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं कहा जा सकता। परन्तु कुछ न होते हुए भी ये अपदार्थ पदार्थ बनते हुए हमारी प्रतीति के विषय बन रहे हैं। यही नहीं, सम्पूर्ण छौकिक व्यवहार, एवं कितने एक (याज्ञिक) वैदिक व्यवहार भी इन्हीं के आधार पर अवलम्बत हैं।

दूर-नज़दीक को ही लीजिए। एक व्यक्ति हम से १० हाथ दूर खड़ा हुआ है, एक २० हाथ दूर खड़ा है। दोनों में से एक हमारे नज़दीक है, दूसरा दूर है। परन्तु २० हाथ पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति हम से दूर है, वही १० हाथ पर खड़े हुए व्यक्ति से नज़दीक है। एवमेव हम से १० हाथ पीछे खड़े हुए एक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा से हम से १० हाथ सामने खड़ा हुआ व्यक्ति (हमारी अपेक्षा से) दूर है। इस अपेक्षा के तारतम्य से सभी नज़दीक बने हुए हैं, सभी सभीप के अनुगामी बन रहे हैं। दूर नज़दीक हो रहा है, नज़दीक दूर बन रहा है। इसी व्यतिक्रम के कारण इन दोनों भावों को हम अपदार्थ मानने के लिए तय्यार हैं। यदि सूर्य्य-चन्द्रमा की तरह दूरी नज़दीकी कोई सत्तासिद्ध वस्तु होती तो, जैसे सूर्य्य सदा सूर्य्य ही रहता है, वह कभी चन्द्रमा नहीं बनता, चन्द्रमा सदा चन्द्रमा ही रहता है, वह कभी सूर्य्य नहीं बन जाता, एवमेव दूरभाव कभी नज़दीक नहीं बनता, एवं नज़दीक कभी दूरभाव से आक्रान्त न होता। परन्तु दोनों का साङ्कर्य देखा जाता है, अतः हम इन्हें अवश्य ही अपदार्थ (केवल भातिसिद्ध) कहने के लिए तय्यार हैं।

यही दशा नीचे उपर की है। दूसरी मिलल में रहनेवाला व्यक्ति पहिली मिललवाले से उपर है, एवं यही तीसरी मिलल वाले से नीचे भी है। जो नीचे है, वही उपर भी है। अपेक्षया सभी नीचे हैं, सभी उँचे हैं। वस्तुतः खगोलीय सिद्धान्त के अनुसार न कोई किसी से उँचे हैं, न नीचे है। यदि हैं तो सब सब हैं। अतएव हम इन दोनों भावों को भी अपदार्थ ही कहने के लिए तथ्यार हैं।

यही अवस्था कम-ज्यादह की है। सहस्राधिपति की अपेक्षा लक्षाधिपति अधिक है, तो कोट्याधिपति की अपेक्षा यही कम भी है। एक सेर वस्तु जहां दो सेर की अपेक्षा कम है, वहां यही आधसेर की अपेक्षा अधिक भी है। इसी प्रकार ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता की अपेक्षा छोटा है तो किनष्ठ भ्राता की अपेक्षा बड़ा भी है। इसी तरह मामा, भानजा, काका, भतीजा, बाबा, पोता, नाना, दोहिता यह सब गुरु लघुमाव भी अपदार्थ ही हैं। सब सब हो सकते हैं, होते हैं। एक व्यक्ति अपने बाबा का पोता है, अपने पोते का बाबा है, पिता का पुत्र है, पुत्र का पिता है, मामा का भानजा है, भानजे का मामा है, काका का भतीजा है, नाना का दोहिता है, दोहिते का नाना है; श्वपुर का जामाता है; जामाता का श्वपुर है, साले का जीजा है; जीजे का साला है। इस दृष्टि से एक ही व्यक्ति बाबा, पोता, पिता, पुत्र, मामा, भानजा, काका, भतोजा, नाना, दोहिता, श्वपुर, जामाता, साला, जीजा सब कुछ बन रहा है। सब भिन्न हैं, परन्तु एकत्र सबका समन्वय प्रतीत हो रहा है। यह उसी अभ्य की महिमा है।

यही स्थिति संख्या की है। निरपेक्ष एकत्व को छोड़ कर सापेक्ष एक-दो-तीन आदि सभी संख्याएं भातिसिद्ध बनतीं हुई अपदार्थ हैं। सभी संख्याएं व्यवहारार्थ किल्पत हैं। जिसे आप पांच कहते हैं; वह भी "अयमेक:—अयमेक:—अयमेक:—अयमेक:—अयमेक:—अयमेक:—अयमेक: कम से निरपेक्ष सत्तासिद्ध एक ही संख्या है। यदि पांचों एक-एक न होता तो १-२-३-४-५-के संकळन से-५ की १५ संख्या हो जाती।

यही परिस्थिति परिमाणविशेषों की है। किसी प्रान्त में ८० तोले का सेर है, तो कहीं ४० का। ८० तोले वाले सेर की अपेक्षा ४० तोले वाला सेर आध सेर ही है। इस प्रकार आध सेर बन रहा है, सेर आध सेर बन रहा है। कहीं ८० सेर का मन है, तो कहीं ४० का ही। ऐसी दशा में इन परिमाणों को भी सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार पूर्व-पश्चिमादि दिशाएं भी विद्युद्ध पदार्थ ही हैं। १० मनुष्य आगे-पीछे के क्रम से सूर्व्य के सम्मुख बैठे हैं। सब अपेक्षया परस्पर में पूर्व-पश्चिम हैं। निष्कष यही है कि दिक्, देश, काल, परिमाण, पृथक्त्व, अपरत्त्व, गुरुत्त्व, उत्त्क्षेपणत्त्व, अपक्षेपणत्त्व इत्यादि सब पदार्थ अपदार्थ हैं, भातिसिद्ध हैं।

बात असल में यह है कि, ब्रह्म-कर्म्म-अभ्व इन तीन तत्त्वों की कृपा से पदार्थवाद '१-सत्तासिद्ध, २-उभयसिद्ध, ३-भातिसिद्ध,' इन तीन भागों में विभक्त हो रहा है। विश्वद्ध ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्मगर्भित कर्म्म विश्व है, एवं दिग्देशकालादि उपर्युक्त पदार्थ अभ्व है।

### त्रहा-कर्मापरीक्षा

जीवात्मा-परमात्मा-आत्मसम्बन्धी स्वर्गादि छोक ये सब केवछ सत्ता सिद्ध हैं। ये हैं अवश्य, परन्तु इनका हमें भान (चर्मचक्षु से प्रत्यक्ष) नहीं होता। सूर्य्य-चन्द्र-पृथिज्यादि की समष्टिरूप विश्व उभयसिद्ध है। इसकी सत्ता भी है, एवं इसका भान (प्रतीति-प्रत्यक्ष) भी हो रहा है। दिग्देशकाछादि केवछ भातिसिद्ध पदार्थ हैं। इनकी सत्ता नहीं हैं, केवछ प्रतीति हो रही है। यही तीसरा अभ्वतत्त्व है।

अभ्व का स्वरूप नाम-रूप पर ही अवल्रम्वित है। दूसरे शब्दों में नाम-रूप की समिष्ट ही अभ्व है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में कहा जा चुका है। नाम-रूपात्मक अभ्व के द्वारा ही ब्रह्म कर्म में, किंवा कर्म ब्रह्म में समन्वित है। नाम-रूप ने हीं ज्ञानमूर्ति ब्रह्म को कर्ममय विश्व में बद्ध कर रक्खा है। देवदत्त, यज्ञदत्त, इत्यादि नाम ही नामात्मक अभ्व है, आकारिवशेष ही रूपात्मक अभ्व है। दोनों के अतिरिक्त विश्व में और दीखता ही क्या है ? ब्रह्म-कर्मारूप आमू ब्रह्म इस तुच्छ अभ्व से आवृत होकर अपने आमू (आसमन्तात्-भवित, भाति वा—सर्वव्यापक) भाव से विश्वत हो रहा है—'तुच्छेनाभ्विपहितं यदासीत्' (श्रृक् सं०)। सर्वथा नास्तिरूप रहना ही, अभावात्मक रहना ही नामरूपात्मक इस अभ्व का तुच्छत्व है। इसी लिए उक्त मन्त्र भाग ने अभ्व को तुच्छ कहा है। पदार्थतत्त्व वास्तव में ब्रह्म-कर्मारूप आमू है। परन्तु साम्राज्य द्वल न होने वाले, अत्यव तुच्छ शब्द से सम्बोधित नाम-रूपात्मक अभ्व का हो है। इसी अभ्वतत्त्व का दिग्दर्शन कराती हुई ब्राह्मणश्रुति कहती है—

'अथ ब्रह्म न परार्ध्यमगच्छत । तत् परार्ध्य गत्ना-ऐक्षत-कथं तु इमाँक्लोकान् प्रत्यवेयं—इति । तद्द्वाभ्यामेन प्रत्यवैत्-रूपेण चैन, नाम्ना च । स यस्य कस्य च नामास्ति, तन्नाम । यस्य-उ-अपि नाम नास्ति, यद्वेद रूपेण-इदं रूपमिति, तद्रूपम् । एतानद्वा इदं यानद् रूपक्च, नाम च । ते हैते ब्रह्मणो महती अभ्वे (हाभू), महती यक्षे (बलाय)' इति ।

—शतः त्राः ११।१।११।१।

इस प्रकार विश्वतत्त्व के अन्वेषक कितने ही दार्शनिक श्रौत वचनों के आधार पर ब्रह्म-कर्म्म-अभव इन तीन तत्वों को त्रिभावात्मक विश्व के मूळ मानते हुए 'त्रिसत्यवाद' का ही समर्थन कर रहे हैं।

# २--द्विसत्यवादः

कितने एक विद्वानों के मतानुसार 'ब्रह्म-कर्म्म' इन दो तत्त्वों पर ही तत्त्वमर्ग्यादा
समाप्त है। उनका कहना है कि, दो से अतिरिक्त तीसरे नामरूपात्मक
अभ्व को स्वतन्त्र तत्त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्व
तत्त्व मानने वाले पूर्व दार्शनिकों का कहना था कि, ज्ञानमूर्त्ति ब्रह्म एक ओर है, एवं क्रियामूर्ति
कर्म्म दूसरी ओर है। इन दोनों के समन्वय से विश्वोत्पत्ति हुई है। यह समन्वय व्यापार
अवश्य ही दोनों से अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्व की अपेक्षा रखता है। यही तीसरा स्वतन्त्र
तत्त्व अभ्व है। इस अभ्वतत्त्व के स्वातन्त्र्य का खण्डन करते हुए ये दार्शनिक कहते हैं कि,
केवल समन्वय के लिए ही तीसरे स्वतन्त्र तत्त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अभव एक प्रकार का मायाबल है। उधर कर्म्म का स्वरूप बल ही माना गया है। बल-तत्त्व की अनेक '(१६) जातिएँ हैं। एक बल जहाँ कर्म्मरूप है, तो दूसरा बल अभ्वरूप है। नाम-रूप भी तो एक प्रकार का कर्म्म ही है। अभ्व का काम है समन्वय कराना। यह समन्वय एक प्रकार का व्यापार है, व्यापार क्रिया है, क्रिया ही कर्म्म है। ऐसी दशा में कर्म-विशेषात्मक नामरूपमय मायारूप इस अभ्व को स्वतन्त्र तत्त्व न मानते हुए हम कर्म्मतत्त्व में ही अन्तर्भूत मानने के लिए तथ्यार हैं।

कर्म को इसने क्रिया कहा है। इस क्रियातत्त्व की १-प्रवृत्ति, २-निवृत्ति, ३-स्तम्भन ये तीन अवस्था होती हैं। क्रिया का अप्र-व्यापार ही प्रवृत्ति है, इसी का नाम गित, किंवा गमन है। पृष्ठ-व्यापार निवृत्ति है, यही आगित, किंवा आगमन है। दोनों का समन्वित रूप ही स्तम्भन है। आने बढ़ना प्रवृत्ति है, पीछे इटना निवृत्ति है, दोनों का एक बिन्दु में (इद्यबिन्दु में) समन्वित हो जाना स्तम्भन है। गित प्रवृत्ति है, आगित निवृत्ति है, गित-आगित दोनों का मिछ जाना स्तम्भन है, यही स्थिति है। इस प्रकार गितछक्षणा एक ही क्रिया के, किंवा कर्म्म के गित (पराग्गित), आगित (अर्वाग् गित), स्थिति (गित-आगिति समुच्य) मेद से तीन रूप हो जाते हैं। इस प्रकार उक्त क्रमानुसार क्रिया के ये तीन ही आरम्भ माने गए हैं। प्रवृत्तिरूपा गित-क्रिया का उपक्रम है, निवृत्तिरूपा आगित क्रिया का उपसंहार है, दोनों की मध्वावस्था ही क्रिया का स्तम्भन है। किसी वस्तु में प्रविष्ट हो जाना, इससे

१ देखिए 'ईशोपनिषद्विज्ञानसाष्य' प्रथमखण्ड 'पुरुषनिरुक्ति' पृ॰ सं॰ २५८।

#### बहा-कर्मपरीक्षा

निकल जाना, वहां स्तब्ध हो जाना, तीनों क्रियारूप कर्म के ही स्वाभाविक धर्म हैं। अपने इसी स्वाभाविक धर्म से कर्मतत्त्व विश्वोत्पत्तिकालं में ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, विश्व-स्थितिकाल में स्तब्ध हो जाता है, प्रलयद्शा में निकल जाता है। ब्रह्म का कर्म्म के साथ, किंवा कर्म्म का ब्रह्म के साथ समन्वय करना, अथवा पृथक् होना, अथवा स्तब्ध बनना तीनों ज्यापार स्वयं कर्म्म ही अपने उदर में रखता है। ऐसी दशा में - "ब्रह्म कर्म्म के सम-न्वय के लिए एक तीसरा अभ्वतत्त्व और मानना चाहिए" इस सिद्धान्त का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। आप कहते हैं-- "कर्म्म का ब्रह्म में समन्वय करानेवाला, कर्म्म को ब्रह्म में प्रविष्ट करानेवाला कोई तीसरा तत्त्व होना चाहिए"। हम कहते हैं, "कर्म्म स्वयं ही प्रवृत्त होनेवाला है। प्रवृत्त होना, निवृत्त होना, स्तब्ध होना तो कर्म्म का प्रातिस्विक धर्म्म है"। आपने ब्रह्मवत् कर्म्म को भी असंग मान रक्खा है। आपकी दृष्टि में ब्रह्म-कर्म्म दोनों कोरे पत्र (कागज) हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में आप मूल कर रहे हैं। एक कागज अवश्य ही कोरा है, परन्तु एक कागज चिकना है। वह स्वयं गोंद है। असंग में संश्लिष्ट हो जाना इसका स्वाभाविक धर्म है। ब्रह्म जहां असङ्ग है, कर्म वहां सर्वथा ससङ्ग है। सिसृक्षा से ही कर्म्म प्रवृत्तिरूप धारण करके सृष्टिप्रवृत्ति का कारण बन जाता है। मुमुक्षा से वही कर्म निवृत्तिरूप धारण करता हुआ सृष्टिनिवृत्ति का कारण बनता है, एवं स्तम्भवृत्ति का आश्रय छेता हुआ वही सृष्टिस्थिति का कारण बना हुआ है। इस प्रकार केवल कर्मा ही उत्पत्ति-स्थिति-नाश तीनों भावों का अधिष्ठाता बना हुआ है। ऐसी दशा में ब्रह्म कर्म्म से अतिरिक्त किसी तीसरे स्वतन्त्र तत्त्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

द्विसत्यवादी दार्शनिक कहते हैं कि, "यदि त्रिसत्यवादी दार्शनिक ब्रह्मकर्म्म का यथार्थ स्वरूप जान छेते, तो उन्हें एक स्वतन्त्र अभ्वतत्त्व मानने की आवश्यकता न रहती"। ब्रह्मतत्त्व रस-प्रधान बनता हुआ (संख्या से एक रहता हुआ भी) दिक्-देश-काल-संख्यादि से अनवच्छिन्न है, असीम है, अखण्ड है, निरवयव है। उधर बलप्रधान कर्मतत्त्व ठीक इसके विपरीत (संख्या से अनन्त होता हुआ भी) दिक्-देश-काल से परिच्छिन्न है, खण्ड खण्ड है, सावयव है। परिच्छिन्न होने के कारण ही यह कर्मतत्त्व नित्य क्षुच्ध रहता है। क्षोभ ही हलचल है। यह हलचल ही कर्म का ब्रह्म के साथ समन्वय करवाती है। एक ही आत्मा के रसवल दो पर्व हैं। रस ही ब्रह्म है, बल ही कर्म है। बलगिंत रस ही ज्ञान है, यही ब्रह्म है। रसगिंत बल ही क्रिया है, यही कर्म है।

विश्व के यच्यावत पदार्थों में रस-बल दोनों आत्मरूप प्रतिष्ठित हैं। पदार्थ चाहे जड़ हो, अथवा चेतन हो, सब में आत्मा के ये दोनों पर्व, किंवा द्विपर्वा आत्मा अविनामाव से प्रतिष्ठित है। हां यह मेद अवश्य है कि, जिसमें आत्मा का रसपर्व प्रधान रहता है, उसे चेतन कहा जाता है, एवं जिसमें बलपर्व की प्रधानता रहती है, वह जड़ कहलाता है। उदाहरणार्थ मनुष्य और पाषाण को ही लीजिए। मनुष्य में रस का उदय है, अतएव इसे सुख-दु:खादि का अनुभव होता है। परन्तु पाषाण में बल का साम्राज्य इतना बढ़ गया है कि, उसमें रहता हुआ भी ज्ञानमूर्त्त रस अपने स्वाभाविक विकास से विश्वत हो गया है। अतएव इसे सुख-दु:खादि का अनुभव नहीं होता। यही इसका जड़भाव है। जिसमें रस जामत हो, बल सुप्त हो, वह चेतन है। एवं जिसमें बलजामत हो, रस सुप्त हो, वह जड़ है।

जड़पदार्थ कितने ही कारणों से रसप्रबोधन द्वारा चेतन बन जाता है। इसी प्रकार चेतन भी कारणविशेषों से बलवृद्धि द्वारा जड़भाव में परिणत होता देखा गया है। एक लकड़ी सर्वथा जड़ है। लकड़ी को पानी में डाल दीजिए, कालान्तर में सम्पूर्ण लकड़ी चैतन्य-रूप कीटाणुओं में परिणत हो जायगी। जिसके विकास से जड़ लकड़ी चेतन बन गई, वही साक्षात् ब्रह्म है। इसी प्रकार एक मनुष्य भी उन्मादादि कारणों से जड़वत् बन जाता है। जिस तत्त्व के उद्देक से इसमें इस जड़ता का उदय हो गया, वही तत्त्व साक्षात् कर्म है।

इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है। मनुष्य की जाग्रद्वस्था ब्रह्मभाव है, एवं सुषुप्त्यावस्था कर्मभाव (जड़भाव) है। सोने में बल का राज्य रहता है, चेतना अभिभूत रहती है, एवं जागृति में चेतना का साम्राज्य रहता है। रस-वल का यह वैषम्य क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर वही अवस्थात्रययुक्त कर्मभाव है।

सम्पूर्ण विश्व में समष्टि, एवं व्यष्टि रूप से उभयथा ब्रह्म-कर्म्म ये दो तत्त्व ही व्याप्त हो रहे हैं। जिस समय ब्रह्मतत्त्व का आत्मसंस्था में प्रवेश होता है, उस समय आत्मा का रस-भाग विकसित हो जाता है। एवं कर्म्म प्रवेश से आत्मा का बल-भाग प्रधान बन जाता है। प्रातःकाल प्रकृतिमण्डल में इसी ब्रह्मतत्त्व का साम्राज्य रहता है, अतएव इस काल को 'ब्राह्मप्रहूत्त' कहा जाता है। निष्कर्ष यही हुआ कि ब्रह्म-कर्म्म ये दो तत्त्व ही प्रधान हैं। मायाबलात्मक, अतएव परिच्लेदलक्षण मृत्यु भावात्मक अभ्वबल का कर्म्म में ही अन्तर्भाव है। यही इन दार्शनिकों का दूसरा 'द्विसत्यवाद' है।

### ३--असद्वादः

विशुद्ध तर्कवादी दार्शनिकों का एक वर्ग केवल 'एकत्ववाद' का ही पक्षपाती है। उस का कहना है कि, सम्पूर्ण विश्व में केवल कर्म्म रूप असत्तत्त्व का ही साम्राज्य है। सत्नाम का ब्रह्मतत्त्व असत्नाम के कर्म्म तत्त्व में ही अन्तर्भूत है। जिस प्रकार द्विसत्यवादी दार्शनिक अभ्वतत्त्व का कर्म में अन्तर्भाव मान रहे हैं, वैसे ही इन वलानुयायी दार्शनिकों की दृष्टि में सत् ब्रह्म का अन्तर्भाव भी इसी कर्म्म में है। इनका कहना है कि, विश्व में जो कुछ 'है' कह कर व्यवहृत करने योग्य है, वह चाहे ज्ञान (ब्रह्म) हो, क्रिया (कर्म्म) हो, अथवा नाम-रूप (अभ्व) हो; सब कर्म्म ही कर्म्म है। कर्म्म की जिन प्रवृत्ति-निवृत्ति-स्तम्भन इन तीन अवस्थाओं का द्विसत्यवादियों ने पूर्व में दिग्दर्शन कराया है, इन तीन अवस्थाओं के कारण एक ही कर्म्म 'ब्रह्म-क्रम्म-अभ्व' इन तीन भावों में परिणत हो रहा है। प्रवृत्तिदशा में समन्वय का कारण बनता हुआ वही कर्म्म 'क्रम्म' अभ्व' है। निवृत्तिदशा में समन्वय विच्युति का कारण बनता हुआ वही कर्म्म 'क्रम्म' है। एवं स्तम्भन दशा में स्थितिभाव में परिणत होता हुआ वही कर्म्म 'क्रम्म' है। एवं स्तम्भन दशा में स्थितिभाव में परिणत होता हुआ वही कर्म्म 'क्रम्म है। न ब्रह्म है।

कर्म्म ही बल नाम से प्रसिद्ध है। यह बलतत्त्व ही श्रम (परिश्रम) का अधिष्ठाता है। इस एक हो बल के 'बल-प्राण-क्रिया' ये तीन स्वरूप हो जाते हैं। सुप्तावस्था में वही तत्त्व 'बल' है, कुर्वद्रूपावस्था में वही बल 'प्राण' है, एवं निर्गच्छत् अवस्था में वही प्राण 'क्रिया' है। हाथ अभी कोई काम नहीं कर रहा। परन्तु इस में काम करने की शक्ति है। यह शक्ति अभी काम नहीं कर रही। इसी दशा में इसे बल कहा जायगा। हाथ हिलने लगा, विश्रान्त बल जाप्रत होकर कर्म्म में प्रवृत्त हो गया। यही इसकी दूसरी प्राणावस्था है। थोड़े समय पीछे हाथ थक जाता है। मालूम पड़ता है, हाथ निर्वलसा हो गया। यही इस विषय में प्रमाण है कि, प्राणात्मक बल हाथ से निकल रहा है, खर्च हो रहा है। इसी अवस्था में यह क्रिया कहलायेगा। सुप्तावस्थारूप कर्म्म (बल) ही ब्रह्म है, जाप्रद्वस्थारूप कर्म्म (प्राण) ही अस्व है, एवं निर्गच्छदवस्थारूप कर्म्म (क्रिया) ही कर्म्म है। असद्वादी इसी के पक्ष-पाती हैं।

बल का इमने श्रम के साथ सम्बन्ध बतलाया है। चूंकि यह दार्शनिक बलात्मक श्रम के अनुयायी हैं, अतएव इन्हें 'श्रमणक' कहा जा सकता है। यह दल ब्राह्मणों का सर्वथा प्रतिद्वन्द्वी

है, जैसा कि आगे के ब्राह्मणवाद मूलक सद्वाद में स्पष्ट हो जायगा। अभी श्रमणक मत का ही विचार प्रस्तुत है। श्रमणक कहते हैं कि, ब्रह्म (ज्ञान) नाम का कोई नित्य पदार्थ इस अनित्य असत् कर्म्म से पृथक नहीं हैं। इस असहक्षण कर्म्मतत्त्व से ही चूंकि यह जगत उत्पन्न हुआ है, साथ ही में—'कारणगुणा: कार्यगुणानारभन्ते' यह सिद्धान्त सर्वसम्मत है, अतः असत् कर्म से उत्पन्न इस कार्यरूप जगत् को भी हम असत् ही कहेंगे।

सम्पूर्ण जगत् कर्म्ममय ही मानना चाहिए। मानना क्या चाहिए, विवश होकर मानना पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, हम सर्वत्र कर्म्म का ही प्रसार देख रहे हैं। जहां तहां किया का ही साक्षात्कार हो रहा है। मनुष्य पढ़ रहा है, चळ रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, बोळ रहा है, सो रहा है, जग रहा है, नाटक देख रहा है, व्याख्यान दे रहा है। हक्ष हिळ रहे हैं, पशु घास चर रहे हैं, पखी आकाश में उड़ रहे हैं, मयूर बोळ रहे हैं, कोयळ कूक रही है, सूर्य्य तप रहा है, चन्द्रमा सोमवृष्टि कर रहा है, नक्षत्र प्रका-शित हो रहे हैं, प्रह चळ रहे हैं, समुद्र कळ-कळनाद कर रहा है, पानी बह रहा है, राजा शासन कर रहा है, न्यायाधीश निर्णय कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने चळ रहे हैं, उनमें विविध प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं—कहां तक गिनावें जिधर देखते हैं, उधर कर्म्म ही कर्म्म का साम्राज्य उपळ्य हो रहा है। क्या कर्म्म की तरह किसी ने ज्ञान का भी प्रत्यक्ष किया है कदापि नहीं। जिसे सामान्य मनुष्य ज्ञान कहते हैं, वह भी कर्म्मविशेष ही है। जिस प्रकार गच्छति, परयित, आदि कर्म्म हैं, एवमेव 'जानाति' भी एक प्रकार का कर्म्म ही है। जब कर्म्म के अतिरिक्त ज्ञान है ही नहीं, तो उसकी स्वतन्त्र कल्पना करना कौनसी बुद्धमानी है।

साध्यवादसम्मत पूर्वोक्त असद्वाद के अनुसार प्रत्यक्षदृष्ट परिवर्त्तन भी हमारे इस असद्वाद का ही समर्थक बन रहा है। प्रत्येक वस्तु में क्षण क्षण में अपूर्व परिवर्त्तन देख रहे हैं।
जब संसार, एवं संसार का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्त्तनशील है संसरणशील है, तो ऐसी
दशा में इसे सत् क्यों कर माना जा सकता है। जब कि क्षणिक परिवर्त्तन के कारण जगत्
सर्वथा असत् है, तो मानना पड़ेगा कि इस कार्यरूप असत् जगत् का मूलतत्त्व भी असत् ही
है। घट चूंकि नष्ट होने वाली मिट्टी से बना है, अतएव वह विनाशी है। चूंकि जगत्
विनाशी है, अतः मानना पड़ेगा कि जगत् का मूलतत्त्व भी विनाशी ही है, असत् ही है।

अनुभव भी हमें यही मनवाने के छिए विवश कर रहा है कि, जगत् प्रतिक्षण में होनेवाले परिवर्त्तन के कारण परिवर्त्तनशील है। आज आपने एक बस्त्र को लाल रंग से रंग दिया।

रंगने के थोड़े समय पीछे वस्त्र का आर्द्रभाव (गीलापना) शुन्कावस्था में परिणत हो जाता है, खेतवस्त्र एकदम छाछ हो जाता है। इसी रक्त वस्त्र को यदि आप १० दिन पीछे ध्यान पूर्वक देखेंगे तो उसकी वह रौनक फीकी मालूम होगी। इतना ही नहीं, अपितु ६ मास बाद उसका और ही रूप बन जायगा। इस स्थूल परिवर्त्तन के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकता है कि, रक्तवर्ण का यह परिवर्त्तन किसी नियत समय में, एक ही बार में हो गया, अथवा क्षणिक परिवर्त्तन से यह स्थूल परिवर्त्तन हुआ १ इसका उत्तर प्रश्न के उत्तर वाक्य से ही सम्बन्ध रखता है। विचार करने पर यह बात सहज ही समम में आ जाती है कि, अवश्य ही रक्तवर्ण में प्रतिक्षण परिवर्त्तन हो रहा है। एवमेव बाल युवा-तरुण-प्रौढ़ बृद्धादि स्थूल अवस्थाओं से शरीर में जो परिवर्त्तन होता है, साथ ही में इस परिवर्त्तन के साथ साथ अस्थि-मांस-रुधिर-मज्जा आदि शारीरिक-धातुओं का जो परिवर्त्तन होता है, इसे भी आपको क्षणिकावस्थायुक्त ही मानना पड़ेगा। गर्भाशय में प्रादेशमात्र (१०॥ अंगुल ) आकार में रहनेवाला गर्भी आगे जाकर साढ़े तीन हाथ लम्वा हो जाता है। क्या किसी एक ही नियत क्षण में मटिति उसका यह बृहदाकार हो गया १ असम्भव। आपको मानना पड़ेगा कि, यह सब प्रतिक्षण में परिवर्त्तित होनेवाली क्षणिक, एवं असत् क्रिया का ही फल है। तोरणद्वार में शीशम की लकड़ी के कपाट चढ़ाए जाते हैं। इस नूतन दशा में कपाटों के परमाणु ऐसे संशिलष्ट रहते हैं कि, आप पूर्ण बलप्रयोग करने पर भी उन्हें टस से मस नहीं कर सकते। परन्तु दो सौ वर्ष के पीछे उन्हीं कपाटों की ऐसी जर्ज्जरावस्था हो जाती है कि, आप सड़े-गले खाद की तरह स्पर्शमात्र से उनके अवयवों को पृथक् कर डालते हैं। अवश्य ही यह क्षणिक परिवर्त्तन का अनुप्रह है।

हाँ यह अवश्य है कि, इस क्षणिक परिवर्त्तन को सर्वसाधारण नहीं देख सकते। जब वह स्थूलरूप में आता है, तभी उसका सम्यक् बोध होता है। आपको विश्वास करना चाहिए कि, भ्रान्तिवश जिन पदार्थों को आपने अपरिवर्त्तनीय मान रक्खा है, वे सब आमूलचूड़ परिवर्त्तनशील हैं। पुरोऽवस्थित, निबिडावयव, अश्मासोममय पर्वत प्रतिक्षण बदल रहा है। परन्तु आपकी आयु उस पर्वतायु की अपेक्षा सीमित है, अतः आप उसके स्थूल परिवर्त्तन को भी नहीं देख सकते। इसीलिए आपको यह स्थिर प्रतीत होता है। सम्पूर्ण पदार्थों का यह सर्वसम्मत क्षणिक माव ही, प्रत्यक्षानुभूत, एवं आंशिकरूप से प्रत्यक्षदृष्ट परिवर्त्तन ही असत्कारणतावाद में दृद्दतम प्रमाण है।

यदि कोई बालघी इस सम्बन्ध में यह पूर्वपक्ष चठावे कि, यदि सभी पदार्थ क्षणिक हैं, असत् हैं, परिवर्त्तनशील हैं, विनाशी हैं तो हमें विश्व की, एवं विश्वान्तर्गत किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जो तत्त्व पूर्व क्षण है, (क्षणिकवादी के मतानुसार) उत्तर क्षण में उसका अभाव है। ऐसी दशा में "यह वही संसार है, यह वही देवदत्त है, जो बचपन में मथुरा में मिला था" यह अस्तिमूलक अपरिवर्त्तनीय व्यवहार नहीं होना चाहिए था। परन्तु होता है। ऐसी दशा में कहना पड़ेगा कि प्रतिक्षण में बदलनेवाली इस क्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य है। एवं वह आधार सर्वथा सत् है, नित्य है, अविनाशी है, अपरिवर्त्तनीय है। वही ब्राह्मणों का ब्रह्मतत्त्व है। सदब्रह्म ही असत् कर्म्म की प्रतिष्ठा है। प्रतिक्षानुभूत, एवं प्रत्यक्षदृष्ट—"मनुष्य—है, वस्त्र—है, पश्च है, पक्षी—है," इस अस्तितत्त्व का कभी अपलाप नहीं किया जा सकता। उधर क्षणिक क्रिया नास्तिसारा बनती हुई अस्ति (है) मर्यादा से सर्वथा बहिष्कृत है। साथ ही में 'है' यह प्रतीति आपामार-विद्वज्जन, आबाल- वृद्ध सब के लिए समान है। अतः बाध्य होकर श्रमणकों को असत्कर्म से अतिरिक्त कोई सत्ब्रह्म नाम का तत्त्व अवश्य ही मानना चाहिए, जो कि सत्तत्त्व असत् कर्म के परिवर्त्तत्व होने पर भी पदार्थों का अस्तिहरूप से प्रत्यय (ज्ञान) करवा देता है।

उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए, कर्मावाद में पूर्ण अभिनिविष्ट अमणकाचार्य कहते हैं कि, केवल इसी विप्रतिपत्ति से डर कर कर्म से अतिरिक्त किसी अन्य स्वतन्त्र सहश्र्ण ब्रह्मतत्त्व के मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मरण रहे—कर्म को हमने 'ब्रल' कहा है। साथ ही में इसे दिग्देशकाल से सादिसान्त मानते हुए भी संख्या में अनन्त बतलाया है। पदार्थ वैचित्रय ही बल की अनन्तता के अनुमापक हैं। यदि बल एक ही प्रकार का होता तो, बल से उत्पन्न विश्वपदार्थों के स्वरूप में परस्पर वैचित्रय न होता। परन्तु हम देखते हैं कि, पदार्थों को अनेक जातिएँ हैं, प्रत्येक जाति में अनेक व्यक्तिएँ हैं, प्रत्येक अवयव में अनेक परमाणु हैं। सब का संगठन परस्पर में सर्वथा पृथक है। इसी कार्यात्मक मेदवाद के आधार पर हमें मानना पड़ता है कि, इनके कारणभूत बल भी अनेक ही है। साथ ही में सत्कार्यवादी (ब्रह्मवादी) को भी बल का यह संख्यानन्त्य स्वीकृत है।

इन कारणरूप असंख्य बलों की जातिएं १६ मानी गईं हैं। इन्हें हीं वैज्ञानिक सम्प्रदाय में 'बलकोश' कहा जाता है। इन १६ बलकोशों में हीं एक बलकोशिवशेष 'धाराबल' नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिक्षण में परिवर्तित क्षणबल की समष्टिरूप से प्रतीति करवा देना ही इस धाराबल का मुख्य काम है। क्षणबल नाम का बलविशेष यद्यपि प्रतिक्षण ही बदलता रहता है, एवं

प्रतिक्षण में ही विलीन भी होता रहता है, परन्तु इन क्षणवलों का आधार धारावल नाम का अन्य वल बना रहता है। यही 'सन्तानवल' है। इस सन्तान वल से ही (जो कि वल्रूप होने से स्वयं भी क्षणिक ही है) अस्ति-प्रतीति होती रहती है। इस सम्बन्ध में यदि आप यह प्रश्न करें कि, जो स्वयं असत् है, नास्तिरूप है, वह एक अपने ही सजातीय नास्तिरूप क्षणबल की अस्तिरूप से कैसे प्रतीति करा सकता है ? तो उत्तर में 'कत्करज' को आपके सामने रखना पड़ेगा।

'निर्मली' नाम से लोकभाषा में प्रसिद्ध एक काष्टिवशेष ही कतकरज है। यह स्वयं मैल है। परन्तु मैले पानी में निर्मली डाल दी जाती है तो, यह सारे मैल को हटा कर स्वयं भी पात्र के बुक्त (पैदें) में जा बैठती है। लोटे पर चढ़ी हुई मिट्टी (मैल) को मिट्टी दूर कर देती है। विष की चिकित्सा विष है। संखिया स्वयं महाविष होता हुआ भी मुमूर्षु प्राणी की प्राण-रक्षा करता हुआ अमृत बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार धारावल यद्यपि स्वयं क्षणिक है, परन्तु क्षणवल को अस्तिक्प से दिखलाने में यह समर्थ है। इस प्रकार जब केवल असत्तत्त्व के मान लेने से ही काम चल जाता है, इसी के विशेषक्प से जब अस्तिप्रत्यय की उपपत्ति बन जाती है, तो फिर असत्कर्म से पृथक ब्रह्मतत्त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

वादी फिर पूर्वपक्ष उठाता है कि, "में खाता हूं, मैं सोता हूं, मुक्ते अमुक काम करना है, मैं कभी असत्य भाषण न करूंगा, मैं कभी प्रवाह का अनुगमन न करूंगा" इत्यादि वाक्य व्यवहारों में खाता हूं—सोता हूं इत्यादि क्रियापदों के अतिरिक्त एक 'मैं' (अहं) भाव और उपलब्ध हो रहा है। इस अहंभाव का क्रियाभावों से, दूसरे शब्दों में असत्-कर्म से सर्वथा पार्थक्य सिद्ध हो रहा है। कर्म से पृथक् प्रतीत अहंभाव अवश्य ही सत् है। अहं के कर्म बदलते रहते हैं, परन्तु अहं स्थिर दर्पणवत् अवश्य ही अपरिवर्त्तनीय है, यही सत् है। इस प्रकार लोकप्रसिद्ध उक्त व्यवहारों के आधार पर सत् की भी सत्ता सिद्ध हो जाती है।

पूर्वपक्ष का समाधान करते हुए श्रमणक कहते हैं, बिलकुल ठीक है। यह कौन कहता है कि 'अहं और कर्म्म' एक वस्तु है। 'में खाता हूं' वाक्य में 'में' वास्तव में भिन्न वस्तु है, 'खाता हूं' यह किसी भिन्नभाव का ही सूचक है। घट और शराव को कौन बुद्धिमान अभिन्न मानेगा। घट भिन्न वस्तु है, शराव भिन्न पदार्थ है। परन्तु यह भिन्नता विजातीय नहीं, किन्तु सजातीय है। घट-शराव दोनों में (परस्पर में) सजातीय मेद है। दोनों मृण्मय हैं, परन्तु घट का स्वरूप भिन्न है, शराव का स्वरूप भिन्न है। यही परिस्थित कर्म और अहंभाव में समिन्नए। अहं-और अहं सम्बन्धी कर्म दोनों कर्म ही हैं। परन्तु अहं कर्म

का स्वरूप भिन्न है, एवं कर्म्मरूप कर्म का स्वरूप भिन्न है। बर्लों का आनन्त्य सभी पूर्वपक्षों को निरर्थक बना सकता है।

जिस प्रकार एक बल कर्म कहलाता है, एवमेव एक विशेष प्रकार की बलसमिष्ट ही "ज्ञान" किंवा 'अहं' नान से व्यवहृत हुई है। अहंभाव भी एक प्रकार का कर्म ही है। कर्म ही उक्त धाराबल के कारण स्थिर प्रतीत होता हुआ अहं बना हुआ है। सम्पूर्ण प्रपञ्च 'जल-धरपटलवत्' दृष्ट-नष्ट ही है। अपिच, जिस ज्ञान को आप कर्म से पृथक् मानते हुए उसे नित्य मान रहे हैं, वह भी परमार्थतः कर्म ही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, खाना-पीना चलना इत्यादि क्रियाओं का अभिनय जैसे गच्छामि, पठामि, मुंक्ते, गच्छिति इत्यादि क्रिया-पदों से किया जाता है, एवमेव ज्ञान का अभिनय भी 'जानामि' इस क्रियापद से ही हो रहा है। इस प्रकार हम ज्ञान के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष ही कर्म का अभिनय देख रहे हैं। अतएव ज्ञान को भी हम क्रियाविशेष ही कहने के लिए तय्यार हैं।

इस क्रियातत्त्व की 'कृति-व्यापार-भाव-क्रम्म' ये चार अवस्थाएं होतीं हैं। शरीर के भीतर होने वाला जो प्राणव्यापार है, जिसे कि यह्न, चेष्टा (कोशिश) आदि शब्दों से व्यवहृत किया जाता है, 'कृति' है। इस अन्तर्व्यापारलक्षणा कृति का हम अपने चर्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कृति के अव्यवहितोत्तरकाल में बहिर्व्यापार हो पड़ता है। चलने से पहिले पैरों में प्राणव्यापारक्षपा कृति का उत्थान हुआ। इस कृति (कोशिश) से पैर आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार वही कृति आगे जाकर बहिर्व्यापारक्ष्प में परिणत हो जाती है। यही उस क्रिया की व्यापारलक्षणा दूसरी अवस्था है। यह व्यापारमूता क्रिया क्षणबल से आक्रान्त रहती हुई क्षणिक है, गुणमयी है। गुणमूता यह (व्यापारक्ष्प) क्रिया ही धाराबल के कारण समुचय रूप में परिणत होती हुई आगे जाकर भाव रूप में परिणत हो जाती है। व्यापार क्षणिक क्रिया है। भाव क्षणिक क्रिया का कूट (समूह) है। गमनम्-पठनम्-शयनम्-इत्यादि क्रियाएं भावात्मिका हैं। इसी भावात्मिका क्रिया का दिग्दर्शन कराते हुए अभियुक्त कहते हैं—

गुणभूतैरवयवैः समृहः क्रमजन्मनाम् । बुद्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥

- वाक्यपदी

भावात्मिका क्रिया के अनन्तर कर्म्मविशेषात्मक, आत्मशब्दवाच्य अहंधरातल पर एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक भावात्मिका क्रिया आत्मा में अवश्य ही एक

## बह्म-कर्मपरीक्षां

संस्कार उत्पन्न कर देती है। इसी संस्कार का नाम कर्म्म है। इसी कर्म के बल से कृति का उदय होता है, कृति से ज्यापार, ज्यापार से भाव, भाव से पुनः कर्म, इस प्रकार कृति-ज्यापार भाव-कर्म चारों का चक्रवत् चंक्रमण होता रहता है। साथ ही में इतना और स्मरण रिखए कि, धाराबलात्मक ज्ञानहूप कर्म से भावनात्मक ज्ञान-संस्कार का उदय होता है, एवं क्षणबलात्मक कर्माहूप कर्म से वासनात्मक कर्म-संस्कार का उदय होता है। वासनासंस्कार 'चरणाहित' संस्कार है, एवं भावना संस्कार 'अनुभवाहित' संस्कार है। दोनों ही संस्कार कर्मजन्य हैं, अतः हम अवश्य ही इन सिच्चत उभयविध संस्कारों को भी कर्म ही कहेंगे। इस प्रकार एक ही क्रियातत्त्व बलतत्त्व के तारतम्य से कृति-ज्यापार-भाव-कर्म ये चार स्वरूप धारण कर लेता है।

इन चारों अवस्थाओं में से तीसरी 'भाव' अवस्था ही ज्ञानरूप कर्म्मविशेष की स्थिरता की प्रयोजिका है। क्रियासमिष्ट ही 'अहं' इस प्रतिष्ठित भाव को, किंवा स्थिरभाव को उत्पन्न करती है। क्रिया के इस क्रमजन्म-सम्बन्धी धारावाहिक प्रवाह से ही स्थिरता प्रतीत होने छगती है, एवं इस किंपत स्थिरता को ही (क्षणबल से पृथक्) वतलाने के छिए हम 'अहं' यह नाम दे देते हैं। "आया-गया, गया-आया" इस प्रावाहिक गति में रहता हुआ भी विच्छेद प्रतीत नहीं होता, यही स्थिरताप्रतीति का मुल कारण है। चिराग की छौ पर दृष्टि डालिए। तैल प्रतिक्षण प्रकाशक्त्य में परिणत होता हुआ बत्ती से निकल रहा है। नीचे से प्रतिक्षण तैल आ रहा है। इस तैलागमन-निर्णमन की जो एक सन्तान है, धारा है, प्रवाह है, वही 'लो' वन रही है। परन्तु आश्चर्य है कि, क्षणभाव से सम्बन्ध रखती हुई भी यह लो हमें एकक्त्पा दिखलाई दे रही है। इस स्थिरताप्रतीति का एकमात्र कारण क्रिया-सन्तान ही है।

जिस प्रकार तैल की गमनागमनरूपा क्रियासन्तान के बच्छिन्न होते ही दीपनिर्वाण हो जाता है, एवमेव इन श्रमणकों के मतानुसार कर्म्भसन्तान के आत्यन्तिक उच्छेद से उस कर्मारूप ज्ञानात्मा की मुक्ति हो जाती है। कर्मपुद्गल का उच्छेद ही मुक्ति है। केले के स्तम्भ को ऊपर से छीलते जाइए, वल्कल उखाड़ते जाइए। उखाड़ते उखाड़ते अन्ततोगत्वा सारे केले का स्वरूप उच्छिन्न हो जायगा। सिवाय पत्रसन्तान के केलवृक्ष में आपको और कुछ न मिलेगा। इसी प्रकार दीप-लौ को आप चारों ओर से किसी वैज्ञानिक प्रणाली से तराशते जाइए। अन्ततोगत्वा 'लौ' गायब हो जायगी। 'लौ' के अतिरिक्त आपको कोई स्थिर पदार्थ

A ...

न मिलेगा। बस जिस प्रकार दीपक ने प्रकाशधारामात्र से जैसे 'दीपक' नाम धारण कर रक्खा है, एवं केले का वृक्ष जैसे केवल त्वक्समूह को लेकर "वृक्ष" कहलाने लगा है, ठीक इसी तरह कर्म्मसमष्टि ही 'अहं' किंवा 'आत्मा' नाम से प्रसिद्ध हो गई है।

पाश्वभौतिक शरीर में जिस प्रकार अस्थि-मांसादि के भिन्न भिन्न कर्म्मपुर्गछ हैं, वैसे ही अहं भी कर्मिवशेष का एक पुद्रलमात्र ही है। केले के वृक्ष की तरह, दीपशिखा को तरह, अस्थि-मांसादि शारीर-धातुओं की तरह अहं भी एक प्रकार की कर्मसमष्टि बनती हुई शरीर के ही अन्तर्भूत है। शरीर से भिन्न नित्य-अविनाशी 'जीवात्मा' नाम का कोई सत् पदार्थ नहीं है।

यह असत्कर्म अपने आप ही जगत् बन जाता है, अपने आप ही अपने आपमें ही ठहर जाता है, एवं अन्ततोगत्वा अपने आपमें ही छीन हो जाता है। जैसे हमारी अङ्गुली अपने आप हिल पड़ती है, पलक उघड़ते ही आंखें अपने आप बिना किसी की प्रेरणा के ही देखने लगतीं हैं, कान अपने आप ही सुनने लगते हैं, एवमेव यह असत् कर्म भी अपने आप ही अकस्मात् सृष्टिस्वरूप में परिणत हो जाता है। सृष्टिस्वरूप में परिणत होकर अपने आप पर ही प्रतिष्ठित रहता है। एवं अकस्मात् अपने आप में ही विलीन होता हुआ प्रलय का अधिष्ठाता बन जाता है। सचमुच प्रतिक्षण विलक्षण यह कर्म क्षणिक है, अतएव शून्य है, अतएव स्वलक्षण है, अतएव दु:खरूप है। वास्तव में संसार दु:खसागर ही माना जायगा।

"दुःख" राब्द का अर्थ है—दुष्ट आकाश। विश्वप्रपश्च में 'ख' आकाश का वाचक है, एवं अध्यात्मसंस्था में 'ख' इन्द्रियों का वाचक है—('पराश्चि खानि'०)। इन्हें जो विषय चाहिए, वे मिल जाते हैं तो सुख है। विषयाभाव में रिक्त रहने वाला यह अपूर्ण 'ख' दुष्टभाव से युक्त रहता हुआ दुःख है। अपूर्णता ही दुःख है। क्षणिकभाव कभी पूर्ण बन नहीं सकते, अतः अन्ततोगत्वा दुःख पर ही विश्राम मानना पड़ता है। क्षोभ का नाम ही हलचल है, यही हल-चल एक प्रकार का कम्पन है, कम्पन ही भय है, भय ही दुःख का मूल है। शरीर के यचयावत परमाणु परिवर्तनशील हैं। पर्व पर्व क्षण क्षण में बदल रहा है।

"इसी क्रिया की प्रकारान्तर से 'उत्पत्ति-स्थिति-लय' ये तीन अवस्थाएं बनतीं हैं। प्रथम क्षण में क्रिया उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में स्थित रहती है एवं तीसरे क्षण में विलीन हो जाती है। तीनों में से मध्यक्षण अस्तित्व के कारण सद्रूप है। ऐसी दशा में जगत् को एकान्ततः असत् ही कैसे माना जा सकता है" इस पूर्वपक्ष में भी कुछ बल नहीं है। जिसे पूर्वपक्षी

#### ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

स्थितिक्षण समम रहा है, वह भी नष्ट होता हुआ ही अपने उस एक क्षण को पूरा कर रहा है। यह स्थिति भी बदलती हुई ही है। उसका अस्तित्व तो सर्वथा कल्पित ही है।

अक्षोभ शान्ति है। चूंकि क्रियामय विश्व नास्तिलक्षण वनता हुआ स्वलक्षण है, अत-एव यह सर्वथा अप्रतिष्ठित है, अतएव सर्वथा क्षुच्घ है, अतएव सर्वथा अशान्त है, अतएव 'दु:खं-दुख्म्' है-(अशान्तस्य कुत: सुख्म्यं)। कर्म्ममय उस अहं को अपने क्षणिक भाव के कारण क्षण भर भी चैन नहीं है। मुंह पर अनवरत पानी की धारा पड़ने से जैसे मनुष्य दमघुट बना रहता है, त्राहि त्राहि किया करता है, एवमेव इस कर्म-चक्र के धारावाहिक आक्रमण से कर्म्मपुद्रलक्ष्य प्राणी अनवरत सदा दु:ख से संत्रस्त रहता है। सचमुच कर्मचक्र के अन्यर्थ आक्रमण से कर्ममय आत्मा कभी सुखी नहीं बन सकता। आत्मा ही क्या, सम्पूर्ण कर्मप्रपञ्च, एवं तद्रूप सम्पूर्ण विश्व ही 'दु:खं-दु:खं' है।

चूंकि कर्म असत् है, अतएव वह कुछ नहीं है। कर्म (क्रिया) का आदि असत् है, अन्त असत् है, अतः 'तन्मध्यन्याय' से सद्रूप से प्रतीयमान मध्य भी असत् ही है। उपक्रम में अन्यक्त है, उपसंहार में अन्यक्त है, मध्य का न्यक्त भी दोनों ओर की अन्यक्तता को अपना आधार बनाता हुआ अन्यक्त ही है। जब यह दु:खरूप सर्वप्रपश्च असद्रूप बनाता हुआ कुछ है ही नहीं, तो फिर इसे शून्य के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता है। इसी आधार पर नास्तिकों का 'शून्यं-शून्यं' यह वाक्य हमारे सामने आता है।

सम्पूर्ण विश्व 'स्वलक्ष्मण' है। यह अपने जैसा आप ही है। "यह विश्व ऐसा है, वैसा है, उसके जैसा है, इसके जैसा है" इत्यादि व्यवहार सर्वथा अनुपपन्न हैं। इस अनुपपित का कारण यही है कि, जब क्रिया क्षणिक है तो, उसकी अन्य क्रिया के साथ तुल्ला करने का अवसर ही कब मिल सकता है। सम्पूर्ण क्रियाएं इसी क्षणभाव के कारण परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं। एक क्रिया की दूसरी क्रिया से तुल्ला हो ही नहीं सकती। यदि क्रियाओं में परस्पर साजात्य होता तो, क्रिया परलक्षणा बन सकती थी। परन्तु क्रिया तो क्षणिक बनती हुई विभिन्न है। अतएव उत्तरिक्रया के साथ पूर्विक्रया की जब तक हम तुल्ला करने लगते हैं, इससे पहिले ही पूर्विक्रया विलीन हो जाती है। बतलाइए! किस की किस के साथ तुल्ला की जाय। अतएव अन्त में बाध्य होकर इस क्रियामय विश्व के लिए हमें—'स्वलक्षणं-स्वल-क्षणम्' यही कहना पड़ता है। क्रिया का लक्षण क्रिया स्वयं ही है। प्रत्येक क्रिया का लक्षण विश्वा है। प्रत्येक क्रिया का लक्षण क्रिया स्वयं ही है। प्रत्येक क्रिया का लक्षण विश्वा है।

## आप्यभूमिका

इस प्रकार 'क्षणिकं क्षणिकं-दु:खं दु:खं-शून्यं शून्यं-स्वलक्षणं स्वलक्षणम्' का निनाद् करने वाले विशुद्ध कर्म्मवादी इन नास्तिकों के मतानुसार कर्म्म से अतिरिक्त न ईश्वर है, न जीव है, न ज्ञान है। है तो सर्वत्र केवल असद्वाद का साम्राज्य। निम्न लिखित वचन भी इसी का समर्थन करते हुए से ही प्रतीत हो रहे हैं—

क—असदेवेदमप्र आसीत्। ख—तम आसीत्तमसा गूळ्हमग्रे। ग—नैवेह किश्चनाग्र आसीत्।

वैदिक समय से भी पूर्वयुग (साध्ययुग) में प्रचिलत उक्त असद्वाद के आधार पर ही आगे जाकर (महाभारतोत्तरकालीन हासयुग किंवा सम्प्रदाययुग में) नास्तिक-मत का विकास हुआ है। साध्ययुग के अनन्तर इस असद्वाद के प्रचार का श्रेय विशेषरूप से 'शाक्यसिंह' को ही मिला है। शाक्यसिंह कपिलवस्तु में निवास करते थे। पिता का नाम 'शुद्धोदन,' माता का नाम 'माया' था। पुत्र 'राहुल' थे। शाक्यसिंह स्वभाव से ही बढ़े दयालु थे। अपने जीवन की पूर्वावस्था में इन्हें कितनीं एक ऐसी करूणापूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिन के प्रभाव से इनका चित्त विचलित हो गया। राज्यवैभव, खुटुम्ब आदि का मोह जाता रहा। परिणामतः समय पाकर पत्नी-पुत्रादि को शयनागार में ही छोड़कर राजमहल से निकल पड़े। केवल वैराग्यवृत्ति का आश्रय लिए हुए शाक्यसिंह ने शाक्षों का अध्ययन किया। परन्तु यह अध्ययन इनके क्वान्त आत्मा को शान्त न कर सका। शान्ति के पिपासु शाक्यसिंह शास्त्रप्रपञ्च से विरक्त होकर तपश्चर्या के लिए सुप्र-सिद्ध 'गिरनार' पर्वत पर पहुंचे। उस समय वह राजधानी 'गिरित्रज' नाम से प्रसिद्ध थी। शाक्यसिंह ने वहां जाकर सुनियों द्वारा-संचालित तप का अनुष्ठान आरम्भ किया। बस तभी से यह शाक्यसिंह के स्थान में 'शाक्यसुनि' नाम से प्रसिद्ध हुए।

हान को मूळ में न रखने के कारण, केवल वैराग्य के अनुयायी शाक्यमुनि को इस अनुष्ठान से भी शान्ति न मिली। फलतः इस कर्म्म को भी छोड़ा। सीधे गया में पहुँचे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे ध्यानमम होकर बैठ गए। कालान्तर में इनके चित्त में सहसा ये भाव प्रकट हो गए कि—"सम्पूर्ण संसार मिथ्या है। यहां सत् कहने योग्य कुछ है ही नहीं। वेद-पुराण-धर्म्मशास्त्र, एवं तत्प्रतिपादित आत्मा-परमात्मा स्वर्ग-नर्क आदि सब केवल कल्पना का

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

साम्राज्य है।" इसी असत् कल्पना से इन्हें संतोष मिछा। सहसा इनके मुख से निकल पड़ा— 'अरे ! बुद्धं-बुद्धम्' (समक्त लिया, समक्त लिया)। बस तभी से शाक्यमुनि 'बुद्ध' नाम से प्रसिद्ध हो गए। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर शाक्यमुनि ने असद्वाद के उद्गर निकाले थे, वही वृक्ष 'बोधिबृक्ष' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी बुद्धमत की आगे जाकर 'माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, बैभाषिक' ये चार शाखा हो गईं।

अस्तु, हमें यहाँ बुद्धमत की मीमांसा नहीं करनी है। कहना केवल यही है कि, साध्यकालीन असद्वाद के आधार पर ही आगे जाकर नास्तिसार इस असद्वाद का प्रादुर्भाव हुआ। असद्वादियों ने कर्म्मवाद को प्रधान मानते हुए ब्रह्मसत्ता का तिरस्कार किया, अपनाया एकमात्र कर्ममय असद्वाद को, जो कि आज भी आर्यप्रजा को उत्पथ गमन करा रहा है।

### ४--सद्वादः

पूर्वोक्त असद्वादी श्रमणकों के प्रति घृणा के भाव प्रकट करनेवाले ब्रह्माभिनिविष्ट कुछ एक ब्राह्मणों के मतानुसार 'कर्म्म' नाम का कोई असत्तत्त्व है ही नहीं। सर्वत्र ज्ञानमूर्ति एकमात्र ब्रह्म का ही साम्राज्य है। वह ब्रह्मतत्त्व सत् है, अपरिणामी, किंवा अविकृतपरिणामी है, अविनाशी है, अनुच्छित्तिधर्मा है। यह सत्-ब्रह्म ही इस विश्व का मूल है। ब्रह्म और विश्व दो मानने की भी आवश्यकता नहीं है। सद्ब्रह्म के विवर्त्तभाव का ही नाम विश्व है। दूसरे शब्दों में विश्व ब्रह्म का ही नामान्तर है। सद्ब्रह्म के विवर्त्तभाव का ही नाम विश्व है। दूसरे शब्दों में विश्व ब्रह्म का ही नामान्तर है। सद्बर्द्ध के विवर्त्तभाव का ही नाम विश्व है। क्रह्मणवर्ग का कहना है कि, यदि जगत् को असत् माना जायगा तो जगत् का प्रत्यक्ष ही न होगा। जब कि हम प्रत्यक्ष में "आकाश है, जल है, वायु है, सूर्य्य है, चन्द्रमा है, अश्व है, गज है, मनुष्य है" इत्यादि रूप से अस्तितत्त्व का साक्षात् दर्शन कर रहे हैं, तो फिर इस प्रत्यक्षानुभूत अस्तितत्त्व का कैसे अपलाप किया जा सकता है।

आपने (नास्तिकों ने) इस विप्रतिपत्ति के लिए धाराबल का आश्रय लिया था, साथ ही में कतकरज को दृष्टान्त रूप से सामने रक्खा था। यह धाराबल, एवं कतकरज का दृष्टान्त—दोनों हीं इस सम्बन्ध में न्यर्थ हैं। प्रश्न है—सत्ता प्रतीति का। मैल हटाने का प्रश्न नहीं है। कतकरज स्वयं मैल होता हुआ भी मैल को हटा सकता है। यदि धाराबल के सम्बन्ध में मैल हटाने की विप्रतिपत्ति होती, तो उक्त दृष्टान्त का अवश्य ही उपयोग हो सकता था। धाराबल स्वयं क्षणिक है, वह अस्ति-प्रत्यय का साधक बन ही नहीं सकता। यदि एक अन्धा मनुष्य दूसरे अन्धे मनुष्य का पथप्रदर्शक बन सकता है, तो धाराबल भी अन्य बल

को सत्तारूप में परिणत कर सकता है। फिर सब से बड़ी विप्रतिपत्ति तो यह है कि, क्षणिक बळ के साथ 'धारा' शब्द लग ही कैसे सकता है। जो बल पूर्वक्षण में है, उसका (अमणक मतानुसार ही) उत्तरक्षण में अभाव है। फिर यह 'धारा' क्या वस्तु है। यदि वही बल सिलिसिलेवार चिरकाल तक एकरूप से रहता, तो अवश्य ही इसके साथ धारा-सम्बन्ध उपपन्त हो सकता था। केवल 'धाराबल' कह देने से ही तो काम नहीं चल जाता। ऐसी दशा में आपको प्रत्यक्ष सिद्ध सत्ता-प्रतीति के अनुरोध से विवश होकर असत् से अतिरिक्त एक सत् तत्त्व मानना ही पड़ेगा। जब आप सत् की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं तो, फिर असत् मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कारण, केवल सद्वाद से ही सब विप्रतिपत्तियों का निराकरण हो जाता है।

जिसे आप कर्म्म कहते हैं, उस कर्म्म का भी हमारे ज्ञानलक्षण सद्ब्रह्म में ही अन्तर्भाव है। हंसने, बोलने, चलने, खाने, पीने, सब का ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त और है क्या। आप कहते हैं—सर्वत्र असल्क्षण कर्म्म ही दिखलाई पड़ रहा है। ठीक इसके विपरीत हम कहते हैं—सर्वत्र सल्क्षण ज्ञानमूर्त्त ब्रह्म का ही साम्राज्य है। 'अयं घटः' 'अयं पटः' यह ज्ञान ही तो है। 'अहं करोमि' 'अहं गच्छामि' यह भी ज्ञान से बाहर नहीं है। जो कुछ है, वह भी मेरा ज्ञान ही है। जो कुछ है, वह भी मेरा ज्ञान ही है। जो कुछ नहीं है, वह भी मेरा ज्ञान ही है। सूर्य्य-चन्द्रमा-प्रह-नक्षत्र-वन-चपवन-मत्तुष्य-पश्च-पक्षी-कृमि-कीट इत्यादि जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, (जिन्हें कि असल्लादी कर्म्म कहते हैं) सब ज्ञानमूर्त्त ही हैं। यह दश्यमान सारा प्रपञ्च मेरे ही ज्ञान की तस्बीर है। दूसरे शब्दों में मैं ही (ब्रह्म-आत्मा-अहं) सब कुछ बना हुआ हूँ। अहंभावात्मक ज्ञान ही ज्ञेयल्प से प्रतीत हो रहा है।

विश्वप्रपश्च को थोड़ी देर के लिये हम 'ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय' इन तीन भागों में विभक्त मान सकते हैं। उदाहरण के लिये घटप्रत्यय (घटज्ञान) को ही लीजिये। 'घटमहं जानामि' (मैं घड़ा जानता हूं) यही घटप्रत्यय का स्वरूप है। इस प्रत्यय में 'अहं'-ज्ञाता है, 'घटं'-ज्ञेय है, एवं 'जानामि'-यह ज्ञान है। तीनों की समष्टि ही घटज्ञान है। प्रत्येक वस्तु के ज्ञान में ये तीनों भाव नित्य अपेक्षित हैं। जाननेवाला, जानने की वस्तु, दोनों का सम्बन्ध, इन तीन वाक्यों के समन्वय से ही प्रत्यय का स्वरूप निष्यन्न होता है। दर्शन-भाषा में ये ही तीनों क्रमशः प्रमाता (ज्ञाता), प्रमेय (ज्ञेय), प्रमिति (ज्ञान) इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन तीनों में मूळतत्त्व प्रमाता (ज्ञाता) है। अहंभाव ही सल्क्षण ब्रह्म, किंवा आत्मा

है, यही प्रमाता, किंवा ज्ञाता है। विश्व प्रमेय है, विश्वज्ञान प्रमिति है। यदि आप सूक्ष्म-दृष्टि से विचार करेंगे, तो आपको इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि, प्रमाता ही प्रमिति बनता है, एवं प्रमिति (ज्ञान) ही प्रमेय (ज्ञेयजगत्) बनता है। ज्ञाता का ज्ञातृत्व तो सिद्ध है ही। अब ज्ञान एवं ज्ञेय ये दो भाव शेष रहते हैं। ये दोनों भी परमार्थतः ज्ञाता ही हैं। इन तीनों के अभेद को सिद्ध कर देना ही हमारे ब्रह्ममूलक सद्वाद की मूल प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना है।

सबसे पहिले प्रमाता और प्रमिति को ही अपना लक्ष्य बनाइए। प्रमिति को हमने ज्ञान कहा है। यह ज्ञान विकासस्वरूप है। आंख खोलते ही जिस आत्मज्योति में सम्पूर्ण जगत् भासित होने लगता है, वह आत्मज्योति ही ज्ञान है। हृदय में प्रतिष्ठित जो 'ज्ञानकन्दल' है, वही ज्ञाता है। इस विम्वरूप ज्ञाता से चारों ओर जो रश्मिएँ निकल रहीं हैं, वही ज्ञान है। ज्ञाता विम्व है, ज्ञान रश्मिएँ हैं। कलिका से ही पुष्प निकलता है। निकलता क्या है, कलिका ही अपने विकास में आकर पुष्प कहलाने लगती है। ज्ञान एक प्रकाशमण्डल है, जिसमें कि ज्ञेयप्रपश्च प्रतिष्ठित रहता है। विज्ञानसिद्धान्त के अनुसार इस तेजोमण्डल, किंवा रश्मिमण्डल का कोई केन्द्र अवश्य माना जायगा, जहां से कि निकल निकल कर रश्मिएँ मण्डल रूप में परिणत हो रहीं हैं। 'अर्क' विना 'उक्थ' के कभी नहीं रहता। उक्थ की विकासावस्था ही अर्क है। ज्ञान अर्कस्वरूप है। अवश्य ही ज्ञानमण्डल के हृदय में इसका उक्थ मानना पड़ेगा। वही उक्थ सुप्रसिद्ध ज्ञातृतत्त्व है। केन्द्रस्थ उसी ज्ञानकन्दल से निकल कर ज्योतिर्भाव वाहर की ओर वितत हो रहा है। नामिगत ज्योति:पुष्त आत्मा है, यही ज्ञाता है। परिधिगत ज्योति:पुष्त ज्ञान है।

ज्योति आग्नेय पदार्थ है। अग्नि स्वभाव से ही अपने अन्तः पृष्ठ, बहिः पृष्ठ भेद से दो पृष्ठों में परिणत रहता है। हृदयस्थ उक्थ अन्तः पृष्ठ है, संस्थामण्डल बहिः पृष्ठ है। अग्नि शब्द को प्रकृत में ज्योतिमात्र का उपलक्षण मानिए। प्रत्यक्षदृष्ट हृद्याविष्ठिन्न सूर्य्यपिण्ड को अन्तः पृष्ठ समिमिए, इससे निकल कर चारों ओर वितत होनेवालीं रिश्मयों के मण्डल को बहिः पृष्ठ मानिए। इस सौर-प्रकाशमण्डल के केन्द्र में सूर्य्य प्रतिष्ठित है, यही नम्य आत्मा है, यही प्रजापित है। ठीक यही परिस्थित यहां समिमिए। केन्द्रस्थित ज्ञानज्योतिः पृष्ठ नम्य-आत्मा आत्मा है, यही प्रजापित (अनिकक्त) है, यही ज्ञाता है, प्रमाता है। एवं इसी की एतद्कपा ही रिश्मएं ज्ञान है, यही प्रमिति है। जिस प्रकार सूर्य, एवं उसका प्रकाश कहने भर के लिए दो हैं, वास्तव में वस्तुतत्त्व एक है, एवमेव ज्ञाता, एवं तद्कप ज्ञान कहने मात्र के लिए दो हैं, वास्तव है। इस प्रकार ज्ञाता एवं ज्ञान का अभिन्नपदार्थतत्त्व सलीमांति सिद्ध हो ज्ञाता है।

अब शेष रहता है- ज़ेय जगत्। इसी पर नास्तिकों का पूर्ण विवाद है। ज्ञानधरातल में भासित होनेवाले घटपटादि पदार्थ ज्ञान से ही बने हुए हैं, अथवा विजातीय हैं ? इस प्रश्न को सामने रखते हुए ज़ेय जगत् का विचार कीजिए।

होता है। उदाहरण के लिए टेबिल और पुस्तक को लीजिए। टेबिल पर पुस्तक रक्सी हुई है। टेबिल आधार है, पुस्तक आधेय है। यहां आधारभूत टेबिल एक स्वतन्त्र वस्तुतत्त्व है, एवं आध्यभूता पुस्तक एक स्वतन्त्र पदार्थ है। दोनों की सत्ता पृथक पृथक है। पुस्तक के नष्ट हो जाने पर टेबिल का कुछ नहीं बिगड़ता, एवं टेबिल के नष्ट हो जाने पर पुस्तक की स्वरूपहानि नहीं होती। यही एक प्रकार का 'भिन्नसत्तात्मक-कार्यकारणभाव' है। जिस प्रकार आधाराध्य के होने पर भी पुस्तक टेबिल से अपनी पृथक सत्ता रखती है, एवमेव हान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञेयप्रपञ्च पृथक सत्ता को ही अपना आधार बनाए हुए है, क्या हान-ज्ञेय के आधाराध्य-सम्बन्ध में यह कहा जायगा ?

हमारे विचार से पुस्तक-टेबिल का उदाहरण प्रकृत में ठीक न होगा। क्यों कि ज्ञान-ज्ञेय में 'उपादानलक्षण-कार्यकारणभाव' है, एवं पुस्तक-टेबिल में 'निमित्तलक्षण-कार्यकारणभाव' है। पित्रापुत्र के दृष्टान्त का विचार की जिए। पिता का अंशभूत शुक्र ही पुत्र का उपादान कारण है। परन्तु पिता से उत्पन्न होते ही पुत्र अपनी स्वतन्त्र सत्ता कर लेता है। पिता की मृत्यु से पुत्र स्वरूप की, एवं पुत्र मृत्यु से पिता के स्वरूप की कोई हानि नहीं होती। क्या ज्ञान ज्ञेय के सम्बन्ध में भी यही परिस्थित है १। नहीं। यह ठीक है कि पितावत् ज्ञान उपादान है, एवं पुत्रवत् ज्ञेय कार्य्य है। फिर भी दोनों का भिन्नसत्तात्मक-कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता। उपादान-कार्यकारणभाव से ही सम्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे दृष्टान्त का अन्वेषण करना पढ़ेगा कि, जहां सत्ता दोनों की एक हो एवं एक के अभाव में दूसरे का अभाव हो जाता हो।

दूध-दही का, तन्तु-वस्त्र का, मिट्टीघट का, एवं सुवर्ण-कटकुण्डलादि का डपादान है। यह कार्य्य-कारणभाव अवश्य ही अभिन्नसत्तात्मक माना जा सकता है। दही की सत्ता दूध से, वस्त्र की सत्ता तन्तु से, घट की सत्ता मिट्टी से, एवं कटक-कुण्डलादि की सत्ता सुवर्ण से भिन्न नहीं है। कारण ही कार्यक्ष में परिणत हो रहा है। दिध-वस्त्र-घट-कटककुण्डलादि को यदि दुग्ध-तन्तु-मिट्टी सुवर्ण से पृथक् कर दिया जाय, तो इनका कोई स्वक्ष्प ही शेष न रहे। ज्ञान-क्रेय के सम्बन्ध में ऐसा ही कार्यकारणभाव माना जायगा।

#### वहा-कर्मपरीक्षा

जगत् तत्त्व को 'अन्तर्जगत्-बहिर्जगत्' मेद से दो मागों में विभक्त माना जा सकता है, जैसा कि साध्यवादों में यत्र तत्र दिग्दर्शन कराया गया है। ईश्वरीय आधिदैविक जगत् बहिर्जगत् है, हमसे सम्बन्ध रखनेवाला आध्यात्मिक जगत् अन्तर्जगत् है। ईश्वर का ज्ञेय बहिर्जगत् है, एवं हमारा होय अन्तर्जगत् है। वह व्यापक ज्ञानमूर्त्ति है, हम उसी के अंशा हैं। वह अपने ज्ञानीय जगत् का उपादान है, तो हम अपने ज्ञानीय जगत् के उपादान हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं, वह सब हमारे ज्ञान से बना हुआ है। हमारे ज्ञानीयधरातल में तदा-काराकारित प्रतीत होने वाला ज्ञेय हमारे ही ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अपने हश्य प्रपन्न के (ज्ञेय के) कर्त्ता हम (हमारा ज्ञान) हैं। हम ईश्वरीय जगत् का कभी साक्षात्कार नहीं कर सकते। आपको विश्वास करना चाहिए कि, प्रकृतिसिद्ध सूर्य्य-चन्द्रमादि को न हम देखते, न देख सकते। हम अपने ज्ञानीय सूर्य्य-चन्द्रमादि का ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसी लिए साध्यवाद-प्रकरण में हमने कहा है कि एक व्यक्ति जब अन्य व्यक्ति के अन्तर्जगत् का (मानस-भावों का) साक्षात् नहीं कर सकता, तो वह ईश्वरीय अन्तर्जगत् को क्यों कर देख सकता है।

जिसे हम ज्ञेय कहते हैं, वह हमारे ज्ञान का ही आकारविशेषमात्र है। प्रतीत विषय ज्ञाना-कार ही है, ज्ञानरूप ही है, ज्ञान ही है। जब ज्ञेयप्रपश्च ज्ञानरूप ही है, तो ज्ञेय को ज्ञान से कैसे पृथक माना जा सकता है। जिस प्रकार मिट्टी से बना हुआ घट मिट्टी से पृथक प्रतीत होने लगता है, तथैव ज्ञाननिर्मित ज्ञेय जगत् भी ज्ञान से पृथक्सा प्रतीत होने लगता है। पृथक्सा इस लिए कहना पड़ता है कि,—जिस प्रकार मृत्-घट यह भेद रहने पर भी घट मृत् ही है। वास्तव में पार्थक्य नहीं है, एवमेव ज्ञान-ज्ञेय पृथक् प्रतीत होते हुए भी परमार्थतः अभिन्न हीं हैं। ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेयघट का और आकार है ही क्या। प्रत्यय (ज्ञान) 'अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य, विषयावच्छिन्न-चैतन्य' इस त्रिपुटी से सम्बन्ध रखता है। इसी ब्यावहारिक त्रिपुटीभाव के कारण ज्ञान-ज्ञेय का पार्थक्यसा प्रतीत होने लगता है। यदि विज्ञानदृष्टि से विचार किया जाता है, तो सम्पूर्ण ज्ञेय-प्रपश्च का ज्ञान ही में अन्तर्भाव हो जाता है। आप कहते हैं-ज्ञान ज्ञेय से पृथक प्रतीत होता है, हम कहते हैं, यह प्रतीति भी तो ज्ञान ही है। "यह कर्म है, यह असत् है," यह भी प्रतीति ही है, एवं प्रतीति ही ज्ञान है। ऐसी दशा में ज्ञानलक्षण ब्रह्म की अद्वितीयता का कैसे अपलाप किया जा सकता है। सत्तालक्षण यह ब्रह्म पूर्ण है। आप (नास्तिक) कहते हैं -शून्यं-शून्यम्। हम कहते हैं -पूर्ण-पूर्णम् सर्वत्र सद्वाद, किंवा ज्ञानमूर्ति ब्रह्मवाद का ही साम्राज्य है।

"प्रत्यक्षदृष्ट परिवर्त्तन का अपलाप कैसे किया जायगा" इस हेतु को आगे करते हुए वादी प्वंपक्ष कहता है कि, जब आपके (ब्राह्मण के) मतानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च ज्ञानमय है, एवं ज्ञान अपरिवर्त्तनीय है, शाश्वत है, एकरस है, तो प्रत्यक्षानुभूत परिवर्त्तन का क्या उत्तर होगा। हम देखते हैं कि, प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बदलता रहता है। जो आज है, वह कल नहीं। हमारी दृष्टि के सामने देखते ही देखते छाखों मर जाते हैं, छाखों उत्पन्न हो जाते हैं। कल जिसे हम सम्पन्न देखते थे, आज वह भिखारी बना हुआ है। एक राजा है-शासक है, दूसरा प्रजा है-शासित है। इस प्रकार पद पद पर हमें परिवर्त्तन एवं भेदवाद उपलब्ध हो रहा है। यदि सब ज्ञानमय ही हैं, तो यह वैषम्य कैसा ? स्वागतम् ! भेदवाद की उपलब्धि होती है, परि-वर्त्तन उपलब्ध होता है, यह कौन नहीं मानता। परन्तु आप सम्भवतः यह भूल गए हैं कि, यह उपलब्धि ज्ञान ही है। अमुक मर गया, अमुक जीवित है, अमुक उत्पन्न हुआ है, अमुक बदल रहा है, यह सब आपके ज्ञान की ही कल्पना (खयाल) है। आप ऐसा सम-मते ही तो हैं। यह समम ज्ञान नहीं तो, और क्या है। आप जितना बल लगाकर "हम ऐसा देख तो रहे हैं" यह कहेंगे, उत्तर में हम ज्ञान ही को आपके सामने रख देंगे। ज्ञान से अतिरिक्त (खयाल से अतिरिक्त ) और कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए स्वप्नजगत् ही पर्य्याप्त है। स्वप्र में आप का ज्ञान 'ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, कर्त्ता-करण-कर्म' सब कुछ बना हुआ है। क्या यह भेदवाद सत्य है १ सर्वथा मिथ्या, ऐकान्तिक काल्पनिक । यही दशा जाप्रत् जगत् की समिकए। सारा विवर्त्त ज्ञानीय-कल्पनामात्र है। ज्ञानघन ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है।

अब थोड़ी देर के लिए उन विशुद्ध तार्किकों के अनुरक्षन के लिए संक्षेप से तर्क द्वारा भी उनके असद्वाद की परीक्षा की जिए। नास्तिक मत का यदि हम आदर कर भी लेते हैं, तब भी केवल यहीं विश्राम नहीं माना जा सकता। किया प्रतिक्षण परिवर्त्तनशील है। यह परिवर्त्तन बिना किसी अपरिवर्त्तनीय आधार को माने सर्वथा अनुपपन्न है। रंग प्रतिक्षण बदल रहा है। हम यह भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि, शारीर के सब पर्व बदल रहे हैं। परन्तु वस्त्र है, तभी रक्तवर्ण का परिवर्त्तन हो रहा है। शरीर है, तभी अवस्थापरिवर्त्तन होता है। प्रथिवी है, तब गित होती है। मुख है, तब गलाधः करणानुक्लन्यापार (भोजन) होता है। इस प्रकार नास्तिक्षण प्रत्येक क्षणिकिक्रया के साथ अक्षणक्ष्प अस्तिभाव (प्रतिष्ठामाव) प्रतिष्ठित है।

#### बहा-का-र्मपरीक्षा

आप जब कर्म्म को सर्वथा असत् एवं जड़ मानते हैं, तो इसके सम्बन्ध में आपके "कर्म्म अपने आप अकस्मात् उठ गया, अकस्मात् विलीन हो गया" इस सिद्धान्त का भी कोई महत्व नहीं रहता। हम रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं। प्रातःकाल नियत समय पर उठ जाते हैं। हम पूंछते हैं—जागृतिरूपा जो किया सुप्तावस्था में विलीन हो गई थी, उसे प्रातः नियत समय पर किसने प्रबुद्ध किया १ "अपने आप हो गई" इस तर्क का विचारहृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं, जो बिना कारण उत्पन्न हुआ हो, अथवा होता हो। यदि एक बार कर्म्म का उत्थान हो भी गया, तो (बिना किसी नियन्ता की सत्ता माने) उसे सदा उत्थित ही रहना चाहिए। यदि विलीन है, तो उसे सदा विलुप्त ही रहना चाहिए।

क्या आप एक भी दृष्टान्त ऐसा बतला सकते हैं, जहां कर्म निराधार उपपन्न होता हो ? नहीं। प्रत्येक कर्म किसी अकर्म को आधार बना कर ही उपपन्न होता है। जिस धारा-बल का आप गुणगान कर रहे हैं, उसकी निःसारता तो प्रकरणारम्भ में ही बतलाई जा चुकी है। इस प्रकार युक्तिविरोध, तर्कविरोध, अनुभविरोध, विज्ञानिवरोध, एवं शास्त्रविरोध के कारण आपका विशुद्ध असद्वाद प्रतिष्ठित नहीं रह सकता।

हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि, विशुद्ध असद्वाद मानते हुए ही आप सद्वाद का आश्रय छिए हुए हैं। असत् से अतिरिक्त आप और किसी की सत्ता नहीं मानते। असत् की सत्ता तो आप भी मान रहे हैं। इस प्रकार सत्ताक्रमण से आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। 'यह सब प्रपञ्च सर्वथा असत् है' यहां 'है' रूप से आप सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। 'कुछ नहीं है' यह एक वाक्य तो आप भी मान रहे हैं। इस पर कदाचित् आप यह कहें कि —'कुछ नहीं है' यह सिद्धान्त तो हमारे छिए इष्ट है। तो उत्तर में कहना पड़ेगा कि, जब 'कुछ नहीं है' यह सिद्धान्त है, तो आपके मुख से निकला हुआ 'कुछ नहीं है' यह सिद्धान्त है, तो आपके मुख से निकला हुआ 'कुछ नहीं है' यह सिद्धान्त है, तो आपके मुख से निकला हुआ 'कुछ नहीं है' यह सिद्धान्त तो मानते हैं, फिर उसके प्रतिपादन के छिए प्रन्थ छिखते हैं। इम कहते हैं—जब सब असत् ही है, तो उनका 'सब कुछ असत् है' यह कथन भी असत् ही है। एवं असत् का असत् (अभाव आ अभाव) सदूप है। उनका कथन असत्, प्रन्थ असत्, युक्ति-तर्क सब कुछ असत्। फिर उनका मत कैसा ? बिना सदृष्ट्य की शरण आए किसी भी तरह छुटकारा नहीं है।

इधर हम तो विशुद्ध सद्ब्रह्म का अनुगमन करते हुए सारी विप्रतिपत्तियों से बचे हुए हैं। उनके अभिमत असद्वाद का भी पूर्वकथनानुसार हमारे सद्वाद में ही अन्तर्भाव है। यही अस्तिब्रह्म हम ब्राह्मणों का उपास्य है। 'ब्रह्म वेदं सर्वम्' 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' यही हमारा निनाद है, जो कि युक्ति-तर्क-विज्ञान-प्रमाण आदि सभी दृष्टियों से सुसङ्गत, अतएव सर्वमान्य है।

\* \*

\*

# सिद्दान्तियों का 'सिद्दान्तवाद'

पूर्व की 'वाद्चलुष्टयी' में जिन चार वादों का क्रमशः दिग्दर्शन कराया गया है, वे चारों ही वाद वस्तुतः एकदृष्टि से देवयुग से पीछे से विशेष सम्बन्ध रखते हुए अर्वाचीनवाद ही कहे जायंगे। देवयुगकार्लीन वैदिक सिद्धान्तवाद का वास्तिविक तात्पर्थ्य न समम्मने के कारण ही अर्वाचीन व्याख्याताओं ने वेदवचनों का अस्तव्यस्त अर्थ लगाते हुए द्विसत्यादि चार विभिन्न वादों की सृष्टि कर डाली। इसी अरुचि से अर्वाचीन वादचलुष्ट्यी को हम विशेष महत्त्व नहीं देना चाहते। अनुपद में ही व्यक्त होनेवाला स्वयं सिद्धान्तवाद ही चारों की निःसारता व्यक्त कर देगा। हां चारों में से 'द्विसत्यवाद' नामक दूसरे वाद के सम्बन्ध में अवश्य ही कुल कहना शेष रह जाता है। द्विसत्यवाद को हमने 'ब्रह्म-कर्म्मदाद' कहा है। इधर हमारा सिद्धान्तवाद भी ब्रह्म-कर्म्मद्रप ही है। ऐसी दशा में नामसाम्य से दोनों वादों की सिद्धान्तता में सन्देह होना स्वामाविक है। ब्रह्म-कर्ममय सिद्धान्तवाद के समन्वय से पहिले, ब्रह्म-कर्ममय द्विसत्यवाद से उत्पन्न होने वाले इस सन्देह को दूर कर लेना जितत है।

'द्विसत्यवाद' और 'सिद्धान्तवाद' दोनों ही ब्रह्म-कर्म्ममय बनते हुए नामसाम्य से अभिन्न प्रतीत होते हुए भी परमार्थतः वस्तुगत्या दोनों सर्वथा पृथक् पृथक् स्वरूप रखते हैं। 'द्विसय-वाद' नाम ही इस पार्थक्य का स्पष्टीकरण कर रहा है। जिस बाद में —ब्रह्म-कर्मा दो सत्य माने जायँ, वही द्विसत्यवाद है। उधर हमारा सिद्धान्तवाद ब्रह्म-कर्म्म दो भातिएं मानता हुआ भी सत्तैक्य से एकसत्य का अनुगामी बनता हुआ सर्वश्रेष्ठवाद बन रहा है। दोनों वादों के इसी पार्थक्य को लक्ष्य में रख कर प्रस्तुत सिद्धान्तवाद का विचार करना चाहिए।

वादचतुष्ट्यी के सत्-असहक्षण ब्रह्म-कर्म्म पदार्थ यद्यपि साध्यसम्मत सत्-असत् तत्त्व से पृथक् स्वरूप रखते हैं। परन्तु संशयवाद के कारण बनने से इन्हें भी उन्हीं खण्डनीय वादों की कोटि में रक्ता जायगा, और उस दशा में इन चारों का साध्यसम्मत 'सदसद्वाद' में ही

13:35

अन्तर्भाव कर छिया जायगा। फलतः "१० साध्यवाद, १ संशयवाद, १ सिद्धान्तवाद, कुल १२ वाद रह जायंगे। जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

#### द्वादशवादाः

साध्य विद्वानों की तर्कयुक्त प्रतिभाशालिनी जिस प्रखर बुद्धि ने जिन विभिन्न दस वादों की स्थापना की, तत्कालीन समाज उनका समुचित उत्तर देने में असमर्थ रहता हुआ उसी प्रकार प्रवाह में बहने लगा, जैसे कि वर्त्तमान युग में शास्त्रीय सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाले बुद्धिवादियों के आपातरमणीय तर्कजाल का समुचित उत्तर न दे सकने के कारण आस्तिक प्रजा दिन दिन असल्क्षण मृत्युभाव की ओर अप्रसर हो रही है। शास्त्रीय सत्य सिद्धान्तों के खण्डन में मनचले बालवन्धुओं की ओर से जो तर्क उठाए जाते हैं, साध्ययुग-कालीन तर्कों के सामने उनका कुल भी महत्त्व नहीं है। आस्तिक प्रजा का यह सौभाग्य है कि, बन्धु लोग अधिकांश में संस्कृतभाषा से अपरिचित रहने के कारण, एवं वैदिकवाङ्मय से सर्वथा बचे रहने के कारण उस तर्कजाल की शिक्षा से बचे हुए हैं। साध्यों का तर्कजाल युक्तिसङ्गत है, भौतिक सृष्टि में प्रत्यक्षानुभृत है। इधर बन्धुओं का तर्कामस न युक्तिसङ्गत, न लोकदृष्टि से भी स्वीकार करने योग्य। इनके सम्बन्ध में तो—'सर्व्ज्ञानविभूढांस्तान् विद्धिनयात्तरः' उपाधि ही पर्थाप्त है।

इधर साध्यों के वाद ऐसे वैसे वाद न थे। वे जो कहते थे, करके दिखाने की शक्ति रखते थे, समय समय पर अपने विज्ञान-सिद्धान्तों से तृत्काळीन मानव समाज को चमत्कृत करते रहते थे। अनीश्वरवादियों के इन प्रत्यक्षदृष्ट चमत्कारों का परिणाम यह हुआ कि, तत्काळीन आस्तिक विद्वत् समाज किसी भी उपाय से इनके वादों का खण्डन न कर सका। जब मानवीय बुद्धिबळ निर्वळ बन गया, धर्म्मवृष्य संत्रस्त हो गया, एकेश्वरवाद तम से धिर

१ त्रिसला, द्विसला—असत्-सद्वादमेदिभनाः।

### बह्य-कर्मपरीक्षा

गया, विशुद्ध भौतिक विज्ञान का सांम्राज्य हो गया, तो इन क्षोभों से प्रकृति अतिशयरूप से क्षुच्ध हो पड़ी। क्षुच्ध प्रकृति ने अपने नित्य सहयोगी पुरुष को क्षुच्ध किया। क्षुच्ध पुरुष को धर्म-ग्लानि के उपशम के लिए, अपने निःश्वासभूत नित्यवेद-मूलक सिद्धान्तवाद की स्थापना के लिए मानवशरीर से धरातल पर अवतीर्ण होना पड़ा, और वही दिन्यावतार 'स्वयम्भू ब्रह्मा' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने कि सर्वविद्याप्रतिष्ठारूपा सिद्धान्तलक्षणा 'ब्रह्मविद्या' अपने ज्येष्ठपुत्र 'अथर्वा' में प्रतिष्ठित की। इसी ऐतिह्य घटना का आज भी धार्मिक प्रजा निम्नलिखित रूप से कभी कभी स्मरण कर लिया करती है—

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्ती भ्रवनस्य गोप्ता। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्काय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥

—सुगडकोपनिषत् १।१।१।

यदि साध्य विद्वान् भी उस एक की सत्ता स्वीकार कर छेते हैं, तो उनके दसों वाद, दसों ही क्यों यथेच्छवाद मान्य हो सकते हैं। "सृष्टिगर्भ में अनेक कार्य्य-कारणभाव रहते हैं"—इस विज्ञानानुमोदित सिद्धान्त का कौन विरोध कर सकता है। सचमुच साध्यों ने— 'विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्' किंवदन्ती को चिरतार्थ कर डाला। चले थे- "सृष्टि का मूल कारण कौन है ?" इस प्रश्न का समाधान करने, रह गए सृष्टिसीमा के भीतर ही। यदि वे सृष्टिसीमा से बाहर की ओर लक्ष्य देते हुए कारण का अन्वेषण करते, तो अवश्य ही उनसे ऐसी भूल न होती। सुतरां साध्यों के (सृष्टिमूलकारणता से सम्बन्ध रखनेवाले) दश-वादों का कोई महत्व नहीं रहता।

जब दशवाद ही महत्वशून्य हैं, तो इन्हीं की जटिलता सुलक्षाने में व्यस्त भ्रान्त मनुष्यों के संशयवाद का ही क्या महत्व रह जाता है। "दस सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकते, परन्तु दसों युक्ति-तर्क द्वारा सत्य प्रतीत हो रहे हैं, ऐसी दशा में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते" यहीं तो संशयवाद का रूप है। जबतक इन दस वादों को मूल कारण माना जायगा, तबतक अवश्य ही यह संशय रहेगा भी। क्योंकि वास्तव में मूल कारण एक ही हो सकता है। जब एक सत्ता को आधार बना लिया जाता है, तो विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित दसों (कार्य्यरूप) कारणवादों का सृष्टिभेदमूलक दृष्टिकोणभेद से यथावत समन्वय हो जाता है।

स्वयम्भू ने उक्त एकत्व सिद्धान्त को ही सिद्धान्त पक्ष बताते हुए, साध्यसम्मत दसों वादों की मूल कारणता का आमूलचूड़ खण्डन करते हुए १२ वें सिद्धान्तवाद की स्थापना की, और

69

यह स्पष्ट किया कि, जिन सत्, असत्, अहोरात्र, अपर, आवरण, न्योम, अम्मः आदि की मूळ कारणता बतळाई जाती है, सृष्टि से पिहले इनमें एक भी न था। पर, शाश्वत, रस-बल-मूर्ति (अतएव विश्व में आकर ब्रह्म-कर्ममूर्ति ) उस एक तत्त्व के अतिरिक्त उस समय कुळ न था। वही मायाबळ को आगे कर षोडशकळ बनता हुआ, क्रमशः 'मायी, षोडशी, सगुण, यज्ञ, अञ्जन' रूप पांच प्राजापत्य-संस्थाओं में परिणत होता हुआ अपने छठे 'आवरण' परिष्रह से विश्वरूप में परिणत हुआ। एवं इसी विश्वमूर्त्त में साध्यों के उन दस कार्याक्ष्प कारणों का विकास हुआ, जिसे न जानकर साध्यलोग अपने कार्यरूप कारणों को ही विश्व के मूळ कारण मानने की मूळ कर रहे हैं।

स्वयम्भू प्रजापति ने एकेश्वरवादशून्य दसों वादों का खण्डन किया। यह ठीक है कि, साध्यों ने सृष्टिमूल के सम्बन्ध में जिन जिन तत्त्ववादों का उल्लेख किया, वे सभी यथासम्भव, यथावसर तत्तत्-सृष्टि-विशेषों के कारण बनते हैं। कार्य्य-कारणभाव एक ही तरह का नहीं, यह भी ध्रुव सत्य है। परन्तु केवल इस विश्रृङ्खल कारणवाद पर ही कारणता का विश्राम नहीं किया जा सकता। स्वयं १० संख्या ही अपने से भिन्न किसी एक ऐसे कारण की सूचना दे रही है, जो दसों कारणों का महाआलम्बनरूप महा कारण हो। सब से बड़ी ब्रुटि तो साध्य-वादों में यह है कि, उन्होंने सृष्टिमूछ के सम्बन्ध में जिन विभिन्न दस कारणों को सम्मुख रक्खा, वे दसों ही कारण सृष्टिमर्थ्यादा में रहते हुए, सृष्टिगर्भ में प्रतिष्ठित रहते हुए कार्थ्यरूप (सृष्टिरूप) ही बन रहे हैं। साध्यलोग अनुमानमर्थ्यादा का बहाना करते हुए जिन कारणों का कार्य्यद्वारा अनुमान लगा कर उन अनुमेय भावों को 'कारण' मानते हैं, वस्तुतः उनके वे सब अनुमेय कारण कार्य्यरूपा सृष्टि के ही पर्यायविशेष हैं। किस के दस भेद ? यह एक जटिल प्रश्न है। दश संख्या सापेक्ष संख्या है, भातिसिद्ध पदार्थ है। वस्तुतः संख्या एक ही है। और उसी के विस्तार-प्रस्तार अर्बुद-खर्बुद पर जा के ठहरते हैं। एक संख्या ही अपने इस प्रस्तार से सर्वान्त में सब से अन्त की 'परमपरार्ध्य' संख्या पर विश्राम करती है। बिना एक के दो-तीन-४-६-१० संख्याओं की उपपत्ति ही नहीं बन सकती। पहिले एक, तब उसके आधार पर दस, दस ही क्यों हजारों, लाखों, असंख्य। एक नहीं तो, सब कुछ बिडम्बना।

साध्यों ने तो सृष्टि सम्बन्ध में केवल १० ही कारण माने हैं। इधर हमारा वेदशास्त्र असंख्य कारण मानता हुआ—

'पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वामाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च'

#### बद्ध-कर्मपरीक्षा

यह उद्घोष कर रहा है। सृष्टिकर्ता को 'प्रजापित' कहा जाता है। सृष्टिगर्भ में ऐसे अनन्त प्रजापित हैं। वायु, इन्द्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, सभी प्रजापित रूप से उपवर्णित हैं। परन्तु वेदशास्त्र का यह अनेक-कारणतावाद, किंवा अनन्त-कारणतावाद सर्वकारणमूर्द्धन्य, पर-पराणां-परम- छक्षण किसी एक कारण को आधार बना कर ही प्रतिष्ठित है।

एक कैसे नाना बन गया १ इस प्रश्न का उत्तर विस्तारसापेक्ष सृष्टिविद्या से सम्बन्ध रखता है। आगे आनेवाले 'मिक्तिपरीक्षा' प्रकरण में, इन सृष्टिधाराओं का संक्षिप्त निरूपण होने-वाला है। इसके अतिरिक्त 'ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य' प्रथम खण्ड में भी इन विषयों पर पर्ण्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसीलिए यहां उसका स्पष्टीकरण अप्राकृत समम कर छोड़ दिया जाता है। विशेष जिज्ञासा रखनेवालों को उक्त अन्य प्रन्थ ही देखने चाहिए। अब इस सम्बन्ध में एक त्त्वमूलक सिद्धान्तवाद के समर्थक कुछ एक वचन उद्धृत कर तर्कदृष्टि से सिद्धान्तवाद के समर्थक कुछ एक वचन उद्धृत कर तर्कदृष्टि से सिद्धान्तवाद के सिद्धान्तवाद की सिद्धान्तवाद के सिद्धान्तवाद के सिद्धान्तवाद की सिद्धान सिद

१—नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुह कस्य शम्भेन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्॥

—ऋक् सं० १०।१२९।१।

२—न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राज्या अह्न आसीत् प्रकेतः। आनीदवातं स्वथया तदेकं तस्माद्धान्यन परः किंच नास।।

—ऋक् सं॰ १०।१२९।२।

३—तम आसीत्तमसा गूळ्हमग्रेऽप्रकेतं सिललं सर्वमा इदम्। तुच्छयं नाम्विपहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्।।

— ऋक् सं॰ १०।१२९।३।

- ४—य इमा विश्वा भ्रुवनानि जुह्वदृषिहीता न्यषीदत् पिता नः।
  स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छद्वराँ आविवेश।।
  —यज्ञः सं॰ १०१०।
- ५—विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोम्रुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्घावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ —पक्र सं १७१९।

६—ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।
मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्।।
—तै॰ ब्रा॰ २।८।९।७।

७—इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद्वित्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥
—ऋक् सं॰ १।१६४।४६।

८—एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः। एकवोषाः सर्वमिदं विभाति 'एकं वा इदं वि वभूव सर्वम्'॥

- ऋक् सं० ६।४।२९।

गीता-सम्मत बारह वाद-

साध्य विद्वानों की ओर से उपस्थित होने वाले १० वादों के, एवं जिज्ञासुवर्ग की ओर से

पुष्पित-पह वित्व होने वाले संशयवाद के निराकरण के लिए देवयुग के

आरम्भ में परम वैज्ञानिक, ज्ञान-विज्ञानाचार्य, आधिकारिक अवतार
भगवान स्वयम्भू ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म-कर्मात्मक जिस 'सिद्धान्तवाद' का देवयुग के आरम्भ में
आविर्माव हुआ, उसी देवयुग में कुछ ही आगे चल कर दिन्यावतार भगवान कृष्ण के द्वारा
'विवस्वान' नामक राजर्षि के प्रति जो सिद्धान्तवाद गीतारूप से पुष्पित-पह वित हुआ, वही
सिद्धान्तवाद कालातिकम से महाभारत काल में पुनः विलुप्त हो गया। मानव समाज फिर
से उन्हीं द्विसत्यवाद-सद्वादादि की स्मृति का अनुगामी बन गया। 'विलुप्त प्राय उसी सिद्धान्तवाद का पुनरुद्धार करने के लिए उसी दिन्यतत्त्व का पुनः महाभारत काल में मानुषावतार
हुआ। महाभारतसमरकाल में उसी दिन्य मानुषावतार (भगवान श्रीकृष्ण) के मानुष
शरीर से निमित्तमूत अर्जुन के बहाने वह लुप्त सिद्धान्त पुनः एक बार संसार के सामने
आया। कुछ शतान्दियों तक तो यह सिद्धान्त स्वस्वरूप से सुरक्षित बना रहा, परन्तु आगे
चल कर कल्हमूलक कलियुग से सम्बन्ध रखने वाले सम्प्रदाययुग ने पुनः इसका स्वरूप

<sup>9 &</sup>quot;स काळेनेइ महता योगो नष्टः परन्तपः !" गी॰ ४१२

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

विकृत कर डाला। उसी मधुसूदन की नित्य प्रेरणा से दिन्यमूर्ति श्रीगुरुवर (श्री श्री मधु-सूदनजी ओका) के मानुष शरीर से निमित्तभूत लेखक के द्वारा आज वही छुप्त सिद्धान्त पुनः जिज्ञासुवर्ग के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा है, जो कि सिद्धान्त वर्त्तमानयुग की सन्ति के लिए एक सर्वथा नवीन सन्देश होगा।

स्वयम्भू प्रजापित ने जिस सिद्धान्तवाद की स्थापना की, मूलसंहिता ने जिस सिद्धान्त-वाद का समर्थन किया, उपनिषदों ने जिसका अपनी संक्षिप्त ज्ञानप्रधान वाणी से विश्लेषण किया, गीता ने उसी संक्षिप्त, किंवा संकुचित सिद्धान्त का विशदीकरण किया, और इसी विशदीकरण से गीताशास्त्र 'गीता' नाम का पात्र बना, जैसा कि, भाष्यभूमिका के 'विह-रङ्ग परीक्षात्मक' प्रथमखण्ड के 'नाममीमांसा' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

वैदिक साहित्य आज विछ्रप्राय है। सौभाग्य से जो कुछ वच गया है, उसकी रक्षा का भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। सचमुच हमारे छिए यह अत्यन्त छज्जा का विषय है कि, जिस वैदिक साहित्य की आधारशिछा पर आर्यप्रजा की प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठित है, उसी की आज हमने सर्वथा उपेक्षा कर रक्ष्सी है। इस उपेक्षा के क्या क्या भीषण परिणाम हुए १ इस पाप के बदछे आर्यप्रजा को कैसे कैसे प्रायश्चित्त करने पड़े १ इन सब अप्राकृत चर्चाओं में हम अपने गीताप्रेमी पाठकों का अधिक समय नहीं छेना चाहते। यहां हमें केवछ गीता के उस सिद्धान्तवाद की मीमांसा करनी है, जो कि वैदिकसाहित्य की विछुप्ति से, एवं सम्प्र-दायाभिनिविष्ट ज्याख्याताओं की कृपा से और का और बन गया है।

गीता आज सर्वमान्यमन्थ बन रहा है। और बनना भी चाहिए, जब कि गीता का अक्षर अक्षर सर्वमूर्द्धन्य वेदशास्त्र के सिद्धान्तों का ही स्पष्टीकरण कर रहा है। यह खेद का विषय है कि, आज प्रत्येक व्यक्ति केवल गीता के अक्षरों के आधार पर ही गीतातत्त्वों के समन्वय की अनिधकार चेष्टा में प्रवृत्त हो रहा है। उसे यह नहीं मुलाना चाहिए कि, गीताशास्त्र वेदशास्त्र का ही भाषान्तर है। वेदशास्त्र की गुप्त, एवं परम्परासिद्ध परिभाषाओं का सम्यक् ज्ञान प्राप्त किए बिना गीता-सिद्धान्त का अनुगमन कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु सर्वथा असम्भव है। उन गीता सिद्धान्तों में से प्रकृत में 'ब्रह्म-कम्म' सिद्धान्त की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। गीता का ब्रह्म-कम्मीसिद्धान्त वैदिक सिद्धान्तवाद का ही दूसरा रूप है। परन्तु जब तक वैदिक इतरवादों का आलोडन-विलोडन नहीं कर लिया जाता, तब तक गीता के ब्रह्मकर्मवाद, किंवा सिद्धान्तवाद का कभी समन्वय नहीं

किया जा सकता। यही कारण था कि, गीता से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्म-कुर्म्म-परीक्षा के आरम्भ में ही हमें वैदिक द्वादशवादों का दिग्दर्शन कराना पड़ा।

हमें यह देख कर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि, जिन ११ वादों का वैदिक साहित्य में उल्लेख हुआ है, किसी न किसी रूप से गीताशास्त्र ने भी उन सब का यत्रतत्र संग्रह करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि, मेरा सिद्धान्त वेदशास्त्र का ही अनुगामी है। क्रमबद्ध निरूपण तो नहीं है, और न इसकी आवश्यकता ही थी। परन्तु उल्लेख अवश्य हुआ है। पूर्व के सिद्धान्तवाद में यह बतलाया जा चुका है कि, सिद्धान्तवाद को स्वीकार कर लेने पर इतर सभी वादों की रक्षा हो जाती है। गीता ने इतरवादों का इसी दृष्टि से समन्वय किया है। 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्' इस सिद्धान्तवाद को मूलस्तम्भ मानते हुए ही, दूसरे शब्दों में सिद्धान्तवाद के अनुगामी, अतएव प्रामाणिक, अतएवच उपादेय इतरवादों का भी गीता ने उल्लेख किया है। निम्न लिखित कुछ एक वचन ही 'स्थालीपुलाकन्याय' द्वारा यह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमाण होंगे कि, गीताशास्त्र सचमुच में इतरवादों का भी दिग्र्शन कराता हुआ अपनी वेदमूलता को दृदमूल बना रहा है।

# ?--गितासग्मत-'विज्ञानेतिवृत्तवादः'

क—ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। (गी॰ ७१२)

ख - ज्ञानं विज्ञानसिंहतं यज्ज्ञात्त्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् । (गी॰ ९।१)

ग-ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म-कर्म्मस्वभावजम्। (गी॰ १८।४२)

घ-पाप्सानं प्रजिह हो नं ज्ञान-विज्ञाननाशनम् । ( गी॰ ३।४१ )

**ङ**—ज्ञान-विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। (गी॰ ६।८)

# २-गीतासम्मत-'सदसद्वादः'

क—नाऽसतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। (गी॰ २।१६)

ख-सद्सचाह्जुन ! (गी॰ ९।१९)

ग-अों-तत्-सिद्ति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। (गी॰ १७।२३)

घ-अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । (गी॰ १३।१२)

ड - कर्म चैव तद्थींयं सदित्येवासिधीयते। (गी॰ १७१२७) असदित्युच्यते पार्थ ! न च तत् प्रेट्य नो इह । (गी॰ १७१५)

#### बद्य-कर्मपरीक्षा

# ३--गीतासम्मत-'रजोवादः'

क-रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । (गी॰ १४।६)

ख—सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्म्मणि भारत ! (गी॰ १४।९)

ग-रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ! (गी॰ १४।१२)

घ-काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। ( गी॰ ३।३७ )

# ४--गीतासम्मत-'व्योमवादः'

क-यथा सर्वगतं सीक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। (गी॰ १३।३१)

ख—यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । (गी॰ ९।६)

ग-प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु । (गी॰ ७८)

घ-अनन्त देवेश जगन्निवास ! (गी॰ १९।३७)

ङ—तेजोमयं विश्वमनाद्यनन्तम् (गी० ११।४७)

# ५-गीतासम्मत-'अपरवादः'

क—भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।

"अपरेयम्" (गी॰ ७४-५)।

ख—क्षरः सर्वाणि भूतानि । (गी॰ १४।१६)

ग-नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । (गी॰ २।२२)

# ६ —गीतासम्मत-'आवरणवादः'

क यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम् । (गी॰ ३।३८)

ख-आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। (गी॰ ३।३९)

ग-अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्धन्ति जन्तवः। (गी॰ ५।१५)

घ-ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत । (गी॰ १४।९)

ङ--तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ! (गी० १४।१३)

च-सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। (गी॰ १८।४८)

# ७—गीतासम्मत-'अम्भोवादः'

क-रसोऽइममस्मि कौन्तेय ! ( गी॰ ७८ )

ख-पर्जन्यादन्नसम्भवः। (गी॰ ३।१४)

ग-अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। (गी॰ ९।१९)

घ—तासां ब्रह्म महद्योनिः। (गी॰ १४।४)

# ८--गीतासम्मत-'अमृत-मृत्युवादः'

क-अमृतं चैव मृत्युश्च (अहम्)। (गी॰ ९।१९)

ख-मृत्युः सर्वहरश्चाहम् । (गी॰ १०।१४)

ग-यज्ज्ञात्त्वामृतमश्तुते। (गी॰ १३।१२)

घ—विमुक्तोऽसृतमश्तुते। (गी॰ १४।२०)

# ६-गीतासम्मत-'अहोरात्रवादः'

क—अन्यक्ताद् न्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके (गी॰ ८।१८)

ख – भृतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशः पार्थ ! प्रभवत्यहरागमे ॥ ( गी॰ ८।१९ )

ग—सहस्रयुगपर्य्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रां तां तेऽहोरात्रविदोजनाः॥ (गी॰ ८।१७)

# १० —गीतासम्मत-'दैववादः'

क-दैवमेवापरे यज्ञम्। (गी॰ ४।२५)

ल-देवी हो वा गुणमयी मम माया दुरत्यया। (गी॰ अ१४)

ग—देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। (गी॰ ९।१३)

घ-यजन्त इह देवताः। (गो॰ ४।१२)

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
 परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।। (गी० ३।११)

### वझ-कर्मपरीक्षा

### ११ --गीतोक्त-'संशयवादः'

.

- क—प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ (गी॰ १६।७)
- ख-असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्।। (गी॰ १६१८)
- ग-अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ (गी॰ १६।१६)
- घ—अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ (गी॰ ४।१०)
- **ङ**—सर्वज्ञानविमृदांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः। (गी० ३।३२)

### १२--गीतासम्मत-'सिद्धान्तवादः' ( स एव गीताराद्धान्तः )

- क—ब्रह्मणार्पणं ब्रह्महिवर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मौव तेन गन्तव्यं ब्रह्म-कर्म्मसमाधिना॥ (गी॰ ४।२४)
- ख कर्माण्यकर्मा यः पश्येदकर्माणि च कर्मा यः। स वुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः क्षत्स्नकर्माकृत्।। (गी॰ ४।१८)
- ग—मृषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चितैः ॥ (गी॰ १३।४)
- घ-मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्त्तिना।

  मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ (गी॰ ९४)
- ड-प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतप्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ (गी॰ ९।८)
- च मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय ! जगद्विपरिवर्त्तते ॥ (गी॰ ९।१०)
- छ—यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ! न तद्स्ति बिना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्।। (गी॰ १०।३९)

उपिर निर्देष्ट गीता के कुछ एक वचनों को देखते हुए पाठकों को यह विश्वास कर छेना पड़ेगा कि, गीता में जिन सिद्धान्तों, एवं उपिसद्धान्तों का यत्र तत्र निरूपण हुआ है, उन सब का मूळ आधार 'वेदशास्त्र' ही है। आध्या- तिस्व संस्था से सम्बन्ध रखनेवाले उन सभी तत्त्ववादों का गीता ने संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया है, जिनका कि वेदशास्त्र में प्रदर्शन हुआ है। इसी छिए गीता 'सर्वशास्त्रमयी' (वेदशास्त्रमयी) कहलाई है। और इस परिस्थिति को देखते हुए अब पाठक यह भी स्वीकार कर छेने में कोई आपित्त न करेंगे कि, गीता से सम्बन्ध रखने वाले 'ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा" प्रकरण में अवश्य ही गीतानुबन्धी द्वादशावादों का दिग्दर्शन प्रासङ्क्षिक, एवं सर्वथा उपादेय है।

गीताशास्त्र ने सृष्टिमूल के सम्बन्ध में, दूसरे शब्दों में सृष्टिकारणता के सम्बन्ध में अपना जो सिद्धान्त स्थिर किया है, वही वेदशास्त्र का "सिद्धान्तवाद" है। अथवा यों कह लीजिए कि, वेदशास्त्र ने संक्षेप से जिस 'सिद्धान्तवाद' का उल्लेख किया है, वही गीताशास्त्र का 'सिद्धान्तवाद' है। प्रसङ्गोपात्त इतना और ध्यान रिष्टिए कि, साध्यसम्मत दशवादों में से अमृत-मृत्युवाद, तथा सदसद्वाद ये दो बाद अवश्य ही गीतासिद्धान्त की प्रतिच्छाया से सम्बन्ध रखते हैं, जैसा कि—'अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन !' इत्यादि वचन से व्यक्त हो रहा है। साध्यसम्मत इन दोनों सिद्धान्तों का संशोधन करते हुए, दोनों का ब्रह्म-कम्मद्रयी में अन्तर्भाव करते हुए, साथ ही में ब्रह्म-कम्मोभयमूर्त्त अव्ययतत्त्व पर सब का पर्य्यवसान करते हुए भगवान ने जो 'ब्रह्मवाद' स्थापित किया है, वही गीतासिद्धान्त है। एवं इस सिद्धान्त का संक्षिप्त स्पष्टीकरण ही 'ब्रह्म-कम्मेपरीक्षा' है।

सम्पूर्ण प्रपश्च ब्रह्ममय है, ब्रह्मरूप है, इसमें तो अणुमात्र भी सन्देह नहीं है। परन्तु वह ब्रह्म कोन है ? उसका क्या स्वरूप है ? उसके क्या धर्म्म हैं ? इत्यादि प्रश्न अवश्य ही परीक्ष्य-कोटि में समाविष्ट हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान करता हुआ निम्न छिखित गीता-सिद्धान्त पाठकों के सम्मुख आता है—

भाषिदैविक-"ब्रह्म" १—गंतिर्भर्ता प्रसुः साक्षी निवासः श्ररणं सुहृत् । प्रमवः प्रलयस्थानं निधान बीजमञ्ययम् ॥ भाष्यात्मिकं ब्रह्म— र—उपद्रष्टार्जुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः॥

(गी॰ १३।२२)

अपने ' आधिदैविक रूप में १२ लक्षणों से, एवं आध्यात्मिकरूप में ६ लक्षणों से युक्त, 'योऽहं सोऽसी, योऽसी सोऽहम्' इत्यादि सिद्धान्तों के अनुसार दोनों संस्थाओं में अभिन्नरूप से व्याप्त, 'अज'—'पर' 'उत्तमपुरुष' इत्यादि अनेक नामों से लपवर्णित 'अव्यय' तत्त्व ही विश्व का मूल कारण है। इसी मूल कारण के आधार पर इतर कारणवाद प्रतिष्ठित हैं। विश्वमूलभूत उक्त द्वादश लक्षण, महामायी, अश्वत्थेश्वर इस ईश्वराव्ययब्रह्म की 'आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाक्' ये पांच कलाएं मानीं गई हैं, जिनका कि भूमिका द्वितीयखण्ड के 'क' विभाग में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है—(देखिए गी० वि० भा० भूमिका २ खण्ड, आत्मपरीक्षा, सगुणात्मनिरुक्तिप्रकरण पृष्ठ सं० २२६)।

अन्ययब्रह्म की इन पांच कलाओं का 'विद्या-वीर्य्य' इन दो भागों में समन्वय किया जा सकता है। इतना और जान लेना चाहिए कि, कहीं कहीं 'विद्या' के स्थान में 'ज्योति' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। मनोमय विज्ञानगर्भित आनन्द को 'विद्या' कहा जाता है, एवं यही विद्याभाग 'ब्रह्म' है। विश्व में इसी का 'ज्ञान' रूप से विकास होता है। मनोमय प्राणगर्भितावाक को 'वीर्थ्य' माना गया है, एवं यही वीर्थ्यभाग 'कर्म्म' है। विश्व में इसी का 'क्रिया' रूप से विकास होता है।

ज्ञानलक्षण, आनन्द-विज्ञान-मनोमय 'ब्रह्म' भाग उस अन्ययब्रह्म का 'विद्याघातु' है, एवं क्रियालक्षण, मनः-प्राण-वाङ्मय 'कर्म्म' भाग उसी अन्ययब्रह्म का 'वीर्व्यधातु' है। दोनों के समन्वितरूप का ही नाम "अन्ययब्रह्म" है। और इसी समन्वितरूप से अन्ययब्रह्म ज्ञान-क्रियामय विश्व का मूलकारण बनता है। अन्ययब्रह्म के इन दोनों रूपों में से विद्याधातु सृष्टि-प्रनिथयों का विमोक करता हुआ (खोलता हुआ) 'मुमुक्षा' (मुक्तिकामना ) से सम्बन्ध रखता

<sup>9</sup> ईस्तर 'पूर्णेन्द्र' कंहलाता है, एवं जीव को 'अर्द्धेन्द्र' कहा जाता है ! पूर्ण आकाश मण्डल ईस्तरीय विवर्त्त है, अर्द्ध दस्य आकाशकटाह जीवविवर्त्त है । इसी पूर्ण-अर्द्धभावभेद से ईस्तराव्यय के १२ लक्षण हैं. एवं जीवाव्यय के ६ लक्षण हैं।

है, एवं वीर्यधातु अपने सहज सिद्ध बलात्मक संसर्ग धर्म की प्रेरणा से उत्तरोत्तर प्रत्थियों का प्रेरक बनता हुआ (गांठ लगाता हुआ) 'सिस्धा' (बन्धन कामना) से सम्बन्ध रखता है। सर्वथा विरुद्ध कामनाओं से सम्बन्ध रखनेवाले, ज्ञान-क्रिया के क्रमिक उत्तेजक, सर्वमूलमूत, परस्पर में अविनाभूत इन दोनों धातुओं के समुचितरूप को ही 'अञ्ययात्मा', किंवा 'अञ्यय-क्रह्म' कहा जाता है।

'ब्रह्म वेदं सर्वम्'—'सर्व-खिल्वदं ब्रह्म'—'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 'सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म'—'तस्माद्धान्यन्न परः किश्चनास'— 'अज्यस्य रूपे किमिप स्विदे-कम्'—ब्रह्मणो वा विजये महीयध्वम्'—'परस्तस्मान्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः'—'त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः'—'तदेवामृतग्रुच्यते'

इत्यादि श्रुति स्मृतिएं सर्वालम्बनं, द्विधातुमूर्त्ति इसी अन्ययब्रह्म का यशोगान कर रहीं हैं।

महामाया, और महामाया के गर्भ में प्रतिष्ठित रहनेवालीं असंख्य योगमायाओं के सम्बन्ध से (सृष्टिदशा में) इसी अव्ययत्रद्ध के 'ई इवर-जीव' मेद से दो विवर्त हो जाते हैं, जैसा कि पूर्व में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। 'ब्रह्म' शब्द निरुपाधिक बनता हुआ जहां सर्वथा निरपेक्ष है, वहां 'आत्मा' शब्द सोपाधिक बनता हुआ नित्य साप्रेक्ष माना गया है। निरपेक्ष 'ब्रह्म' शब्द सुनने से 'किसका ब्रह्म' यह अपेक्षा नहीं होती। परन्तु 'आत्मा' शब्द सुनते ही 'किसका आत्मा' यह अपेक्षा हो पड़ती है। सृष्टि से पहिले वही तत्त्व सर्वथा निरुपाधिक रहता हुआ, अतएव निरपेक्ष बनता हुआ निरपेक्ष 'ब्रह्म' नाम से व्यवहृत होता है। परन्तु सृष्टिदशा में आते ही सोपाधिक बन कर वही 'ब्रह्म' अपनी ब्रह्मोपाधि को छोड़ता हुआ 'आत्मा'—'परमात्मा'—'जगदीश्वर'—'विश्वेश्वर'—'महेश्वर'—'जीव' इत्यादि सोपाधिक सापेक्ष नामों से व्यवहृत होने लगता है।

आत्मलक्षण सोपाधिक अन्यय कभी बिना शरीर के नहीं रहता। यह ठीक है कि, शरीर में रहता हुआ भी यह अपनी स्वाभाविक असंगवृत्ति के कारण शारीर पाप्माओं से लिप्त नहीं होता। तथापि रहना पड्ता है, इसे किसी न किसी शरीर-सीमा के भीतर ही। फिर वह

<sup>9—</sup>अनादित्त्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ ( गी॰ १३।३१ )

### महा-कर्मपरीक्षा

शरीर चाहे 'महतो-महीयान' (वड़े से बड़ा) हो, अथवा 'अणो-रणीयात' (छोटे से छोटा) हो। निरपेक्ष ब्रह्म को सापेक्ष आत्मस्वरूप में परिणत करनेवालो वही उपाधि 'माया' नाम से प्रसिद्ध है। इसी माया के आगे जाकर 'महामाया'-'योगमाया' ये दो स्वरूप हो जाते हैं। महामाया पाञ्चमौतिक विश्व की सीमा है, योगमाया इस महामायात्मक विश्व के गर्भ में रहनेवाले छोटे बड़े पाञ्चभौतिक पिण्डों की सीमा है। महामाया एक है, योगमाया असंख्य हैं। अपेक्षाभावसम्पादक इन दो उपाधियों से ही वह सोपाधिक आत्मा ईश्वर-जीव इन दो भागों में विभक्त होता है। महामायावच्छिन्न, महामायी आत्मा 'ईश्वर' है, एवं एक महाविश्व में यह एक ही अधिष्ठित है। योगमायावच्छिन्न, योगमायी आत्मा 'जीव' है, एवं महाविश्व के गर्भ में योगमायाओं के आनन्त्य के कारण ये अनन्त हैं, असंख्य हैं।

महामाया-योगमायारूप उपाधिभावों के गर्भ में चूंकि सोपाधिक आत्मा प्रविष्ट रहता है, अतएव 'विश्वत्यिस्मिन्-आत्मा, विश्वति यत्रात्मा तद्विश्वम्' इस निर्वचन से इन उपाधि भावों को 'विश्व' कहा जाता है। आत्मा चूंकि दो हैं, अतएव तत्प्रतिष्ठारूप विश्व के भी दो ही मेद हो जाते हैं। यही विश्व इन आत्माओं का शरीर है। "किसका आत्मा" इस अपेक्षा की पूर्ति इसी शरीर से होती है। आकाश-अनल-अनिल-चन्द्र-पृथिव्यादिरूप महाविश्व ईश्वराव्यय, किंवा ईश्वरात्मा का 'शरीर' है, एवं यही शरीर इस ईश्वरात्मा का 'अन्तर्जगत्' है, जो कि जीवात्मा के लिए बहिर्जगत् बनता है। सप्तधातुमय, पाश्वमौतिक क्षुद्र शरीर जीवाव्यय, किंवा जीवात्मा का 'विश्व' है, एवं यही विश्व जीवात्मा का 'अन्तर्जगत्' माना गया है, जिसकी कि प्रतिष्ठा ईश्वरीय अन्तर्जगत् बना हुआ है। इसी सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, ईश्वर के अन्तर्जगत्रूष्प शरीर (महाविश्व) के गर्भ में तो सम्पूर्ण जीववर्ग अवश्य प्रतिष्ठित हैं, परन्तु जीवों के अन्तर्जगत्रूष्प विश्वों (शरीरों) में वह ईश्वरतत्त्व प्रतिष्ठित नहीं हो सकता।

बात कुछ अटपटी सी, साथ ही में अप्रामाणिक-सी प्रतीत होती है। 'ईश्वर: सर्वभूतानां पारस्पिक विरोध हृह शेऽर्जुन! तिष्ठति' (गी० १८।६१) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार ईश्वरात्मा सभी प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित रहता हुआ सब का सञ्चालन कर रहा है। जब वह सब में प्रतिष्ठित है, तो ऐसी दशा में उक्त सिद्धान्त कैसे प्रामाणिक एवं सुन्यवस्थित कहा जा सकता है। जीव का विश्व शरीर है। हम कहते हैं— इस में ईश्वर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, उधर गीता कहती है, ईश्वर इनमें प्रतिष्ठित रहता है। बतलाइए, क्या स्थिर किया जाय ?

गीता से ही पूँछ देखिए, देखें वह इस सम्बन्ध में क्या स्थिर करती है ? व्याप्य-व्यापक-भावों में कैसा सम्बन्ध रहता है, पिहले यही विचार की जिए। उदाहरण के लिए आकाश और घट-पट-मठादि मौतिक पदार्थों को ही लीजिए। आकाश व्यापक है, घटादि पदार्थ आकाश के गर्भ में रहते हुए व्याप्य हैं। वह भाव, वह तत्त्व, वह पदार्थ, उन भावों, तत्त्वों एवं पदार्थों की अपेक्षा व्यापक' कहा जायगा, जिनमें कि जो भावादि प्रतिष्ठित रहेंगे। एवं उन भावादि के गर्भ में प्रतिष्ठित रहनेवाले, अतएव उन भावादि की अपेक्षा अल्प सीमा रखनेवाले भावादि उन व्यापक भावादि की अपेक्षा 'व्याप्य' कहलाएँगे। चूंकि आकाशक्तप महातत्त्व के गर्भ में शेष चारों भूत, एवं भूत-भौतिक जड़-चेतन पदार्थमात्र प्रतिष्ठित रहते हैं, अतएव इन्हें आकाश की अपेक्षा 'व्याप्य' कहा जायगा, तथा आकाश को इनकी अपेक्षा 'व्यापक' माना जायगा।

सर्वन्यापक आकाश अपने गर्भीभूत पदार्थों में प्रतिष्ठित न हो, यह बात तो नहीं है। सभी पदार्थों में आकाश विद्यमान है। बाहर-भीतर सब ओर न्यापक आकाश न्याप्त हो रहा है। इसी आधार पर 'घटाकाश-मठाकाश-शरीराकाश' इत्यादि न्यवहार प्रतिष्ठित माने गए हैं। और इस प्रत्यक्षानुभूत परिस्थिति के आधार पर तो हमें यही कहना पड़ता है कि, न्यापक आकाश सब न्याप्य पदार्थों में प्रतिष्ठित है, एवं सब न्याप्य पदार्थ न्यापक आकाश के गर्भ में प्रतिष्ठित हैं।

वास्तव में घट-पटादि उपाधियों की अपेक्षा से उक्त कथन थोड़ी देर के लिए प्रामाणिक बन जाता है। थोड़ी देर के लिए ही क्यों, उपाधि-दृष्टि से तो सदा ही "आंकाश घट पटादि में प्रतिष्ठित है" यह कथन प्रामाणिक माना जायगा। परन्तु उपाधि छोड़ कर विचार करने से पाठकों को विदित होगा कि, घट-पटादि व्याप्यों में व्यापक निरुपाधिक कथमपि नहीं समा सकता। यही क्यों, केवल उपाधि-दृष्टि से भी यही कहना पड़ेगा। "जो महा आंकाश सातों भुवनों तक अपनी व्याप्ति रखता है, वह परमाकाश एक छोटे से मृष्मय घट में समा गया" यह बात कौन बुद्धिमान स्वीकार करेगा। दस गज लम्बा लौहदण्ड यदि एक गज लम्बी लौहनिल्का में समा सकता है, तो आंकाश भी घटगर्भ में समा सकता है। छोटी वस्तु बड़े दायरे वाली वस्तु में अवश्य हो समा सकती है, परन्तु बड़ी वस्तु अपने से छोटे दायरे की वस्तु में कैसे समा सकती है। छिपकली अवश्य ही मक्खी निगल सकती है, परन्तु मक्खी छिपकली को अपने उदराकाश में एख ले, यह सर्वथा असम्भव है। व्याप्यवस्तु अपने से व्याप्यवस्तु अपने से व्याप्यवस्तु के व्यापक के गर्भ में अवश्य ही समा सकती है, परन्तु, व्यापक वस्तु अपने से व्याप्यवस्तु के

### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

खदर में कैसे समा सकती है। इसी सर्वानुमूत प्रत्यिक्षा के आधार पर हमें कहना पड़ता है कि,—'व्यापक आकाश में तो घट-पटादि सब व्याप्य पदार्थ प्रतिष्ठित हैं, परन्तु व्याप्य घट-पटादि के गर्भ में व्यापक आकाश कथमपि प्रतिष्ठित नहीं हो सकता।

वक्त दृष्टान्त के आधार पर ही ईश्वर-जीवसर्गों का विचार कीजिए। ईश्वर सर्वव्यापक है, 'आब्रह्ममुवना छोकप्रतिष्ठ' है। इधर जीवसंस्था की व्याप्ति अधिक से अधिक अपने पाञ्चभौतिक शरीर तक है। सभी जीवशरीर व्यापक ईश्वर के गर्भ में अवश्य ही प्रतिष्ठित हैं। परन्तु वह सर्वव्यापक, महतोमहीयान् ईश्वर इन व्याप्य जीवशरीरों में समा जाय, यह सर्वथा असम्भव है। फलतः इस सम्बन्ध में हमारा पूर्वोक्त वही सिद्धान्त-सुरक्षित रह जाता है। अवश्य ही "ये सब उसमें अवश्य हैं, परन्तु वह इनमें नहीं हैं" यही सिद्धान्त स्थिर रह जाता है। देखिए, गीता इस सम्बन्ध में क्या स्थिर कर रही है—

१--- मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।।

—गी॰ ९।४।

२—न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृत्रच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥

—गी॰ ९१५

३—ये चैव सान्त्रिका भावा राजसास्तामसाश्रु ये। मत्त एवेति तान्विद्धि 'नत्वहं तेषु ते मयि'॥

—गी॰ ७११

४--- यथाकाशास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय।।

—गी॰ ९१६

"मैंने अपने अव्यक्त रूप से इस सम्पूर्ण प्रपश्च का विस्तार (निम्माण) किया है। सम्पूर्ण भूत मुक्त में प्रतिष्ठित हैं, परन्तु मैं उनमें प्रतिष्ठित नहीं हूं (१)। (वास्तव में देखा जाय तो) भूत मुक्त में (भी प्रतिष्ठित) नहीं है। हे अर्जुन! मेरे योग का (सम्बन्ध का) चमत्कार

देख। मैं (अपने अंश से) भूतों का भरण-पोषण करनेवाला हूं, परन्तु भूतों में प्रतिष्ठित नहीं हूं। मेरा आत्मा (अक्षर) भूतभावन (भौतिक सृष्टि का निमित्त कारण) है (२)। विश्व में जो भी सात्त्रिक, राजस, तथा तामस पदार्थ हैं, उन सब को मुक्तसे ही उत्पन्न हुआ जान। (परन्तु यह स्मरण रख) 'में उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं' (३)। आकाश में सदा बहने वाला (अतएव 'सदागिति' नाम से प्रसिद्ध) (महान्याप्ति रखने से) 'महान्' लक्षण वायु जैसे आकाश में प्रतिष्ठित रहता है, बस ठीक इसी भांति सम्पूर्ण भूतों को मुक्त में प्रतिष्ठित समक् (४)।"

इस प्रकार कक गीतावचन स्पष्ट शब्दों में — 'वह इनमें अवश्य हैं, ये उस में नहीं हैं' इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, मान छिया। परन्तु गीता के उन स्थलों का क्या समाधान होगा, जो स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषणा कर रहे हैं कि, "वह इन में हैं, ये उस में हैं"। सिद्धान्त दोनों हीं गीता के, दोनों में परस्पर विरोध की प्रतीति, ऐसी दशा में ऐसे कौन से उपाय का आश्रय छिया जाय, जिस से इस "उभयतः पाशारज्जू" से पीछा छूटे। पीछा पीछे छुड़ाइए, पहिले गीता के उन विरोधी बचनों पर दृष्टि डालिए—

१—ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्दे शेऽजु न ! तिष्ठति । श्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

—गो॰ १८१६१

२—यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वश्च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

-गी० ६।३०

३—सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकच्चमास्थितः। सर्वथा वर्त्तमानोऽपि स योगी मयि वर्त्तते॥

-गी॰ ६१३१

४ — समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥

—गी॰ १३।२७

# ४—समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥

—गी॰ १३।२८

"हे अर्जुन! (अपने अपने नियत कर्मक्प) यन्त्रों में नियन्त्रित सम्पूर्ण मूर्तों को अपनी माया (योगमाया) से (यन्त्रों में नियुक्त रखता हुआ) ईश्वर (इन) सब भूतों के हृद्य में प्रतिष्ठित है (१)। जो (वृद्धियोगी) मुक्को सब में, एवं सबको मुक्तमें (प्रतिष्ठित) देखता है, उस (अन्योऽन्यद्रष्टा) से में (कभी) परोक्ष नहीं रहता, एवं वह मुक्तसे (कभी) परोक्ष नहीं रहता (२)। (ईश्वर और जीव में अभेदलक्षण) एकत्व सममता हुआ जो सम्पूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित (देखता हुआ अभेदभाव से) मुक्ते भजता है, (अपने शास्त्रसिद्ध पारलौकिक, एवं लोकसंप्राहक उभयविध नियत कम्मी में) रहता हुआ भी (सदा कर्म्ममार्ग में प्रवृत्त रहता हुआ भी) वह योगी (अद्वैतोपासना के प्रभाव से) मुक्त में हीं विद्यमान है (३)। जो (तत्त्व-द्रष्टा विद्वान्) सम्पूर्ण भूतों में परमेश्वर को समक्ष्य से प्रतिष्ठित देखता है, विनाशी भूतों में अविनाशी (ईश्वर) को देखता है, वही (वास्तव में) देखता है। (उसी का देखना देखना है) (४)। सर्वत्र समक्ष्य से प्रतिष्ठित ईश्वर को देखता हुआ जो (बुद्धियोगी) अपने आत्मा (जीवात्मा) से आत्मा का (ईश्वर का) नाश नहीं करता (भेदलक्षण मृत्यु के आवरण से ईश्वरतत्त्व को आवृत नहीं करता)। ऐसी ही (सम) दशा में वह परा (अव्यय) गति को प्राप्त होता है (१)"।

इस प्रकार उक्त गीता वचन स्पष्ट शब्दों में 'वह इन में है, ये उसमें है' इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं। इष्टापित्तः, आपित इष्ट (वाञ्छनीय) है, और इस छिए इष्ट है कि, ये गीतावचन केवळ अंशांशीमाव को लेकर ही उपस्थित हुए हैं। यह ठीक है कि, सम्पूर्ण आकाश घट में नहीं समा सकता। परन्तु आकाश के जिस प्रदेश में घट प्रतिष्ठित है, उतना आकाश तो घटगर्भ में आही सकता है। इसी प्रकार यह तो सच है कि, ज्यापक ईश्वर ज्याप्य जीवसंस्थाओं के गर्भ में नहीं समा सकता। परन्तु ज्यापक ईश्वर के जिस (सत्तात्मक) प्रदेश में जीवसंस्था प्रतिष्ठित है, उस ईश्वरांशसत्ता से जीवसंस्था को कैसे विचत किया जा सकता है। अंशरूप से अवश्य ही वह इनमें प्रतिष्ठित माना जा सकता है, एवं इसी अंशहिष्ट से 'ईश्वर: सर्वभूतानाम्' इत्यादि वचन उद्धृत हुए हैं। साथ ही में यह भी निर्ववाद है कि, अंशी की दृष्ट से उसे कभी इनमें प्रतिष्ठित नहीं माना जा सकता। इसी अभिप्राय से— 'नत्त्वहं तेषु ते मिय' इत्यादि पूर्व वचन उद्धृत हुए हैं।

30

अंशी की दृष्टिसे विचार करने पर तो हमें अन्त में यह और कहना पड़ेगा कि, "ये भी उसमें नहीं हैं"। वह ज्यापक जैसे इनके गर्भ में नहीं समा सकता, एवमेव ये छोटे छोटे ज्याप्य पदार्थ भला उसे कैसे आवृत कर सकते हैं। पूरे आकाशगर्भ को घट रोक ले, यह जैसे असम्भव है, एवमेव ज्यापक ईश्वर-घरातल को ज्याप्य जीवसंस्थाएं रोक ले, यह भी असम्भव ही है। इन सब जटिलताओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है—उसे बाहर, भीतर, दूर, नजदीक सब कुछ समम्भना, और सब कुछ समम्भते हुए भी कुछ न समम्भना (अनिर्वचनीय मानना)। इसी वास्तविक 'समम्भ' का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं—

१ — बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च।
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।।

—गी॰ १३।१५।

२—अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतमर्दं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥

—गी॰ १३।१६।

इस्तावक प्रणव—

से ही सम्बन्ध रखते हैं। तत्त्वतः दोनों 'एक' हैं। तभी तो 'एक ही ब्रह्म के ईस्वर-जीव ये दो विवर्त्त हैं' यह उक्त सिद्धान्त समन्वित होता है।

एवं इसी समन्वयभाव के स्पष्टीकरण के लिए सर्वथा अप्रासङ्गिक होते हुए भी उक्त विचाराधारा का अनुगमन करना पड़ा है। अब पुनः प्रकृत विषयकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

हम कह रहे थे कि, 'महामाया' तथा 'योगमाया' नाम की दो उपाधियों के सम्बन्ध से एक-सत्तालक्षण अन्ययब्रह्म के ईश्वरात्मा-जीवात्मा ये दो रूप हो जाते हैं। दोनों अपनी अपेक्षा को दूर करने के लिए सशारीरी बने हुए हैं। महाविश्व ईश्वरात्मा का विश्व है, एवं श्रुद्रशरीर जीवात्मा का विश्व है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकला कि, उस एक के— 'ईश्वर-जीव-जगत (विश्व)' ये तीन विवर्त्त हैं।

<sup>9</sup> तदेजति तन्नैजति, तद्द्रे, तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्पस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः ॥ (ईशोपनिषत् ५)।

### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

संचरदशा (सृष्टिदशा) में वही अव्यय पूर्वप्रतिपादित 'मनः-प्राण-वाङ्मय' सिस्धानुगत अपने "वीर्थ्य" धातु को आगे कर 'ईश्वर-जीव-जगत्" इन तीन रूपों में परिणत हो जाता है, एवं प्रतिसंचरदशा (लयदशा) में वही अव्यय पूर्वप्रतिपादित 'आनन्द-विज्ञान-मनोमय' सुमुक्षानुगत अपने "विद्या" किंवा "ज्योति" धातु को आगे कर अपने प्रातिस्विक 'एकरूप' में आ जाता है। 'त्रयं सदेकमयमात्मा, आत्मा उ एक: सन्नेतत्त्रयम्' (शत० ब्रा० १४।४।४)३) यह वाजसनेयश्रुति इसी संचर-प्रतिसंचरद्वयी का दिग्दर्शन करा रही है।

"सृष्टिदशात्मक अन्यय"—यह ब्रह्म का एक रूप हुआ। एवं 'सृष्ट्यभावात्मक अन्यय' यह ब्रह्म का एक रूप हुआ। सृष्टिरूप अन्यय 'विश्वरूप' कहलाएगा, एवं सृष्टिदशा से पिहले का अन्यय 'विश्वातीत' कहलाएगा। इस दृष्टि से एक ही ब्रह्म के 'विश्वातीत—विश्वरूप' ये दो स्थूल विभाग माने जायंगे। विश्वातीत ब्रह्म ही 'प्रात्पर' कहा जायगा, एवं इसी के लिए 'एकमेवादितीयं ब्रह्म' यह सिद्धान्त स्थापित होगा। 'विश्वरूप' आत्मा (उपाधिनमेद से—भिन्न मिन्न संस्थाओं की अपेक्षा से) 'ईश्वर-जीव-जगत्' इन तीन नामों से न्यवहत होगा, एवं त्रिमूर्तिरूप इसी विश्वमूर्ति के सम्बन्ध में—'आत्मा उ एकः सन्नेतत्त्रयम्' यह राद्धान्त प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार फलितांश में विश्वातीत-विश्वरूप इन दो विवत्तों के आगे जाकर 'प्रात्पर, ईश्वर, जीव, जगत्' ये चार विवर्त्त बन जायंगे।

राज्यब्रह्मलक्षण प्रणविज्ञान के अनुसार परात्पर 'अर्द्धमात्रा' कहलायेगा, ईश्वर 'अकार' माना जायगा, जीव 'उकार' कहा जायगा, एवं जगत् को 'मकार' कहना उचित होगा। अर्द्धमात्रा, अकार, उकार, मकार इन चारों की समष्टि ही 'ओम्' इत्याकारक 'प्रणवब्रह्म' कहलायेगी, और यही प्रणवलक्षण शब्दब्रह्म हमारे चरितनायक परब्रह्म का वाचक माना जायगा, जैसा कि—'तस्य वाचक: प्रणवः' (पात खल्योगसू० १।२७) इत्यादि योग-सिद्धान्त से स्पष्ट है।

उक्त चार रूपों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता, अतएव चारों की समष्टिरूप इस 'ब्रह्म' को ब्राह्मणप्रन्थों में 'सर्वब्रह्म' नाम से, एवं उपनिषद्ग्रन्थों में 'चतुष्पाद्ब्रह्म' नाम से ज्यवहत किया है। महर्षि 'शाङ्क्षायन' ने चतुष्पर्व इसी सर्वब्रह्म के आधार पर अपने 'चतुष्ट्यं वा इदं सर्वम्' (शाङ्का० ब्रा० २।१।१) इस अनुगम वचन का समर्थन किया है।

'जैसा बाप वैसा बेटा' किंवदन्ती प्रसिद्ध हैं। जैसा मूल, वैसा त्ला। जैसा कारण, वैसा कार्य। मूलब्रह्म के विद्या-वीर्य्य नामक दो घातु पूर्व में बतलाए गए है। एवं विश्वातीत-तत्त्व को ही मूलब्रह्म कहा है। जब मूलब्रह्म में दो घातु हैं, तो ईश्वर-जीव-जगत्-लक्षण त्लु-ब्रह्म में भी अवश्य ही दोनों घातुओं की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। तूलब्रह्म चूंकि तीन हैं, अतः प्रत्येक तूलब्रह्म में विद्या-वीर्य्य दोनों मूलघातुओं की प्रतिष्ठा माननी पड़ेगी। इसी आधार पर हमें कहना पड़ेगा कि, परात्पर नामक मूलब्रह्म की तरह ईश्वर भी विद्या-वीर्य्य हैं, जीव भी विद्या-वीर्य्य हैं, एवं जगत् भी विद्या-वीर्य्य हैं। विद्या को 'ब्रह्म' कहा गया है, एवं वीर्य को 'कम्म' कहा गया है, एवं वीर्य को 'कम्म' कहा गया है। पलतः 'विद्या-वीर्य्य हप' का अर्थ होगा—'ब्रह्म-कर्म्म हप' किंवा 'ब्रह्म-कर्म्म स्प'। ब्रह्म 'ह्यान' हैं, कर्म्म 'क्रिया' है। ऐसी दशा में 'द्रह्म-कर्म्म हप' का निष्कर्ष निकलेगा—'ह्यान-क्रियाहप', किंवा 'ह्यान-क्रियाहप', किंवा 'ह्यान-क्रियाहप'। और "सृष्टिप्रपश्च का मूलकारण क्या है ? इस प्रश्न का समाधान ढूंढने पर अन्तिम निष्कर्ष निकलेगा—"ब्रह्म-कर्म-हप द्वैतभाव।" सचमुच सृष्टिकारणन्वेषण के फलांश में हमें (भातिसिद्ध) द्वैतभाव पर ही विश्राम करना पड़ता है।

यह तो हुई शाकीय दृष्टि। अब प्रत्यक्ष दृष्टि (अनुभव) से भी सर्वसिद्ध इस 'द्वैतभाव' की (ब्रह्म-कर्म की) परीक्षा कर लीजिए। 'अहं' (मैं) नाम से प्रसिद्ध आत्मा की गति (गमन, न्याप्ति, प्रसार, न्यापार) 'किश्चिदहं जानामि, अथ च किश्चिदहं करोमि, किश्चिन्मया ज्ञायते, अथ च किश्चिन्मया क्रियते' (में कुछ जानता हूं, और मैं कुछ करता हूं, कुछ मुक्त से जाना जाता है, एवं मुक्त से कुछ किया जाता है) इन दो भावों में ही न्याप्त देखी जाती है। आत्ममण्डल में इन दो अनुभव कर पहें हैं कि, प्रभव 'जानने' तथा 'करने' में ही समाप्त हैं। साथ साथ हम यह भी अनुभव कर रहे हैं कि, यह 'जानना' और 'करना' (ज्ञान और किया) दोनों भाव सर्वथा विजातीय हैं। होनों का स्वरूप एक दूसरे से अणुमात्र भी नहीं मिल रहा। इसी विजातीयता से सम्बन्ध रखने

### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

वाले कुछ एक वाक्य यहां उद्धृत किए जाते हैं। जिस के द्वारा दोनों की विजातीयता सब तरह सिद्ध, अतएव सर्वात्मना मान्य बन रही है।

यह तो एक मानी हुई बात है कि, जो काम (कर्म) जान बूम कर (ज्ञानपूर्वक) किया जाता है, उसी में सफलता मिलती है। यद्यपि यह ठीक है कि, कोई भी कर्म विना ज्ञान के नहीं होता। कर्म का मूल कामना है, एवं कामना का मूलप्रभव (उत्पत्तिस्थान) ज्ञान है। यह ज्ञानतत्त्व आत्मा, महत्, बुद्धि, मन, इन्द्रियवर्ग आदि भेद से अनेक भागों में विभक्त हो रहा है। आगे जाकर इन्हीं के अवान्तर असंख्य भेद-उपभेद हो जाते हैं। किसी कर्म में आत्मज्ञान का सहयोग रहता है, कोई कर्म महत्-ज्ञान से सञ्चालित है, किसी की बौद्धज्ञान से प्रवृत्ति होती है, किसी कर्म में मानस ज्ञान की ही प्रधानता है, एवं कई कर्म ऐन्द्रियक ज्ञान पर ही विश्राम करते देखे गए हैं।

"अमुक व्यक्ति ने बिना सममें (बिना ज्ञान के) कर्म्म किया, इसी छिए वह अपने काम में सफल न हो सका" इस व्यवहारवाक्य में यद्यपि बिना ज्ञान के सहयोग के भी कर्म्म की प्रवृत्ति सिद्ध हो रही है। तथापि विज्ञानदृष्टि से इस सिद्धि का कोई महत्व नहीं रहता। क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म्मप्रवृत्ति सम्भव ही नहीं है। उक्त व्यवहारवाक्य का तात्पर्थ्य यही है कि, कर्म्मकर्ता ने अपने कर्म्म में केवल मानस-ज्ञान का ही आश्रय ले रक्खा है। मन चूंकि इन्द्रियों का क्रीतदास है, इन्द्रिएं चूंकि स्वभावतः अल्पज्ञानवतीं हैं, अतएव ऐसी इन्द्रियों से युक्त मन में 'इद्मित्थमेव' इत्याकारक निश्चय ज्ञान का अभाव रहता है। मन विचार-विमर्श में असमर्थ है। और ऐसा मानसज्ञान कर्म्मजाल के उच्चवच परिवर्त्तनों के गुप्त रहस्यों को, परिणामविशेषों को जानने में असमर्थ होता हुआ कर्म्म को निष्पल बना देता है। बस ऐसे मानसज्ञानसहकृतकर्म के सम्बन्ध में ही उक्त व्यवहारवाक्य का प्रयोग हुआ है। समम (विचार-विवेक-इत्यंभूतात्मक निश्चयज्ञान) बुद्धि का धर्म है। बौद्ध-ज्ञान को अपना आश्रय बना कर ही मानसज्ञान ऐन्द्रियकज्ञान द्वारा कर्म्मविशेषों में प्रवृत्त होता हुआ कालान्तर में कर्म्मसफलता का कारण बनता है।

"अमुक व्यक्ति ने अज्ञान से कर्म कर डाला' इस वाक्य में भी तथ्य नहीं है। अज्ञान का अर्थ है 'अज्ञानावृतज्ञान'। जो कि अज्ञानावृतज्ञान गीता की परिभाषा में ''मोह'

१ अज्ञानेनवृतं ज्ञानं तेन मुद्धान्ति जन्तवः। (गौ॰ ५।१५।)

नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मानसज्ञानजनित अविवेक से वैषयिक तामस संस्कारों का लेप हो जाता है। जिस प्रकार रहता हुआ भी सौर प्रकाश मेघावरण से हमारी दृष्टि में नहीं आता, एवमेव संस्कारावरणों से रहता हुआ भी बौद्धज्ञान विवेक का उत्तेजक नहीं बनता। ऐसी भोहकिल्ला' बुद्धि कभी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं कर सकती। और इसी मोहयुक्त बौद्धज्ञान को (जो कि मन के शासन में आकर, मन पर जमा रहनेवाले संस्कारलेपों के अनुमह से अपना स्वाभाविक प्रकाश दृष्ट्या चुका है) 'अज्ञान' कहा जाता है।

लोकभाषा में अज्ञानी को 'मूर्ख' कहा जाता है। 'मुझति-इति मूर्खः' ही मूर्ख शब्द का निर्वचन है। वैचित्यार्थक 'मुह' ( 'मुह'-वैचित्ये, दिवादि ) धातु से 'ख' प्रत्यय कर, 'मुह' धातुको 'मूर' आदेश कर 'मूर्ख' शब्द सिद्ध किया करते हैं। अविवेक ही वैचित्यभाव है। अविवेकी (जिसका बौद्धज्ञान उक्त आवरण से विवेकशून्य हो गया है) ही 'मूर्ख' है। और यही व्याकरणशास्त्रसिद्ध शब्दार्थशैळी है। व्याकरणशास्त्र की अकृत्स्नता को कृत्स्न बनानेवाली निरुक्तशैली से यदि 'मूर्ख' शब्द का विचार किया जाता है तो, दूसरा ही तात्पर्य्य निकलता है। 'मुह' का अर्थ तो वैचित्य, किंवा अविवेक है ही। 'ख' का अर्थ है-अाकाश'। वैचित्य और आकाश दोनों की समष्टि 'मुह'—'ख' है। मुह को 'मूर' कर देने से 'मुर्ख' बना है। पागलपन और आकाश दोनों वृत्तियों का जिस व्यक्ति में समावेश होगा, वही मुह, किंवा मूर और ख से युक्त रहता हुआ 'मूर्ख' कहलाएगा। आकाश का अर्थ 'शून्य' है। जब किसी कम्म में कोई तत्त्व नहीं रहता, कम्म जब निरर्थक, निष्फल हो जाता है, तभी हम उसके लिए-"अरे ! कुछ तत्व नहीं, शून्यं शून्यं है, निःसार है" यह बोला करते हैं। जिस व्यक्ति का बौद्धजगत् आवृत है, वह विचित्तता का अनुगामी बनता हुआ विवेकशून्य है। ऐसे व्यक्ति का कर्म अवश्य ही 'ख' रूप (शून्य-निरर्थक ) है। "विवेकाभावपूर्वक कृतकर्मा शून्य है, निष्फल है", एवं "इस वैचित्य का अनुगामी व्यक्ति 'ख' भाव से युक्त है" इन्हीं दोनों परि-स्थितियों को व्यक्त करने के छिए अविवेकी को "मूर्ख" कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिसमें विवेक नहीं रहता, वह बुद्धिशून्य एक पागल जैसा बना रहता है। पागल मनुष्य निरुद्देश्य इधर उधर शून्य आकाश में ताका करता है। इधर पागळ्सम अविवेकी भी अपने प्रारम्भ किए कम्में में अन्यवस्था करता हुआ अपनी गळतियों पर हुक़ा-बकासा बनता हुआ इघर उधर देखा करता है। इस लिए भी इसे मुर्ल कहना अन्यर्थ बनता है। अपिच-बुद्धिशून्य मनुष्य कोई योग्यता नहीं रखता। यदि किसी संदिग्ध कर्मा, किंवा संदिग्ध विषय पर इसका कोई

### वहा-कर्म्भपरीक्षा

मत (राय) मांगा जाता है तो, यह इसमें अपने आपको असमर्थ पाता हुआ आकाश की ओर देखने लगता है। इसलिए भी इसे मूर्ल कहना "यथा नाम, तथा गुणः" होता है।

प्रकृत में इस प्रपञ्च से कहना केवल यही है कि, ज्ञान-कर्म दोनों विरुद्ध होते हुए भी मिले रहते हैं। कहीं शुद्ध ज्ञान से कुम्में अनुगृहीत है, कहीं अज्ञानावृत ज्ञान ही कर्माभास का प्रयोजक बना हुआ है। ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म्म सफल होता है, अज्ञान-( अज्ञानावृत ज्ञानरूप मोह-) पूर्वक किया हुआ कर्म्म बिगड़ जाता है। दोनों का पृथग्मावत्व और वैजात्य स्पष्ट प्रकट हो रहा है। और आगे बढ़िए। ज्ञान एक ऐसा स्थिर दर्पण है, जिसमें सामने से आने जानेवाले व्यक्तियों के प्रतिबिम्ब प्रतिभासित होते रहते है, एवं निकलते रहते हैं। परिवर्त्तनशील, किंवा गतिशील पदार्थ कर्म्मस्थानीय हैं, स्थिर दर्पण ज्ञानस्थानीय है। देखनेवाला 'ज्ञान' है, दीखनेवाला 'कर्मा' है। द्रष्टा-दृश्य का पार्यक्य सभी को स्वीकृत है। ज्ञान प्रवृत्ति कराता है, कर्म्म प्रवृत्त होता है। ज्ञान कर्म्म से विकसित होता है, कर्म्म ज्ञान से आगे बढ़ता है। ज्ञान आभ्यन्तरतत्त्व है, कर्म्म वाह्यतत्त्व है। हम क्या समक्त रहे हैं, हमारे ज्ञानीय जगत् में ज्ञान से क्या क्या कल्पनाएं उठ और बैठ रहीं हैं, हमारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति यह नहीं जान सकता, नहीं बतला सकता। परन्तु हम कोई काम करने लगते हैं तो पुरोऽवस्थित व्यक्ति की दृष्टि में वह आ जाता है। 'जानामि' में बाह्यक्रिया का अवसान है, 'करोमि' में आभ्यन्तर विकास का अभिभव है। ज्ञानेन्द्रिएं ज्ञान को प्रधानता देतीं हैं, कर्म्सेन्द्रिएं कर्म को मुख्य आलम्बन बनातीं हैं। ज्ञानवृत्ति शारीरक श्रम का विरोध करती है, कर्मवृत्ति शारीरक श्रम का अनुगमन करती है। ज्ञानभाव शान्ति का अनुगामी है, कर्म्मजाल श्लोभ का उत्तेजक है। ज्ञानगर्भित कर्मा हमें अर्थजांल से निकालता है, कर्मगर्भित ज्ञान अर्थलोलुपता का प्रवर्त्तक बनता है। ज्ञान ब्रह्मबल की मूल प्रतिष्ठा है, कर्म्म क्षत्रबल का मूलाधार है। क्रतु-द्शात्मक मैत्रावरुणप्रहरूप ज्ञान-कर्म्म का समन्वित रूप ही 'आत्मा' है यही "अहं" पदार्थ हैं। भला इन विस्पष्ट अनुभूतियों के रहते ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो ज्ञानक्रिया का पार्थक्य, विभिन्नतत्वता, एवं अविनाभाव न मानेगा। 'अहं' छक्षण आत्मा में दोनों हैं, दूसरे शब्दों में दोनों की समष्टि ही 'आत्मा' है। इसी लिए हम (आत्मा) जानते हैं, और हम करते हैं। तत्त्वतः भातिसिद्ध द्वैतभाव ही मुख्य आत्मसिद्धान्त है।

गीता ने ब्रह्म-कर्म्मळक्षण इसी आत्मसिद्धान्त को सिद्धान्तवाद कहा है। गीता की परि
भाषा में आत्मप्रजापित का ज्ञानघन 'ब्रह्म' भाग 'अमृत' कहलाया है,
पवं क्रियाघन 'कर्म' भाग 'मृत्यु' कहलाया है, जिस मृत्यु का कि
पहिला अवतार 'अश्नाया' नाम से प्रसिद्ध है—'अश्नाया हि मृत्युः' (शत्वा १० १० १६ १६)

# 'अर्ड ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम्' 'अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्'

इत्यादि श्रुतिएँ जब स्पष्ट शब्दों में आत्मा के 'अर्द्ध' को (एक भाग को) अमृत, एवं अर्द्ध को मृत्यु बतला रहीं हैं तो प्रमाणसिद्ध, एवं पूर्वोक्त उदाहरणों द्वारा अनुभवसिद्ध अमृतमृत्युलक्षण इस द्वेतवाद का कैसे अपलाप किया जा सकता है।

मेधावी पाठकों को स्मरण होगा कि, 'भाष्यमूमिका प्रथमखण्ड' के 'नामरहस्य' प्रकरण में (पृ० ७७) हमने आत्मा के ब्रह्म-कर्म नामक दोनों पवों के ६ विभाग किए हैं। वहां तीन विभाग अमृतलक्षण ज्ञानघन ब्रह्म के हुए हैं, एवं तीन हीं विभाग मृत्युलक्षण क्रियाघन ब्रह्म के हुए हैं। वहीं यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि, ब्रह्मके वे तीन विभाग 'अव्यय-अक्षर-क्षर' नामों से, एवं कर्म्म के तीन विभाग 'ज्ञानयोग-कर्म्मयोय-बुद्धियोग' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मकर्मोभयमूर्त्त आत्मा के इन्हीं ६ पवों के आधार पर आगे जाकर ज्ञातव्य-कर्तव्य-भावों के भी ६ विभाग बतलाए गए हैं। 'ज्ञायते' का अव्यय-अक्षर-क्षरमूर्त्त ब्रह्म के साथ सम्बन्ध बतलाया गया है, एवं 'क्रियते' का ज्ञान-कर्म-बुद्धिनिष्ठालक्षण कर्म्म के साथ सम्बन्ध वतलाया गया है, एवं 'क्रियते' का ज्ञान-कर्म-बुद्धिनिष्ठालक्षण कर्म के साथ सम्बन्ध वतलाया गया है, एवं 'क्रियते' का ज्ञान-कर्म-बुद्धिनिष्ठालक्षण कर्म के साथ सम्बन्ध वतलाया गया है, एवं 'क्रियते' का ज्ञान-कर्म-बुद्धिनिष्ठालक्षण कर्म के साथ सम्बन्ध

यद्यपि अन्यय-अक्षर-क्षर तीनों की समष्टि ही एक ब्रह्म है, परन्तु 'पटो द्रधः' न्याय से प्रत्येक भी आगे जाकर 'ब्रह्म' कहलाने लग गया है। 'भाष्यभूमिका द्वितीयखण्ड' के 'दार्शनिक आत्मपरीक्षा प्रकरण' में यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि, वैशेषिक- तन्त्र 'क्षरब्रह्म' का, प्राधानिकतन्त्र 'अक्षरब्रह्म' का, एवं शारीरकतन्त्र (अक्षरिया) 'अन्यय-

१—वैदिक परिभाषानुसार "अर्द्ध" शब्द 'भाग' का वाचक माना गया है। संस्कृतभाषा में आकर यही अर्द्ध शब्द 'आया' का वाचक बन गया है।

ब्रह्म' का निरूपण करता है। इधर हमारा गीताशास्त्र तीनों के विस्पष्ट निरूपण के साथ साथ सर्वमूलमूत विशुद्ध अन्ययब्रह्म का प्रतिपादन करता हुआ 'सर्वशास्त्र' बना हुआ है। अन्ययलक्षण ब्रह्मविद्या ही गीता का मुख्य सिद्धान्तवाद है। 'अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्' ही गीता का मूलमन्त्र है।

ज्ञातव्य तीन ब्रह्मपर्वों के साथ कर्त्तव्य तीन कर्मपर्वों का क्रमिक सम्बन्ध है। 'अव्यय-ब्रह्मविद्या' के साथ उपास्तिलक्षणा 'वृद्धियोगनिष्ठा' का सम्बन्ध है। 'अक्षरब्रह्मविद्या' के साथ ज्ञानलक्षणा 'सांख्यनिष्ठा' का सम्बन्ध है। एवं 'क्षरब्रह्मविद्या' के साथ कर्म्मलक्षणा 'योगनिष्ठा' का सम्बन्ध है। जिस तरह ज्ञातन्य ब्रह्मपर्वी में गीता अन्ययब्रह्म-पर्व को अपना मुख्य लक्ष्य बना रही है, एवमेव कर्त्तव्य कर्म्मपर्वों में से ( अव्ययब्रह्मानुयोगिक ) बुद्धियोगनिष्ठा को ही मुख्य स्थान दे रही है। कर्त्तव्यकर्मत्रयी का दूसरी दृष्टि से विचार की जिए। ज्ञानयोग, कर्म्मयोग, बुद्धियोग तीनों को 'कर्म्म' के तीन पर्व माना गया है। वास्तव में तीनों 'कर्त्तव्य' कोटि में आते हुए कर्म्म ही माने जायंगे। निवृत्तिलक्षण कर्म ही ज्ञानयोग है, प्रवृत्तिलक्षण कर्म ही कर्म्मयोग है, एवं प्रवृत्ति-निवृत्ति की सम्मिछित अवस्थारूप, उभयरूप कर्म्म ही कर्म्मयोग है। निवृत्तिलक्षणकर्म कर्म-(संस्काररूप सश्वितकर्म)-रूप आवरण को हटाकर (कतक-रजीवत्) ज्ञानोद्य का कारण बनता है, अतएव इस निवृत्ति**छक्षण कर्म्मयोग को 'ज्ञानयोग'** (सांख्यनिष्ठाः) कह दिया जाता है। प्रवृत्तिलक्षणकर्मा कर्मावरण का उत्तेजक बनता है अतः इस आवरक कर्मयोग को 'क्रम्मयोग' (योगनिष्ठा) कह दिया जाता है। उभयलक्षण कर्म्मयोग बुद्धि द्वारा समब्रह्म (अन्ययब्रह्म ) के समत्व का प्रयोजक बनता है अतएव इस कर्मयोग को 'बुद्धियोग' कहना चरितार्थ हो जाता है। ज्ञानयोग जहां ज्ञान की प्रधानता से विषमयोग है, कर्मयोग कर्म की प्रधानता से जहां विषमयोग है, वहाँ ज्ञान-कर्म दोनों के समत्व से बुढियोग समतालक्षण शान्ति-प्रतिष्ठा का कारण बनता हुआ सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है—'योगः कम्मस कौशलम्' (गी० २।४०।) फलकामना ( उत्थाप्याकांक्षा ) की निवृत्ति के कारण तो यह बुद्धियोग त्यागलक्षण ज्ञानयोग (सांख्यनिष्ठा) बन रहा है, एवं निष्कामकर्मा (उत्थिताकांक्षायुक्त) की प्रवृत्ति के कारण यही परिप्रहलक्षण कर्मायोग (योगनिष्ठा) बन रहा है। दोनों निष्ठाओं के समन्वय से ही इस तीसरे बुद्धियोग का स्वरूप निम्माण हुआ, है, जो कि स्वरूप-'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति' (गी० ४।४। ) इत्यादि गीतासिद्धान्त की स्वरूपरक्षा कर रहा है।

904

सूर्य्यदेवता बुद्धितत्व के आरम्भक ( उपादानकारण ) माने गएं हैं। सूर्य्यपिण्ड रोदसी ब्रह्माण्डं के केन्द्र में (खगोलीय बृहतीछन्द के केन्द्र में) प्रतिष्ठित है—'सूरयों बृहतीमध्यद-स्तपति'। मध्यस्थ सूर्य्य के उस ओर ज्ञानलक्षण अमृत का साम्राज्य है, इस ओर कर्म-लक्षण मृत्यु का सञ्चार है'। बीच में प्रतिष्ठित सूर्य्य उस ओर के ब्रह्म का, इस ओर के कर्म का, अमृत-मृत्यु दोनों का संप्राहक बन रहा है। इस प्रकार सूर्य्य में ब्रह्म कर्मा दोनों का समन्वय हो रहा है। उभयधर्मावच्छिन्न, अमृत-मृत्युमय, ब्रह्म-कर्मालक्षण इस सूर्य्यतत्व से उत्पन्न होने वाली बुद्धि में दोनों तत्वों का समन्वित रहना प्रकृतिसिद्ध है। बुद्धि के इस ओर चान्द्र-पार्थिवादि मृत्युप्रधान भावों से उत्पन्न मन-इन्द्रियवर्ग-भौतिकशरीररूप मृत्यु-भावों का साम्राज्य है। बुद्धि के उस ओर अमृतप्रधान आत्मदेवता प्रतिष्ठित है, जैसा कि-'यो बुद्धेः परतस्तु सः' (गी० ३।४२) इत्यादि गीतासिद्धान्त से भी प्रमाणित है। अमृत-मृत्युरूप आध्यात्मिक विश्व के केन्द्र में प्रतिष्ठित बुद्धितत्व उस ओर के अमृतलक्षण ज्ञानभावका, इस ओर के मृत्युलक्षण कर्म्मभाव का, दोनों का संप्रह करता हुआ उभयात्मक बन रहा है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधारपर उभयगोग को हम अवश्य ही 'बुद्धियोग' कहने के लिए तय्यार हैं। मृत्युप्रधान कर्मायोग में केवल भौतिक सम्पत्ति का साम्राज्य है, अमृतप्रधान ज्ञानयोग में केवल पारलौकिक निःश्रेयसभाव का साम्राज्य है। कर्मयोग में केवल 'यह' लोक है, ज्ञानयोग में केवल 'वह' लोक है। परन्तु हमारे इस गीता सम्मत उभयमूर्ति बुद्धियोग में 'यह' 'वह' दोनों का समन्वय है। अभ्युद्य-निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति है।

उक्त कथन का तात्पर्य यही हुआ कि, ज्ञातन्यलक्षण 'त्रिब्रह्म', एवं कर्त्तव्यलक्षण 'त्रिक्रम्म' इन दोनों विभागों में से त्रिब्रह्म के तो अन्ययब्रह्मपर्व का, एवं त्रिक्रम्म के बुद्धियोग- पर्व का दोनों का निरूपण करता हुआ गीताशास्त्र 'ब्रह्म-कर्म्मशास्त्र' ही माना जायगा। एवं अन्ययलक्षण ब्रह्म, तथा बुद्धियोगात्मक कर्म्म इन दोनों की परीक्षा ही गीतासम्मत 'ब्रह्म-कर्म- परीक्षा' कहलाएगी। गीतासम्मत ब्रह्म पदार्थ क्या है ? कर्म्मपदार्थ क्या है ? संक्षेप से इन दो प्रश्नों का समाधान कर देना ही प्रकरण समाप्ति का सूचक बनेगा।

 <sup>&</sup>quot;तद्यत् किंचार्वाचीनमादित्यात् सर्वं तन्मृत्युनाऽऽप्तम्"। ( शत् व १०।५।१।४ )

र "आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं-मृत्यं च" ( यजुः सं॰ ३३।४३। )

### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

तत्त्वदर्शी, ज्ञानसहकृत विज्ञान के पक्षपाती, याथातथ्यविद, आप्त, वेदमहर्षियों की दृष्टि है तवाद का समर्थन—
से, एवं इसी आप्त-(वेद)-दृष्टि का स्पष्टीकरण करने वाली गीता की दृष्टि से न केवल ब्रह्म ही विश्व का मूल है, एवं न केवल कर्म्म ही विश्व का उत्पादक है। अपितु ब्रह्म-कर्म्म की समष्टि रूप 'आत्मब्रह्म' ही सृष्टि का प्रधान मूल कारण है। ज्ञानानुगत, नित्य विज्ञानोपासक, वैज्ञानिकों का इस सम्बन्ध में कहना है कि, विश्व प्रपश्च में हम दो विरुद्ध भावों का साक्षात्कार कर रहे है। दोनों में एक माव आत्य-न्तिक रूप से अपरिवर्त्तनीय है, एक भाव सर्वथा परिवर्त्तनशील है।

विश्वगर्भ में रहने वाले सभी पदार्थ असद्वादी के मतानुसार अवश्य ही क्षण क्षण में बदल रहे हैं। और इसी आधार पर हमें यह कहना पड़ता है कि, प्रतिक्षण नवीन नवीन मावों में बदलने वाला यह अशाश्वत तत्व नित्य ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मतत्त्व नित्यशान्त है, एक है, अद्वय है, दिग्-देश-काल-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-गुरुत्व-लघुत्व-लखेपणत्व-आकुश्वनत्व—प्रसारणत्व-आदि धम्मों से सर्वथा असंस्पृष्ट (पृथक्) है। उधर असद्वादी का कर्म्मतत्व ठीक इस के विपरीत नित्य अशान्त है, नानाभावोपेत है, द्वैतमावाक्रान्त है, दिक्-देश-काल-संख्यादि परिच्छेदों से परिच्छिन्न होता हुआ ससीम है, सीमित है। ऐसी दशा में परिवर्तनशाल इस कर्म को कभी ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। अवश्य ही ब्रह्मपदार्थ प्रत्यक्षदृष्ट परिवर्त्तनीयभाव से पृथक् वस्तुतत्व होना चाहिए। असद्वादी के 'असत्" मात्र से ही कर्त्तन्य का निर्वाह नहीं हो सकता।

विशुद्ध सद्वादी का यह कहना कि — केवल सहस्रण अपरिवर्तनशील ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता। प्रत्यक्षदृष्ट असंख्य परिवर्त्तनों को केवल अपने ज्ञान की कल्पना मानते हुए ब्रह्मवाद में अपना अभिनिवेश प्रकट करना सचमुच इन सद्वादियों का प्रौढिवादमात्र है। इस सम्बन्ध में क्या उनसे यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि — कल्पना भी एक प्रकार का न्यापार ही है। न्यापार क्रिया है, क्रिया क्षणिक है। उधर ब्रह्म की परिभाषा में वे हमारे सामने निर्व्यापार, निष्क्रिय, शान्त आदि शब्द उपस्थित करते हैं। ऐसी दशा में उनका ब्रह्मवाद कैसे मुरक्षित रहा १ अगत्या उन्हें परिवर्त्तनशील प्रपन्धों को अपरिवर्त्तनीय ब्रह्म से पृथक ही मानना पड़ेगा। केवल ब्रह्मवाद पर ही विश्राम न हो सकेगा।

असद्वादियों का यह कहना कि—'संसार असत् है, कुछ नहीं है', कोई मूल्य नहीं रखता। असद्वादी की दृष्टि में असत् का अर्थ 'अमाव' है। इघर विज्ञानदृष्टि 'असत्' राज्य के इस अर्थ का पूर्ण विरोध कर रही है। वास्तव में असत् राज्य का अर्थ है—'स्वसत्ताग्रून्य'।

असत्हप क्रियातत्व अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता, अतएव इसे असत् कहा जाता है। सुप्र-सिद्ध बळतत्व रससत्ता को ही अपना आश्रय बनाता है। 'बळ रस के द्वारा प्रतिष्ठित है, स्वस्वहप से अप्रतिष्ठित है' केवळ यही रहस्य बतळाने के ळिए परिवर्त्तनीय बळ को 'असत्' कह दिया गया है। वस्तुतः असत् बळ नामक एक तात्विक पदार्थ है। एवं रससत्ता को आश्रय बना कर सद्वत् बनता हुआ वही प्रत्यक्षदृष्टि का आळम्बन (विषय) बना हुआ है। हम अपने चर्माचक्षुओं से सत्ताश्रित इस बळसंघात के ही दर्शन कर रहे हैं।

यदि असद्वादी के मतानुसार 'असत्' का अर्थ कोई वस्तुतत्व न होकर अभाव हो तो, हमें किसी की प्रतीति ही न हो। क्यों कि अभाव कभी प्रतीति का विषय नहीं बना करता। जबतक बल के गर्ग में रसात्मिका सत्ता (अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से) प्रतिष्ठित रहती है, दूसरे शब्दों में जबतक 'रस आलम्बन, बल आलम्बत' यह स्थिति रहती है, तबतक बल की प्रतीति होती रहती है। जिस समय बल रस के गर्भ में चला जाता है, सुप्त बन जाता है, तो बह प्रतीति से तिरोहित हो जाता है। छोड़िए अभी इन सब विवादों को। स्वयं मूलभाष्य में 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' इत्यादि श्लोकभाष्य में इन सब विषयों का विस्तार से निरूपण होने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना पर्ध्याप्त होगा कि, सद्वादी के सद्वाद से भी काम नहीं चल सकता, एवं असद्वादी के असद्वाद से भी निर्वाह नहीं हो सकता। साथ ही में असद्वादों ने असत् का जो अर्थ (अभाव) समक रक्खा है, बह भी प्रामाणिक नहीं बन सकता। असत् का अर्थ 'बल' किया जाय, इसके साथ सद्रस की सत्ता स्वीकार की जाय, 'सत्-असत्' दोनों का समन्वय माना जाय, और समन्वित इसी हैत को सृष्टि का मूल मान लिया जाय, तभी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रह सकतीं हैं। निम्न लिखित कुल एक उदाहरण इस व्यवस्था के समर्थक माने जा सकते हैं।

प्रत्यक्षदृष्ट परिवर्तन के आधार पर 'असत्' नामक बलतत्व का जैसे उच्छेद नहीं किया जा सकता, एवमेव प्रत्यक्षानुभूत अपरिवर्त्तन के आधार पर 'सत्' नामक रसतत्व का भी निरादर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक पुस्तक पर दृष्टि डालिए। पुस्तक का प्रत्येक परमाणु प्रतिक्षण बदल रहा है, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। इस क्षणिक परिवर्त्तन से होना तो यह चाहिए था कि, 'पुस्तक' नाम की कोई वस्तु हमें कभी उपलब्ध ही न होती। परन्तु आश्चर्य है—'पुस्तक' नाम की एक वस्तु हमें उपलब्ध हो रही है। न केवल उपलब्ध ही हो रही है, अपितु जो पुस्तक आज देख रहे हैं, कल भी उसे देखा था, आगामी दिवसों में भी देख सकेंगे। कल थी, आज है, कल रहेगी, परसों रहेगी, परसों

### बहा-कर्मापरीक्षा

क्या, बरसों रहेगी। बरसों क्या सदा रहेगी। पुस्तक के अस्तित्व को कौन मिटा सकता है। सम्भव है, भविष्य में पुस्तक अपने वर्त्तमान स्वरूप में न रहे। परन्तु किसी रूप में न रहे, यह सर्वथा असम्भव है। इस रूप में न सही, अन्य रूप में सही, सत्ता का कभी उच्छेद न होगा। पुस्तक के पन्ने गछ गए, सड़ गए, अन्ततोगत्वा मिट्टी के रूप में परिणत हो गए। यह वही पुस्तक है, जो किसी समय पुस्तक कहछाती थी, एवं आज जो मिट्टी कहछा रही है। वही वस्तुतत्व है, वही सत्तारस है। सत्ताश्रित नाम-रूपों का परिवर्त्तन है, सत्तारस सर्वथा अपरिवर्त्तनशीछ बना हुआ है।

जिन बलप्रनिथयों से मिट्टी का स्वरूप सुरक्षित रहता है, उन प्रन्थियों के विमोक (खुल-जाने ) से वही मिट्टी पानी है। अबनुबन्धिनी प्रन्थियों के विमोक से वही पानी अग्नि है, वही अग्नि वायु है, वही वायु आकाश है, वही आकाश आत्मा है। वही आत्मा, वही सत्ता-रस बलप्रिनथरों के तारतम्य से आकाश-वांयु-अग्नि-पानी-मिट्टी-पुस्तक सब कुछ बन रहा है। जब पुरोऽवस्थित भौतिक पदार्थ क्रमशः अणु-रेणु-गुणभूतों में परिणत होते हुए सत्तारस के गर्भ में लीन हो जाते हैं, तब हम 'कुछ नहीं है' यह कहा करते हैं। इस दशा में भी अस्ति-लक्षण सत्ता का साम्राज्य विद्यमान है। 'नहीं है' इस वाक्य के अन्त में भी "है" इत्याकारक अस्तिमाव निर्वाध रूप से प्रतिष्ठित है। अस्तित्व का परिवर्त्तन ही कब होता है। अस्तित्व के आधार पर परिवर्त्तन होता है-बलात्मक नाम-रूप कर्म्म प्रपन्तों का। सृष्टिदशा में सत्ता-रस इन असद्बलों के गर्भ में है, मुक्तिदशा में असद्बल सत्ता के गर्भ में है। इस गर्भीभाव के गुप्त रहस्य को न जान कर ही विशुद्ध सद्वादी मुक्तिदशानुगत सत्ताब्रह्म को आगे करता हुआ असद्बलवाद का खण्डन कर रहा है। एवं विशुद्ध असद्वादी सृष्टिदशानुगत असद्बल को आगे रखता हुआ सद्वाद के खण्डन की भूछ कर रहा है। वस्तुतः दोनों दशाओं में दोनों हैं। अस्ति-नास्ति रूप से सर्वत्र अव्यभिचारेण रहता हुआ अस्तिरस 'सत्' है। अस्तिरस के निप्रह-अनुप्रह से समय-समय पर आविर्भूत-तिरोहित होनेवाला बल 'असत्' है। सत्-असत् के बन्धन का नाम सृष्टि है, बन्धनमुक्ति का नाम मुक्ति है। 'सतो बन्धुमसति निर विन्दन् इस वेद्सिद्धान्त को मूल बनानेवाले द्वैतवाद के खण्डन करने का साहस कौन कर सका है।

गङ्गधार प्रतिक्षण बद्छ रही है, दूसरे शब्दों में गङ्गा का पानी क्षण क्षण में बद्छ रहा है। अभी अभी जो पानी हमारी दृष्टि के सामने था, पलक कपकते ही वह कहां निकल गया ? यह बतलाना कठिन है। पानी की दृष्टि से 'गङ्गा' क्षण क्षण में बद्छ रही है। परन्तु आमर्थ

है कि, दूस वर्ष पहिले जिस व्यक्ति ने गङ्गास्नान किया था, वह भी उसी गङ्गा में स्नान करने का अभिमान प्रकट कर रहा है। दस वर्ष पीछे आज स्नान करनेवाले के मुख से भी "मैं उसी गङ्गा में स्नान कर रहा हूँ, जिसमें कि दस वर्ष पहिले मेरे पिता ने स्नान किया था" यही वाक्य निकल रहा है। दोनों बातें विरुद्ध, परन्तु दोनों का आश्रय एक ही गङ्गातत्त्व। यह उसी सत्-असत् के समन्वितरूप की कृपा का फल है। प्रत्यक्षदृष्ट अप्-परिवर्त्तन के साथ साथ यदि अभिमानी सत्तासिद्ध गङ्गा देवता की सत्ता स्वीकार न की जायगी तो "मैं गङ्गा स्नान कर रहा हूँ" यह कहना भी असम्भव बन जायगा। कारण स्पष्ट है। जन्हुमहर्षि के आश्रम से निकलनेवाली, हरिद्वार के ब्रह्मकुण्ड में आकर सब से पहिले भूतल का स्पर्श करने-वाली, अपने पावन संस्पर्श से पातकों का ध्वंस करनेवाली, कल्लिकलमषहारिणी, पतितपावनी, भगवती भागीरथी सैंकड़ों हजारों कोसों तक अपने भौतिक शरीर (गङ्गाजल) से फैली हुई है। क्या स्नानकर्ता महोदय सम्पूर्ण गङ्गाजल में एकबारगी ही स्नान करने की शक्ति रखता है ? नहीं, तो "मैं गङ्गास्नान कर रहा हूँ" यह कैसे कहा। फिर तो उसे -- "गङ्गा के एक थोड़े से प्रदेश में स्नान कर रहा हूँ" यह कहना चाहिए था। परन्तु देखते हैं—स्नानकर्ता 'वहीं गङ्गा' की रट लगाए हुए है। क्या यह गलत है १ नहीं, अभिमानी देवता के अनुमह से बिलकुल सही है। देवता सत्तारूप है, देवता का आपोमय शरीर असद्बलरूप है। सत्ता-पूर्ण है, एकरसा है। सत्ता में प्रदेशभाव नहीं रहता। प्रदेशशून्य, व्यापक, इसी सत्ता संस्पर्श से स्नानकर्ता के गङ्गास्नानाभिमान का उदय हुआ है, जो कि सर्वात्मना मान्य है। कपंड़े का प्रत्यंश जलता है, परन्तु सत्ताव्याप्ति से "पटो दग्धः" (कपड़ा जल गया) यह व्यव-हार होता है।

निष्कर्ष यही हुआ कि, कार्यरूप विश्व में जब हम दो विरुद्ध भावों का साक्षात्कार कर रहे हैं तो, कारणतत्त्व को भी दो भावों में ही विभक्त मानना पड़ेगा। परिवर्तनशील कार्यरूप 'असत्' तत्त्व का मूल कारण आत्मप्रजापित का (मृत्युलक्षण) वही 'कर्म्म' भाग है। एवं अपरिवर्त्तनीय, कार्यरूप 'सद्भाव' का मूल कारण आत्मप्रजापित का (अमृतलक्षण) वही "ब्रह्म" भाग है। ब्रह्म-कर्म्मलक्ष्मण एक ही आत्मप्रजापित के दिन्य एवं लौकिक ये दो रूप हैं, जिनका कि प्रकरण के आरम्भ में ही—'ब्रह्म-कर्म्म, ज्ञान-क्रिया का तात्त्वकरूप' नामक प्रकरण में दिग्दर्शन कराया जा चुका है।

'अहं' (आत्मप्रजापित ) के छोकातीत दिव्य दोनों पर्व वैदिक परिभाषानुसार तो 'ब्रह्म-कर्मा' कहछाते हैं, एवं गीता परिभाषानुसार 'अमृत-मृत्यु' कहछाते हैं। कार्म्यरूप में परिणत इसी

### बहां-कर्मपरीक्षा

'अहं' के छोकात्मक छौकिक दोनों पर्व वैदिक दृष्टि से तो 'ज्ञान-क्रिया' नामों से व्यवहृत हुए हैं, एवं गीतादृष्टि से 'सत्-असत्' कहछाते हैं। सृष्टिसीमा के भीतर रहनेवाछा आत्मा छौकिक है, एवं सृष्टिसीमा से बाहर रहनेवाछा आत्मा दिव्य है। दिव्यात्मा 'मूछात्मा' है, छौकिकात्मा 'त्छात्मा' है। मूछात्मा 'अमृत-मृत्यु' छक्षण 'अहं' है, त्छात्मा 'सदसत्' छक्षण अहं है। अमृत-मृत्युरूप मूछात्मा 'ब्रह्झ-कर्म्म' रूप है, सदसद्भूप त्छात्मा 'ज्ञान-क्रियामय' है। 'अहं' भाव के इन्हीं दोनों दिव्य-छौकिक विवत्तों का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् ने कहा है- 'अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमुर्जून!'

| -    | 0   | 0    | 0-          |     |   |
|------|-----|------|-------------|-----|---|
| अहं- | 1वव | त्तप | <b>र</b> त् | ावः | - |

| -16 | -144 (1415 | (3(4:-       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9   | १ ब्रह्म   | अमृतम्       | कारणात्मकमात्मपूर्व   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 3   | २ कम्म     | मृत्युः      | कारणात्मकमात्मपर्व    | मूछं ब्रह्म-दिन्यं विवर्त्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्वम्     |
| ą   | १ ज्ञानम्  | सत्          | कार्य्यात्मकमात्मपर्व | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ¥   | २ किया     | असत्         | काय्यीत्मकमात्मपर्व   | त्लं ब्रह्म—छौकिकं विवर्त्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भिषा वेदं- |
|     | वेददृष्टिः | गौतादृष्टिः  | तदुनात्येति कश्चन     | the state of the s |            |
|     | ''चत्      | ष्ट्रयं वा इ | दं सर्वमित्याहुः"     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

क्रियालक्षण, किंवा गीता के शब्दों में असलक्षण विश्व प्रतिक्षण विलक्षण नहीं है, यह कौन नहीं मानता। अवश्य ही सब पदार्थ क्रियादृष्टि से क्षणिक हैं, अनित्य हैं, अशाश्वत हैं। इसी तरह ज्ञानलक्षणा, किंवा सलक्षणा विश्वसत्ता सर्वथा अपरिवर्त्तनशीला है, यह भी किसे स्वीकृत नहीं है। अवश्य ही सब पदार्थ ज्ञानदृष्टिमूलिका सत्ता दृष्टि से अक्षण हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। विवाद तो केवल इसी पर है कि, क्या केवल सत् को ही विश्व का मूल माना जाय १ किंवा असत् को ही मूल कहा जाय १ अथवा दोनों के समुख्य को प्रधानता दी जाय १ और यह विवाद उक्त आत्मपर्व विवेचन से सर्वथा निर्णीत है। कार्य्यप्रपश्च की दो विभिन्न दृष्टिएं हीं यह सिद्ध करने के लिए पर्व्याप्त प्रमाण है कि, दोनों का समुख्य ही द्विभावाकान्त विश्व का मूल है। विश्व की एक 'नियति' (नियमसूत्र) कदापि नहीं मानी जा सकती

जब कि प्रत्यक्ष में हम इसमें दो नियतियों का समन्वय देखते हैं। ज्ञाननियति, एवं क्रियानियति दोनों मिळ कर संसार है, और इसीळिए विश्व—'द्विनियति' है। यही 'द्विनियति'
शब्द काळिक अपभ्रंशकी मर्थ्यादा में आकर आज लोकभाषा में 'दुनिया' स्वरूप में परिणत हो
गया है। सचमुच दुनिया (संसार) दुरङ्गी (ज्ञानिक्रयात्मिका) है। 'दुनिया दुरंगी,
मक्कारे श्रीफ' इस शक्तियाहकशिरोमणि वृद्धन्यवहार (प्रवाहरूप से चले आने वाली
लोकोक्ति) का कौन निरादर कर सकता है। इस प्रकार सर्वात्मना 'द्वैतकारणतावाद' सुरक्षित रह जाता है।

अब इस सम्बन्ध में प्रश्न रह जाता है, केवल 'अद्वेतवाद' का। अद्वेतवाद ही सम्पूर्ण उप-निषदों का, एवं तद्नुगता गीता का मुख्यवाद है। ऐसी दशा में श्रुति-स्मृति विरुद्ध इस द्वेतवाद को कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है ? क्या अद्वेतवाद सिद्धान्तपक्ष नहीं है ? क्या हम द्वेतवाद के अभिनिविष्ट समर्थक हैं ? ये ही कुछ एक विप्रतिपत्तिएं बची रह जाती हैं, जिनसे कि श्रुति-स्मृति के भक्त, सर्वसिद्ध, अतएव प्रामाणिक अद्वेतवाद के अनुयायी मान्य विद्वानों के अन्तःस्तल में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इस क्षोभ की शान्ति के लिए ही आगे जाकर इस सम्बन्ध में हमें विशेष विचार करना पड़ा है, जो कि अनुपद में ही अद्वैतप्रेमी पाठकों के सम्मुख आता हुआ अद्वैत के पूर्णपक्षपाती लेखक के भी मानस जगत् को शान्तिप्रदान करने वाला है। अभी द्वैतवाद के समर्थन में ही थोड़ा विचार और हो जाना चाहिए।

वेदशास्त्र के आलोडन-विलोडन से हमें कारणवाद के सम्बन्ध में थोड़ी देर के लिए सद्-वाद, असद्वाद, सदसद्वाद तीनों का ही पक्षपाती बनना पड़ता है। तीनों ही वादों के समर्थक वचन उपलब्ध हो रहे हैं, जिन्हें कि पूर्व के साध्य सम्मत सदसद्वाद प्रकरण में उद्धृत किया जा चुका है। वहां केवल वचन उद्धृत हुए हैं। चूंकि अब हमें उन्हीं वचनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है, अतः कुछ एक वचनों का संक्षिप्त अर्थ भी जान लेना आवश्यक हो जाता है।

१—सद्वादसमर्थकवचन— (१)—'असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मे ति वेद चेत्। अस्ति ब्रह्मे ति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः॥

<sup>9</sup> इस श्रुति से ब्रह्मवाद को शिक्षा के साथ साथ हमें एक अपूर्व लौकिक शिक्षा भी मिल रही है। इस देखते हैं कि, कितने एक निर्धन मजुष्य अहनिश (दिन-रात) अपने मुख से ये ही उदासी भरे वाक्य निकाली

### बद्धा-कर्म्भपरीक्षा

"यदि कोई व्यक्ति (असद्वादी-नास्तिक) ब्रह्म को असत् सममता है, दूसरे शब्दों में असत् को ही ब्रह्म (विश्व का मूलकारण) जानता है, तो वह स्वयं मी असत् ही है। अर्थात् ऐसा असद्वादी स्वयं भी कुछ नहीं है, एवं इसका असद्वाद भी कुछ नहीं है। परन्तु जो व्यक्ति (सद्वादी आस्तिक) अस्ति (सत्) को ब्रह्म सममता है, दूसरे शब्दों में अस्ति को ही ब्रह्म (मूलकारण) जानता है, विद्वान् लोग ऐसे सद्वादी को सन्त (विद्यमान-प्रतिष्ठित) सममते हैं"। 'अस्ति ही ब्रह्म है, एवं यह ब्रह्म सद्रूप है' यही तात्पर्य है।

## (२)—यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्या सज्जजान।

"जो (सर्ब्रह्म अपने अक्षररूप से) इस सब चर-अचर पदार्थों की स्थिति का कारण बनता हुआ (पालक बनता हुआ) इमारा पिता है, जो अपने श्चररूप से इस सब का उपा-दान कारण बनता हुआ इसारा जिनता है, जो अपने अन्ययरूप से इसारा आलम्बन (आधार

करते हैं — "क्या करें, हम तो बड़े गरीब हैं, काम ही नहीं चलता, दिन भर परिश्रम करते हैं, पर पेट भर भोजन भी नहीं मिलता"। साथ ही कितने एक सम्पत्तिशालो, किन्तु कृपणाचार्य महानुभावों के श्रीमुख से भी यदा कदा यह सुनने का दुर्भाग्य होता है कि — "अजी ! क्या करें, जमाना बड़ा खराब आ रहा है। लोग समक्तते हैं, हमारे पास बहुत धन हैं। परन्तु आपसे सब सब कहते हैं, खर्वा भी नहीं चलता। जैसे तैसे इज्जत बना रक्खी है"। इस प्रकार निर्धन और कितप्य धनवानों के मुख से ऐसे ऐसे निराशा के नचन निकलते देखे गए हैं।

मनोविज्ञान का यह एक माना हुआ प्रामाणिक सिद्धान्त है कि, हम अपने मानस विचारों को जैसी भावना की ओर प्रवाहित रखते हैं, काळान्तर में हमारा अन्तरात्मा उन्हीं भावों का अनुगामी बन जाता है। यदि हमारे मुख से रात-दिन "यह नहीं है, वह नहीं है" ऐसे ऐसे असद्भवन ('नास्ति' वचन ) निकलते रहेंगे तो, किसी समय अवस्थ ही हमारे पास कोई वैमव न बचेगा। निर्धन व्यक्ति ऐसे नास्तिभावों से अधिक दुःसी बन जायगा, धनवान अपने पास की सम्पत्ति भी खो बैठेगा। यदि पूर्वजन्मों के सिश्चत पुण्यों से सम्पत्ति बची भी रहेगी, तो यह निराशावादी उसका आनन्द तो किसी भी दशा में न भोग सकेगा। सचमुच आधुनिक भारतवर्ष के लिए यह एक दुःख का विषय है कि, आज वह पद पद पर 'नास्ति' का अनुगमन करते हुए अपना वैभव खो बैठा है, एवं जो बच रहा है, उस से लाभ उठाने में असमर्थ बन गया है।

993

प्रतिष्ठा) बनता हुआ हमारा विधाता है, ऐसे पिता, जनिता, एवं विधाता (सद्ब्रह्म) ने (अपने) सत्-भाव को आगे कर के ही (सद्-भाग से ही) यह सत् विश्व उत्पन्न किया है"। 'सद्ब्रह्म ही सद्विश्व का मूलकारण है' यही तात्पर्य्य है।

## (३) — सदेवेदमग्र सोम्य आसीत्। कथं त्वसतः सज्जायेत।

"इस दृश्य प्रपश्च से पिह्छे (विश्व से पिह्छे) इसका मूलकारण 'सत्' था। यदि विश्व का मूलकारण असत् माना जायगा तो सृष्टि ही सर्वथा अनुपपन्न बन जायगी। क्योंकि 'इदमस्ति-इयमस्ति-अयमस्ति' इत्यादि रूप से विश्व सद्भूप ही उपलब्ध होता है। जब कार्य-रूप विश्व प्रत्यक्ष में सद्भूप से प्रतीत हो रहा है, तो इसके मूलकारण को अवश्य ही सद्भूप माना जायगा। कारण के गुण ही तो कार्य्यगुणों के आरम्भ (उत्पादक) बनते हैं। भला असत् मूल से सत्कार्य्य कैसे हो सकता है। 'सत्'-कार्य का मूल सत् कारण ही हो सकता है' यही तात्पर्य है।

२-असद्वादसमर्थकवचन-( १ )-देवानां पूर्व्यं युगे असतः सदजायत ।

ठीक इसके विपरीत जो निर्धन अल्पसम्पत्ति होने पर भी सदा "सब आनन्द है, भगवान् ने सब कुछ दे रक्खा है, क्या कमी है" यह भावना बनाए रखता है, अवश्य हो कालान्तर में वह वैभवशाली बन जाता है। यदि किसी बहे अदृष्ट से वैभवशाली नहीं भी बनने पाता, तब भी जो कुछ मिलता है, उसी में वह उस तृप्ति का, उस सन्तोष का अनुभव करने लगता है, जो कि एक कृपण, असद्वादी धनिक को स्वप्न में भी दुर्लभ है। बस्तुतस्तु ऐसा सद्वादी कभी गरीब रह हो नहीं सकता। धनसञ्चय न कर सके, परन्तु इसकी आवश्यकताएँ कभी नहीं स्कर्ती। उधर एक धनिक इस सद्भावना का अनुगमन करता हुआ अधिकाधिक समृद्धिशाली बनता जाता है। श्रुति आदेश करती है कि, 'तुम्हें सदा 'अस्ति' लक्षण सद्ब्रह्म को ही उपासना करनी चाहिए। 'न'— और 'असम्भव' कुछ नहीं है। सब कुछ सम्भव है। सब कुछ हो सकता है, होकर रहेगा, बशत्तें आप 'अस्ति' के अनुयायो बने रहें।'

उक्त श्रौत आदेश के आधार पर हो संस्कृत साहित्य में 'शुभं ब्रूयात्, शुभं ब्रूयात्' यह आदेश प्रचलित है। इसी आदेश के आधार पर हम भारतीय लोग पारस्परिक सम्भाषणालापों में आरम्भ में ही बोला करते हैं— 'कहिए आनन्द में! हां आपको कृपा से बड़े आनन्द में'। कितना सुन्दर आदेश है, कैसी उदात्त भावना है। सुकुलितनयन बन कर श्रुति-शिक्षा के महत्व का विचार कीजिए।

### बहा-कर्मपरीक्षा

"देवताओं के पूर्वयुग में (सृष्टि से पहिले, किंवा सृष्टि के उपक्रम में) असत् (कारण) से ही यह सत् (रूप से प्रतीयमान, किन्तु वस्तुतः असद्रूप विश्व) उत्पन्न हुआ। जिन घटपटादि पदार्थों का (धारावाहिक असद्बल की कृपा से) आज (सृष्टिदशा में) हम 'घटोऽस्ति'—'पटोऽस्ति' इत्यादि रूप से 'सत्' किंवा 'सत्ता' द्वारा अभिनय कर रहे हैं, यह सब कुल सत् (प्रतीति का अनुगामी सत्) सृष्टि से पहिले असद्रूप ही था। सृष्टि से पहिले वास्तव में यह सब कुल न था। सृष्टि की बात छोड़िए। सृष्टिदशा में भी असत् के अतिरिक्त सत् कहने योग्य कुल नहीं है। हमारे सामने आज जितने भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ हैं, महाभारतकाल में वे सब सर्वथा असत् थे। महाभारतकालीन विश्व प्रपञ्च, महाभारत समय के पांच सहस्र वर्ष पहिले सर्वथा असत् था। यही क्यों, प्रत्येक पदार्थ के पूर्व एवं उत्तर दोनों क्षण आज भी असत् ही हैं। दोनों के मध्य में रहने वाला, 'ज्यक्त' नामक मध्यक्षण भी असत् ही है। विश्व असद्रूप, असत् तत्व कियारूप, कियातत्व सर्वथा क्षणिक। फिर कैसा सद्भाव १

जिस प्रकार कुलालादि को घट के प्रति कारण माना जाता है, इसी तरह वस्तु के प्रागभाव' को भी कारण माना गया है। घटवस्तु का अभाव ही तो घट के प्रति कारण बनता
है। दूसरे शब्दों में यों देखिए कि, जिस वस्तु का अभाव होता है, वही यथासमय उत्पन्न
होती है। किसी वस्तु के न होने पर ही उसका होना बनता है। बचा पहिले न था, असत
था, तभी वह उत्पन्न होता है, सद्रूप में परिणत होता है। यदि बचा पहिले से ही रहता
(सत्-होता) तो, उत्पन्न कौन होता। चूंकि जगत् भी उत्पन्न हुआ है, एवं उत्पन्न होने वाले
का प्रागमाव कारण बनता है, ऐसी दृशा में जगन् की उत्पत्ति का एकमात्र कारण 'असत्' ही
माना जायगा। 'देवानां युगे प्रथमेऽसतः सद्जायत' यह श्रुयन्तर भी प्रकृत श्रुति का
ही अनुसरण कर रही है। 'असत् कारण से ही सत्कार्य उत्पन्न होता है' यही
तात्पर्य्य है।

## (२)—असदेवेदमग्र आसीत्। असतो वै सदजायत।

"इदं-अर्य-इयं" इत्यादि शब्दों से अभिनय में आने वाला यह विश्व अपने वर्त्तमान स्वरूप से पहिले सर्वथा 'असत्' था। अर्थात् कार्य्यरूप, सद्रूप से प्रतीयमान विश्व की कारण अवस्था असद्रूपा थी। उसी असत् कारण से यह (विश्वरूप) सत् कार्य्य उत्पन्न हुआ।"

> (३)—इदं वा अग्रे नैव किञ्चनासीत्। न द्यौरासीन्नपृथिवी नान्तरिक्षम्। तदसदेव सन्मनोऽकुरुत-'स्याम्' इति।

"यह दृश्य जगत् पहिले (कारणावस्था में ) कुछ भी न था, अर्थात् असत् था। न उस समय युलोक था, न पृथिवी थी, न अन्तरिक्ष था। था केवल असत्-तत्त्व। इस असत् तत्त्व ने ही (जो कि मनोरूप था) यह इच्छा की कि—"मैं यह (विश्व) बन जाऊं"।

३-सद्सद्वादसमर्थक (१)—नैव वा इदमग्रे असदासीत्, नेव सदासीत्। वचन— आसीदिव वा इदमग्रे नेवासीत्।

"आज जिस विश्वप्रपश्च का हम सद्रूप से साक्षात्कार कर रहे हैं, वह पहिले (कारणा-वस्था में ) न असत् था, न सत् ही था। था कुछ अवश्य, परन्तु नहीं जैसा था। अर्थात् विश्व का कारण चूंकि सदसद्रूप था, अतएव न उसे केवल सत् ही कहा जा सकता, एवं न केवल असत् ही माना जा सकता।"

# (२)—असदेवेदमग्र आसीत्, तत् सदासीत्। तत् समभवत्। तदाण्डं निरवर्तत।

"यह सब प्रपञ्च कारणदशा में असत् ही था। वह (कारण) सत् (भी) था। असत्-सद्रूप वे दोनों तत्त्व (परस्पर) मिल गए। इस समन्वय से (दोनों के मिल जाने से) इस आण्ड (ब्रह्माण्ड—विश्व) का स्वरूप सम्पन्न हुआ।"

# (३)-सतो बन्धुमसति निरविन्दन्।

"सत् का असत् में बन्धुत्त्व (बंधन-लक्षण-मैत्री) देखा गया। अर्थात् सत् असत् में घुल-मिल गया। इसी समन्वय से (सदसद्रूप कारण ब्रह्म) अपने मन की सृष्टि-कामना सफल बनाने में समर्थ हो सके।" यही सिद्धान्त—'सतश्च योनिमसतश्चिविदः' (अपूक् सं०) इत्यादि श्रुत्यन्तर से भी व्यक्त हो रहा है।

सद्वाद-असद्वाद-सदसद्वाद तीनों वादों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में उपर प्रत्येक के लिए तीन तीन वचन उद्धृत हुए हैं। श्रुति का अक्षर-अक्षर एक आस्तिक के लिए प्रमाण है, स्वतःप्रमाण है। उधर श्रुति मृलकारणता के सम्बन्ध में तीन विरुद्ध सिद्धान्त हमारे सामने रखती हुई हमें उलकान में डाल रही है। इस उलकान से सुलक्षने का भी उपाय "ब्रह्म-कर्मलक्षणद्धेतवाद" ही बनेगा। 'सद्सद्वाद' स्वीकार कर लेने पर इतर दोनों वादों के समर्थक वचनों का भी समन्वय हो जाता है।

### ब्रह्म-कर्मपरोक्षा

"सुफोद और काले रंग से पीत, हरित, नील, रक्त, बभ्रु आदि इतर रंगों का विकास हुआ है" इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति, यत्र तत्र "सुफोद से इतर रंगों का विकास हुआ है" यह भी कह सकता है, "काले से इतर रंगों का विकास हुआ है" यह भी कह सकता है। इसके इन दोनों वाक्यों से यदि कोई एक ही को सिद्धान्तपक्ष मान लेने की भूल करने लगता है, तो उसी के मुख से—"न काले से रंगों का विकास हुआ, न सुफेद से" यह भी कह सकता है। इस प्रकार शुक्त-कृष्ण दोनों के समन्वय के पक्षपाती के मुख से निम्निलिखित चार तरह के वाक्य निकल सकते हैं—

- १-शुक्क-कृष्ण के समन्वय से इतर वर्णों का विकास हुआ है।
- २-शुक्क वर्ण से इतर वर्णों का विकास हुआ है।
- ३—कृष्ण वर्ण से इतर वर्णों का विकास हुआ है।
- ४-न कृष्ण से ही वर्णों का विकास हुआ, न शुक्र से ही।

ठीक यही समन्वय उक्त श्रुतियों में समिक्तए। सदसद्वाद को सिद्धान्त पक्ष मानने वाला वेदशास्त्र जहां सदसद्वाद का समर्थन करेगा, वहां सत् की अपेक्षा से कहीं केवल सद्वाद की भी घोषणा कर सकेगा। यदि कोई मन्दबुद्ध इन दो घोषणाओं को पृथक पृथक सिद्धान्त मानने की भूल करने लगेगा तो, उस समय श्रुति दोनों का विरोध करती हुई परोक्षविधि से पुनः सदसद्वाद का समर्थन कर डालेगी। इस प्रकार सदसद्वाद के समन्वय को सिद्धान्त पक्ष मानने वाली श्रुति निम्न लिखित रूप से चार तरह के वाक्यों का प्रयोग कर सकेगी —

१—सदसत् से विश्व उत्पन्न हुआ है। २—सत् से विश्व उत्पन्न हुआ है। ३—असत् से विश्व उत्पन्न हुआ है। ४—न सत् से ही विश्व उत्पन्न हुआ, न असत् से ही।

१-सतो वन्धुमसति निरविन्दन्।

२—यो नः सतो अभ्या सज्जजान ।

३—देवानां पूर्व्ये युगे असतः सद्जायत ।

४—नैव वा इदमग्रे ऽसदासीत्, नेव सदासीत्।

उधर जो केवल सद्वाद को ही सिद्धान्त पक्ष मान बैठता है, अथवा जो मन्दधी केवल असद्वाद को ही सिद्धान्त मानने की भूल कर रहा है, उन दोनों के लिए सदसद्वादसमर्थक वचनों का समन्वय करना असम्भव हो जाता है। श्रुतिसमन्वय आवश्यक रूप से अपे- क्षित है। एवं यह तभी सम्भव है, जब कि 'सदसद्वाद' को ही सिद्धान्त मान लिया जाय।

समन्वय के छिए बतलाया गया उक्त वाक्यजाल केवल 'तुष्यदुर्जनन्याय' से ही सम्बन्ध रखता है। जिन वचनों को केवल सद्वाद का समर्थक माना जा रहा है, एवं जिन्हें केवल असद्वाद के प्रतिपादक कहा जा रहा है, वस्तुत: देखा जाय तो वे वचन भी 'सदसद्वाद' का ही समर्थन कर रहे हैं। और इस वस्तुस्थित की दृष्टि से तो पूर्वोक्त समन्वय के प्रयास की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य्य कहने का यही हुआ कि, पूर्व में जितने भी वचन उद्धृत हुए हैं, वे सभी प्रत्यक्ष रूप से 'सदसद्वाद' का ही समर्थन कर रहे हैं। विरोध का अवसर ही नहीं है। फिर समन्वय के प्रयास की आवश्यकता ही क्या।

उदाहरण के छिए सब से पहिले सद्वादसमर्थक—'असन्नेच स भवति असद्ब्रह्मे ति वेद चेत्' इसी वचन को लीजिए। 'जो ब्रह्म को असत् सममता है, वह स्वयं असत् है। ब्रह्म सत्-पदार्थ है, अस्ति लक्षण है" इस सद्वाद के द्वारा श्रुति केवल-श्रमणकाभिमत अभाव-लक्षण असद्वाद का खण्डन कर रही है। असद्वादी श्रमणकों का 'असत्' 'शून्यं-शून्यं' बनता हुआ अभावात्मक ही है, जैसा कि, साध्यवादान्तर्गत 'असद्वादनिरूपणप्रकरण' में कहा जा चुका है। इसी का विरोध करती हुई श्रुति कहती है कि, गलत समम रहे हो। ब्रह्म अभाव-रूप नहीं, अपितु भावात्सक है। सत्तासिद्ध पदार्थ है, अतएव 'सत्' है। इस एक ही सद्ब्रह्म के 'रस-बल' नामक दो पर्व हैं। दोनों में यद्यपि रस ही 'अस्ति' है' परन्तु असद्बल (तत्व-विशेष ) चूंकि इस सद्रस के गर्भ में प्रविष्ट है, अतएव तद्प्रहणन्याय से अस्तिमर्थ्यादा से आक्रान्त रहता हुआ वह भी तद्रूप (सद्रूप) ही बना हुआ है। इसी सत्ताश्रय से नामरूपा-त्मक असद्विश्व-'नाम-रूपे सत्यम्' इस श्रुत्यन्तर के अनुसार 'सत्य' कहला रहा है। यदि श्रुति स्वसम्मत नाम-रूपप्रवर्त्तक, नामरूपात्मक तत्त्वविशेषरूप असत् का खण्डन करती तो, वही श्रुतिशास्त्र अन्यत्र कभी उसी असद्विश्व को 'सत्य' न कहती। फलतः यही मानना पड़ता है कि, उक्त श्रुति संकेतविधि से सद्वादद्वारा 'सद्सद्वाद' का ही समर्थन कर रही है। श्रुति का विरोध तो उस 'असद्वाद' से है, जो असद्वाद (नास्तिकों का) अभावात्मक है। सत्ता को अपना आधार बनाने वाला असद्बल तो श्रुति की दृष्टि में सद्रूप बनता हुआ "अस्तिष्रहा" में हीं अन्तर्भूत है।

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

यही अवस्था असद्वाद्समर्थक वचनों की समिक्ष। 'असद्वा इद्मग्र आसीत्, ततो वै सद्जायत' में पढ़ा हुआ 'असत्' शब्द असत्तत्त्व का वाचक नहीं है, जिससे कि आप इस श्रुति को असद्वाद की अनुगामिनी मानने का साइस कर बैठें। यह 'असत्' शब्द विश्व के अभाव की सूचनामात्र के छिए प्रयुक्त हुआ है। "आज हम जिस विश्वप्रपश्च को विद्यमान देख रहे हैं, कारण दशा में यह न था" केवल यही कहना है। विश्व का ऐसा (वर्तमान) स्वरूप न था, यहीं तात्पर्य्य है। दूसरे शब्दों में यों समिक्ष कि, विश्व में हमने 'सत्' शब्द से 'मौतिक' पदार्थों का प्रहण कर रक्खा है, एवं असत् का अर्थ 'अभाव' ससम रक्खा है। विद्यमान वस्तु के छिए छोक में सत्' का प्रयोग होता है, अभाव के छिए 'असत्' का प्रयोग होता है। यह तो हुई विश्वमर्थ्यादा के भीतर साधारण मनुष्यों में प्रचित्त सत्-असत् शब्दों की मीमांसा।

अब विश्वसीमा से बाहर रहनेवाले, अथवा विश्वसीमा में ही रहनेवाले उस सद्सत्-इन्द्र के स्वरूप का विचार कीजिए, जिसका सर्वसाधारण को बोध नहीं है। सर्वसाधारण के लिए तो विश्व के पदार्थों का स्वरूप निम्माण करनेवाला, निम्माण कर तद्रूप से ही प्रतिष्ठित रहनेवाला सोपाधिक सद्सद्-इन्द्र भी अविज्ञेय ही कहा जायगा। और इस अविज्ञेयता का स्पष्टीकरण करने के लिए ही श्रुति को 'असत्' कहना पड़ेगा। छौकिक मनुष्य की दौड़ सत्-असत् के सम्बन्ध में केवल विद्यमान और अभाव इन वृत्तियों में समाप्त है। श्रुति कहती है, मूलते हो। न तुम्हारा सममा हुआ यह 'सत्' सत् है, न 'असत्' असत् है। वह तुम्हारे सममे हुए भावाभावरूप सत्-असत् से विलक्षण है। और अभी इस सम्बन्ध में तुम्हारे— "फिर क्या है ?" इसके समाधान में "असत्" है, यही उत्तर पर्य्याप्त है। "जो समम रहे हो, वह नहीं है" बस साधारण मनुष्यानुबन्धी 'असत्' का यही तात्पर्य है।

इस प्रकार छौकिक मनुन्यों के सममे सममाए सत्-असत् (विद्यमान एवं अभाव) को 'असत्' कहते हुए श्रुति ने इन का ध्यान तत्त्वरूप, छौकिक-ज्ञान-क्रियात्मक सत्-असत्मानों की ओर ही आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त पढ़े-छिखे योग्य मनुन्य जिस सत्-असत् (ज्ञान-क्रिया) पर ही मूळकारणता का विश्राम कर छेते हैं, उनका ध्यान अचिन्त्य, विश्वातीत, ब्रह्म-कर्मा, किंवा रस-बळरूप सत्-असत् की ओर आकर्षित करने के छिए भी श्रुति को 'असद्वा इदमत्र आसीत्' यह कहना पड़ा। इस पक्ष में असत् का यही तात्पर्थ्य होगा कि, विश्वपदार्थों को देखते हुए तुमने सत्-असत् का जो स्वरूप समम रक्खा है, विश्वातीत, कारणरूप उन सत्-असद्भावों का स्वरूप इस से सर्वथा पृथक् है। तुम जिस ज्ञान को सत् कहते हो, जिस क्रिया को असत् कहते हो, वे दोनों तो सोपाधिक बनते हुए नानाभाव से युक्त

हैं, कार्यक्ष हैं। विश्व से पहिले यह सोपाधिक भाव न था। जो निरुपाधिक तत्त्व था, वह असत् था, अचिन्त्य था, अनिर्वचनीय था। न केवल विश्व से पहिले, किन्तु कारण- दृष्टि से तो आज भी वह तुम्हारे लिए अचिन्त्य ही बना हुआ है। हम उसके लिए यह अनु- मानमात्र कर सकते हैं कि, वह इस कार्यक्ष (ज्ञान-क्रियारूप) सदसत् से कोई विलक्षण सदसत् होगा। परन्तु व्यवहार में हम उसे 'असत्' (अज्ञात, अचिन्त्य, अनिर्वचनीय, अविज्ञेय) ही कहेंगे।

वास्तव में प्रकृत श्रुति का 'असत्' शब्द कारण के अचिन्त्यभाव का ही दिग्दर्शन करा रहा है। इसी लिए आगे जाकर श्रुति को—'नेव वा इदमग्रेऽसदासीत्, नेव सदासीत्। आसीदिव वा इदमग्रे नेवासीत्' (सृष्टि से पहिले न असत् था, न सत् था, जो कुछ था, वह नहीं जैसा (अविज्ञात) था) यह कहना पड़ा है। यह श्रुति स्पष्ट शब्दों में कारण की अविज्ञेयता का ही प्रतिपादन कर रही है। इस श्रुति का समन्वय तभी हो सकता है, जब कि, 'असद्वा इदमग्र आसीत्' के असत् को 'अचिन्त्य' भाव का सूचक मान लिया जाय।

स्वयं श्रुति को यह आराङ्का थी कि, साधारण मनुष्य अवश्य ही 'असत्' का अर्थ अभाव भी कर सकते हैं, अथवा केवल कर्म्म परक भी लगा सकते हैं। इसी आराङ्का को दूर करते के लिए, 'असत्' का अर्थ अभाव. किंवा केवल क्रिया नहीं है, अपितु असत् शब्द विश्वातीत, अतएव अचिन्त्य ब्रह्म-कर्मात्मक किसी 'सत्' तत्त्व का ही (अनुमान द्वारा) स्पष्टीकरण कर रहा है' श्रुति को आगे जाकर यह कहना पड़ा कि —

# 'असदेवेदमग्र आसीत्, तत् सदासीत्। कथं त्वसतः सज्जायेत'

सृष्टि से पहिले (वह) असत् था। परन्तु वह अभाव लक्षण असत् न था। अपितु सद्रूप था। चूंकि हमें उसका बोध नहीं हो सकता, इसीलिए हम अपनी दृष्टि से उसे 'असत्' (अविद्येय) कहने लगते हैं। यदि असत् से अभाव ही अभिप्रेत हो तो, सृष्टि की उत्पत्ति ही असम्भव हो जाय। भला कहीं अभाव से भी भावात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है।

उक्त विवेचन से पाठकों को विदित हुआ होगा कि, जो श्रुतिएँ केवल सद्वाद का, एवं केवल असद्वाद का समर्थन करतीं हुई दिखलाई देतीं हैं, सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन करने पर उनका तात्पर्य्य भी 'सद्सद्वाद' पर ही जा के ठहरता है। ऐसी दशा में श्रुतिविरोध का अणुमात्र भी अवसर नहीं रहता, जिसके कि परिहार के लिए हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता हो।

ज्यों ज्यों हम विचारधारा की तह पर पहुँचते जाते हैं, त्यों त्यों हमारा आत्मा सद्सद्वाद-लक्ष्मण-ब्रह्म-कर्म्मवाद में ही अधिकाधिक अभिनिविष्ट होता जाता है।
विश्वातीत (परात्पर), विश्वेश्वर (ईश्वर), श्रीरेश्वर (जीव)
विश्व (जगत्) ये चारों तो सद्सद्रूप हैं हीं। इनके अतिरिक्त यदि व्यष्टिदृष्टि से आप
प्रत्येक पदार्थ का अन्वेषण करने चड़ेंगे तो, उनमें भी आपको सत्-असत् का ही समन्वय
मिलेगा। सब व्यष्टियों में द्वित्ववाद का ही साक्षात्कार होगा। जिसमें 'दो' नहीं, जो
'दो' नहीं, वह पदार्थ ही नहीं। सद्सत् की समन्वित अवस्था ही पदार्थ का अवच्छेद्क है।
ज्ञानलक्ष्मण ब्रह्म, क्रियालक्ष्मण कर्म्म की समष्टिक्ष 'पद' ही अपना कुछ अर्थ रखता है। और
यही पदार्थ (पद-अर्थ) का पदार्थन्त है।

ब्रह्म-प्रजापित-इन्द्र - देवता - गन्धर्व - यक्ष - राक्षस-पिशाच-स्रृषि - मुनि-पितर-ब्राह्मण-राजा-सम्राट्-विराट्-स्वाराट्-मनुष्य-पशु-पक्षी - ओषि - वनस्पित-पर्वत-नद्-नदी-समुद्र-वन-उपवन-घर-वस्त्र-पुस्तक-लेखिनी-मसीपत्र-कुरता-टोपी-छत्ता-पगड़ी-थाली-लोटा, — कहां तक गिनावें, आपको जो भी पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं, सर्वत्र सब में ब्रह्म-कम्म का ही समन्वय है। वही ब्रह्म-कम्म व्यष्टि में है, वही समष्टि में है। (कारणात्मक) इन्हीं दोनों के लिए (गीतापेक्षया) अमृत-मृत्यु शब्द निरुद्ध हैं, जो कि निरुद्धभाव श्रुति से भी प्रमाणित है।

अमृत 'अभय' है, यही ब्रह्म है। मृत्यु ही कर्म्म है, अथवा कर्म का ही नाम मृत्यु है। कर्म्म प्रतिक्षण में बदलता ही रहता है, सदा कुर्वद्रूप ही बना रहता है। आविर्मावतिरोभाव ही इसका स्वरूपलक्षण है। क्षणमात्र के लिए भी इसकी स्वतन्त्रसत्ता नहीं है। यह सदा विनश्यद्वस्था से ही आक्रान्त रहता है, सदा मरा हुआ ही रहता है। इसी लिए तो इसे मृत्यु कहना अन्वर्थ बनता है। ठीक इसके विरुद्ध ब्रह्मतत्त्व सदा शाश्वत है। वह कभी बदलना जानता ही नहीं। तभी तो इसे अमृत कहना यथार्थ बनता है। गीता में जहाँ जहाँ अमृत-मृत्यु शब्द आए हैं, सर्वत्र उन्हें कारणात्मक ब्रह्म-कर्म्म के ही वाचक मानना चाहिए।

ब्रह्म-कर्म्म दोनों परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध होते हुए भी एक ही स्थान में, एक ही बिन्दु में समन्वित हैं, क्या यह कम आश्चर्य है—

'आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्'

—गी॰ रार९

इस आश्चर्यमय तत्त्व का जो स्वरूप बतलाया जाता है, यह भी कम आश्चर्य नहीं है। कभी उसे सत्, कभी असत्, कभी सत्-असत् दोनों, कभी दोनों हीं नहीं, सभी कथन आश्चर्यमय—

# 'आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः'।

'जब कहने वाले विद्वान ही उसे आश्चर्यमय बना कर कह रहे हैं, तो सुननेवाले उसे कैसे आश्चर्यमय न समर्मेंगे। अवश्य ही श्रोताओं के लिए भी 'ब्रह्म-कर्म्भ' चर्चा सुनना एक महा-आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है—

## 'आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति'।

पर्याप्त रूप से सुन सुना कर भी उस अचिन्त्य का चिन्तन कौन कर सका है ? उस अविज्ञेय को कौन जान सका है ? उस अनिर्वचीय का इत्थंभूत निर्वचन कौन कर सका है ?

# 'श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्'।

देखिए तो सही, कैसा आश्चर्य है। जितनी दूर में, जिस प्रदेश में, अमृत प्रतिष्ठित है, जतनी ही दूर में, जतने ही प्रदेश में मृत्यु विराजमान है। व्यावहारिक अङ्गुळी और उसमें रहनेवाळी क्रिया को दृष्टान्त बनाइए। व्यवहारतः अङ्गुळी शान्त है, अतः इसे 'अमृत' कहा जा सकता है। अङ्गुळी में रहनेवाळी "हिळना" रूप जो क्रिया है, उसे 'मृत्यु' माना जा सकता हैं। जब तक मृत्युळक्षण यह 'हिळना' क्रिया अमृतळक्षण अङ्गुळी में सोई रहती है, तब तक के ळिए उसे 'बल' कहा जाता है। कुर्वद्रूपावस्था में ( जाप्रद्वस्था में ) आकर वही 'बल' 'प्राण' कहलाने लगता है। एवं अङ्गुळी के आधार को छोड़ने की अवस्था में वही प्राण 'क्रिया' नाम से व्यवहत होने लगती है। इस प्रकार एक ही मृत्यु की सुष्प्रि, जागृति, विनिर्गित मेद से क्रमशः 'बळ-प्राण-क्रिया' ये तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं।

मृत्यु की क्रिया अवस्था के सम्बन्ध में हम आप से प्रश्न करेंगे कि, अङ्गुली के हिलते समय 'हिलना' रूप जो क्रिया हो रही है, अङ्गुली का कौनसा प्रदेश इस क्रिया का आधार है ? उत्तर में आपको यही कहना पड़ेगा कि, जिस प्रदेश में अङ्गुली है, ठीक उसी प्रदेश में क्रिया प्रतिष्ठित हैं। अङ्गुली क्रिया में है, क्रिया अङ्गुली में है। दोनों दोनों में प्रतिष्ठित हैं। दोनों हीं आधार हैं, दोनों हीं आध्य है। इसी लिए न कोई आधार है, न कोई आध्य है। क्या यह

### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

कम आश्चर्य है। क्या हम इस परिस्थिति को आश्चर्यमयी नहीं देख रहे ? कैसा विलक्षण सम्बन्ध है।

ठीक यही बात अमृत-मृत्यु के सम्बन्ध में घटित हो रही है। दोनों में कभी आधाराधेय भाव नहीं बन सकता। जहां अमृत है, वहां मृत्यु है। अमृत मृत्यु में 'ओत' (ढूबा हुआ) है, मृत्यु अमृत में 'प्रोत' (पिरोया हुआ) है। और इसी विलक्षण, एवं अनिर्वचनीय सम्बन्ध को 'अन्तरान्तरीभाव' सम्बन्ध कहा जाता है। अमृततत्त्व मृत्यु के भीतर भी है, वाहिर भी है, सब ओर न्याप्त है। साथ ही में अमृतलक्षण आत्मभाग को मृत्यु ने भी बाहिर भीतर सब ओर से ढक रक्खा है। दोनों दोनों में न्याप्त हैं। अमृत-मृत्यु के इसी विलक्षण सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

१-अन्तरं मृत्योरमृतं, मृत्यावमृतमाहितम् । मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते, मृत्योरात्मा विवस्वति ॥

-शत० १०।५।२।४।

२—तदेजित—तन्नैजित, तद्दूरे—तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य बाह्यतः॥

—ईशोपनिषत् ५।

बहुत सम्भव है, वर्त्तमान युग के पदार्थतत्त्ववादी उक्त विलक्षण सम्बन्ध को विज्ञान विरुद्ध वतलाते हुए अप्रामाणिक मानने की भूल कर बैठें। परन्तु अभी भारतीय बैदिक मर्थ्यादा से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थलक्षण की दृष्टि से इस सम्बन्ध में हमें कुल भी वक्तन्य नहीं है। यह एक स्वतन्त्र विषय है। पदार्थ का लक्षण यदि 'धामच्छद' (जगह रोकने वाला) ही माना जाता है, तब तो उक्त सम्बन्ध वास्तव में केवल कल्पना ठहरता है। क्योंकि अमृत भी एक पदार्थ है, एवं मृत्यु भी एक पदार्थ है। पदार्थ जब जगह रोकता है, तो जिस प्रदेश में एक पदार्थ बैठा है, उसमें दूसरा पदार्थ कभी नहीं बैठ सकता। फलतः 'जिस स्थान में अमृत है, उसी स्थान में मृत्यु है' इस कथन में आधुनिक विज्ञानदृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रह जाता। परन्तु जो भारतीय महर्षि 'धामच्छद' को पदार्थ का लक्षण नहीं मानते, उनकी दृष्टि में अवश्य ही अमृत-मृत्यु में अन्तरान्तरीभाव वन सकता है, बन रहा है। हमारे विज्ञानकाण्ड में पदार्थवर्ग— 'ज्ञानमय, ऋयामय, अर्थमय' मेद से तीन भागों में विभक्त है। इनमें ज्ञान और क्रिया

ये दो पदार्थ कभी धामच्छद नहीं बन सकते। ज्ञान भी जगह नहीं रोकता, किया भी जगह नहीं रोकती। तीसरा है—'अर्थ'—वर्ग। भूत-भौतिक प्रपश्च ही अर्थ है। इसकी आकाश-वायु-तेज-जल-पृथिवी ये पांच अवान्तर जातिएं मानीं गई हैं। इनमें भी आकाश और तेज दोनों अधामच्छद हैं। धामच्छद हैं केवल वायु-जल-पृथिवी, ये तीन विवर्त्त। इधर हमारा अमृततत्त्व ज्ञानमय, एवं मृत्युतत्त्व क्रियामय बनता हुआ सर्वथा ही धामच्छद मर्य्यादा से बाहिर है। ऐसी दशा में अमृत-मृत्यु के विलक्षण सम्बन्ध में तो कोई आपत्ति उठाई ही नहीं जा सकती ।

अब यह सर्वात्मना सिद्ध हो चुका है कि, विरुद्ध मावद्वयमूर्त्ति कार्य्य रूपा सृष्टि के मूलकारण भी दो ही हैं। एवं वे दोनों गीता-परिभाषा के अनुसार 'अमृत-मृत्यु' 'ब्रह्म-कर्मा' इन उपाधियों से विभूषित हैं। पाठकों को स्मरण होगा कि, गीता-सिद्धान्त का विवेचन आरम्भ करते हुए हमने इस कारण ब्रह्म की विश्वातीत—'प्रात्पर', विश्वनियन्ता—'ईश्वर', शरीरसञ्चालक—'जीव', ईश्वरायतनरूप— 'विश्व', ये चार संस्थाएँ बतलाई थीं, और साथ ही में यह भी स्पष्ट किया था कि, एक ही ('ब्रह्म-कर्मा' मय) ब्रह्म चार संस्थाओं में विभक्त होकर विभिन्न नाम-रूपों में परिणत हो गया है। प्रसङ्गागत उन विभिन्न एवं नियत नामों का भी विचार कर लेना आवश्यक होगा।

इसी सम्बन्ध में यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि, जिस प्रकार 'विश्वातीत' ब्रह्म 'परात्पर' कहलाता है, गीतापरिभाषानुसार ईश्वर-जीव-जगत् तीनों क्रमशः 'अन्यय-अक्षर-क्षर' नामों से न्यवहृत हुए हैं। जैसा कि—'बिमर्त्यन्यय ईश्वरः' (गी० १६।१७।) 'प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूताम्' (गी० ७६।) 'श्वरः सर्वाणि भूतानि' (गी० १६।१६।) इत्यादि गीतावचनों से स्पष्ट है। यद्यपि तीनों हीं संस्थाओं में (प्रत्येक में) अन्यय (ज्ञान), अक्षर (क्रिया), क्षर (अर्थ) मूर्ति, त्रिब्रह्म-त्रिकम्मलक्षण आत्मप्रजापित की सत्ता है। तथापि प्रधानता-अप्रधानता की अपेक्षा से ही 'अक्षर-क्षरगर्भित अन्ययप्रधान ईश्वर' को 'अन्यय' नाम से, 'अन्यय-क्षरगर्भित अन्यय-क्षरगर्भित अन्यय-क्षरगर्भित क्षरप्रधान विश्व' को 'अर्थर नाम से, एवं 'अन्यय-अक्षरगर्भित क्षरप्रधान विश्व' को 'श्वर' नाम से न्यवहृत कर दिया गया है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जायगा।

१ इस विषय का विशेष विवेचन 'हमारी पदार्थविद्या' नाम के निवन्ध में देखना चाहिए।

## वहा-कर्मपरीक्षा

परात्परसंस्था का ब्रह्मपदार्थ 'रस' नाम से, कर्म्मपदार्थ 'वल' नाम से व्यवहृत होगा। 'रस-बल' शब्द केवल परात्परब्रह्म के लिए ही नियत रहेंगे। अव्ययसंस्था का ब्रह्मपदार्थ 'अमृत' नाम से, कर्म्मपदार्थ मृत्यु' नाम से व्यवहृत होगा। 'अमृत-मृत्यु' शब्द अव्ययब्रह्म (ईश्वर) के लिए ही नियत रहेंगे। अक्षरसंस्था का ब्रह्मपदार्थ 'विद्या' नाम से, कर्म्मपदार्थ 'अविद्या' नाम से व्यवहृत होगा। 'विद्या-अविद्या' शब्द अक्षरब्रह्म (जीव) के लिए ही नियत रहेंगे। एवं क्षरसंस्था का ब्रह्मपदार्थ 'सम्भूति' नाम से, कर्म्मपदार्थ 'विनाश' नाम से व्यवहृत होगा। 'सम्भूति-विनाश' शब्द क्षरब्रह्म (जगत्) के लिए ही नियत रहेंगे।

उक्त नियत नामों के अतिरिक्त विशेष दशाओं में 'आभू-अभ्व'— 'ज्योति-तम'— 'अनिरुक्त-निरुक्त'— 'विद्या-वीर्य'— 'ब्रह्म-क्रम्म'— 'सत्-असत्' इन ई ओं युग्मनामों का चारों संस्थाओं के साथ सम्बन्ध माना जा सकेगा, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

# नियतभावप्रदर्शनपरिलेख:---

| १—रसः (आमृ—ज्योतिः—अनिख्क्तं—विद्या—ब्रह्म—सत् )          | 9                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| २—बलम् (अभ्वं—तमः — निरुक्तं — वीर्व्यं—कर्म्म असत्       | परात्परः (विश्वातीतः) |
| १—अमृतम् ( आभू - ज्योतिः अनिरुक्तं विद्या ब्रह्म सत् )    | २                     |
| २-मृत्युः (अभ्वं-तमः - निरुक्तं - वीर्यं-कर्म असत्        | अन्ययः ( ईश्वरः )     |
| १—विद्या (आमू—ज्योतिः—अनिरुक्तं—विद्या—ब्रह्म—सत् )       | 3                     |
| २—अविद्या (अभवं — तमः — निरुक्तं — वीर्व्यं — कर्म — असत् | अक्षरः (जीव)          |
| १—सम्मूतिः ( आमू ज्योतिः अनिरुक्तं — विद्या — महा — सत्   | 8                     |
| २-विनाशः (अभवं तमः - निरुक्तं - वीर्यं - कर्मा असत्       | क्षरः (जगत्)          |

उक्त चारों ब्रह्म-कर्म्मसंस्थाओं में परात्पर नाम की पहली ब्रह्म-कर्म्मसंस्था तो सर्वथा वेदश्रतिपादित— अनिर्वचनीय है। अतएव श्रुति ने इसके सम्बन्ध में जो भी कुछ कहा त्रिव्रह्म संस्था है, अनिर्वचनीय-सा, अचिन्त्य-सा, अविज्ञेय-सा ही कहा है, जैसा कि पूर्व के श्रुतिसमन्वय प्रकरण में बतलाया जा चुका है। अब निरूपणीयकोटि में ईश्वर-

जीव-जगत्' लक्षण अन्यय-अक्षर-क्षर नाम की तीन संस्थाएं शेष रहतीं हैं। तीनों के निरूपण से ही 'ब्रह्म-कर्म्म' पदार्थ का सर्वात्मना निरूपण चरितार्थ होता है। कहना न होगा कि, वेद और तदनुगामिनी गीता दोनों में इन तीनों ही सोपाधिक ब्रह्म-कर्म्म संस्थाओं का विस्पष्ट निरूपण हुआ है। दोनों की निरूपण शैली में केवल मेद यही है कि, वेद (सहिता-भाग, विशेषतः उपनिषद् भाग) ने जहां संक्षिप्त भाषा में इन का दिग्दर्शन कराया है, वहां गीता ने विस्तार से तीनों का प्रतिपादन किया है। पहिले वेद प्रतिपादित संस्थाओं की ही मीमौसा कीजिए। अभीतक हमने पूर्व में—

# 'अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्'

इत्यादि रूप से केवल अन्ययसंस्था का ही दिग्दर्शन कराया है। परन्तु अब प्रकरणसङ्गति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि, तीनों का क्रमबद्ध दिग्दर्शन कराया जाय। तीनों में से सर्वप्रथम अन्ययब्रह्म के समर्थक कुछ एक वचनों पर ही दृष्टि डालिए—

9-अमृत-मृत्युलक्षण अव्यय- (१)-यदेवेह तदसुत्र यदसुत्र तदन्विह।

बहा के समर्थक वचन
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेवपश्यति।।

"जो यहाँ है, सो वहाँ है। एवं जो वहाँ है, सो यहाँ है। वह मनुष्य मृत्यु के साथ (मृत्यु को आगे कर) मृत्युभाव को ही प्राप्त होता है, जो कि यहाँ (इसमें और उसमें) मेद- दृष्टि रखता है"। इस संसार में एकत्त्वनिबन्धन अनेकत्त्व का साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी को दर्शनभाषा में 'सामान्य-विशेषभाव' कहा गया है। सामान्यदृष्टि का एकत्त्वमूला जाति से सम्बन्ध है, एवं विशेषभाव का अनेकत्त्वनिबन्धना व्यक्ति से सम्बन्ध है। एकत्त्वलक्षण सामान्यभाव अमृतनिबन्धन है, एवं अनेकत्त्वलक्षण विशेषभाव मृत्युनिबन्धन है। इस प्रकार सामान्य और विशेषभावों के द्वारा हम अव्यय ब्रह्म के अमृत-मृत्युलक्षण ब्रह्म-कर्म दोनों पर्वों के दर्शन कर रहे हैं।

पदार्थों में सामान्यरूप से रहनेवाला 'पदार्थत्त्व' सब पदार्थों के लिए समान है, अभिन्न है। पदार्थत्वेन सब सदार्थ एक रूप हैं, और इस सामान्यधर्म में नानात्त्व का प्रवेश नहीं है। यही सामान्यदृष्टि अमृतदृष्टि कहलाएगी। इसी को अन्यय ब्रह्म का 'अमृत' भाग माना जायगा। यदि पदार्थों में जड़पदार्थ, चेतनपदार्थ ये दो मेद कर दिए जाते हैं तो, उस सामान्य मेदशून्य पदार्थ के जड़त्व-चेतनत्व ये दो मेद हो जाते हैं। जड़त्वेन और चेतनत्वेन

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

सामान्य अमृतलक्षण वही पदार्थ नानाभावलक्षण मृत्युक्ष में परिणत हो रहा है। आगे जाकर जड़त्व जहां यचयावत् जड़पदार्थों का अमृतलक्षण सामान्य धर्म है, वहां पाषाणत्व, घटत्त्व, मठत्त्व, पटत्त्व आदि मृत्युलक्षण विशेष धर्म हैं। इसी तरह चेतनत्त्व जहां यचयावत् चेतनपदार्थों का अमृतलक्षण सामान्यधर्म है, वहां मनुष्यत्त्व, पशुत्त्व, कृमित्त्व, कीटत्त्वादि मृत्युलक्षण विशेषधर्म हैं। पाषाणत्त्व, घटत्त्वादि यचयावत् पाषाण-घटादि के लिए जहां सामान्य है, वहां पर्वतत्व, लोष्टत्त्व, शरावत्त्व, जलात्त्व आदि विशेषधर्म हैं। मनुष्यत्त्व, पशुत्त्वादि जहां मनुष्यमात्र, पशुमात्रादि के लिए सामान्यधर्म हैं, वहां ब्राह्मणत्त्व, क्षत्रियत्त्व, अश्वत्त्व, गोत्त्वादि विशेष धर्म हैं।

मनुश्यत्त्व मनुष्यमात्र के छिए सामान्यधर्म्म हैं, तो रामछाछत्त्व, यज्ञद्त्तत्त्व, देवीद्तत्त्त्व आदि विशेष धर्म्म हैं। देवदत्तत्त्व सामान्यधर्म्म हैं, तो कर्णत्त्व, चक्षुत्त्व, श्रोत्रत्त्वादि विशेष धर्म्म हैं। इस प्रकार परस्पर की अपेक्षा से विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ सामान्य-विशेष दोनों भावों से नित्ययुक्त रहते हैं। दार्शनिक छोग एक ऐसा सामान्य (महासामान्य, अन्तिम-सामान्य) माना करते हैं, जो कि कभी विशेष नहीं बना करता, जो कि 'महतो-महीयान'—'परमसामान्य'—'सत्तासामान्य' आदि नामों से प्रसिद्ध है। एवं एक ऐसा विशेष मानते हैं, जो कभी सामान्य नहीं बनता, जो कि 'अणोरणीयान'—'परमविशेष'—'सत्ताविशेष' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन्हीं दार्शनिकों का यह भी कहना है कि, परमसामान्य केवल परम-सामान्य ही है, परमविशेष केवल परमविशेष ही है। परन्तु दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित यच्च-यावत् पदार्थ अपेक्षया सामान्य भी हैं, विशेष भी हैं।

दार्शनिकों के उक्त सिद्धान्त का समर्थन इस िछए किया जा सकता है कि, इस युक्ति से सामान्य-विशेषभाव का सरलता से बोध हो जाता है। परन्तु पारमार्थिकी वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन करने पर तो हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि, जिसे केवल परम-सामान्य कहा जाता है, वही परमविशेष भी है, एवं जिसे केवल परमविशेष कहा जाता है, वही परमसामान्य भी है। वही तत्त्व अपने सामान्य अमृतभाव से परमसामान्य बना हुआ है, वही तत्त्व अपने विशेष मृत्युभाव से परमविशेष बना हुआ है, एवं वही अपने आपे- क्षिक सामान्य-विशेषलक्षण अमृत-मृत्युभावों से सामान्य-विशेषोभयमूर्त्त बना हुआ है। तभी तो उसके सम्बन्ध में—

'अणोरणीयान् महतोमहीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्' कहना चरितार्थ होता है।

प्रकृत में वक्तन्यांश यही है कि, चर-अंचरपदार्थों में सापेक्षभाव से प्रतिष्ठित सामान्यभाव एकत्त्व का प्रयोजक बनता हुआ अमृतलक्षण ब्रह्म है, एवं विशेषभाव अनेकत्त्व का प्रयोजक बनता हुआ मृत्युलक्षण कर्म्म है। दोनों ही भाव प्रत्यक्षदृष्टि, किंवा प्रत्यक्षानुभूत हैं। इस रूप से हम अमृत-मृत्युलक्षण अन्यय ब्रह्म के, दूसरे शन्दों में ईश्वर के साक्षात् दर्शन कर रहे हैं।

# २ - प्रतिबोध विदितं मतममृतत्त्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्य्यं विद्यया विन्दतेऽमृतस्।।

"(पूर्वोक्त सामान्य-विशेषनिबन्ध, अमृत-मृत्युभावों के द्वारा) प्रत्येक बोध में, प्रत्येक ज्ञान में वह (अव्ययब्रह्म) प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से अवलोकन करने पर अमृतत्त्व प्राप्त हो जाता है। अमृतात्मा के द्वारा, दूसरे शब्दों में अमृत-मृत्यु रूप आत्मा के अमृतभाग द्वारा वीर्घ्यरूप मृत्युभाव मिल जाता है (मृत्युतत्त्व का सम्यक् बोध हो जाता है), एवं विश्व के द्वारा अमृत-तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है।

२-विद्या-अविद्यालक्षणअक्षर- (१)—अन्धं तमः प्रतिशन्ति येऽविद्याग्रुपासते ।

प्रदाके समर्थक वचन—

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्ययां रताः ॥

(२)—अन्यदेवादुर्विद्यया, अन्यदाहुरविद्यया ।

इति ग्रुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ॥

(३)—विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्च्या विद्ययाऽमृतमञ्जुते॥

"जो मनुष्य केवल अविद्या की उपासना करते हैं, वे तो घोर अन्धकार में प्रवेश करते ही हैं। परन्तु इनसे भी अधिक घोर अन्धकार में वे मनुष्य हैं, जो कि केवल विद्या में ही रत (आसक्त) हैं" (१)। उसे (अक्षरब्रह्म को) विद्या से भी पृथक् ही कहते हैं, एवं अविद्या से भी पृथक् ही कहते हैं। जिन विद्वानों ने हमें उस तत्त्व का स्वरूप बतलाया है, उन धीरों से परम्परया इम यही सुनते आ रहे हैं—(कि वह विद्या, अविद्या दोनों से अन्य हैं, अर्थात दोनों हैं)—(२)। जो विद्वान् विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ समन्वित देखता

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

है, वही अविद्या से मृत्यु का तरण कर विद्या से अमृतत्त्व प्राप्त कर छेता है—(अक्षर के अविद्याभाग से तो तत्-सजातीय अव्यय के मृत्युभाग पर उसका अधिकार हो जाता है, एवं अक्षर के विद्याभाग से तत्सजातीय अव्यय के अमृतभाग पर उसका अधिकार हो जाता है, यही तात्पर्य्य है)(३)।"

विद्या एवं अविद्या के समन्वय से ही पूर्ण आत्मा के पूर्णभाव का विकास होता है। अक्षर ब्रह्म ही अन्यय ब्रह्म प्राप्ति का प्रधान द्वार है। ऐसी दशा में यदि अक्षर ब्रह्म की पूर्णरूप से उपासना न की जायगी, दूसरे शब्दों में अक्षरब्रह्म के विद्या-अविद्या दोनों रूपों का जब तक आश्रय न िद्या जायगा, तबतक न तो इसी का पूर्ण विकास होगा, एवं न पूर्णश्वर अन्यय की पूर्णता ही विकसित होगी। ऐसी दशा में दोनों का आश्रय छेना आवश्यक हो जाता है। जो न्यक्ति केवछ अविद्या के (विशुद्ध कर्म्म के) उपासक हैं, वे तो अन्धकार में हैं हीं, परन्तु जो न्यक्ति केवछ विद्या (ज्ञान) में रत हैं, उनका और भी अधिक पतन होता है। इम देखते हैं कि, अविद्यात्मक कर्म्म के अनुयायी छौकिक मनुष्य कम से कम भौतिक सम्पत्ति से तो विद्यत नहीं रहते। परन्तु विशुद्ध ज्ञानवादी तो न इधर के ही रहते, न उधर के ही रहते। 'अन्धं तम: प्रविश्वन्ति' यह पहिछा मन्त्र इसी रहस्य का स्पष्टीकरण कर रहा है।

तत्त्व यह निकला कि, केवल विद्या का अनुगमन भी व्यर्थ, एवं केवल अविद्या का अनुगमन भी व्यर्थ। क्योंकि वह (अक्षरब्रह्म) विद्या-अविद्या दोनों से पृथक है। न वह विद्या-मात्र है, न अविद्यामात्र। है वह उभय रूप। क्योंकि तत्त्वद्रष्टा विद्वानों की इस सम्बन्ध में यही सम्मति है। और 'अन्यदेवाहुर्विद्यया०' यह दूसरा मन्त्र इसी सम्मति का स्पष्टीकरण कर रहा है।

ईश्वर का जहां अव्ययसंस्था से सम्बन्ध है, वहां जीव का अक्षरसंस्था के साथ ही प्रधान सम्बन्ध है. जैसाकि पूर्व में बतलाया जा चुका है। अक्षरब्रह्मात्मक जीवात्मा वास्तव में विद्या-अविद्यात्मक ही है। विद्या-अविद्यात्मक जीवात्मा का यही परमपुरुषार्थ है कि, यह अपने विद्या-अविद्या भागों से (ज्ञान-कर्म से) उस उपास्य, अमृत-मृत्युलक्षण अव्ययेश्वर के साथ समवलयभाव को प्राप्त हो जाय। 'विद्यां चाविद्यां च०' इस तीसरे मन्त्र ने जीवात्मा के इसी परमपुरुषार्थ प्राप्ति के उपाय का स्पष्टीकरण किया है।

यह अपने अविद्या (कर्मा ) भाग से अन्यय के मृत्युभाग को वश में करता हुआ, विद्या (ज्ञान ) भाग से उसके अमृततत्त्व को प्राप्त कर कृतकृत्य बन जाता है। जीवाक्ष्रसम्बन्धी

90

विद्या-अविद्याभाव ही ईश्वराव्यय सम्बन्धी अमृत-मृत्युभाव प्राप्ति के कारण हैं, यही निष्कर्ष है। सचमुच अव्ययात्मा की प्राप्ति के छिए प्रत्येक दशा में विद्या-अविद्या के समन्वय का ही अनुगमन अपेक्षित है। अविद्या कर्म्मसूचिका है। इधर बिना कर्म्म के कभी नैष्कर्म्य सम्पत्ति मिल नहीं सकती। साथ ही केवल विद्या (ज्ञान) के पारायण से भी तब तक कुछ नहीं बनता, जब तक कि उसे कर्म्म का अनुगामी न बना दिया जाय। ईश्वर के कर्म्मरूप आधे भाग की निन्दा करनेवाले (कर्म्मजाल को अनुपयुक्त एवं मिथ्या बतलानेवाले) भी आत्मबोध से विद्यत हैं, एवं ज्ञानक्ष्य आधे भाग की उपेक्षा करनेवाले विशुद्ध कर्म्मवादी नास्तिक भी सदा श्रून्यं-शून्यं — 'दुःखं-दुःखं' पुरस्कार के ही पात्र बने रहते हैं। श्रौती उपनिषत् के इसी अर्थ का अनुगमन करती हुई स्मान्तीं उपनिषत् कहती है—

न कर्म्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽइनुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समिध गच्छति॥

—गीता।

३-सम्भूति-विनाशलक्षणक्षर-ब्रह्म के समर्थक वचन-

- (१) अन्धं तमः प्रविश्वन्ति येऽसम्भूतिम्रुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥
- (२) अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्। इति ग्रुश्रुम धीराणां येन् स्तद्विचचक्षिरे॥
- (३) सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमञ्जते।।

क्षर प्रधान भौतिक विश्व में 'सम्भूति' और 'विनाश' रूप से ही हम सदसङ्क्षण-क्षरब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं। भौतिक पदार्थ के आविर्भाव ( उदय ) का सम्भूति से सम्बन्ध

<sup>9</sup> इन तीनों मन्त्रों का अर्थ अक्षरब्रह्मसमर्थक पूर्वीपात्त तीनों औपनिषद मन्त्रों से मिल रहा है। केवल विद्या-अविद्या के स्थान में 'सम्भूति-विनाश' को सम्बन्ध कर छेना चाहिए।

## ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

है, एवं तिरोभाव (अस्त) का विनाश से सम्बन्ध है। जब सत्तारस (प्रन्थिरूप से) बल की आश्रयभूमि बन जाता है, तो वही वल्लसंघात 'सम्भूति' रूप में परिणत हो जाता है। वही बल्लसंघात प्रन्थिबन्धनरूप सत्ताश्रय से विश्वत होता हुआ, सत्ता के साथ केवल सहचरभाव से रहने की दशा में 'विनाश' का अनुगामी बन जाता है। दूसरे शब्दों में यों समिमए कि, वल्लसंघात का सत्तारस को अपने गर्भ में ले लेना ही उसकी सम्भूति है, एवं बल्लसंघात का सत्तारस के गर्भ में विलीन हो जाना ही उसका विनाश है। सम्भूति की दशा में सत्तागर्भित बल का साम्राज्य है, विनाश की दशा में बल्लगर्भिता सत्ता का वैभव है, यही तात्पर्थ्य है। इस प्रकार श्वरब्रह्म में भी हम सल्लक्षण ब्रह्मरूप सम्भूतिभाव, एवं असल्लक्षण कर्मारूप विनाश-भाव दोनों का साक्षात्कार कर रहे हैं।

श्रुत्युक्त 'विनाश' शब्द श्रमणकाचार्य अभिमत 'शून्यवाद' नहीं है। श्रमणक तो असत् का अर्थ अभाव मानते हैं, जैसा कि पूर्व में आटोप के साथ बतलाया जा चुका है। हमारा यह असत् तो बल नामक तत्त्वविशेष है। ऐसी दशा में विनाश का केवल 'तिरोभाव' ही अर्थ होता है। विनाश शब्द अभाव का सूचक नहीं है। अपितु लयावस्था का ही द्योतक है। कहीं शून्यवादी 'विनाश' शब्द से स्वार्थ-सिद्धि न कर बैठे, इसी लिए आरम्भ में हीं श्रुति ने—'येऽसम्भूतिग्रुपासते' कह दिया है। इसी लिए पुराणाचार्य्य इस अवस्था को 'प्रलय' शब्द से व्यवहृत किया करते हैं। बलसंघात-रूप पदार्थों का अभावलक्षण नाश नहीं होता, अपितु लयलक्षण विनाश होता है। सत्तारस में लीन हो जाना ही प्रकृत विनाश शब्द से अभिप्रेत है।

यद्यपि गीताशास्त्र के त्रिब्रह्म प्रकरण में केवल 'अन्ययब्रह्म' का ही प्रधान रूप से निरूपण हुआ है, जैसा कि पूर्व के 'त्रिब्रह्म-त्रिकर्म्म' प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। एवं इसी दृष्टि से यद्यपि गीताशास्त्र प्रधान रूप से 'अन्यय-शास्त्र' ही कहलाया भी है। तथापि अन्ययब्रह्म से नित्य युक्त रहने वाली अक्षरब्रह्मसंस्था, एवं क्षरब्रह्मसंस्था (जीवसंस्था एवं जगत्संस्था) का भी चूंकि गौण-रूप से गीता में निरूपण हुआ है। अतएव गीता को भी वेदशास्त्र की तरह त्रिब्रह्मप्रति-पादिका कह सकते हैं। स्वयं गीताभाष्य में इन तीनों संस्थाओं का यत्रतत्र विस्तार से निरूपण होनेवाला है। अतः यहाँ प्रकरणसङ्गति के लिए केवल कुछ एक वचन उद्धृत कर देना ही पर्य्याप्त होगा।

९ — अमृत-मृत्युलक्षण अव्ययनद्वा के समर्थक बचन—

- (१)—उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिमर्त्यन्यय ईश्वरः॥ —गी० १५१९॥
- (२)—गतिर्भर्ता प्रश्वः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयं स्थानं निधानं बीजमञ्ययम्।। —गी॰ ९।१८।
- (३)—अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीक्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ —गी॰ ४।६।
- (४)—अन्यक्तं न्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः।
  परं भावमजानन्तो ममान्ययमजुत्तमम्।।
  —गी॰ ण२४।
- (५)—अविनाशि तु ति द्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमन्ययस्यास्य न किञ्चत् कर्त्तुमहिसि॥ — गी॰ २११७।

निया-अविद्यालक्षणअक्षरब्रह्म के समर्थकवचन—

- (१)—अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ॥
  —गी॰ ८।२१।
- (२)—अन्यक्ताद् न्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके ।। —गी॰ ८।१८।
- (३)—दैवी ह्य पा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
  मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।।
  —गी॰ ११११

## ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

(४)—सर्वभूतानि कौन्तेय ! प्रकृतिं यान्तिं मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यम् ॥

—गी॰ ९।७।

(४)—प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामिमं कृत्स्नमवशः प्रकृतेर्वशात्॥

—गी॰ ९।८।

३—सम्भूति-विनाशलक्षण क्षरब्रह्म के समर्थक वचन— (१)—भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।

—गी॰ ७।४।

(२)—अधिभूतं क्षरो भावः।

—गी॰ ८।४।

(३)—क्षरः सर्वाणि भूतानि ।

—गी॰ १५।१६।

(४)—प्रकृत्येव च कम्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥

—गी॰ १३।२९।

(४)—तत् क्षेत्रं यच यादक् च यद्विकारि यतश्च यत्। स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु॥

—गी॰ १३।३।

पूर्व में द्वैतवाद का बड़े अभिनिवेश के साथ समर्थन किया गया था, और उसी प्रसङ्ग में यह भी कहा गया था कि, जब सम्पूर्ण उपनिषत्, तद्नुगामी वेदान्त-दर्शन, तत्सम गीताशास्त्र, सभी प्रामाणिक शास्त्र जब एकस्वर से अद्वैतवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो इन सब के विपरीत द्वैतवाद का पक्ष उठाना भी जब अपराध है तो, उसका समर्थन अवश्य ही मत्तप्रलाप है। ब्रह्म-कर्म्भ इन दो तत्त्वों को मानते हुए सद्वादमूलक 'अद्वैतवाद' (ब्रह्मवाद) का समर्थन किसी भी दृष्ट से सम्भव नहीं है।

आज भारतवर्ष की विद्वन्मण्डली में अधिकांश में इसी सम्भावना को आगे करते हुए कर्ममार्ग के उच्छेद का समर्थन किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है एकमात्र ब्रह्मवाद, ज्ञानवाद, जिसका कि पूर्व के 'विद्वानों की वादचतुष्टयी' नामक प्रकरण के 'विद्वानोंका सद्वाद' नामक अवान्तर प्रकरण में स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में इसी सम्बन्ध में हमें कुछ विचार करना है। यह तो ध्रुव सत्य है कि, भगवान् रामानुजाचार्य का 'विशिष्टाद्वेतवाद' (ईश्वर-जीव-जगत्-छक्षण त्रित्ववाद), भगवान् वाच् वछभाचार्य्य का 'ग्रुद्धाद्वेतवाद', भगवान् निम्बार्क-माध्वादि आचार्यों का 'द्वेताद्वेत,' 'द्वेतादि'वाद ये सभी वाद् प्रायोवाद हैं। जिस प्रकार विश्वसृष्टि के गर्भ में विभिन्न कार्य्य-कारणवादों की दृष्टि से साध्यों के दस वादों की प्रामाणिकता तथा उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं है, इसी प्रकार विश्वसृष्टि की दृष्टि से उक्त परमभागवत आचार्यों के विशिष्टाद्वेत-वादादि की भी प्रामाणिकता तथा उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। विभिन्न दृष्टिकोणों से सभी वादों का समर्थन किया जा सकता है। यही कारण है कि, तसिद्वशेष परिस्थितियों में धर्माग्छानि के उपशम के छिए अवतीर्ण भगवदंशावतार भगवद्रा-मानुजादि तत्तदाचार्यों ने तत्तिद्वशेषदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाछे तत्तिद्वशेष कार्य्यकारणभावों को छक्ष्य में रखते हुए तत्तत् सम्प्रदाएं प्रतिष्ठित कीं, एवं सनातनधिम्मयों ने सभी को वेदमूछक मानते हुए सभी की प्रामाणिकता, एवं उपादेयता स्वीकार की। अवश्य ही श्रुति के कुछ एक ऐसे वचन उद्धत किए जा सकते हैं, जिन से उक्त सभी वादों का समर्थन हो रहा है। तत्तदा-र्शनिकप्रन्थों में तत्तत् प्रमाणों का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है, अतः यहां उनको उद्धत करना अपस्तुत होगा।

इस सम्बन्ध में हमें वक्तव्य केवल यही है कि, भारतवर्ष में सनातनधर्म से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी सम्प्रदाएं हैं, जितनें भी मत हैं, जितनें भी विभिन्न पथ हैं, अधिकारी वर्ग की योग्यता के अनुसार 'सोपानपरम्परा' न्याय से वे सभी सुन्यवस्थित हैं। जो जिस सम्प्रदाय का अनुगामी है, उसे अनुन्यभाव से उसी का पक्षपाती रहना चाहिए, परन्तु इतर सम्प्रदायों का खण्डन न करते हुए। अवश्य ही सम्प्रदायवाद तत्तत्समयविशेष की दृष्टि से आत्यन्तिक रूप से उपादेय बनते हुए आदरणीय ही कहे जायंगे। यह सब कुछ ठीक है। परन्तु वेदशास्त्र में एक दृष्टि ऐसी भी है, जिसका चरमकारणतावाद से सम्बन्ध है। विश्व के भीतर आप सभी वादों का समन्वय कर सकते हैं। परन्तु समष्टि रूप से विश्व की कारणता

## ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

का विचार उपस्थित होने पर हमें 'अद्वेतवाद' की ही शरण में जाना पड़ता है, एवं उसी को 'सिद्धान्तवाद' मानने के छिए विवश होना पड़ता है।

श्रुति-( उपनिषत् ) स्मृति-( गीता )-द्र्यन ( वेतान्तसूत्र ) की समष्टिरूपा 'प्रस्थानत्रयी' का अन्तिम छक्ष्य अद्वैततत्व ही माना जायगा, एवं इसी अद्वैतवाद का हमें पूर्वप्रदर्शित क्रमानुसार 'द्वैतवाद' रूप से समर्थन करना पढ़ेगा। मानेंगे—अद्वैतवाद, समर्थन करेंगे द्वैतवाद का। मानेंगे, द्वैतवाद, समर्थन करेंगे अद्वैतवाद का। मानेंगे ब्रह्मवाद, समर्थन करेंगे ब्रह्मवाद का। मानेंगे ब्रह्मवाद, समर्थन करेंगे ब्रह्मवाद का। मानेंगे ब्रह्मवाद, समर्थन करेंगे ब्रह्मवाद का। दोनों विरूद्ध भावों का समन्वय कैसे होगा ? दूसरे शब्दों में अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को सिद्धान्त-पक्ष कैसे माना जायगा ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए ही संक्षेप से अद्वैतवाद का स्वरूप पाठकों के सम्मुख रक्खा जाता है।

रस-बल्लक्षण परात्परब्रह्म, अमृत-मृत्युलक्षण अन्ययब्रह्म, विद्या-अविद्यालक्षण अक्षरब्रह्म, सम्भूति-विनाशलक्षण क्षरब्रह्म, इन कुल एक प्रधान विवत्तों के पूर्वोक्त स्पष्टीकरण से, साथ ही में उनके रस-बलादि दो दो भावों के प्रदर्शन से सहसा यह भान हो पड़ता है कि, मानो हम द्वैतवाद को ही सिद्धान्तवाद बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को निर्म्मूल बनाने के लिए हम प्रधान रूप से 'अस्ति-भाति' इन दो शब्दों को ही आगे करते हुए अद्वैतवाद की परीक्षा आरम्भ करते हैं

सब से पहिले तो यही विचार करना चाहिए कि यह 'भेद' कितने भागों में विभक्त है, जिस के कि द्वारा हमें अभेद में भी भेद की भ्रान्ति हो जाया करती है। विद्वानों नें सजातीयभेद, विजातीयभेद, स्वगतभेद रूप से भेदवाद को तीन भागों में विभक्त माना है। बटबृक्ष और पिप्पलबृक्ष में अवश्य ही कुछ ऐसा भेद है, जिस से बट पिप्पल नहीं कहलाता, पिप्पल बट नहीं कहलाता। बट एक अन्य जाति का बृक्ष है, पिप्पल भिन्न ही जाति से सम्बन्ध रखता है। इसी जातिभेद को 'विजातीयभेद' कहा जायगा। हालांकि वृक्षत्वेन दोनों बृक्ष बृक्ष होने से सजातीयभेद के भी अन्तर्गत माने जा सकते हैं, परन्तु बटत्व-पिप्पलत्वेन दोनों का भेद विजातीयभेद हो माना जायगा। पिप्पल एवं बट के जितने भी वृक्ष हैं, उन में परस्पर में भी अवश्य ही कोई ऐसा भेद है, जिससे 'यह पिप्पल, और वह पिप्पल' इत्या-कारक पृथक पृथक ज्ञान होता है। जातित्वेन समान (अभिन्न) रहने पर भी व्यक्तित्वेन सब पिप्पल बृक्ष परस्पर में भिन्न हैं। इसी व्यक्तिमेद को (समानजातीयतानुबन्धी भेद को)

'सजातीयमेद' कहा जायगा। अब केवल एक ही पिप्पल वृक्ष का विचार कीजिए। पत्र, शाखा, प्रशाखा, फल, स्थूण, जड़ें आदि अनेक अवयवों के सम्मिलन से पिप्पल का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। एक ही पिप्पल वृक्ष में पत्रादि रूप अनेक भिन्न भिन्न अवयवों का समावेश है। यह अवयवभेद इस वृक्ष का अपना अपने में हीं रहने वाला भेद है, अतएव इसे 'स्वगतभेद' कहा जायगा।

मनुष्यों एवं पशुओं का पारस्परिक भेद जातिभेदमूलक 'विजातीयभेद' है। मनुष्यों मनुष्यों का पारस्परिक भेद व्यक्तिभेदमूलक 'सजातीयभेद' है। एवं मनुष्य के शरीर से सम्बध रखने वाला इस्त कर्ण-नासिका-उदर-पाद-अङ्गुली-नख-केश-लोम आदि का पारस्परिक भेद अव-यवमेदमूलक 'स्वगतभेद' है। इस प्रकार जाति, व्यक्ति, अवयव इन तीन भेदभावों को क्रमशः आधार बना कर विजातीय, सजातीय, स्वगत इन तीन भेदों का (विश्वसृष्टि में) आविर्भाव हुआ है। तीन से अतिरिक्त और कोई चौथा भेद नहीं रहता।

रस-बल्रमूर्ति, सदसल्लक्षण, ब्रह्म-कर्मात्मक 'ब्रह्म' पदार्थ चूंकि उक्त तीनों ही भेदों से बाहिर है, अतएव उसे 'अद्भय-अभिन्न-अविभक्त-अद्भैतमूर्ति' आदि नामों से व्यवहृत करना सर्वथा न्यायसङ्गत बन जाता है। जिस प्रकार एक जङ्गल में सैंकड़ों हजारों तरह के भिन्न भिन्न वृक्ष पुष्पित पहावित रहते हैं, एवं जिन वृक्षों की लकड़ियां काटकाट कर विविध प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाता है, एवमेव ब्रह्मरूप जङ्गल में पुष्पित पहावित रहने वाले ब्रह्मरूप वृक्षों से ब्रह्मरूप लक्ष्मल लक्ष्मल के भवनों का निर्माण हुआ है। जङ्गल दूसरी चीज है, वृक्ष दूसरी चीज है, वृक्षों की (त्रेलोक्यों का) निर्माण हुआ है। जङ्गल दूसरी चीज है, वृक्ष दूसरी चीज है, वृक्षों की जातियां, अवयव सब भिन्न भिन्न हैं, इन से बनने वाले प्रासादों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। क्या ब्रह्म द्वारा होने वाली सृष्टिनिर्माणप्रक्रिया में भी ऐसा ही भेदभाव है १ क्या जङ्गल स्थानीय ब्रह्म दूसरा है १ क्या वृक्षादि स्थानीय ब्रह्म भिन्न भिन्न हैं १ इसी आशङ्का का वृक्षच्छान्त से ही बड़ी ही प्राक्षलभाषा में उत्तर देते हुए वेदमहर्षि कहते हैं —

ब्रह्म वनं, ब्रह्म स वृक्ष आसीत्—
यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।
मनीषिणो मनसा विब्रवीमि वो—
ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ॥
—तै॰ ब्रा॰ २।८।९।६०

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

"जंगल, वृक्ष, काष्ठ, भवन आदि सब कुछ वही है" श्रुति का यही तात्पर्यार्थ है। अपने इसी तात्पर्य से श्रुति ब्रह्म के सम्बन्ध में सजातीय-विजातीय-स्वगत तीनों भेदों का निराक्षण कर रही है। यह एक माना हुआ, एवं सर्वविदित सिद्धान्त है कि, सभी जंगलों में सभी तरह के वृक्ष उत्पन्न नहीं होते। कहीं करीर, कहीं आम्र, अहीं केला, कहीं नारियल। इस भेद का क्या कारण? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि, जमीनें सभी जगहों की समान नहीं होतीं। मिट्टी का भेद ही इस भेद का कारण है। यह मिट्टी का भेद ही तो जंगल का भेद है। चूंकि जंगल भिन्न भिन्न जाति के हैं, अतएव इक्षादि में भिन्नता है। जब मूल कारण में हीं भेद है, दूसरे शब्दों में जङ्गलों में (जंगलों की मिट्टी में) हीं जाति भेद है, तो इस भिन्न मूलकारण से सम्बन्ध रखनेवालों वृक्षादि आगे की स्टिप्टियों में भेद का रहना स्वभावसिद्ध है। इधर 'ब्रह्म वनम्' कहती हुई श्रुति मूलकारणरूप जङ्गल स्थानीय ब्रह्म में ही सजातीय भेद का अभाव सिद्ध कर रही है। श्रुति कहती है कि, वहां तो जंगल-इक्ष आदि सव कुछ ब्रह्म ही है। उस एक ही ब्रह्म के वन-वृक्ष-द्यावाप्टिथवी आदि अनेक रूप हैं।

वही तत्त्व अपनी रस-बलात्मिका परात्परावस्था में 'ब्रह्मवनम्' है। वही मायोपाधि से युक्त होकर अमृत-मृत्युमय अव्ययब्रह्म कहलाता हुआ 'ब्रह्म स दृक्ष आसीत्' है। वही अपने हृद्य-बल से विद्या-अविद्यामय अक्षरब्रह्म कहलाता हुआ दृक्ष काटने वाला तक्षा (विश्वनिम्माता शिल्पी) है, एवं वही अपने वलोपाधिक परिणामी भाव में आकर सम्मूति-विनाशमय क्षरब्रह्म कहलाता हुआ द्याप्टथिवी (विश्व) रूप में परिणत हो रहा है। यदि इस ब्रह्म के जैसा, ठीक इसी तरह का कोई दूसरा ब्रह्म और होता, तो उसकी दृष्टि से ब्रह्म पर 'सजातीयमेद' का कल्क्क आ सकता था। परन्तु उक्त श्रौतसिद्धान्त के अनुसार उसके जैसा वह एक ही है, अतएव वह एकाकी ब्रह्म अवश्य ही सजातीयमेदशून्य कहा जायगा।

जिस तरह इस ब्रह्म के जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, वैसे ही इससे भिन्न स्वरूप रखने वाला भी कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। पिप्पल ब्रुक्ष चूंकि अश्वत्थ ब्रुक्ष से भिन्न स्वरूप रखता है, इसलिए दोनों में विजातीयभेद है। यहां तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त जब दूसरे ब्रह्म की सत्ता ही नहीं, तो विजातीय ब्रह्म का प्रश्न ही एक ओर रह जाता है। यही इसकी विजातीयभेदशून्यता है। इसके जैसा दूसरा नहीं, इससे भिन्न स्वरूप रखनेवाला कोई दूसरा नहीं, यहीं पर सीमा समाप्त नहीं है। कहीं से ब्रह्म सुनता हो, कहीं से देखता हो, अपने किसी अवयव से चलता हो, किसी से कर्म्म का सञ्चालन करता हो, यह अवयवभेद भी उसमें नहीं है। वह सर्वत्र समरस है, अखण्ड है, परिपूर्ण है। किसकी तरह १ इस प्रश्न का इसलिए

96

कोई उत्तर नहीं हो सकता कि, उसके जैसा अखण्ड कोई दूसरा नहीं है। "सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽश्विशिरो मुखम्" (श्वेताश्वतरोपनिषत् ३।१६।) के अनुसार वह
सर्वेन्द्रिय बनता हुआ इन्द्रियातीत है, सर्वगुण बनता हुआ निगुण है, निरवयव बनता हुआ
अखण्ड-अद्वय है। चूंकि वृक्ष-मनुष्यादि की तरह इस में अपने आप में अवयव मेद भी नहीं
है, अतएव इसे 'स्वगतमेदशून्य' कहने में भी कोई आपित्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार
जाति-व्यक्ति-अवयवभेदनिबन्धन विजातीय-सजातीय-स्वगतभेद नामक तीनों मेदों से
शून्य रहता हुआ वह ब्रह्म शून्यतालक्षण नानामाव से असंस्पृष्ट बन कर सर्वथा 'पूर्ण पूर्ण'
बना हुआ है। इन्हीं तीनों मेदों का आत्यन्तिक रूप से निराकरण करने के लिए ही श्रुति
ने कहा है—

१-''सदेव सोम्येदमप्र आसीत्-'एकमेवाद्वितीयम्' [ ब्रह्म ]"

—छान्दोग्य॰ उप॰ ६।२।१।

२---मनसैवानुद्रष्टव्यं--- 'नेह नानास्ति किश्चन'।"

—बृहदारगयक० उप० ६।४।१९।

श्रुति में 'एकम्'—'एव'—'अद्वितीयम्' ये तीन शब्द पढ़े हुए हैं। इन में 'एकं' शब्द सजातीयभेद का खण्डन कर रहा है, 'एव' शब्द विजातीयभेद की निवृत्ति कर रहा है, एवं 'अद्वितीयम्' शब्द स्वगतभेद का निवारक बन रहा है। "वह ब्रह्म एक ही, अद्वितीय है, वहां नाना कुछ नहीं है" इसका तात्पर्य्य है—"वह ब्रह्म—सजातीय (एकं), विजातीय (एव) स्वगत (अद्वितीयं) तीनों भेदों से रहित है"। इस प्रकार 'अहं'-'असी' इत्यादि नामों से श्रुतिग्रनथों में यत्रतत्र अभिश्रुत, सत्-असत् रूप से गीतादि स्मात्तीं उपनिषदों में उपवर्णित 'ब्रह्म' पदार्थ अवश्य ही 'अद्वय' माना जायगा, एवं इसी आधार पर ब्रह्म की सत्-असत् इन दो भातियों से द्वैतवाद का मुख से उचारण करते हुए भी हम 'अद्वैतवाद' का ही समर्थन करेंगे।

यदि विशुद्ध सद्वादी यह आपत्ति उठावे कि, 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' का 'ब्रह्म' शब्द केवल ब्रह्म का समर्थक है। श्रुति में चूंकि 'कर्म्म' का उल्लेख नहीं है, अतएव हम (सद्वादी) यहां के ब्रह्म शब्द से सहक्षण विशुद्ध ब्रह्म का ही श्रहण करेंगे, तो वादी की इस विप्रतिपत्ति का उस समय कोई महत्व न रहेगा, जब कि—'अन्तरं मृत्योरमृतम्'—( शत० ब्रा० १०।४।२।४। )

#### बहा-कर्मपरीक्षा

'सतो बन्धुमसित निरिवन्दन्' (ऋक् सं० १०।१२६।४।) इत्यादि अन्य वचनों की मीमांसा की जायगी। 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृहदा० उप० १।४।१०।) इत्यादि श्रुति ने 'अहं' को 'ब्रह्म' कहा है। और 'सद्सचाहमर्जुन' (गी० ६।१६।) इत्यादि स्मृतियां अहं लक्षण ब्रह्म को सदसन्मूर्ति बतला रहीं हैं। इन इतर श्रुति-स्मृतियों का समन्वय तभी सम्भव है, जब कि ब्रह्म शब्द को सदसत् दोनों का संप्राहक मान लिया जाय।

अब इसी सम्बन्ध में सद्वादी की ओर से एक महाविप्रतिपत्ति और उपस्थित होती है। सद्वादी कहता है कि, ब्रह्म जहां अमृत है, कर्म्म वहां मृत्यु है। एवं 'मृत्योः समृत्युमा-मोति य इह नानेव पश्यित' (कठोपनिषत् २।४।१०।) के अनुसार मृत्यु नाना छक्षण है। यदि आप का (सदसद्वादी का) ब्रह्म पदार्थ ब्रह्म-कर्म्मय है, तो अवश्य ही उसमें कर्म्मछक्षण मृत्युनिवन्धन नानाभाव का समावेश मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में सजातीय एवं विजातीय भेदों से शून्य मान छेने पर भी ब्रह्म को स्वगतभेद शून्य न माना जा सकेगा। ब्रह्म-कर्म्म की सिम्मछित अवस्था 'ब्रह्म' है। इस एक ही ब्रह्म स्वरूप में जब नानाभावछक्षण कर्म्म विराजमान है, तो इसे स्वगतभेदशून्य कैसे कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यों समिमिये कि, ब्रह्मस्वरूप में जब कर्म्म का अन्तर्भाव है, कर्म्म जब मृत्युछक्षण बनता हुआ खण्ड खण्ड है, खण्डभाव को ही जब अवयव कहा जाता है, अवयवमेद का ही नाम जब स्वगतभेद है, एवं कर्म्म की कृपा से जब ब्रह्म में यह अवयवमेद विद्यमान है, तो ब्रह्म को कदापि निरवयव नहीं कहा जा सकता। अब बतछाइए! ऐसी दशा में 'स्वगतमेदशून्यसिद्धान्त' का क्या महत्व रहा ? सिद्धान्तवादी (सदसद्वादी) का ब्रह्म को सदसत् मानना, सत् को एकरस मानना, असत् (बळ) को नाना मानना, और फिर ऐसे ब्रह्म को स्वगतमेदशून्य बतछाना सम्मव हो सकता है, अथवा नहीं ? इसका विचार नीरक्षीरविवेकियों को ही करना चाहिए।

स्वागतम्!!! इसी विप्रतिपत्ति ने तो सद्वाद को सिद्धान्तपक्ष मनवाने की भूल करवा रक्खी है। भूल सुधार का वही उपाय है, जिसका प्रकरणारम्भ में ही उल्लेख किया जा चुका है। 'अस्ति' और 'भाति' के तत्त्व परिज्ञान से सारी विप्रतिपत्तियां हट जातों हैं। ब्रह्म के रसलक्षण सत् का जहां 'अस्ति' से सम्बन्ध है, वहां बललक्षण असत् का 'भाति' से सम्बन्ध है। अस्तित्त्व ही अस्ति है, प्रतीति ही भाति है। भाति के सम्बन्ध में यह सर्वानुभूत विषय है कि, किसी वस्तु की यदि भाति (प्रतीति) अनेक भी होतीं हैं, तब भी वह वस्तु एक ही कहलाती है। अस्ति एक हो, भाति अनेक हो, कभी उस अनेक भातियुक्त एक अस्ति के

सम्बन्ध में द्वित्त्व त्रित्त्व, अथवा अनेकत्त्व के व्यवहार का अवसर नहीं आता। द्वित्त्वादि व्यवहारों की मूळप्रतिष्ठा सत्तामेद है। सत्तामेद ही द्वैतादि का कारण देखा गया है। भातिळक्षण, प्रतीति विषयक, ज्ञानीय भेद कदापि द्वैतवाद का समर्थक नहीं बन सकता।

उदाहरण के छिए एक घट पर दृष्टि ढाछिए। उपादान कारण अपने कार्य्य से अभिन्न रहता है। अर्थात् जिस उपादानद्रव्य से जो कार्य्य उत्पन्न होता है, उस कार्य्य में वह उपा-दानद्रव्य अवश्य ही प्रतिष्ठित रहता है। घट का उपादान द्रव्य मिट्टी है। अतएव एक वैज्ञानिक मनुष्य कार्य्यरूप घट में कारणरूप मिट्टी की सत्ता स्वीकार करेगा। मिट्टी का उपादान पानी है, अतः घट में पानी भी मानना पड़ेगा। पानी का उपादान अग्नि है, अग्नि का उपादान वायु है, वायु का उपादान आकाश ' (वाङ्मय मर्त्याकाश) है, आकाश का उपादान प्राण (सौम्यप्राण) है, सौम्यप्राण को विकासभूमि मन ('श्वोवस्यस'' नाम से प्रसिद्ध अव्यय मन) है, मन का आलम्बन विज्ञान है, सर्वालम्बन आनन्द है। इस प्रकार कार्य्यरूप वह घट पदार्थ आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-आकाश (वाक्)-वार्यु-तेज (अग्नि)-जल-मिट्टी-इन नौ भातियों से युक्त होकर ही हमारी दृष्टि का विषय बन रहा है। दसवां स्वयं घट है। अवश्य ही तत्त्वविश्लेषक वैज्ञानिक घट पदार्थ में इन १० प्रतीतियों का अनुभव करेगा। क्या इन दस भातियों से घट पदार्थ दस संख्याओं में परिणत हो जायगा १ कभी नहीं। क्यों १ सत्ता का अमेद, सत्ता की एकरूपता।

वैज्ञानिक समाधान करेगा कि, आनन्दरूपा मूळतत्ता ही विज्ञानरूप में, विज्ञानसत्ता ही मनोरूप में, मनःसत्ता ही प्राणरूप में, प्राणसत्ता ही आकाशरूप में, आकाशसत्ता ही वायुरूप में, वायुसत्ता ही तेजोरूप में, तेजःसत्ता ही जळरूप में, जळसत्ता ही मृत् (मिट्टी) रूप में, एवं

१ "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी (मृत् )"-( मृत्तिकातो घटः )--तै॰ उपनिषत्-ब्रह्मानन्दपल्ली, १ अनु॰ ।

२ 'तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितम् । तदेतच्छ्वोवस्यसं नाम ब्रह्म'

<sup>-</sup>तै॰ ब्रा॰ शशापा

३ "आनन्दाद्वचेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति"। —तै॰ उपनिषत्, भृगुवल्लो, ६ अनु॰।

#### ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

मृत्सत्ता ही परम्परया घट रूप में परिणत हो रही है। उस एक ही आनन्दसत्ता के आधार पर भातिलक्षण विविध बल नृत्य कर रहे हैं, जैसा कि 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' (वेदान्तसूत्र, शाशश्र)) इत्यादि दार्शनिक सिद्धान्त से भी प्रमाणित है। भाति दस हैं, अधिक भी हो सकतीं हैं, परन्तु सत्ता एक है, इसी लिए वस्तुतत्व एक ही है, अद्वितीय ही है। इसी रहस्य का स्पष्टीकरण करनेवाली कोशश्रुति ने आत्मा के आनन्द—विज्ञान—मन—प्राण—अन्त (वाक्) इन पांच कोशों का निरूपण करते हुए पांचों को ही विश्व का मूल बतलाया है, एवं पांचों के साथ 'स एव-स एव' कहते हुए एकसत्तावाद का समर्थन किया है। देखिए!

- १-- 'अन्नं' ब्रह्मोपासते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्टम् ॥
- २—तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा 'प्राणमयः' । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्यषुरुष-विधतामनु-अयं पुरुषविधः ॥
- ३—तस्यैष एव शारीर आत्मा, यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा 'मनोमयः' । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुष-विधतामनु —अयं पुरुषविधः ॥
- ४—तस्यैष एव शारीर आत्मा, यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा 'विज्ञानमयः' । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुष-विधतामनु—अयं पुरुषविधः ॥
- ४—तस्येष एव शारीर आत्मा, यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा'ऽऽनन्दमयः' । तेनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुष-विधतामनु—अयं पुरुषविधः ।'

—तै॰ उपनिषत्, ब्रह्मानन्दवल्ली, २-३-४-५-अनु॰

'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम्'

-- छान्दो॰ उप॰ ६।१।१

यह श्रुत्यन्तर भी कारणसत्ता का ही समर्थन कर रही है। इस छक्षण की 'जलमेव सत्यम्'-'अप्निरेव सत्यम्'-'वायुरेव सत्यम्'-'आकाश एव सत्यम्'-'प्राण एव सत्यम्'--'मन एव सत्यम्'--'विज्ञानमेव सत्यम्'--'आनन्द एव सत्यम्' इत्यादि पूर्व-पूर्वसत्ताभावसूचक वाक्यों का भी उपछक्षण समक्तना चाहिए।

श्रुति का तात्पर्य्य यही है कि, नाम-रूपात्मक कार्य्य एप घट में जो सत्ता-प्रतीति हो रही है, वह वास्तव में मिट्टी की ही सत्ता है। वही सत्तारस घटस्वरूपानुबन्धी बलरूप वाक् को आरम्भक (उपादान) बना कर घट के अस्तित्व का कारण बन रहा है। घट की सत्यता, किंवा नाम-रूप की सत्यता मृत्तिका की सत्यता पर अवलम्बित है। वही सत्य घट तक व्याप्त हो रहा है, वही सत्य मृत्तिका, जल, अग्नि, वायु, आकाश में व्याप्त हो रहा है। सत्य, ज्ञान-घन, अनन्त ब्रह्म हो सत्य है। इस सत्य कारण से उत्पन्न (विवर्त्तरूप से रूपान्तर में प्रकट) कार्यारूप विश्व सत्य बन रहा है।

इधर हमारे सद्वादी महोदय बलतत्त्व की सत्यता न सहते हुए, दूसरे शब्दों में नाम-रूपा-त्मक विश्व को मिथ्या मानने का अभिनिवेश प्रकट करते हुए, 'वाचारम्भण' ' इत्यादि श्रुति का यह तात्पर्य लगाते हैं कि, नानाभाव से प्रतीयमान नाम-रूपात्मक विश्व सर्वथा मिथ्या है। मृत् (कारण) स्थानीय सद्ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, एवं घट (कार्य्य) स्थानीय असद्विश्व एकान्ततः मिथ्या है। सद्वादियों के इस जगन्मिथ्यात्ववाद का हमें इस लिए विरोध नहीं करना कि, हमारी दृष्टि में जो महत्व एक असद्वादी (नास्तिक) के असद्वाद का है, वही, वही क्यों उससे भी अधिक महत्त्व इन विशुद्ध सद्वादियों के जगन्मिथ्यात्ववाद का है। जिस उक्त वचन से वे अपना अभिप्राय सिद्ध करने का वृथा प्रयास कर रहे हैं, हमें तो प्रयास करने पर भी उस वचन से जगन्मिथ्यात्व का गंध भी प्रतीत नहीं होता।

अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए यदि हम यह मान भी लेते हैं कि, "वाचारम्भणं" इत्यादि श्रुति नामरूप प्रपश्च को मिथ्या बतला रही है, तो उस अन्य श्रुति का वे मिथ्यावादी कैसे समन्वय करेंगे, जो कि श्रुति नामरूपात्मक प्रपश्च को तो सत्य बतला रही है, एवं नामरूप के उपक्रमरूप प्राण को 'अमृत' तत्त्व' कह रही है। सृष्टिसाक्षी आत्मा के मनः-प्राण-वाक्

शत॰ बा॰ १४।४।४।३

१ "तदेतदमृतं सत्येन छन्नम्। प्राणोवाऽमृतं, नाम-रूपे सत्यम्। ताभ्यामयं प्राणञ्छन्नः"।

## ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

ये तीन विवर्त माने गये हैं। तीनों में मन-प्राण दोनों का एक विभाग है, वाक् का एक विभाग है। आनन्द-विज्ञानमय मन की कामना से प्राणव्यापार होता है। प्राणक्षोभ से वाक् क्षुव्ध होती है। क्षुव्ध वाक् ही क्रमशः आकाशादि पांच महाभूतों के रूप में परिणत होती है। नाम-रूपात्मक प्रपश्च पाश्चमौतिक बनते हुए वाङ्मय हैं। इनका प्रथम सम्बन्धी आत्मा का प्राणभाग ही बनता है। इसीलिए श्रुति ने प्राण को ही अमृत (आत्मा) कह दिया है। जो मिथ्याभिमानी जगत् को मिथ्या मानते हैं, उनकी दृष्टि में प्राण के अमृतत्त्व का क्या अर्थ होगा १ यह उन्हीं से पूँछना चाहिए।

दूसरी दृष्टि से 'वाचारम्मणं' का समन्वय कीजिए। 'घट' यह वैकारिक नाम वाक्-रूप आरम्भक से ही सम्बन्ध रखता है, वाक् ही घट का आरम्भक (उपादानक) है। वाक्-तत्व ही बल्मिन्थयों के तारतम्य से आकाशादि पश्च मूतों में परिणत हुआ है। स्वयं पृथिवी (मिट्टी) उसी वाक् का चरमरूप है। अतः इसे भी अवश्य ही 'वाक्' है ही कहा जायगा। पृथिवीरूपा वाक् प्रकृति है, घटरूपा वाक् विकृति है। कारण ही तो कार्य्य के प्रति प्रकृति कहलाता है, एवं कार्य्य ही तो कारणापेक्षा से विकृति कहलाता है। 'घ-ट' इन दो अक्षरों की समष्टिरूप 'घट' यह नाम जिस कम्बुपीवादिगुक पदार्थ का है, उसका आरम्म (उत्पत्ति-उद्भव) वाक्रूप मिट्टी से ही तो हुआ है। प्रजापति (कुम्भकार-कुम्हार) मिट्टीरूप वाक् में जलरूप वाक् डालता है, साथ ही साथ अपने हाथों से क्रियात्मक वाङ्मय बल का आधान करता जाता है। इस प्रकार मिट्टी-जल-क्रिया-दण्ड-चक्र-चीवर-सूत्र आदि वाङ्मय विविध बलों की समष्टि ही कालान्तर में 'घट' यह वैकारिक नाम धारण कर लेती है। घटनिम्मांता कुम्भकार पार्थिव है, दण्ड-चीवर-चक्र-पानी सब कुल साधन पार्थिव हैं। पार्थिव पदार्थों में सभी सहयोगी पार्थिव हैं। चूंकि कार्य्यरूप घट पार्थिव है, अतएव आरम्भ में 'वाचारम्भणं विकारों नामधेयम्' कहं कर श्रुति ने अन्त में 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इस रूप से उपसंहार किया है। तात्पर्य यह हुआ कि, पहिले वाक्य से तो श्रुति ने सामान्यतः पदार्थमात्र का

<sup>\*</sup>१—इयं वै ( प्रथिवी ) वाक्। ( ऐ॰ ब्रा॰ ५।३३। )।

२—वागिति पृथिवी । (जै॰ उ॰ ब्रा॰ ४।२२।११।)।

३-वागेवायं लोकः। ( शतः ज्ञाः १४।४।३।११। )।

४--यन्मृत्-इयं तत् ( पृथिवी )। ( शतः ब्रा॰ १४।१।२।९। )।

वाक् से सम्बन्ध बतलाया, दूसरे वाक्य से घट सम्बन्धिनी मृत्तिकामयी वाक् का स्पष्टीकरण किया। इस प्रकार श्रुति ने केवल उस सत्ता का ही अभेद सूचित किया, जो कि परम्परया मिट्टी में आकर घट-प्रतिष्ठा का कारण बना करती है।

डक्त परिस्थिति का ही दूसरी तरह से समन्वय कीजिए। घट का आरम्भक जब मृत्तिका है, तो 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं' के स्थान में यद्यपि 'मृत्तिकयारम्भणं विकारो नामधेयम्' यह होना चाहिए था। तथापि किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही श्रुति ने मृत्तिका के साथ 'वाक्' तत्त्व का प्रयोग करना आवश्यक सममा है। बात यथार्थ में यह है. कि, 'कारणता' तीन भागों में विभक्त है। 'आलम्बन-निमित्त-उपादान' तीन कारणों के समन्वय से ही कार्य्य की स्वक्त्पनिष्पत्ति होती है। इसी लिए दर्शन-सम्प्रदाय में 'कारण समुदाय को ही कार्य के प्रति कारण' माना गया है। आनन्दिवज्ञानगर्भित-मनःप्राणवाङ्मय, सत्तालक्षण, सृष्टिसाक्षी आत्मा के मनोभाग से 'काम' का, प्राणभाग से 'तप' का, एवं वाक्भाग से 'श्रम' का उदय होता है। मनः-प्राण-वाक् तीनों की उन्मुग्धावस्था ही 'सत्ता' है। सत्तारूप मन से पदार्थ के रूप का, सत्तारूप प्राण से पदार्थ के कर्म का, एवं सत्तारूपिणी वाक् से पदार्थ के नाम का विकास होता है। इस प्रकार आनन्दिवज्ञानगर्भित, सृष्टिसाक्षी आत्मा के मन-प्राण-वाक् तीन पर्व ही क्रमशः रूप-कर्म-नाम के आरम्भक बनते हैं। चूंकि वाक्तत्व ही नाम-प्रपञ्च का आरम्भक बनता है, अतएव श्रुति को 'नामधेयम्' के सम्बन्ध में 'वाचारम्भणम्' यह कहना पड़ा है।

यही वाक्तत्त्व 'आकाश' (मर्त्यांकाश) नाम का पहिला भूत है। उत्तरोत्तर होनें वालीं बलप्रिन्थियों के तारतम्य से यही आकाशात्मिका वाक्, किंवा वाङ्मय आकाश अपनी शब्दतन्मात्रा को आगे करता हुआ पंच महाभूतरूपों में परिणत हो रहा है। आकाशात्मिका शब्दतन्मात्रा ही सर्वभूतजननी है, अतएव सभी भूतों में शब्दतत्त्व व्याप्त है। कोई भी प्रत्यय शब्दशून्य नहीं है, जैसा कि—'न श्वशब्दिमिवेहास्ति' (नृसिंहउत्त० उप० ६।८) 'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहतः' (वाक्यपदी) इत्यादि श्रोत-स्मार्त्त वचनों से स्पष्ट है। वाक्तत्त्व की इसी सर्वव्यापकता को स्पष्ट करने के लिए अन्य श्रुति भी कहती है- 'वाचीमा विश्वा भुवनान्यिपता' (तै० ब्रा० २।८।४) 'अथो वागेवेदं सर्वम्' (ऐ० आरण्यक ३।४।६)। आनन्द-विज्ञानघन मनोमय वही आत्मा 'अव्ययब्रह्स' रूप से सृष्टि का आलम्बन-कारण वनता है, आनन्द-विज्ञानघन, मनोगर्भित, प्राणमय वही आत्मा 'अक्षरब्रह्म' रूप से सृष्टि का अलम्बन-कारण वनता है, एवं आनन्द-विज्ञानघन, मनःप्राणगर्भित, वाङ्मय

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

वहीं आत्मा 'क्षरब्रह्म' रूप से सृष्टि का उपादान-कारण बनता है। उपादानता का चूंकि वाक्तत्त्व से ही प्रधान सम्बन्ध है, इस हेतु से, वाक्तत्त्व ही सम्पूर्णभूतों का जनक है, इस हेतु से, एवं वाक्तत्त्व ही वैकारिक नाम प्रपञ्च का आरम्भक है, इस हेतु से श्रुति ने 'बाचारम्भणं विकारो नामधेयम्' यही कहना अन्वर्थ सममा है। चूंकि घट का आरम्भक मृत्तिकामयी वाक् है, इस छिए आगे जाकर 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्' यह कहना चिरतार्थ बन जाता है। इस प्रकार श्रुति ने वागारम्भण द्वारा भिन्नसत्तावाद का आमूछचूड़ खण्डन करते हुए अद्वैतसत्ता-वाद की ही स्थापना की है। नामों के भेद से कोई असद्वादी असद्वाद को प्रामाणिक न मान बैठे, साथ ही में सदसद्वाद के आधार पर कोई सद्वादी द्वैतवाद के अम में न पड़ जाय, केवछ इसी उद्देश्य के छिए श्रुति को 'वाचारम्भणं'० इत्यादि कहना पड़ा है।

श्रुति में पढ़ा हुआ 'वाक्' शब्द अपना कैसा तात्त्विक अर्थ रखता है ? इसका कुछ अनु-मान पाठकों को उक्त श्रुति-समन्वय से हुआ होगा। श्रुति का 'वाक्' शब्द उस तत्त्व का वाचक है, जो कि आत्मा की एक अन्तिम कला है, जिससे कि सम्पूर्ण भूतों का विकास हुआ है, जिसके कि सम्बन्ध में भगवान् मनु का 'वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्मामे' (मनु० १।२१) यह सिद्धान्त है। इधर आज के ज्याख्याता छोगों ने परिभाषाज्ञान के अभाव से वाक् के तात्विक अर्थ की दुईशा करते हुए श्रुति का जो अनर्थ किया है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि, जगन्मिथ्यात्त्ववादियों नें अपनी मिथ्या भ्रान्ति के साथ साथ श्रुति-तत्त्व के सत्य अर्थ को भी मिथ्या बना डाला है। व्याख्याता कहते हैं- "घट-तो केवल वाणी का विकार है। हमने मिट्टी का ही नाम घट रख लिया है। वस्तुतः घट मिथ्या है, मिट्टी ही सत्य है"। वाक् का अर्थ इन बुद्धिजीणों को अपनी वाणी प्रतीत हुआ। 'हमने नाम रख लिया है' इस वालसिद्धान्त को कौन स्वीकार करेगा। फिर उन व्याख्याताओं से क्या यह नहीं पूंछा जा सकता कि, 'घट' यह नाम जैसे आप का रक्खा हुआ है, इस नाम करण से ही यदि घट मिथ्या है तो, 'मृत्तिका' ही सत्य कैसे हुई ? क्योंकि मृत्तिका भी तो आप ही का रक्खा हुआ नाम है। अस्तु, छोड़िए इस निरर्थक विवाद को। हमें प्रकृत में उक्त श्रुति द्वारा केवल यही सिद्ध करना है कि, विश्व में हमें जो नानाभाव, नाना नाम-रूप-कर्म प्रतीत हो रहे हैं, उन सब का मूल असद्बल है, एवं वह बल चूंकि भातिसिद्ध पदार्थ है, सत्तासिद्ध तत्त्व एकमात्र सल्रक्षण 'रस' है, एवं यही रस बल के समन्वय से अनेक भातियों में प्रतीत हो रहा है, अतएव द्वैत-प्रतीति होने पर भी सत्तानुबन्धी अद्वैत प्र कोई आक्रमण नहीं हो सकता।

99

सचमुच भातिवाद कभी द्वैतवाद का पोषक नहीं बन सकता। इसी सम्बन्ध में एक दूसरा दृष्टान्त और लोजिए। दर्शनशास्त्र की सुप्रसिद्ध पश्चीकरण-प्रक्रिया से, एवं वेदशास्त्र की त्रिवृत्करण-प्रक्रिया से प्रत्येक महाभूत पश्चावयव है। इस प्रकार पांच भूतों के २५ भूत हो जाते हैं। यदि अणु-परमाणुवाद पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह अवयव संख्या अनन्त पर जाके ठहरती है। असंख्य परमाणुओं से अपना स्वरूप सम्पम्न करने वाले, अवान्तर पश्चीस भूतों से कृतमूर्ति पांच महाभूतों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। भातिमूला इन अनन्त संख्याओं के रहने पर भी शरीर 'एक' क्यों कहलाता है ? इसका उत्तर वही सत्तैक्य, वही सत्ताद्वैत। अस्तु. इन सब विषयों का विशद विवेचन 'गीताचार्यश्रीकृष्ण' नामक स्वतन्त्र खण्ड के 'सत्यकृष्णपरीक्षा' नामक अवान्तर प्रकरण में होनेवाला है, अतः प्रकृत में अधिक विस्तार अनपेक्षित है।

अवश्य ही ब्रह्मतत्त्व सत्-असत् भेद से उभयमूर्त्ति बनता हुआ भी अद्वय ही माना जायगा। इस सदसद्वाद से द्वैत के भ्रम में पड़ने वाले उन सद्वादियों के अनुरोध से अभ्युपगमवाद का आश्रय छेते हुए थोड़ी देर के लिए हम मान छेते हैं कि, 'ब्रह्म केवल सद्रूप ही है'। उन के सद्वाद का अभिनन्द करते हुए हम उन से प्रश्न करेंगे कि, जब श्रुतिएं—'ब्रह्म वेदं सर्व सचिदानन्द-रूपम्' ( नृ० ड० ता० डप० ७। ) 'सत्यं-ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म' ( तै० डप० २।१।१। ) 'विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म' (बृहदा० उप० ३।६।२८। ) इत्यादि रूप से ब्रह्म को सत्-चित्-आनन्द घन बतलातीं हुई उस में तीन कलाएं मान रहीं हैं, तो उन सद्वादियों के पास ऐसा कौन-सा साधन है, जिस के आधार पर वे इस स्वगतभेद का निराकरण कर सकेंगे। सिद्धान्तवादी के केवल 'असत सत्' इन दो भावों पर ही जहां सद्वादी स्वगतभेद का आरोप लगा बैठते हैं, वहां स्वयं सद्वादी के ऊपर तीन भावों के आधार पर स्वगतभेद का आरोप लगाया जा सकता है। अवश्य ही सद्वादियों का सल्लक्ष्ण, सचिदानन्दघन ब्रह्म सजातीय-विजातीयभेद शून्य तो मान लिया जायगा, परन्तु सत्ता-चेतना-आनन्द इन तीन अवयव-भेदों के प्रतीत होने पर वे उसे स्वगतमेदशून्य कैसे रख सकेंगे ? यदि सद्वादी 'भाति' द्वारा इस स्वगतभेद का निरा-करण करता है, तो फिर उसी भाति के द्वारा स्वगतभेद का निराकरण करने वाले सदसद्वादी ने ही कौन-सा अपराध किया है। कहने का तात्पर्य्य यही हुआ कि, जिस विप्रतिपत्ति को आगे करता हुआ सद्वादी सिद्धान्तवाद पर जो आक्षेप करता है, वह आक्षेप तो उस पर भी नित्य सिद्ध बन रहा है। यदि वह स्वगतमेद के निराकरण के लिए भाति-भाव को आगे रखता है, तो सिद्धान्तवादी का भी वही उत्तर पर्थ्याप्त बन जाता है। और यहां तक तो दोनों

#### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

समस्थान पर प्रतिष्ठित रह जाते हैं। परन्तु जहां सद्सद्वादी—'अन्तरं मृत्योरमृतम्' (शत० १०।१।२।४।) 'विद्यां चाविद्यां च'—(ईशोप० ११।)। 'सम्भूतिं च विनाशं च' (ईशोप० १४।) इत्यादि द्वन्द्वप्रतिपादिका श्रुतियों का पूर्णक्त्य से यथावत् समन्वय करता हुआ, भातिभाव-द्वारा स्वगतभेद का सर्वात्मना निराकरण करता हुआ-'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इस आत्यन्तिक अद्वैतवाद का अनुगामी वना हुआ है, वहां एक सद्वादी को केवल सत् मानने के अभिनिवेश से पद पद पर विषमता का अनुगमन करना पड़ता है। द्वन्द्वप्रतिपादक, साथ ही में अद्वैत को मुख्य लक्ष्य बनाने वाले दोनों विरुद्ध वचनों का समन्वय तभी सम्भव है, जब कि 'अस्ति' की समानता से, अस्ति की परमसामन्यता स्वीकार करते हुए नानाभाव को भातिसिद्ध मान लिया जाय। अस्ति द्वारा सामान्यभाव का, भातिद्वारा विशेषभावों का एकत्र समन्वय करते हुए सिद्धान्ततः अद्वैत का जयघोष किया जा सकता है और किया जा सकता है इस जयघोष के साथ साथ द्वैतवाद का भाति-द्वारा समर्थन भी। यही तो उसकी अनिर्वचनीयता है।

सहक्षण अमृत, एवं असल्लक्षण मृत्यु दोनों हीं सनातन हैं, शाश्वत हैं। दोनों के सम्यक् दर्शन से, सम्यक् ज्ञान से, तथा सम्यक् अनुष्ठान से ही पराशान्ति-सनातनतत्व और लक्षण सनातनयोग का उद्य होता है, जो कि सनातनयोग गीता के सनातनयोग-शब्दों में 'समत्वयोग' नाम से व्यवहृत हुआ है। सल्लक्षण विशुद्ध अमृततत्त्व अपना स्वरूप नहीं दिखला सकता। "अमृत तत्त्व एक है, शान्त है, निर्विकार है" यह बोध किसी अनेकभावापन्न, अशान्त, एवं सविकारतत्त्व की नित्य अपेक्षा रखता है। "अमृत एक है, शान्त है" यह बात तभी सम्भव है, जब कि इसका प्रतिद्वन्द्वी कोई अन्य अशान्त एवं अनेकभावयुक्त तत्त्व हो। एकत्त्व और शान्तत्त्व अनेकत्व तथा अशान्तत्व पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए भाव अभाव के द्वन्द्व को ही लीजिए। भाव का स्वरूप-समर्पक सदा अभाव ही बना करता है। पुस्तक का अभाव ही पुस्तकसत्ता का कारण बनता है। यह अभाव तीन तरह से पुस्तकसत्ता की प्रतिष्ठा बन रहा है। किसी समय पुस्तक न थी, तभी पुस्तक ने किसी समय सत्ता का रूप धारण किया है। इस प्रकार प्रत्येक सत्तायुक्त पदार्थ अपने प्राग्भाव को कारण बना कर ही अस्तिक्प से प्रकट होता है। आज पुस्तक का अस्तित्त्व विद्यमान है। यह अस्तित्त्व आज भी नास्तित्त्व के गर्भ में प्रतिष्ठित रह कर ही सुरक्षित बन रहा है। पुस्तक की सीमा के चारों ओर यदि पुस्तक का अभाव न हो तो-'इदं पुस्तकं' यह अङ्गुली निर्देश सर्वथा असम्भव हो जाय। चारों ओर पुस्तक का

अभाव है, इसी लिए पुस्तक पुस्तक है। यदि आप को कहीं पुस्तक के धरातल की अभावातिमका सीमा न मिलती, तो कभी आप पुस्तक के अस्तित्व का अभिनय न कर सकते थे।
जिस पुस्तक का अस्तित्व आपकी आंखों के सामने है, उस पुस्तक के अतिरिक्त जितनें भी
पदार्थ हैं, उन सब का अभाव ही इस पुस्तक के अस्तित्व का कारण बना हुआ है। यह
पुस्तक इस लिए 'यह पुस्तक है' कि, यह न घट है, न पट है, न मठहै, न अन्य पुस्तक है। प्रत्येक
बस्तु का अस्तित्व तद्रिक्त यच्चयावत् पदार्थों के अभाव से ही इदं' का अनुप्राहक बनता
है। इस प्रकार सत्ता के उदय से पहिलें के अभाव से, सत्तोदय के पीछे सीमाभावरूप अभाव
से, एवं इतर वस्तुओं के अभाव से, तीन तरह से अभाव ही भाव का कारण बन रहा
है। रिक्तभाव ही पूर्णभाव की प्रतिष्ठा माना गया है। यदि 'अनृतभाव'' न होता, तो सल्य
का कोई मृल्य ही न रहता, रोग ही स्वास्थ्य शब्द की प्रतिष्ठा है, पाप ही पुण्य शब्द का रक्षक
है, हिंसा ही अहिंसा शब्द की जननी है, एक ही अनेकत्व की प्रतिष्ठा है, रात्रि ही
अहःशब्द की उपपत्ति है, प्रजा शब्द ही राजा शब्द का मूलाधार है। ठीक इसी तरह
हमारे इस ब्रह्मप्रकरण में भी असत् ही सापेक्ष सत् की मूल-प्रतिष्ठा है, सत् ही सापेक्ष असत् का
आधार है। इसी सापेक्षभाव से दोनों ही सनातन हैं, दोनों ही शाश्वत हैं।

रही बांत मेद्प्रतीति की। इसके सम्बन्ध में यही उत्तर पर्य्याप्त होगा कि, प्रतीति प्रतीति है, ज्ञान है, भान है। भान ही 'भाति' है। एवं भातिभेद अद्वैतवाद का विरोध नहीं कर सकता, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया ही जा चुका है। उन्माद्गुण से विभूषित आज के भारत के लिए उन्माद्जननी भंग का व्यावहारिक हण्टान्त ही इस सम्बन्ध में विशेषक्प से सामयिक होगा। कालीमिर्च, बादाम, चीनी, इलायची, मुनक्का, किशमिश, केशर, दुग्ध आदि सहयोगियों को साथ लेकर अपने सम्मिश्रण से 'भंग' नामक उन्मादक एक अपूर्व पेय पदार्थ सम्पन्न होता है। भंग में उक्त सभी पदार्थों का आयतन समान प्रदेश ही है। हमारा ज्ञान सब के पार्थक्य का अनुभव कर रहा है। मिर्च की तिक्तता, बादाम की इष्त् मधुरता, चीनी की उप मधुरता, इलायची की गन्धमादकता, मुनक्का की लेलिहामान सरसता, किशमिश की ईष्त् स्पृहणीयता, केशर की उत्कट मोहकता, दुग्ध की स्निग्धता, सर्वोपरि भंग साम्राज्ञी की

<sup>9</sup> आजकल 'अन्तत' शब्द का अर्थ मिथ्या सममा जाता है। परन्तु वास्तव में अन्तत का अर्थ है'ऋत'। जो कि ऋत 'सामान्ये सामान्यामावः' के कारण 'अन्तत' कहलाता हुआ सत्य की प्रतिष्ठा बनता है।

#### ब्रह्म-कर्मपरोक्षा

कटुता मिश्रित उप्रता, सभी का तो पान करते समय अनुभव हो रहा है। ज्ञानीय जगत में सब पृथक पृथक हैं, भाति (प्रतीति) सब की पृथक पृथक है। परन्तुं सत्ता सब की एक है। इसीलिए तो अनेक पदार्थों को अपने उदर में रखता हुआ भी यह पेय पदार्थ 'भंग' इस एक नाम से ही न्यवहृत हो रहा है। क्षणबल, धाराबल, मायाबल, जायाबल, अभ्वबल, यक्षवल, हृद्यवल, आपोबल, सम्भूतिवल, विनाशवल, विद्यावल, अविद्यावल आदि भेद से वल संख्या में अनन्त हैं। इन अनन्त बलों को अपने गर्भ में रखनेवाला सत्तारस एक है। इस सत्-रस के आधार पर ये असद्बल परस्पर के सम्बन्ध तारतम्य से विविध भावों की भातियों के जनक वना करते हैं। सत् में असत् के बन्धन से ही सद्सद्ब्रह्म का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। सत् के गर्भ में रहनेवाले सभी असद्बलों की प्रतीति भिन्न है। परन्तु सत्ता एक है। और यही ब्रह्म की सजातीय-विजातीय-स्वगतमेदशून्यता है। एककालावच्छेदेन भान अनन्त हैं, परन्तु सत्ता एक है। निःश्रेयसाधिगम के लिए सत्को असत् में देखना पड़ेगा, असत् को सत् में ढूंढ़ना पड़ेगा। नित्यशान्त, अतएव 'अक्रम्म' नाम से प्रसिद्ध सत् का अन्वे-पण नित्य अशान्त, अतएव 'कुझ्में' नाम से प्रसिद्ध असत् में करना पड़ेगा, एवं असत् को सत् में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। क्यों कि अकर्म (सद्रस) कर्म (असद्बल) में व्याप्त है, कर्म्म का पर्व पर्व अकर्म्म में प्रतिष्ठित है। इसी रहस्य का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कहते हैं-

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्वकर्मकृत्।।१॥
—गी॰ ४११८।
ब्रह्मण्याभ्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यतें न स पापेन पश्चपत्रमिवास्भसा।।२॥
—गी॰ ५१९०।

"जो न्यक्ति कर्म्म (असद्बल) में अकर्म्म (सद्रस) देखता है, अकर्म में कर्म्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह युक्त (युक्तयोगी, सिद्धपुरुष) है। उसने सम्पूर्ण कर्म्म कर लिए, कर्म्मप्रपश्च पर उसका अधिकार हो गया। अर्थात् वह कृतकृत्य है। (१)। जो न्यक्ति आसक्ति छोड़ कर ब्रह्म में (कर्म्म का) आधान कर कर्म्म करता है, वह कर्म्मजनित

संस्कार-लेप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि, रात दिन पानी में रहता हुआ भी कमल-पत्र पानी की आर्द्रता से लिप्त नहीं होता। (२)"

'समत्वं योग उच्यते' (गी॰ २।४८) इस गीतासिद्धान्त के अनुसार समता का ही नाम 'योग' (बुद्धियोग) है। ब्रह्म-कर्म्म दोनों के अनुष्ठान से ही इस योग की प्राप्ति होती है। यदि दोनों में से किसी एक ही का आश्रय लिया जाता है, तो विषमता रहती है. भार का समतुळन नहीं होता, आज की भाषा के अनुसार बैछेन्स ठीक नहीं होता। समभार सम-तुलनरूप समत्त्व, किंवा समता दोनों के योग पर ही निर्भर है। इसी से भार का समतुलन होता है, बैछेन्स ठीक बनता है, और यही समत्त्व, किंवा समता है। सद्वादी महोद्य अस-ह्रक्षण कर्मा से इसिंहए भय करते हैं कि, कर्मी संस्कारहेप का जनक है। एवं संस्कारहेप आत्मा की स्वाभाविक ज्ञानज्योति का आवरक है। इस भय को दूर करते हुए भगवान् कहते हैं कि, "हम मानते हैं कि, कर्मा अवश्य ही संस्कार उत्पन्न करता है। परन्तु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि, कर्म्म का सहयोगी ब्रह्म-प्रदार्थ (ज्ञानतत्व) सर्वथा असङ्ग है। इसे आधार बना कर जब कर्म्म किया जाता है, तो ब्रह्म की असङ्गवृत्ति के प्रभाव से कर्म्मजनित संस्कारलेप का भी हमारे पर असर नहीं होता, साथ ही में कर्म्मविभूति से भी हम विश्वत नहीं होते। समत्वलक्षण बुद्धियोग की यही तो विलक्षणता एवं विशेषता है। ब्रह्मा-र्पणभावना से किया हुआ कर्म्म कभी बन्धन (लेप) का कारण नहीं बनता"। 'ब्रह्मापणं ब्रह्महिनः' (गी० ४।२४) इत्यादिरूप से भी भगवान् ने इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया है।

दो कर्णच्छिद्र, दो नासाच्छिद्र, दो चक्षुगोल, एक मुखविवर, एक उपस्थविवर, एक मूलद्वार ये नौ विवर ही इस पाश्वभौतिक शरीरपुर के नवद्वार मानें गए हैं। नवद्वारात्मक इस
शरीरपुर में वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञलक्षण 'कर्मात्मा' प्रतिष्ठित है। इस देही को कर्मावन्धन से
बचाने के लिए, साथ ही में कर्मावैभव का भोक्ता बनाने के लिए "में स्वयं अपनी इच्छा
(उत्थाप्याकांक्षा) से कुछ नहीं करता, अपितु कर्म का होना आत्मा की स्वामाविक इच्छा
(उत्थिताकांक्षा) से ही सम्बन्ध रखता है" यह भावना रखते हुए ही कर्म्म में प्रवृत्त रहना
चाहिए। ऐसा करने से कर्मा कभी बन्धन का कारण नहीं बन सकता। इसी अभिप्राय से
आचार्य कहते हैं—

#### ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चना

- श्वेताश्वतरोप॰ ३।१८।

सर्वकम्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्।।

—गी॰ पानश

नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्विवत्। पश्यन्-शृण्वन्-स्पृशन्-जिघन्-अश्नन्-गच्छन्-स्वपन्-श्वसन्॥

-गी॰ पाटा

प्रलपन्-विसृजन्-गृह्णन्-उन्मिषन्-निमिषन्निष । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्त्तन्त इति धारयन् ॥

—गी० पारा

उदाहरण के लिए जयपुर को दृष्टान्त बनाइए। परम वैज्ञानिक, ज्योतिर्विद्यानिष्णात, स्वर्गीय श्रीसवाई जयसिंह नृपित के द्वारा प्राकृतिक स्थिति के आधार पर निर्मित जयपुर शहर उसमें रहनेवाली प्रजा का बिहरङ्गपुर है। इस पुररूप विहःशरीर में आध्यात्मिक नवद्वार पुर के अनुसार नव द्वार हैं। वे नव द्वार क्रमशः सूरजपोल (सूर्यद्वार), चाँदपोल (चन्द्रद्वार), गङ्गापोल (गङ्गद्वार), किसनपोल (कृष्णद्वार), देयोपोल (शिवद्वार), तिरपोल्या (त्रिद्वारात्मकद्वार), रामपोल (रामद्वार), ब्रह्मपोल (ब्रह्मद्वार), धूपोल (ध्रुवद्वार) इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

<sup>9</sup> महाराज श्री जयसिंह महोदय ने प्राकृतिक स्थिति के आधार पर ही इन नवद्वारों का निर्माण कराया है। शहर का पूर्वद्वार सुरजपोल है, क्योंकि सूर्य्य का पूर्व दिशा से सम्बन्ध है। पश्चिमद्वार चान्द्पोल है, क्योंकि चन्द्रोदय का पश्चिम से सम्बन्ध है। उत्तरद्वार गङ्गापोल है, क्योंकि गङ्गा का उद्भव उत्तर में हो हुआ है। इसी प्रकार अन्य नामों में भी प्राकृतिक स्थिति का ही अनुकरण हुआ है, जो कि अनुकरण शास्त्रानुगत कलानिर्माण का पृष्ठपोषक बन रहा है।

इन नव द्वारों से हजारों मनुष्य आते जाते रहते हैं। सब अपनी कामना के अनुसार अपने अपने कर्म्म में प्रवृत्त हैं। पुराध्यक्ष जयपुर नरेश न इन कर्म्मों के कर्ता हैं, न कारियता हैं, अपितु साक्षीमात्र हैं। बस ठीक इसी तरह नवद्वारात्मक शरीरपुर में प्रतिष्ठित कर्मात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी ईश्वरमाव के साथ सायुज्य भावना रखता हुआ तद्रूप बन कर यदि साक्षी रूप से कर्म्म में प्रवृत्त रहता है, तो वह कभी इनमें छिप्त नहीं होने पाता। इस प्रकार ब्रह्मकर्म इन दोनों को सनातन माननेवाछा व्यक्ति द्विमूछक सनातनयोग (बुद्धियोग) का अनुगमन करता हुआ अवश्य ही—'कर्मबन्धं प्रहास्यित'—'कर्मबन्धं प्रहास्यित'।

अब तक हमने ज्ञान-क्रिया भेद से द्वित्तवाद का ही समर्थन किया है। परन्तु उस तीसरे अर्थ' तत्त्व के सम्बन्ध में छुछ भी नहीं कहा है, जो कि अर्थतत्त्व ज्ञान-क्रिया का आलम्बन बनता हुआ त्रित्तववाद का समर्थक बन रहा है, एवं जिसका कि पूर्व की 'विद्वानों की वादचतुष्ट्यी' के 'विद्वानों का त्रिसत्यवाद' नाम के अवान्तर प्रकरण में समर्थन किया जा चुका है। अवश्य ही सामान्य दृष्टि से विचार करने पर ब्रह्म-कर्मा (ज्ञान-क्रिया) के अतिरिक्त एक तीसरे अर्थतत्त्व की सत्ता माननी-सी पड़ती है। परन्तु तात्त्विक विचार आगे जाकर इसका अर्थतत्त्व में ही अन्तर्भाव कर डालता है। कर्म ही क्रिया है, क्रियाकूट ही गुण है, गुणकूट ही द्रव्य है, एवं द्रव्य ही अर्थ, किंवा पदार्थ है। इस दृष्टि से ज्ञान-क्रिया-अर्थ लक्षण त्रित्ववाद का ज्ञान-क्रियालक्षण, सदसन्मृति, ब्रह्म-कर्म्माट्मक द्वित्तवाद पर ही पर्व्यावसान हो जाता है। सदसद्वादलक्षण ब्रह्म-कर्मावाद ही वैज्ञानिकों का चरम सिद्धान्तपक्ष है। श्रुति-स्मृतिद्वारा प्रमाणित, अनुभव-युक्ति-तर्क-दृष्टान्तादि से सर्वात्मना परीक्षित इसी ब्रह्म-कर्मवाद का संग्रहृदृष्टि से स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित रलोक हमारे सामने आते हैं—

# १—यदिदं दृश्यते दृश्यं तद् विद्याद् ब्रह्म कर्म्म च । कर्म्म क्षुड्धं, ब्रह्म शान्तं, विश्वं तदुभयान्वयः ॥

"प्रत्यक्ष दृष्ट जितनें भी पदार्थ हैं, उन सब को (समिष्ट तथा व्यष्टिक्प से) हम ब्रह्म-कर्म्म इन दो दो भागों में विभक्त देख सकते हैं। देख क्या सकते हैं, देख रहे हैं। ब्रह्मतत्त्व सर्वथा शान्त है, कर्म्मतत्त्व नित्य अशान्त है, क्षुब्ध है। प्रत्यक्षदृष्ट परिवर्त्तन ही कर्म के साक्षात दर्शन हैं। यदि परिवर्त्तन न हो तो, कोई वस्तु कभी पुरानी न हो। कालान्तर में

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

होनेवाली वस्तु की जीर्णता ही, इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि, वस्तु में अवश्य ही कर्म-तत्त्व विद्यमान है। इस क्षणिक कर्म के समावेश से ही प्रत्येक पदार्थ आत्यन्तिक रूप से क्षुब्ध बना रहता है।

उक्त क्षोभ के साथ साथ ही हम एक अक्षुब्ध अपरिवर्त्तनीय भाव का भी साक्षात्कार कर रहे हैं। जो पदार्थ क्षण क्षण में बदल रहा है, उसे ही आप इस अपरिवर्त्तनीय दृश्य के कारण 'इदमस्ति' 'अयं घट:' इत्यादि रूप से अस्ति की उपाधि से भी सुशोभित कर रहे हैं। यह अस्तितत्त्व उस क्षणिक तत्त्व का सर्वथा प्रतिद्वन्द्वी भाव है। वह नित्य अशान्त था, यह नित्य शान्त है। इस प्रकार एक ही दृश्य में, प्रत्येक दृश्य में आपको दोनों प्रतिद्वन्द्वियों के दर्शन हो रहे हैं। आपके इस दृश्य पदार्थ का क्षुब्ध अंश ही असत्-कर्मा है, अक्षुब्ध अंश ही सत्-ब्रह्म है, एवं इन दोनों के समन्वित रूप का ही नाम 'विश्व' है। 'त्तु समन्वयात्' सिद्धान्त भी इसी समन्वित रूप का समर्थन कर रहा है।

# २-अन्योन्यमविनाभृतं प्रतिद्वन्द्यभिभावकम्। सहकारि च सापेक्षं सर्धाम्म च विधर्मिम च॥

यद्यपि तमः प्रकाशवत् विषय-विषयी रूप ब्रह्म-कर्म्म हैं दोनों परस्पर अत्यन्त विरुद्ध, तथापि दोनों अविनाभूत हैं। ब्रह्म कर्म्म के बिना नहीं रहता, कर्म्म ब्रह्म के बिना नहीं रह सकता। दोनों अन्योऽन्य महा प्रतिद्वन्द्वी हैं। एक (ब्रह्म) शान्त है, निष्क्रिय है, निरक्षत है, व्यापक है, प्रकाशस्वरूप है, एक (कर्म) अशान्त है, सिक्रिय है, साक्षत है, व्याप्य (परिच्छिन्न-ससीम) है, तमःस्वरूप है। जिस प्रकार परस्पर अत्यन्त्य प्रतिद्वन्द्विता रखते हुए भी तम ' और प्रकाश दोनों एक ही स्थान में, एक ही बिन्दु में समन्वित रहते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भी एक ही बिन्दु में प्रतिष्ठित हैं, क्या यह कम आश्चर्य है १ इस आश्चर्य का समन्वय न करने के कारण ही तो त्रित्त्ववादियों ने ब्रह्म-कर्म्म से अतिरिक्त एक तीसरे 'अभ्व' तत्त्व की कल्पना कर डाली है, जो कि अभ्वतत्त्व एक बलित्रशेष बनता हुआ ब्रह्म-कर्म्मवादी के मत में कर्म्म में ही अन्तर्भूत है।

<sup>ं</sup> १ न हि ध्वान्तमीद्छ् न यत्र प्रकाशः, प्रकाशो न ताद्य न यत्रान्धकारः।

<sup>—</sup>श्री गुरुप्रणीत-अहोरात्रवादः

ऐसा कोई प्रकाश ( उजेला ) नहीं, जिसमें अन्धकार न हो । ऐसा कोई अन्धकार नहीं, जिसमें प्रकाश न हो । ऐसी कोई स्थित नहीं, जिसमें प्रकाश न हो । ऐसी कोई स्थित नहीं, जिसमें प्रकाश न हो । ऐसा कोई स्थित नहीं, जिसमें प्रतान नहीं । ऐसा कोई असत् नहीं, जिसमें असत् न हो । ऐसा कोई असत् नहीं, जिसमें सत् न हो । आग और पानो में सहज वैर माना जाता है । परन्तु हम देखते हैं, एक ही पाश्वमौतिक शरीर में दोनों विरोधी निर्विरोधी बन कर प्रतिष्ठित हैं । विरोधी भावों का नाश शान्ति का कारण नहीं है, अपितु विरोधी भावों का समन्वय, सहयोग, सम्मिलन, सद्भाव, सौजन्य ही विश्वशान्ति की मूल प्रतिष्ठा है, और यही शिवभाव है, जैसा कि, शिव नतद्भाहन वृषभ नतद्भूषण सर्प न तद्भालस्थित अमृत नत् कण्ठस्थित गरल नत् पत्नी महाकाली नतद्भाहन सिंह नत्युत्र कार्तिकेय और गणपित नत्व्वाहन मयूर और मूषक आदि-आदि विरोधी भावों की समष्टिरूप 'शिवपिरवार' दृष्टान्त से स्पष्ट है । शिव-परिवार इसीलिए शिवस्वरूप है कि, इसमें घोर-घोरतम, शान्त-शान्ततम विरोधी भावों का समन्वय है । जहां विरोधी भावों का समन्वय नहीं होने पाता, वहां आवश्यक रूप से कल्डमुला अशान्ति का उद्य हो जाता है, यह सार्वजनीन अनुभव है ।

ब्रह्म-कर्म्म दोनों प्रतिद्वन्द्वी भाव एक दूसरे के अभिभावक बने हुए हैं, यह दूसरा आश्चर्य है। ब्रह्म ने कर्म्म को निभा रक्खा है, एवं कर्म्म ने ब्रह्म का विकास कर रक्खा है। दोनों विरोधी, दोनों का समन्वय, पिहला आश्चर्य। दोनों अभिभावक, दूसरा आश्चर्य। दोनों सहकारी, यह तीसरा आश्चर्य। दोनों साथ मिल कर ही वस्तु का स्वरूप-सम्पादन करते हैं। दोनों सापेक्ष, यह चौथा आश्चर्य। कर्म्म को अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वरूप-परिचय के लिए ब्रह्म की अपेक्षा है। बिना ब्रह्म को आधार बनाए कर्म्म हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार बिना कर्म्म को अपनाए ब्रह्मदेव भी सृष्टिप्रक्रिया में सफल नहीं हो सकते। ज्ञानसिद्ध पदार्थ ही कर्म्म है, कर्म्मसिद्ध पदार्थ ही ज्ञान है। पदार्थ कर्म्ममय है, इसीलिए हम उसे जानते हैं। पदार्थ को हम जानते हैं, इसीलिए वह है। दोनों में उपकार्य्य-उपकारक भाव है। च्रह्मरिन्द्रय शैत्यगुणानुगामिनी है। च्रह्म सदा शीतोपचार चाहता है। परन्तु यही अपनी स्वरूपसत्ता के लिए अत्यन्त विरुद्ध सूर्य्यतत्व की भी अपेक्षा रखती है। अत्यन्त तप्त सौरतत्व शीतानुगामी च्रष्ठ का उपकारक बने, क्या यह कम आश्चर्य है ?

चांवलों में पानी भर कर स्थाली (बटलोही) को अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है। अग्नि-जल दोनों अपना अपना कार्य्य आरम्भ कर देते हैं। इन दोनों विरोधियों के समन्वय से ही 'भात' नामक अपूर्व पदार्थ सम्पन्न हो जाता है। अग्नि सर्वथा तापधम्मी है, पानी सर्वथा

# ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

शीतगुणक है। दोनों महा प्रतिद्वन्द्वी हैं, घोर विरोधी हैं। परन्तु भातनिम्माण में दोनों विरोधियों के एकत्र समन्वय की अपेक्षा है। इसी तरह परस्पर विरोध रखते हुए भी ब्रह्म-कर्म्म दोनों ही विश्व-निम्माण में समन्वित हैं। जिस प्रकार भात-निम्माण धर्म्म में आग-पानी दोनों परस्पर सधम्मीं, किन्तु प्रातिस्विक रूप से विधम्मीं हैं, एवमेव विश्वनिम्माण-धर्म में ब्रह्म-कर्म्म जहां सधम्मीं हैं, प्रातिस्विक रूप से दोनों हीं विधम्मीं भी बने हुए हैं, और यही पांचवां आश्चर्य है। ऐसे आश्चर्यमय ब्रह्म-कर्म्मभाव का निरूपण करना भी अपने आपको, और वाचकों को आश्चर्य में हीं डालना है।

# ३—तारतम्येन कर्म-योगाद् ब्रह्म द्विधा विदुः। परं ब्रह्मा-वरं ब्रह्म, परं त्वात्मैव स द्विधा।।

विश्व का मुलक्ष्य, परस्पर अविनाभूत, महाप्रतिद्वन्द्वी, एक दूसरे का अभिभावक, अन्योऽन्य सहकारी, सापेक्ष, सधम्मीं, एवं विधम्मीं ब्रह्म-कर्म का ग्रुग्म ही आगे जाकर कर्म के योग-तारतम्य से दो स्वरूप धारण कर लेता है। सचमुच यह कर्म के योगविशेष का ही फल है कि, ब्रह्म-कर्मारूप एक ही अद्वितीय ब्रह्म 'परब्रह्म'—'अवरब्रह्म' भेद से दो रूपों में परिणत हो रहा है। ब्रह्म का पहिला परब्रह्मरूप जहां विश्व का 'आत्मा' कहलाता है, वहां इसी ब्रह्म का दूसरा अवरब्रह्मरूप उस आत्मा का 'शरीर' कहलाता है। वही एकरूप से आत्मा बन गया है, एक से शरीर बन गया है।

यहीं विश्राम नहीं हो जाता। कर्म्मतारतस्य से, बलों के सम्बन्ध वैचित्र्य से ब्रह्म के आत्मलक्ष्मण 'परब्रह्म' नामक पहिले रूप के आगे जाकर 'प्रात्परब्रह्म' - 'घोडशीब्रह्म' ये दो विवर्त्त हो जाते हैं। इन दोनों आत्मरूपों में से परात्पर नामक पहिलारूप 'विश्वातीत' है, बोडशी नामक दूसरा रूप 'विश्वात्मा' है। परब्रह्म-आत्मा-विश्वात्मा इत्यादि रूप से अनेक नामों से व्यवहृत 'ब्रह्म' पदार्थ विशुद्ध ब्रह्म नहीं है, अपितु यह ब्रह्म आवश्यक रूप से कर्म को अपने गर्भ में रखता है। कर्मगर्मित ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिसे कि दोनों (ब्रह्म-कर्म्म) के रहते हुए भी ब्रह्म की प्रधानता से 'तह्मदन्याय' से 'ब्रह्म' ही कह दिया जाता है। यही अवस्था अवरब्रह्म लक्ष्मण कर्ममय विश्व की समिमए। यहां ब्रह्मतत्त्व गर्भ में है, एवं कर्म प्रधान है। अतएव उभयात्मक होने पर भी प्रधानतया इसे 'कर्म्म' ही कह दिया जाता है। तात्पर्य कहने का यही हुआ कि, ब्रह्म-कर्म्मात्मक ब्रह्म का आत्मरूप ब्रह्म भी उभयात्मक है, एवं श्रारीर

(विश्व) रूप कर्म भी उभयात्मक है। आत्मब्रह्म में ब्रह्म प्रधान है, कर्म गौण है। शरीरब्रह्म में कर्म प्रधान है, ब्रह्म गौण है। जब तक दोनों पृथक पृथक समभे जाते हैं, तब तक गौणमुख्यभाव की कृपा से आध्यात्मिक आत्म-शरीर संस्थाओं में विषमता रहती है। जब दोनों
का समन्वय करा दिया जाता है, तो आत्मा का गौण कर्म शरीर के मुख्य कर्म से मिल कर
प्रधान बन जाता है, शरीर का गौण ब्रह्म आत्मा के मुख्य ब्रह्म से संश्लिष्ट होकर प्रधान बन
जाता है। दूसरे शब्दों में इस समन्वय की कृपा से ब्रह्म कर्म दोनों ही गौण, दोनों ही मुख्य
बनते हुए समभाव में परिणत होते हुए समत्वयोग के अनुयायी बन जाते हैं।

कर्मगर्मित ब्रह्मतत्व ब्रह्मगर्मित कर्म (विश्व) में एक रूप से व्याप्त है। सर्वत्र अप्रतिहत-गति है। अतएव — 'अतित, सर्वत्र सातत्येन गच्छिति, व्याप्तो भवित' इस निर्वचन से इस कर्मगर्मित, परब्रह्म लक्षण ब्रह्मतत्व को 'आत्मा' कहा जाता है। यह आत्मब्रह्म, किंवा परब्रह्म पूर्व कथनानुसार परात्पर-षोडशी ये दो रूप धारण किए हुए है, जैसा कि आगे स्पष्ट होगा।

# ४-अशेषकर्म्मवद् ब्रह्म परात्परमिति श्रुतम् । महामायाकर्मभेदादविन्छन्नः षोडशी परः ॥

सर्वकर्म (अशेषबल) विशिष्ट ब्रह्म ही श्रुतियों में 'परात्पर' नाम से सुना गया है। वही 'सर्वधर्मोंपपन्न' ब्रह्म है, जैसा कि - 'सर्वधर्मोंपपत्तेश्व' (शा० सूत्र २।१।१७) इत्यादि शारी-रक सिद्धान्त से स्पष्ट है। शुक्ल-कृष्ण-हरित-पीत-नील-रक्त-धूम्न-बन्नु आदि जितने मी वर्ण हैं, सब का इस परात्परब्रह्म में समन्वय है। सम्पूर्ण कर्म्पप्रपञ्च (बलप्रपञ्च) सहचरसम्बन्ध से इसमें प्रतिष्ठित है। यह अणोरणीयान् है, महतो महीयान् है। और इन्हीं सब धर्मों के कारण परात्पर असीम है, अत्यनपिनद्ध है, व्यापक है, अतएव वाङ्मनसपथातीत बनता हुआ, भीति नेति' रूप से बद्रीयमान बनता हुआ शास्त्रानधिकृत है।

इस व्यापक परात्पर का ही एक (माया द्वारा कल्पित ) प्रदेश मायावल से सीमित बन कर, मायापुर में सुप्त होता हुआ—

'सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात् पुरुषः' —शः व

-श॰ त्रा॰ १३।६।२।१

#### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

# 'स वाऽअयं पुरुषः सर्वासु पूर्षृ-पुरिश्चयः' ( पुरिश्चय एव पुरुषः परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः )

— श० १४।५।५।१८

इत्यादि निर्वचन के अनुसार 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। महामाया से अतीत अमायी परात्पर परात्पर है, महामायाविच्छन्न वहीं मायी परात्पर प्रदेश 'पुरुष' है। महा-मायाविच्छन्न यह परात्परब्रह्म (पुरुष) यद्यपि माया सीमा के कारण ससीम अवश्य वन जाता है, परन्तु रहता है असङ्ग ही। कर्म्मचिति (बलों का प्रन्थिबन्धन) का उदय एकमात्र मायावल ही निर्भर नहीं है। योगमाया के समन्त्रय से ही महामाया सङ्गभाव की जननी वनती हुई ब्रह्म-वैविध्य का कारण बनती हैं।

विशुद्ध महामायाविच्छिन्न ससीम ब्रह्म तो चितिधर्म्म से पृथक् रहता हुआ, चितिलक्षण वैविध्य से पृथक् ही रहता है। अतएव इस महामायी ब्रह्म को—

# 'न वैविध्यमेति, विविधंतां न गच्छति'

इस निर्वचन से 'अव्यय'' ही कहा जाता है। आगे जाकर हृदयबळ से सम्बन्ध रखने वाळी अनन्त योगमायाओं के कारण यही अव्ययात्मा चितिधम्में से युक्त होता हुआ 'चिदात्मा' वन जाता है। महामायाविच्छन्न यह परब्रह्म हृदयबळातुगामिनी अपनी 'परा' 'अपरा'नाम की अन्तरङ्गप्रकृतियों से नित्ययुक्त रहता है। पराप्रकृति 'अक्षर' है, अपरा प्रकृति 'क्षर' है। अव्ययपुरुष, अक्षर, क्षर तीनों ही पांच पांच अवान्तर कळाओं से युक्त हैं, जिन कळाओं का कि उदय योगमाया से हुआ है। सोळहवां वह सर्वबळिविशिष्टरसम्पूर्ति मायातीत परात्पर भी इसमें अनुस्यूत रहता है। इस प्रकार अपनी अन्तरङ्ग प्रकृतियों से षोडशकळ बनता हुआ वही अव्यय पुरुष 'षोडशीपुरुष' (सोळहकळावाळा पुरुष) बन जाता है। इस प्रकार कम्मयोग के तारतम्य से एक ही परब्रह्म के 'प्रात्परब्रह्म'—'षोडशीब्रह्म'

१ सदशं त्रिषु लिङ्गोषु सर्वायु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥

—गोपथ ब्रा॰ पू॰ १।२६।

ये विवर्त्त हो जाते हैं। सर्वबल्धविशिष्टरस ही 'परात्पर' शब्द से श्रुत है, एवं महामायात्मक-कम्मविच्छिन्न, नियतबल्धविशिष्टरस ही 'षोडशी' नाम से उपवर्णित है।

४—परमेश्वर इत्युक्तो विश्वातीतः परात्परः। तत्रेश्वराः परात्मानः सन्ति षोडशिनोऽमिताः॥

परात्पर भी 'परात्मा' है, एवं षोडशी भी 'परात्मा' है। चूंकि परात्पर नामक परात्मा षोडशी नामक परात्मा से भी 'पर' (परे तथा उत्कृष्ट) है, अतएव 'पराद्पि-अञ्ययाद्पि-पर:-अतीत:-उत्कृष्ट:' इस निर्वचन से इस विश्वातीत परब्रह्म को 'परात्पर' कह दिया जाता है। विश्व का सीमाभाव से सम्बन्ध है। परात्पर विश्वातीत बनता हुआ असीम है। यह असीम परात्पर ही विज्ञान भाषा में 'परमेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है। परमेश्वर के उदर में अनन्त मायाबळ हैं। परमेश्वरात्मक इस परात्पर के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने वाळी एक एक माया से एक एक षोडशी पुरुष का उदय होता है। एक एक महामाया से अवच्छिन्न एक एक षोडशी ब्रह्म हो एक एक स्वतन्त्र 'ईश्वर' है। चूंकि परात्पर के उदर में अनन्त मायाबळ हैं, एवं एक एक मायाबळ से एक एक ईश्वरतन्त्र का उदय होता है, अतएव परमेश्वर की प्रति-द्विता में अनन्त ईश्वर (षोडशी) सिद्ध हो जातें हैं।

परमेश्वर एक है, ईश्वर असंख्य हैं। परमेश्वर अजर-अमर है, ईश्वरतत्व मायावच्छेद से उदित होने के कारण 'संयोगा विष्रयोगान्ताः' इस नियम के अनुसार मरणधर्मा है।

महामायाविच्छन्न ईरवर ही 'अमृत-ब्रह्म-ग्रुक्रात्मक' अश्वत्थ है। इस अश्वत्थवृक्ष की एक सहस्र बल्शा (शाखा-टहनी) हैं। एक एक बल्शा में 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी' ये पांच पांच पुण्डीर (पर्व-पोर) हैं, यही 'पश्चपुण्डीराप्राजापत्यबल्शा' है। इस बल्शादृष्टि से एक एक महामायी अश्वत्थेश्वर में सहस्र सहस्र बह्माण्डों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। पश्चपुण्डीरात्मक ब्रह्माण्ड के गर्भ में अपृषि, पितर, देवता, गन्धर्व, असुर, पिशाच, मनुष्य, कृति, कीट, पतङ्क, पशु, पश्ची आदि अनन्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। अनन्त प्राणियों को अपने गर्भ में रखने वाला, पश्चपुण्डीराप्राजापत्थबल्शा से अपना स्वरूप सम्पन्न करनेवाला, अश्वत्थेश्वर का हजारवां अवयव भूत यही तत्व 'उपेश्वर' नाम से उपवर्णित है। बल्शात्मक एक ब्रह्माण्ड में रहनेवाले श्रृष्यादि सम्पूर्ण जीवों का प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण यही उपेश्वर, किंवा बल्शेश्वर है। दूसरे ब्रह्माण्डों से, एवं तद्धिष्ठाता उपेश्वरों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। अस्म-

#### ब्रह्म-कर्म्भपरीक्षा

दादि की अपेक्षा पञ्चपुण्डीराधिष्ठाता उपेश्वर ही हमारा ईश्वर (अश्वत्थ), परमेश्वर (परात्पर) सब कुछ है। यदि कुछ सम्बन्ध है भी, तो उपेश्वर द्वारा ही।

परात्पर में अनन्त मायाबल, एक एक मायाबल का एक एक ईश्वर, एक एक ईश्वर के उदर में सहस्र सहस्र उपेश्वर, एक एक उपेश्वर के उदर में असंख्य असंख्य प्राणी। उपेश्वर शरीर के गर्भ में असंख्य जीव उत्पन्न होते रहते हैं, एवं नष्ट होते रहते हैं। हम सब प्राणी उपेश्वरशरीर के कीटाणु हैं। इसी प्रकार हम सब प्राणियों का (प्रत्येक का) शरीर भी असंख्य कीटाणुओं से ज्याप्त है। अनन्त कीटाणुगर्भित प्राणि-शरीरक्षप अनन्त कीटाणुओं को अपने गर्भ में रखने वाला उपेश्वर उस अश्वत्थेश्वर का भ्रूण है। अश्वत्थेश्वर उस मायातीत परात्पर का एक भ्रूण है। मायावल के आनन्त्य से उस अनन्त परात्पर में ऐसे अनन्त भ्रूण प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार अथ से इति पर्य्यन्त उस अनन्त प्रह्म के आनन्त्य का विस्तार हो रहा है। प्रकृत में वक्तव्यांश यही है कि, विश्वातीत परात्पर 'परमेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है। इस असीम परात्पर में मायामित, किन्तु संख्या से अमित 'परात्मा' नाम के अनन्त ईश्वर (घोडशी) प्रतिष्ठित हैं।'

# ६—महामायाकम्मभेदाविच्छन्नस्तु परोऽव्ययः। परावरोऽक्षरस्तत्र क्षरस्तत्रावरः परः॥

मितिप्रवर्त्तक, दूसरे शब्दों में सीमासम्पादक महामाया नाम के कर्म्म से अविच्छन्न अव्ययपुरुष 'प्र' नाम से प्रसिद्ध है। पराप्रकृतिरूप अक्षरब्रह्म 'प्रावर' नाम से प्रसिद्ध है। एवं अपराप्रकृतिरूप क्षरब्रह्म 'अवर' नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम श्रेणि में प्रतिष्ठित रहने से क्षर 'अवर' है। उत्तम श्रेणि में प्रतिष्ठित अव्यय अक्षर-क्षरापेक्षया 'पर' है। मध्यम श्रेणि में प्रतिष्ठित अव्यय अक्षर-क्षरापेक्षया 'पर' है। मध्यम श्रेणि में प्रतिष्ठित अव्यय अक्षर प्रथमश्रेणिस्थ क्षर की अपेक्षा से 'पर' बनता हुआ, एवं उत्तमश्रेणिस्थ अव्यय की अपेक्षा से 'अवर' बनता हुआ 'परावर' है। श्लोकस्थ सबसे अन्त का 'पर' शब्द अन्यार्थक ही सममना चाहिए—'क्षरस्तत्रावर: पर:' (पर:-अन्य:-तृतीय: क्षर:-अवर:)।

७—त्रयोऽमी पुरुषा उक्ता अन्ययश्चाक्षरः क्षरः। त्रयस्ते पुरुषा युक्ताः षोडशी पुरुषः परः॥

इस प्रकार परपुरुष (अन्यय), परावरपुरुष (अक्षर पुरुष, किंवा पराप्रकृति), अपरपुरुष (क्षरपुरुष, किंवा अपराप्रकृति), दूसरे शब्दों में उत्तमपुरुष (अन्यय), मध्यमपुरुष (अक्षर), प्रथमपुरुष (क्षर) इन तीनों की युक्तावस्था ही 'षोडशीपुरुष' नाम से प्रसिद्ध है।

# ८-आत्मैवेदं परं ब्रह्म सर्वत्राप्तमकर्म्म तत्। अथ कम्मीवरं ब्रह्म तदात्मा च पुरं च तत्।।

सर्वत्र अविभक्तरूप से ज्याप्त, किन्तु विभक्तिमव स्थित आत्मलक्षण यह परब्रह्म, किंवा परात्मा (षोडराीपुरुष) विश्व का आत्मा बना हुआ है। यह विश्वात्मा ब्रह्मभाग की प्रधानता से स्वयं अकर्म्मरूप (सत् प्रधान-ज्ञानप्रधान) बना हुआ है। इस 'अकर्मो' संज्ञक विश्वात्मा का अपराप्रकृतिलक्षण क्षर भाग परिणामी है। इससे प्रतिक्षण नवीन नवीन विकार निकलते रहते हैं। विकारावस्था में परिणत आत्मा का (आत्मक्षर का) यह क्षर भाग ही विश्वरूप ब्रह्मपुर की प्रतिष्ठा बनता है। विकाररूप में परिणत क्षर विश्वपुर है, परिणामी, किन्तु स्वस्वरूप से अविकृत अवर क्षर ब्रह्म ही वैकारिक क्षर विश्व का आत्मा है। इस आत्मसम्बन्ध से ही यह क्षर क्षर होता हुआ भी 'आत्मक्षर' कहलाया है। इस दृष्टि से षोडशीपुरुष तो परब्रह्मकोटि में रह जाता है, एवं षोडशी के अवरलक्षण क्षर भाग से उत्पन्न विकारक्षरसंघ अवरब्रह्मकोटि में आ जाता है।

परब्रह्म को अकर्म्मरूप बतलाया गया है। रहता हुआ भी कर्म्म-भाग इसमें अनुद्बुद्ध है। इसी दृष्टि से इसे 'अकर्म' कहा जा सकता है। इसी प्रकार परब्रह्म का मायातीत दूसरा परात्पर विवर्त्त भी सर्वथा अकर्मारूप ही माना जायगा। इस परात्पर ब्रह्म का तो सृष्टिकर्म से षोडशीलक्षण परब्रह्म जितना भी सम्पर्क नहीं है। परात्पर तो सर्वथा नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, एवं नित्यमुक्त है। यहां कर्म का लेश भी नहीं है। तात्पर्य्य यह हुआ कि, परात्पर में कर्म सर्वथा सुप्त रहता है, एवं कर्म की इसी सुप्तावस्था को 'बल' कहा जाता है। और इसीलिए परात्पर को 'सर्ववलविशिष्टरसमूर्ति' कहना अन्वर्थ बनता है। इधर हमारा घोडशी पुरुष मायावच्लेद के कारण कर्मप्रपञ्च का सहकारी तो अवश्य बन जाता है, परन्तु स्वस्वरूप से यह कर्मलेप (कर्म्मसंस्कार) से पृथक् ही रहता है। इसी असङ्गभाव के कारण हम इसे भी असङ्गपरात्परवत् 'अकर्म' ही मान लेते हैं। सम्पूर्ण प्रपञ्च मायागर्भ में समाविष्ट है।

#### वहा-कर्मपरीक्षा

उधर माया की परिधि तक षोडशी पुरुष को न्याप्त बतलाया गया है। फलतः इस अकर्म षोडशी ब्रह्म की सर्वन्याप्ति सिद्ध हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है—

> मत्तः परत्तरं नान्यत् किश्चिद् स्ति धनञ्जय! मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव॥

> > —गी॰ ७।७।

इस प्रकार परात्पर-ब्रह्मगर्भित (परात्परप्रदेशगर्भित), अकर्म्म लक्षण परात्मा (षोडशी) सर्वत्र आत्मरूप से व्याप्त हो रहा है, श्लोकस्थ—'आत्मैवेदं परं ब्रह्म सर्वत्राप्तमकर्म्म तत्' इस पूर्वार्द्ध से यही कहा गया है।

षोडशी पुरूष के परिणामी आत्मक्षर से निरन्तर विकार निकलते रहते हैं, यह कहा जा चुका है। जिस तरह दूध से उत्पन्न शर (थर-मलाई) दूध पर प्रतिष्ठित होती जाती है, लोह से उत्पन्न किट्ट (जंग) लोह पर ही चढ़ता जाता है, ठीक इसी तरह आत्मक्षर से उत्पन्न विकारसंघ आत्मक्षर पर ही प्रतिष्ठित रहता है। विकारसंघ के उदय से आत्मक्षर का आत्मत्व (आत्मविकास-आत्मज्योति) दब जाता है। रह जाता है, केवल वैकारिक कर्म्म का साम्राज्य। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि, जिस प्रकार परब्रह्म में केवल ब्रह्म ही नहीं है, वैसे यहां भी केवल कर्म्म का ही साम्राज्य नहीं है। जैसे शर के नीचे दुग्ध रहता है, जंग के भीतर लोह छिपा रहता है, फेन के भीतर पानी प्रतिष्ठित रहता है, वैसे ही विकारसंघ के गर्म में वह आत्मक्षर (अव्यय-अक्षरविशिष्ट आत्मक्षर) प्रतिष्ठित रहता है। निष्कर्ष यही हुआ कि, अव्यय-अक्षर से अविनाभूत-आत्मक्षर को अपने गर्म में रखने वाला विकार-संघ ही कर्मप्रधान दूसरा 'अव्यव्यक्षर' है।

कर्मारूप यह अवरब्रह्म भी परब्रह्म की तरह दो भागों में परिणत रहता है। जिस प्रकार परब्रह्म के दोनों रूप क्रमशः परात्पर, षोडशी नामों से व्यवहृत हुए हैं, वैसे इस अवरब्रह्म के दोनों रूप क्रमशः 'आत्मा—पुर' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। स्वयं विकारसंघ उस आत्मक्षर का आग्रतन है, निवासभूमि है। अतः इसे हम 'आत्मपुर' किंवा 'ब्रह्मपुर' कह सकते हैं। और विकारसंघरूप यही पुर आगे जाकर 'विश्व' नाम धारण करता है। जिस प्रकार लौह का यत्कि चित प्रदेश ही जंग बनता है, शेष लौह अविकृतरूप से ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है,

39

इसी तरह आत्मक्षर का भी यत्किञ्चित् प्रदेश ही (अविकृतपरिणामरूप से) विकाररूप में परिणत होता है, शेष भाग अविकृतरूप से ज्यों का त्यों बचा रहता है। वस्तुतस्तु—

"एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य (ब्रह्मणो )। न कर्म्मणा वर्द्धते, नो कनीयान्"।।

-- बृहदारायकोप० ४।४।२३।

इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार अनन्त विकार उत्पन्न हो जाने पर भी नित्य आत्मक्षर के प्रदेश की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। विकारोत्पत्ति से पहिले वह जैसा, जितना रहता है, विकार उत्पन्न होने पर भी वह वैसा, एवं उतना ही रहता है। इसीलिए दार्शनिकों ने आत्म- क्षरसम्बन्धी परिणामवादको 'अविकृतपरिणामवाद' की उपाधि से विभूषित किया है।

तात्पर्यं कहने का यही है कि, आत्मक्षर से उत्पन्न विकारसंघ पुर किंवा विश्व है। एवं स्वयं आत्मक्षर इस पुर का आत्मा है। जिस प्रकार परात्पर और षोडशी की समष्टि 'परब्रह्म' है, वैसे ही आत्मा (आत्मक्षर), और पुर (विकारसंघात्मक विश्व) दोनों की समष्टि 'अवरब्रह्म' है। परब्रह्म ब्रह्मप्रधान बनता हुआ 'ब्रह्म' है, अवरब्रह्म कर्मप्रधान बनता हुआ 'कर्म' है। ब्रह्म-कर्मछक्षण पर-अवरब्रह्म की समष्टि ही 'तिदिदं सर्वम्' है। श्लोकस्थ— 'अथ कर्म्मावरं ब्रह्म, तदात्मा च पुरं च तत्' इस उत्तरार्द्ध ने इसी रहस्य का स्पष्टीकरण किया है।

६—कर्मानुबन्धसापेक्षं ब्रह्म दं त्रिविधं पुनः ।

सुष्टं-प्रविष्ट-सुन्सुक्तं, सृष्टानुप्राविशद्धि तत् ॥

१०—ब्रह्म, सुष्टं कर्म्म कर्माचितिन्यष्ट्यवलम्बनम् ।

प्रविष्टं ब्रह्म तद् विद्यात् समष्ट्यवलम्बनम् ॥

११—कर्मातीतं तु यत् कर्म्मीपहितं ब्रह्म भिन्नवत् ।

तदुन्सुक्तमिदं नित्यशुद्ध-बुद्धं निरञ्जनम् ॥

— श्री गुरुपणीत, गीताविज्ञानभाष्य, रहस्यकाग्रह, 'ब्रह्म-कर्मसमीक्षा'।

#### ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा

(१)—पूर्वप्रतिपादित, सदसङ्क्षण ब्रह्मतत्व ही कर्मानुबन्ध की अपेक्षा से- 'सृष्टब्रह्म— प्रविष्टब्रह्म—उन्मुक्तब्रह्म (प्रविविक्तब्रह्म)' ये तीन संस्था हो जातीं हैं।

ब्रह्म के इन्हीं तीनों विवत्तों को 'विश्व-विश्वचर-विश्वातीत'—'अपरब्रह्म-परब्रह्म-परात्परब्रह्म' इन अन्य नामों से भी व्यवहृत किया जाता है। परात्पर-अव्यय-अक्षर-क्षररूप से चतुष्पात् बना हुआ वह षोडशी ब्रह्म—

'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'

—यजः सं॰ ३१।३।
'त्रिपाद्ध्वं उदौत् पुरुषः, पादोस्येहाभवत् पुनः'

—यजः सं॰ ३१।४।

'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्'

—गो॰ १९।४२।-

इत्यादि श्रुति-स्मृति के अनुसार अपने चतुर्थपाद स्थानीय, किंवा एकांश स्थानीय क्षर भाग से विकार उत्पन्न कर उनसे विश्व का स्वरूप निम्माण कर 'तत् सष्ट्वा तदेवानुप्रावित्, इस श्रौतसिद्धान्त के अनुसार अपने षोडशीरूप से उस निर्मित वैकारिक विश्व के गर्भ में विश्वाभिमानी आत्मरूप से प्रविष्ठ हो जाता है।

विशव का उपादान कारण घोडशीब्रह्म का आत्मक्षर भाग है, यह पूर्व में कहा जा चुका है। वही अपने विकारों को अपने ऊपर चढ़ाते चढ़ाते उस विकारसंघ से 'सृष्ट' रूप में परिणत हो गया है। इस प्रकार अपने विकार भाग से सृष्ट (सृष्टि) रूप में परिणत होता हुआ, शेषरूप से उस सृष्टरूप का आधार बन कर 'प्रविष्ट' कहलाने लगता है। इसके अतिरिक्त मायातीत जो भाग न सृष्ट बनता, न प्रविष्ट होने का अभिमान करता, कार्य्यकारणातीत वही (परात्पर) भाग 'उन्मुक्त', किंवा 'प्रविविक्त' कहलाता है। तात्पर्य्य यही हुआ कि, सर्वबलविशिष्टरसमूर्त्ति मायातीत परात्पर नामक 'परब्रह्म' विश्वातीत बनता हुआ 'उन्मुक्त ब्रह्म' है। नियतबलविशिष्टरसमूर्त्ति, माहामायी 'घोडशी' नामक 'परब्रह्म' विश्वचर बनता हुआ 'प्रविष्ट ब्रह्म' है। एवं आत्मक्षररूप से आत्मा, विकारसंघरूप से आत्मपुर इन दो भागों में विभक्त रहता हुआ योगमायी 'अपरब्रह्म' ही 'सृष्टब्रह्म' है। महामाया-योगमायारूप बलात्मक कर्मानुबन्ध के तारतम्य से एक ही तीन विवर्त्तभावों में परिणत हो गया है, यही निष्कर्ष है।

(१०)—दूसरे शब्दों में यों समिमए कि, सृष्टक्ष्प को उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट रहनेवाला ब्रह्म तो (ब्रह्मभाग की प्रधानता से ) 'ब्रह्म' कहलाता है। एवं इसका सृष्टक्ष्प (कर्मयोग की प्रधानता से ) 'कर्मा' कहलाता है। सम्पूर्ण विश्व कर्मालक्षण बलों की चिति से ही सम्पन्न हुआ है। यह चितिभाव समष्टि-ज्यष्टिक्प से दो भागों में विभक्त है। सम्पूर्ण विश्व समष्टिक्पा चिति है। विश्व का एक एक पदार्थ ज्यष्टिक्पा चितिएँ हैं। कर्मप्रधान, अतएव 'कर्मा' नाम से ही ज्यबहुत सृष्टक्रह्म तो इन ज्यष्टिक्पा चितियों का आलम्बन बनता है। एवं ब्रह्मप्रधान, अतएव 'ब्रह्म' नाम से ही प्रसिद्ध प्रविष्टब्रह्म समष्टिक्पा महाचिति का आलम्बन बनता है।

प्रकारान्तर से यों देखिए कि, विश्व के यचयावत् पदार्थों का जो प्रातिस्विक (वैध्यक्तिक) प्रतिष्ठातत्त्व है, वह 'स्ष्ट्रब्रह्म' है। तत्तत् पदार्थों की प्रातिस्विक क्रिया क्षररूप स्ट्रप्रब्रह्म के आधार पर ही अवलम्बित है। ऐसी ऐसी अनन्त व्यष्टियों की समष्टि ही विश्व है। इस समष्टि (विश्व) की एकहेलया, एककालावच्छेदेन जो प्रतिष्ठा है, जिसके कि आधार पर महाविश्वा-त्मक महाकर्म्म स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है, वही महा आलम्बन 'प्रविष्ट्रब्रह्म' है। ब्रह्म-कर्म्मोभय-मूर्ति, किन्तु ब्रह्मप्रधान, अतएव 'ब्रह्म'—'अकर्म' इत्यादि नामों से व्यवहृत, समष्टि का आलम्बनरूप बोडशी लक्षण 'परब्रह्म' ही 'प्रविष्ट्रब्रह्म' है। एवं कर्म्म-ब्रह्मोमयमूर्ति, किन्तु कर्मप्रधान, अतएव 'कर्म्म' नाम से व्यवहृत, व्यष्टियों का आलम्बनरूप आत्म-आत्मपुर लक्षण 'अपरब्रह्म' ही 'स्ट्रक्रह्म' है, यही निष्कर्ष है।

(११)—यह तो हुई सृष्ट-प्रविष्ट की मीमांसा। अब तीसरा 'उन्मुक्तब्रह्म' शेष रह जाता है। सृष्टब्रह्म जहां कर्म्मप्रधान बनता हुआ कर्मारूप है, प्रविष्ट ब्रह्म जहां ब्रह्मप्रधान बनता हुआ अकर्मारूप है, वहां हमारा यह तीसरा उन्मुक्त ब्रह्म मायासीमा से बाहर रहता हुआ कर्मातीत बना हुआ है। यद्यपि ब्रह्मतत्त्व (रसतत्त्व) बिना कर्मातत्त्व (बलतत्त्व) के सर्वथा अनुपपन्न है। ऐसी दशा में मायानविष्ठिन्न, अतएव विश्वातीत इस उन्मुक्तब्रह्म को भी आत्यन्तिकरूप से कर्मातीत, किंवा कर्मशून्य नहीं कहना चाहिए था। तथापि घटन्त्व सम्बन्धी एक विशेष प्रकार के शाब्दबोध के आधार पर 'भाति' द्वारा यथाकथंचित उन्मुक्तब्रह्म की कर्मातीतता सुरक्षित रक्खी जा सकती है।

'घटे घटत्वम्' इस वाक्य के अर्थ का हमें समन्वय करना है। तर्कानुगामी दार्शनिक इस वाक्य को अशुद्ध बतलाने का उपक्रम करते हुए कहते हैं कि, 'घट में घटत्त्व है' यह नहीं कहा जा सकता। चूंकि घट में कम्बुमीवादिलक्षण घटत्त्व रहता है, अतएव घट को घट

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

कहा जाता है। जिस क्षण घट से घटत्व निकल जाता है, घट का अस्तित्व उसी क्षण विलीन हो जाता है। घटत्व को अपने गर्भ में रखने वाला घट शब्द ही हमारे उच्चारण का विषय बन सकता है। जिस घट में घटत्व न रहेगा, वह घट घट ही न रहेगा, फिर उच्चारण हम किसका करेंगे, एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है कि, एक घट में एक ही घटत्त्व रहता है। दो घटत्त्वों का तात्पर्ध्य होगा—घटत्त्व में घटत्त्व, और यह सर्वथा असम्भव है। घटत्त्व घट में रहा करता है, घटत्त्व में घटत्त्व क्या रहेगा १ इन दोनों परिस्थितियों को सामने रखते हुए 'घटे घटत्त्वम्' का वाक्यार्थ बोध कीजिए।

प्रश्न यह है कि, वक्ता ने 'घटे' यह शब्द बोला ही कैसे, जब कि अभी उसमें घटन्त्व नहीं है, जिसकी स्थापना के लिए वह आगे जाकर 'घटन्त्वम्' बोलता है। 'घटे' यह उसी दशा में बोला जा सकता है, जब कि घट में घटन्त्व न रहे। और ऐसा सम्भव नहीं। जब घट में घटन्त्व विद्यमान है तो—'घटे घटन्त्वं' का वाक्यार्थ होना चाहिए—'घटन्त्वविशिष्टे घटे घटन्त्वम्'। चूंकि एक 'त्व' में दूसरा 'त्व' रह, नहीं सकता, इसलिए उक्त वाक्यार्थ अशुद्ध माना जायगा। अब वतलाइए—'घटे घटन्त्वम्' का कैसे समन्त्वय किया जाय ?

तार्किक एतर देते हैं कि, यह ठीक है कि, घट कभी घटत्व के बिना नहीं रहता। परन्तु हम अपने ज्ञान में दोनों का पार्थक्य अवश्य ही कर सकते हैं। "घट भिन्न वस्तु है, घटत्व भिन्न वस्तु है, दोनों अविनाभूत हैं"। इस प्रकार घट-घटत्त्व का भेद और अभेद दोनों हमारे ज्ञान में आ रहे हैं। इस ज्ञानीय भेद को लेकर ही सत्तादृष्टि से अभिन्न रहने वाले भी घटत्त्व की वाक्य समन्वय के लिए थोड़ी देर के लिए अविवक्षा कर दी जाती है, और इसी ज्ञानीय पार्थक्य के आधार पर 'घटे-घटत्त्वम्' का 'घटन्वोपहिंते घटे-घटन्त्वम्' यह वाक्यार्थ कर लिया जाता है।

ठीक इसी शाब्दबोधप्रक्रिया से यहां काम छीजिए। यह सच है कि, कर्म (बल) को छोड़ कर ब्रह्म कभी विशुद्धरूप में परिणत नहीं रहता। तथापि- 'ब्रह्मणि ब्रह्मन्तम्' इस वाक्य में ब्रह्म में रहने वाले कर्म की (भातिद्वारा) अविवक्षा कर 'क्रम्मीपहिते ब्रह्मणि ब्रह्मन्तम्' यह वाक्यार्थ बना छिया जाता है। ब्रह्म का ब्रह्मन्त (ब्रह्मपना) कर्म ही है। जिस प्रकार बिना घटन्त्व के घटपदार्थ का कोई मूल्य नहीं, एवमेव बिना कर्मन्त्व के ब्रह्म पदार्थ भी सर्वथा अनुपपन्न ही रहता है। इस प्रकार 'त्व' की अविवक्षा से हम अपने बौद्ध-जगत् के आधार पर उन्युक्तब्रह्म को कर्मातीत कह सकते हैं।

कर्मातीत यह उन्मुक्तब्रह्म नित्यग्रुद्ध है। कभी इसके साथ पाप्मा (कर्मालेप) का सम्बन्ध नहीं होता। यह नित्यंबुद्ध है। कभी इसका ज्योतिर्भाग कर्म्म से आवृत नहीं होता। यह आत्यन्तिक रूप से निरक्षन है। तमोगुणरूप विश्वाक्षन के साथ कभी इसका सम्पर्क नहीं होता। इस प्रकार सद् सल्क्ष्मण, एक ही ब्रह्म मायाबलात्मक कर्म्म के योगतारतम्य से उन्मुक्त-प्रविष्ट-सृष्ट' इन तीन विवर्त्तभावों में परिणत हो जाता है। सृष्टात्मक 'विश्व' भी ब्रह्म है, विश्वातीत 'उन्भुक्त' भी ब्रह्म है। जब तीनों एक ही ब्रह्म के तीन विवर्त्त हैं, तो फिर क्यों न हम निम्न लिखित सिद्धान्त का अनुगमन करें—

## 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म-एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । नेह नानास्ति किञ्चन'।

स्वयं जीवात्मा, जीवात्माओं के भौतिक शरीर, पाञ्चभौतिक विश्व, विश्वचर घोडशीब्रह्म, विश्वचर घोडशीब्रह्म, विश्वचर के विविध रूप— विश्वचातीत परात्पर ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म-कर्म्ममय हैं, ब्रह्म-कर्म्मात्मक हैं, यह अब तक के ब्रह्म-कर्म्मितवृत्त से भछीभांति सिद्ध हो जाता है। अब इस सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है। कुछ एक ऐसे उदाहरण बतला कर, जिनसे कि ब्रह्म-कर्म्म के विविध रूपों का सम्यक् परिज्ञान प्राप्त करते हुए हमारा अन्तस्तल गीतोक्त श्रह्म-कर्म्म के तात्त्विक स्वरूप पर पहुंच सके, इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

परात्पर, ईश्वर, जीव, विश्व-यद्यपि ये चारों हीं ब्रह्म-कर्म्मात्मक हैं। तथापि परात्पर की मायातीतता हमारी बाणी का अवरोध कर देती है, अतः इसके सम्बन्ध में किसी उदाहरण का विचार न कर शेष तीनों का ही विचार किया जायगा। ब्रह्म अमृत पदार्थ है, कर्म मृत्यु पदार्थ है, यह पूर्व में यत्रतत्र स्पष्ट किया जा चुका है। अब इन दोनों तत्त्वों के सम्बन्ध में सर्वथा नवीन दृष्टि से ही विचार आरम्भ होता है।

मायामय मर्त्यविश्व की अपेक्षा से ब्रह्मलक्षण अमृतमाग के, किंवा अमृतलक्षण ब्रह्ममाग के 'साक्षी-भोक्ता-प्राण-वित्त' वे चार विभाग हो जाते हैं, जिनकी कि समष्टि को हम- 'चतुष्पात्-ब्रह्म'—'ब्रह्मचतुष्पदी'—'ब्रह्मचतुष्ट्यी' इत्यादि नामों से व्यवहृत कर सकते हैं। इन चारों ब्रह्मविवर्तों के अतिरिक्त पांचवा कर्मलक्षण मृत्यु भाग, किंवा मृत्युलक्षण कर्ममाग पृथक् बच रहता है। आगे जाकर इस कर्मभाग के भी आरम्भ में दो विभाग, आगे जाकर अनन्त विभाग हो जाते हैं, जैसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा। पहिले ब्रह्मचतुष्ट्यी का ही विचार कर लीजिए।

#### ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

मर्त्यविश्व की अपेक्षा से ब्रह्म का पहिला 'साक्षी' माग सर्वथा अखण्ड है, निरवय है, अमात्र है, असन्त निगृढ (गुप्त) है। अतएव इस साक्षीब्रह्म को 'गूढोत्मा' कहा जाता है। शब्दब्रह्मवेत्ता अपनी परिभाषा में इसी गृढ़ोत्मा को 'स्फोट' कहा करते हैं, जिस के कि— 'अखण्डस्फोट-वाक्यस्फोटादि' आठ अवान्तर विभागों का 'भूषणादि' व्याकरणप्रन्थों में स्पष्टीकरण हुआ है। इसी गृढ़ोत्मा को हम अपने इस ब्रह्म-कर्म्म प्रकरण में अकर्मा लक्षण, असङ्ग 'बोडशीपुरुष' कहेंगे, जिसका कि पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है। यही विश्व का सर्वश्रेष्ठ-सर्वज्येष्ठ आलम्बन माना गया है।

षोडशीपुरुषलक्ष्मण, आलम्बनभूत इस साक्षीब्रह्म के आधार पर भोक्ता-प्राण-वित्त ये तीन ब्रह्मविवर्त्त, एवं पूर्वोक्त कर्म्मविवर्त्त चारों प्रतिष्ठित रहते हैं। तीन ब्रह्मविवर्त्त, एक कर्म्मविवर्त्त, इस प्रकार यह साक्षी इस ब्रह्म-कर्म्मचतुष्ट्रयी का आलम्बन बनता हुआ सर्वाल्यवन बन रहा है। 'अमात्र' - 'तुरीय'— 'गूढोत्मा'— 'साक्षी'— 'आलम्बन' इत्याद्द विविध नामों से प्रसिद्ध होनेवाला स्फोटस्थानीय जो षोडशीपुरुष है, इसके चौथे भाग को हमने 'आत्मक्षर' कहा है। परात्पर-अन्यय-अक्षर-आत्मक्षर की समष्टि ही षोडशी है। एवं 'आत्मक्षर' अवश्य ही इसका चौथा पर्व है।

इसी आत्मक्षर से विकारक्षर की उत्पत्ति बतलाई गई है। यही विकारक्षरसंघ विज्ञान-भाषा में—'विश्वसृड्ब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध है। और यही विश्वसृड्ब्रह्म हमारे इस ब्रह्म प्रकरण का दूसरा 'भोक्ता' नामक विवर्त्त है। स्वयं षोडशीपुरुष 'साक्षी' था, षोडशी के आत्मक्षर से उत्पन्न विकारक्षरसंघरूप 'विश्वसृट्ब्रह्म' ही 'भोक्ता' ब्रह्म है। इसी को पूर्वप्रकरण में हमने

—कठोपनिषत् १।३।१२

🤏 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।

—गी॰ जारप

९ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।
 एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥

- कठोपनिषत् १।२।२७

<sup>#</sup>१ एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। इत्यते त्वप्रथया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः॥

1

(अवरब्रह्म के आत्मा-आत्मपुर ये दो पर्व बतलाते हुए) वैकारिक विश्व का आत्मा कहा है, एवं यही व्यष्टिचितियों का आलम्बन सिद्ध किया गया है। यही 'भोक्ताब्रह्म' यत्रतत्र ब्राह्मणप्रनथों में — 'प्रथमजब्रह्म' – 'प्रतिष्ठाब्रह्म' – 'त्रयीब्रह्म' – 'सप्तपुरुष – पुरुषात्मक – प्रजापति' इत्यादि विविध नामों से व्यवहृत हुआ है। (देखिये शत-ब्रा० ६।१।१।१ ब्रा०।)

आत्मक्षराविष्ठन्न, अतएव तद्रूप, विकारमूर्ति इस भोक्ता ब्रह्म के अनन्तर क्रमप्राप्त तीसरा 'प्राणब्रह्म' विवर्त्त है। प्राणतत्त्व के त्रिवृद्धाव के कारण इस तीसरे प्राणब्रह्म के आगे जाकर 'आंत्मब्रह्म—जायाब्रह्म—प्रजाब्रह्म' (आत्मा—जाया—प्रजा) ये तीन अवान्तर विवर्त्त और हो जाते हैं। त्रिवृत्प्राण में मनः-प्राण-वाक् तीनों आत्मकलाओं का समन्वय है, जैसा कि 'ईशोपनिषद्धिज्ञानमाष्य' प्रथमखण्ड के—'मनः-प्राण-वाक् के त्रिवृद्भाव की व्यापकता' नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हुआ है। इसी त्रिवृद्भाव के कारण प्राणब्रह्म के प्राणगर्भित-मन, प्राणगित्तिनावाक्, प्राणगितिनप्राण ये तीन रूप हो जाते हैं। और ये ही तीनों रूप क्रमशः 'आत्मा-जाया-प्रजा' कहलाते हैं। प्राणब्रह्म के इन तीनों विवर्त्तों का जब चौथे 'वित्तब्रह्म', एवं पांचवें मर्त्य-कर्म, इन दोनों का समन्वय हो जाता है, तो तत्काल पांड्क (पञ्चावय) यज्ञ का स्वरूप निष्यन्न हो जाता है। विश्वयज्ञ का स्वरूप 'आत्मा (यजमान), जाया (यजमानपत्नी), प्रजा, वित्त (दक्षिणादि), क्रम्म' (आप्वर्यवादि)' इन पांच पर्वों के समन्वय पर ही निर्भर है। इन पांचों यज्ञावयवों में से 'वित्त' नाम के चौथे यज्ञपर्व तक ही आत्मा की व्याप्ति मानी गई है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होनेवाला है।

शोष रहता है—चौथा 'वित्तब्रक्ष' | भोग्य (अन्न) ही वित्त है, भोक्ता ही प्राण है। प्राण अन्नाद है, वित्त अन्न है। अन्नाद के गर्भ में प्रविष्ट अन्न अन्नाद ही बन जाता है, इसीछिये तो वित्तपर्य्यन्त ही आत्मव्याप्ति मानी गई है, जैसाकि—

'यावद्वित्तं तावदात्मा' 'एतावान् खलुवै पुरुषो, यावदस्य वित्तम्' तै॰ ब्रा॰ ११४।७।७

इत्यादि वचन से स्पष्ट है। आत्मा अमृतप्रधान है, अमृत ही ब्रह्म है। चूंकि इसकी ज्याप्ति वित्त पर्य्यन्त है, अतएव वित्त को भी ब्रह्म का ही (चौथा) विवर्त्त मान छिया गया है।

उक्त चारों ब्रह्मविवर्तों में से साक्षीरूप षोडशीब्रह्म अपने असङ्गभाव के कारण (मर्त्य विश्व की दृष्टि से ) 'उन्मुक्तब्रक्ष' (विश्वातीत ) माना जायगा। प्रथमजलक्षण, विश्वसृद्ध्वहा 'प्रविष्टब्रह्म' (विश्वचर) कहा जायगा। एवं प्राणलक्षण आत्मा-जाया-प्रजावर्ग, वित्त, कर्मा इन पांचों यज्ञपवों की समष्टि 'सृष्टब्रह्म' (विश्व) कहलाएगा।

जिस प्रकार ब्रह्मभाग-साक्षी, भोक्ता, प्राण, वित्त इन चार भागों में विभक्त है, एवमेव मृत्यु-लक्षण कर्म्मभाग भी चेतनसृष्टि, जड़सृष्टि मेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है। विश्व-गर्भ में प्रतिष्ठित रहनेवाले यचयावत पदार्थों को चेतन-जड़ भेद से दो ही भागों में विमक्त माना जा सकता है। दोनों में हीं कर्मलक्षण क्रियातत्त्व का साक्षात्कार हो रहा है। इन दोनों में से अस्मदादि चेतनपदार्थों से सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया, किंवा कर्म्म की प्रामाणिकता के सम्बन्ध, में तो कुछ वक्तन्य ही नहीं है। विवाद है, केवल जड़पदार्थों की क्रिया के

वृक्ष का पत्ता हिल रहा है। यह 'हिलना' एक क्रियाविशेष ही है। इस सम्बन्ध में प्रश्न किया जा सकता है कि, जब हमने (किसी भी चेतनप्राणी ने) पत्ते को छूआ तक नहीं, तो पत्ता अपने आप कैसे हिल पड़ा १ प्रश्न का मूल यही है कि, न तो ज्ञान को आधार बनाए बिना क्रिया का सञ्चालन सम्भव, एवं न ज्ञान के बिना क्रिया की स्वरूप प्रतिष्ठा ही सम्भव। प्रत्यक्ष प्रमाण चेतनसृष्टि है। आध्यात्मिक कर्म्म-कलाप की प्रतिष्ठा, एवं कर्म-प्रवृत्ति का हेतु आध्यात्मिक, ज्ञानमूर्ति 'चिदाभास' (जीवात्मा) है। हमारा कर्म्म हमारी इच्छाशक्ति पर निर्भर है, एवं इच्छाशक्ति का आलम्बन ज्ञानशक्ति है। इस देखते हैं कि, सुषुप्ति अवस्था में जब हमारी ज्ञानशक्ति पुरीतित नाड़ी में जाती हुई अभिभूत हो जाती है, तो उस समय तक के लिए कर्म्मेन्द्रिएं निश्चेष्ट, निष्क्रिय बन जातीं हैं। "ज्ञानशक्ति के आधार पर उत्थित कामना ही कर्मा-प्रवृत्ति का एकमात्र कारण है" इस सम्बन्ध में इस से बढ़कर और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हो संकता है।

जब कि चेतनप्रतिष्ठित कम्मी का उत्थान-पतन (आविर्माव-तिरोभाव) ज्ञानसद्कृत कामनाधीन देखा जाता है, तो 'कर्म्मसामान्यसिद्धान्त' की अपेक्षा से हमें जड़-प्रतिष्ठित करमी को भी ज्ञानसहकृत-कामना के आधीन ही देखना पड़ेगा। साथ ही में यह भी निर्विवाद है कि, वृक्षकम्पन, वायुसंचरण, समुद्रगर्जन, मेघवर्षण, वज्रनिर्घोष, विद्युत्-चाकचिक्य, आदि आदि जड़-पदार्थों से सम्बन्ध रखने बाले जितनें भी कर्म हैं, उनका हमारे (चेतन प्राणियों के)

33

v

ज्ञान एवं कामना से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब बतलाइए ! किसके ज्ञान से, किस की इच्छा से जड़-कर्म्म प्रवृत्त हुए ?

अगत्या जड़कम्मों की उपपत्ति के सम्बन्ध में हमें यही मानना पड़ता है कि, अवश्य ही एक ऐसा कोई महा ज्ञान है, जिसकी कि नित्य, तथा निर्बाध कामना के आधार पर सम्पूर्ण कर्मा-कळाप प्रतिष्ठित है, जो कि अपनी ज्ञानमयी कामनारश्मियों से तत्तत्-समय विशेषों में तत्तत् कम्मों का उत्थान-पतन किया करता है। चेतनाळक्षण, किंवा चिदात्मळक्षण, सर्वाधिष्ठाता वह 'महाज्ञाननिधि' ही आस्तिक जगत् में—'प्रमात्मा-ईश्वर—अन्तर्य्यामी—जगन्नियन्ता' इत्यादि नामों से उपस्तुत है।

'वृक्ष का पत्ता क्यों हिला' ? यदि वायु द्वारा इस प्रश्न के समाधान की चेष्टा की जायगी, तो भी काम न चलेगा। यह ठीक है कि, प्रत्यक्ष में हम वायुगमन को ही पत्रादि कम्पन का कारण देखते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति के अनुसार वायु भी जड़पदार्थ ही है। अवश्च ही वायुगित के लिए भी किसी अन्य प्रेरणा की अपेक्षा रहेगी। वायु को किसने कम्पित किया ? इस प्रश्न के समाधान में भारतीय ज्योतिषशास्त्र 'शनि' और 'बुध' इन दो ग्रहों की ओर हमारा ज्यान आकर्षित करता है। इन दोनों की प्रेरणा से ही वायु में कम्पनादि का उत्थानपतन सिद्ध किया जाता है। परन्तु देखते हैं कि, वायुवत् शनि-बुध भी जड़पिण्ड ही हैं। इनका संयोजक कौन ? इस प्रकार अन्ततोगत्त्वा हमें उसी पूर्वोक्त ईश्वरेच्छा पर विश्राम करना पड़ता है। कर्मगर्भित ज्ञान ही उस ईश्वर का ईश्वरत्त्व है। ज्ञानविप्रहमूर्ति ईश्वर की इच्छा ही सर्वकर्मप्रवर्त्तिका है। तात्पर्य्य कहने का यही हुआ कि, चेतनप्रतिष्ठित कम्मों के अधिष्ठाता जहां तत्त्वतन-संस्थाओं के अधिष्ठाता तत्त्ववतन प्राणी हैं, वहां जड़-प्रतिष्ठित कम्मों का प्रवर्त्तक ईश्वरतत्त्व है। चेतन का कर्म हो, अथवा जड़ का कर्म, कर्ममात्र ज्ञानाधीन हैं, ज्ञान में विश्रान्त है। जैसा कि-'सर्व कम्मीखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते' (गी० शाइश) इत्यादि वचन से प्रमाणित है।

चेतन सम्बन्धी कर्म 'आध्यात्मिक कर्मा' हैं, एवं इनका जीवात्मा से सम्बन्ध है। जड़-सम्बन्धी कर्मा 'आधिदैविक कर्मा' हैं, एवं इनका परमात्मा से सम्बन्ध है। आगे जाकर यह कर्माद्वयी 'कर्मात्रयी' रूप में परिणत हो जाती है। कुछ एक कर्म तो ऐसे हैं, जिनका एकमात्र प्रमु परमात्मा ही हैं। सूर्य्य-चन्द्र-प्रह-नक्षत्र-पृथिवी-जल्छ-तेज-वायु-आकाश-ओषधि-वनस्पति-समुद्र-पर्वत आदि जितनें भी प्राकृतिक जड़ पदार्थ हैं, इन सबके प्राकृतिक कर्म ईश्वर के प्रातिस्विक कर्मों हैं। इनके स्वरूप-निर्माण का, इनके उद्यावच कर्मों का हमारे ज्ञान से (जीवात्मा के ज्ञान से) कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वयं ईश्वर ही अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इन्हें बनाता है, तत्तत्-नियत कम्मों में प्रवृत्त रखता है, एवं यथासमय संहार कर डाळता है। इस प्रकार ईश्वरतन्त्र से तन्त्रायित ऐसे ऐसे यचयावत् प्राकृतिक पदार्थों की, एवं इनके कम्मों की समष्टि को हम 'ईश्वरकम्म' ही कहेंगे।

अन्थिनिर्माण करना, वायुयान बनाना, नौका बनाना, प्रासाद बनाना, इत्यादि जितनें भी नवीन आविष्कारकर्म्म हैं, उन सब का प्रमु जीवात्मा है। सेर, दो सेर आदि परिमाण (तौल), संख्याएं, वस्त्रविन्यास, पाठशाला, रसायनशाला, औषधालय आदि सब हमारे प्रातिस्विक कर्म्म हैं, इनके साक्षात अधिष्ठाता हम हैं, न कि ईश्वर। अतएव ऐसे ऐसे सब कर्म्मों की समिष्ट को 'जीवकर्म्म' ही कहा जायगा।

जङ्गल में केतकी, चम्पा, मिंडका, आदि वृक्ष बिना हमारे (जीव के) प्रयास के प्रकृतिसम्बद्ध ईश्वरीय प्रेरणा से पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। एक कलावित वहां पहुंचता है, और
उन वृक्षों के पौधों को शहर में लाकर बड़े विन्यास के साथ अपने उद्यान में प्रतिष्ठित कर
देता है। यह विन्यास मानवज्ञान की कृपा का फल है। प्राकृतिक पौधे ईश्वरीय ज्ञान से
सम्बन्ध रखते हैं, इनका उद्यान-सम्बन्धी विन्यास जीवज्ञान पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इनमें
दोनों के ज्ञानभावों का समन्वय हो रहा है। सामान्य (जङ्गली) आम्रवृक्ष ईश्वरीय कर्म्म
है, कल्मी आम्रवृक्ष उभयकर्म्म है। प्राकृतिक दूर्वा (दूब) ईश्वरीयकर्म्म है, उसे काट छांट
कर यथाभिकृत्व विशेष विन्यास में परिणत कर देना हमारा कर्म्म है, अतएव इसमें दोनों
का समन्वय माना जायगा। इस प्रकार सैंकड़ों कर्म्म ऐसे मिल्लेंगे, जिनमें सुचतुर ईश्वर, एवं
चतुर जीव दोनों शिल्पियों का शिल्प प्रतिष्ठित रहता है। एवं ऐसे ही कर्म्म उम्यकर्म्म कहलाते हैं। फलतः 'ईश्वरकर्म, जीवकर्म, उभयकर्म्म' मेद से दो के तीन कर्म्म बन
जाते हैं।

यदि और भी सृक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाता है, तो चेतनप्रतिष्ठित जीवकर्म, एवं जड़प्रतिष्ठित ईश्वरकर्म्म दोनों के अवान्तर दो दो मेद मानने पड़ते हैं। चेतन पदार्थों में भी दो कर्म प्रतिष्ठित हैं, एवं जड़पदार्थों में भी दो कर्म प्रतिष्ठित हैं। कर्मतत्त्व प्रधान रूप से 'आदान-विसर्ग' मेद से दो भागों में विभक्त देखा गया है। उभयनिष्ठ यह कर्म हमारे शरीर में (आध्या-तिमक संस्था में) दो विभिन्न अधिकारियों के मेद से दो भागों में बटा हुआ है। एवमेव जिन्हें आप जड़पदार्थ कहते हैं, उनमें भी दो अधिकारी प्रतिष्ठित हैं, अतएव उनका कर्म भी कर्मांद्रयी ही बन रहा है। पहिले चेतन-कर्मांद्रयी का ही विचार कीजिए।

शरीर का गर्भावस्था में आना, उत्पन्न होना, शरीर का जीवात्मा से सम्बन्ध होना, इत्यादि अनेक कर्म्म हृद्यस्थ तन्त्रायी ईश्वर के आधीन हैं। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आदि कितनें एक कर्म्म उसी महाज्ञान के आधीन हैं, जो कि ज्ञानमूर्त्ति सर्वत्र ज्याप्त रहता हुआ सब का साक्षी बन रहा है। इसके अतिरिक्त खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, फिरना इत्यादि अनेक कर्म्म जीवेच्छा से सम्बन्ध रखते हैं। भूख लगना ईश्वरकर्म्म है, भोजन करना जीवकर्मा है। भुक्तान्न को रसास्रग्मांसादि धातुक्त्यों में परिणत कर देना ईश्वरकर्म्म है। इस प्रकार आध्यात्मिक जिन कर्मों की प्रवृत्ति उत्थिताकांक्षा से होती है, वे सब ईश्वरकर्म्म माने जायंगे, एवं जिन आध्यात्मिक कर्मों की प्रवृत्ति उत्थाप्याकांक्षा से होती है, वे सब जीवकर्मा माने जायंगे।

इसी प्रकार वृक्षादि जड़पदार्थों का पार्थिव रसादान-विसर्गरूप कर्म, वैश्वानर तैजससंइक वृक्षात्मा का प्रातिस्विक कर्म माना जायगा। एवं वृक्ष का कम्पित होना, शाखा-प्रशाखाओं का उत्पादित होना ये कुछ एक कर्म्म ईश्वरकर्म कहे जायंगे। इस दृष्टि से कर्म्मद्वयी कर्म-चतुष्ट्यी रूप में ही परिणत मानी जायगी। यही क्यों, आगे जाकर तो कर्मसंख्या का विस्तार अनन्त पर ही जाके ठहरता है, जिसका कि आंशिक परिचय आगे आनेवाला 'कर्म्मयोगपरीक्षा' प्रकरण देगा।

अस्तु. छोड़िए इस मागड़े को। ईश्वरकर्मा हो, अथवा जीवकर्म। चेतनप्रतिष्ठित कर्मा हो, अथवा जड़प्रतिष्ठित कर्म। प्रत्येक दशा में कर्मा रहेगा ज्ञान के ही आधीन। कुछ एक कर्मा क्षुद्रचेतनस्थ (जीवस्थ) हैं, कुछ एक महाचेतनस्थ (ईश्वरस्थ) हैं, एवं कुछ एक उभय-चेतनस्थ हैं। सर्वथा कर्मामात्र ज्ञान में परिसमाप्त हैं, ज्ञान में विश्रान्त हैं, यह निर्विवाद है।

अवतक जिसे हम 'ज्ञान' शब्द से पुकारते आए हैं, वह ज्ञान पाठकों का सुपरिचित 'ब्रह्म' पदार्थ ही है। 'तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्' यह दार्शनिक सिद्धान्त ज्ञान को ही ब्रह्म कह रहा है।

## 'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः'

—ईशोपनिषत् ५

इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार अपने प्रतिद्वन्द्वी असल्क्ष्मण बलतत्त्व के बाहर-भीतर सब ओर अनुस्यूत, बल पर प्रतिष्ठित जो ब्रह्मतत्त्व है, उसी से सम्पूर्ण कम्मों का उदय हुआ है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म ही कम्मों का उक्थ-ब्रह्म-सामलक्षण आत्मा है। कम्में का अस्तित्त्व ब्रह्मसत्ता पर ही प्रतिष्ठित है। स्वस्वरूप से सर्वथा असत् (क्षणिक) रहता हुआ भी कम्में ब्रह्मसत्ता

#### बहा-कार्मपरीक्षा

की अपना आश्रय बनाता हुआ 'सत्' बन कर सत्यरूप धारण किए हुए है। कर्म्म का कर्मपना ब्रह्म पर ही अवलम्बित है। साथ ही में ब्रह्म का ब्रह्मत्व कर्मा पर ही अवलम्बित है। इसी तादात्म्य-भाव के कारण ब्रह्म-कर्म ये दो मानते हुए भी हमें दोनों की समष्टि को केवल ब्रह्म' शब्द से सम्बोधन करने में कोई सङ्कोच नहीं होता।

ब्रह्मतत्त्व को आश्रय बना कर उत्पन्न-स्थित-नष्ट होनेवाले कर्म्म को कभी ब्रह्ममर्य्यादा से पृथक् नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि, कर्म्मयोग, ज्ञानयोग, बुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध तीनों कर्त्तव्य भागों से सम्बन्ध रखनेवाली योगविद्या (कर्माविद्या) को ब्रह्मविद्या भी कह दिया जाता है।

## 'ब्रह्मबिद्यया ह वै सर्व भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः'

--- शत वा १४।४।२।२०

इस शातपथी श्रुति ने कर्त्तन्यरूप यज्ञकर्म्म के अभिप्राय से ही 'ब्रह्मविद्या' शब्द का प्रयोग किया है। जो तात्पर्यं गीता के 'एष वोऽस्त्विष्टकामधुक,' (गी० ३।११) इस यज्ञकर्मा-तिशयसूचक वाक्य का है, उसी अर्थ में उक्त श्रुति प्रयुक्त हुई है। सचमुच में ब्रह्म-कर्म्म दोनों अभिन्न हैं। कर्म्मविद्या, ब्रह्मविद्या कहने भर को दो हैं, वस्तुतः एक ही ब्रह्मविद्या के दो पर्व हैं। तभी तो—'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' यह अध्यायोपसंहारवाक्य-अन्वर्थ बनता है। हमारा गीताशास्त्र योग (बुद्धियोगात्मक कर्म) गर्मित इसी ब्रह्मविद्या (अन्ययविद्या) का निरूपण करता है, एवं गीता का वह ब्रह्म पदार्थ सदसङ्क्ष्मण बनता हुआ ब्रह्म-कर्म्ममय है, अमृत-मृत्युमय है।

ब्रह्म-कर्म्म का पर्ध्याप्त स्पष्टीकरण हो चुका। अब केवल एक विषय का दिग्दर्शन करा के प्रकरणोपसंहार किया जाता है। ब्रह्मलक्षण ज्ञानतत्त्व योगमाया के अनुप्रह से सम्यक्-ज्ञान, मिथ्या-ज्ञान, अज्ञान मेद से तीन भागों में विभक्त हो जाता है। इसी योगमाया के समावेश से कर्म्मतत्त्व के भी सत्-कर्म, विकर्म, अकर्म ये तीन विवर्त्त हो जाते हैं। इनमें सम्यक्-ज्ञान सत्कर्म का, मिथ्याज्ञान विकर्म का, एवं अज्ञान अकर्म का प्रवर्त्तक बनता है। सत्कर्म से सम्यक्-ज्ञान का, विकर्म से मिथ्याज्ञान का, एवं अकर्म से अज्ञान का उद्य होता है। इस प्रकार ६ ओं में परस्पर अनुप्राद्य-अनुप्राहक ( उपकार्य-उपकारक ) सम्बन्ध बना रहता है। इसी सम्बन्ध में गीताशास्त्र का

मुख्य उद्देश्य है—"जीवात्मा को मिथ्याज्ञान-विकर्मा, तथा अज्ञान-अकर्मा इन दोनों द्वन्द्वों से पृथक् कर बुद्धियोगद्वारा उसे सम्यक्-ज्ञान-सत्-कर्माळक्षण ब्रह्म-कर्मा का अनुगामी बनाते हुए जीवन्मुक्त कर देना"। यही इस शास्त्र की सर्वशास्त्रता, पूर्णता, विलक्षणता, एवं अपूर्वता है। एवं इसी ब्रह्म-कर्मारहस्योद्वाटन के लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है।

समाप्ताचेयं--- ब्रह्म-कर्मपरीक्षा

\* \*

\*

19

THE PROPERTY HAVE BEEN AND THE PARTY OF THE

शत गीताविज्ञानभाष्य-भूमिकायां <sup>4</sup>क्कस्म-कम्मिक्रिक्ति

# 44

समाप्ता

अथ

गीताविज्ञानभाष्य-भूमिकायां

'कर्मयोगपरीक्षा'

॥ श्रीः॥

#### अथ

# गीताबिद्यानमाध्य-मूमिकायां

# 'कर्मयोगपरीक्षा'

## १--संदर्भ-संगाति

स्मिनं क्या चाहिए' १ इस प्रश्न के उत्तर में श्रुति हमारे मुख से निकलवाती है—

'योगःक्षेमो नः कल्पताम्' (यजुःसं० २२ अ०।२२ मं०)। बिना किसी कष्ट के

'योग-क्षेम' होता रहे, एक मुमुश्च भारतीय की इससे अधिक और कोई चाह नहीं हो सकती।

किसी वस्तु की प्राप्ति हो, उस प्राप्त वस्तु का प्राप्त करनेवाले आत्मा

के साथ 'अन्तर्याम'' सम्बन्ध हो जाय, इसी को 'योग' कहा

जायगा। एवं यह योग नियत समय तक बना रहे, यही 'क्षेम' कहा जायगा। और ऐसा
'योग-क्षेम' ही मानव जीवन का परम पुरुषार्थ कहलाएगा, जिसकी कि कामना अपने स्तुति
मन्त्रों द्वारा हम व्यक्त किया करते हैं।

<sup>9</sup> जिस प्राप्त वस्तु में हमारा 'ममत्व-इदंत्व' हो जाय, जिसके उपयोग में हम स्वतन्त्र रहें, वहां वस्तुयोग 'अन्तर्य्यामरूपयोग' कहलाएगा। कोशाध्यक्ष के आत्मा के साथ कोश का योग अवस्य है, परन्तु वह इस योग से कोई लाम नहीं उठा सकता। ऐसा अनुपयुक्त, परतन्त्रयोग अपने 'बहिर्य्याम' भाव के कारण 'अयोग' ही कहलाएगा। कहने को देश हमारा, देश की सम्पत्ति हमारी, परन्तु स्वातन्त्र्य अणुमात्र भी नहीं, ऐसा अब्यवहार्य योग वास्तव में अयोग ही रहेगा। 'योगःक्षेमो नः कल्पताम्' का योग ऐसा योग नहीं है। स्वतन्त्र कर्त्ता प्राप्त वस्तु का यथामिक्षचि, स्वतन्त्रापूर्वक उपभोग कर सके, इसी अर्थ में 'योग' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

'किसी वस्तु की प्राप्ति हो' यह वाक्य योग शब्द की पूरी व्याख्या करने में असमर्थ है। संसार बहुत बड़ा, अनन्त। संसार में रहनेवाले पदार्थ अनन्त। संसारी मनुष्य की कामनाएँ अनन्त। कौन क्या प्राप्त नहीं करना चाहता। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं के अनुसार सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है ? असम्भव। भिन्न भिन्न योग्यता, गुण, शक्तिएँ रखनेवाले सर्वविध सांसारिक पदार्थों को, नियत योग्यता, गुण, शक्ति रखनेवाला व्यक्ति केवल इच्छामात्र से प्राप्त कर ले, यह सर्वथा असम्भव, खपुष्पवत् नितान्त शून्य कल्पना। अवश्य ही हमें पदार्थों की प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी न किसी मर्थ्यादा का आश्रय लेना पड़ेगा।

संसार अनन्त तो अवश्य है, संसार के पदार्थ भी अनन्तता से विश्वत नहीं है, साथ ही मानवीय मन की कामनाओं का भी अन्त नहीं है। मनुष्य क्या है १ इसका उत्तर श्रुति ने दिया है—'कामनाओं का समुद्र'। जिस तरह आपूर्यमाण समुद्र में अनन्त तरङ्गें उचावचभाव से इतस्ततः दोलायमान रहतीं हैं, वैसे ही समुद्रस्थानीय मन में विविध कामनाओं का आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता है। मनुष्य की प्रत्येक किया, प्रत्येक चेष्टा अवश्य ही किसी न किसी कामना की प्रेरणा का ही फल है। किसी बड़े शहर के 'बड़े बाजार' के ऊंचे से मकान की छत पर चढ जाइए, समुद्र का प्रत्यक्ष हो जायगा। हजारों नरमुण्ड पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण आ, जा रहे हैं। सब की अपनी अपनी एक चाल है, अपनी अपनी एक धुन है, अपना अपना ' एक लक्ष्य है। कौन इस 'नरमुण्ड समुद्र' को इधर से उधर, उधर से इधर प्रवाहित कर रहा है ? वही कामना। कामना नहीं, कामना का समुद्र। छोग कहते हैं, अमुक व्यक्ति ने अमुक को इतना दान दिया, उसने उसकी परवरिश की। श्रुति कहती है-बिलकुल क्रूठ। कौन किसे देता है, कौन किसे दे सकता है, और कौन किससे लेता है। यह सब 'काम' (कामना) का ही क्रीड़ा - कौत्ह्छ है। काम ही दाता है, काम ही प्रतिप्रहीता है। बिना अपनी इच्छा के कौन किसको देता है, कौन किस से छेता है। कामनासमुद्र के इसी साम्राज्य का स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित श्रौत-वचन हमारे सामने आते हैं---

> १—कामो भूतस्य भन्यस्य सम्राडेको विराजति । स इदं प्रति पप्रथे ऋत्तुत्सृजते वशी ॥

> > -तै॰ बा॰ राधावादा ।

#### कर्मयोगपरीक्षा

२—क इदं कस्मा अदादित्याह—प्रजापतिर्वे कः।
स प्रजापतये ददाति, इति कामः कामायेत्याह।
कामेन हि ददाति, कामेन प्रतिगृह्णाति॥

३—कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता-इत्याह।
कामो हि दाता, कामः प्रतिग्रहीता॥

४—कामं समुद्रमाविशेत्याह। समुद्र इव हि कामः।
नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति। न समुद्रस्य॥
—तै॰ ब्रा॰ शरापाप-६-॥

इस प्रकार कामनाओं के इस अनन्तसमुद्र में अपनी 'शरीर-नौका को कामनारूप वायु के मोकों से इतस्ततः दोलायमान करता हुआ इस नौका का खेवय्या कर्म्मभोक्ता जीवात्मा अपनी कामनानुसार कब क्या प्राप्त करेगा ? यह निर्णय कठिन है। अवश्य ही इन अनन्त कामनाओं को, एवं कामनानन्त्य से सम्बन्ध रखनें वाले अनन्त पदार्थों को देख कर इसे आत्मविस्मृति हो जायगी। यह करूं कि, वह, इसे प्राप्त करूं, अथवा उसे, इसी द्वन्द्वभाव में यह फंसा रह जायगा। और रह जायगा अपने परमपुरुषार्थ से विचत। कामना समुद्र का सन्तरण करने वाले निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम, कृतकृत्य महर्षियों ने कामनाकुचक्र में फंसे रहने वाले कामकामी, अतएव सर्वथा अशान्त ऐसे संसारियों की दशा का अवलोकन किया। एवं परिस्थिति की जांच करने के पीछे अपनी दिव्यदृष्टि के प्रभाव से मूलतत्त्व का दर्शन करते हुए कामना के सम्बन्ध में अपना यह निर्णय किया कि,—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविश्वन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविश्वन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी ॥ —गी॰ २।००।।

१ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां 'वायुर्नावमिवाम्भसि' । (गी॰ २।६७।) ।

निर्णय का तात्पर्य्य यही है कि, साधारण मनुष्यों ने कामना को ही समुद्र समम रक्खा है। वस्तुतः समुद्र है आत्मा, कामना तो आत्मसमुद्र में रहनेवाली शान्ति का उपाय-तरंगें हैं। इन तरङ्गों को आत्मधर्म में प्रविष्ट कराते हुए इमने निष्काम आत्मा को सकाम बना डाला है। शान्त को अशान्त आवरण से आवृत कर डाला है। जो कामनाएँ हमारीं थीं, हम उनके बने हुए हैं। समुद्र की अनन्तता सान्त-सादि कामना के रूप में परिणत कर डाली गई है। यही अशान्ति का मुख्य कारण है। इसे दूर करने का एकमात्र उपाय होगा, समुद्र और तरङ्गों का पार्थक्य। साथ ही में - 'सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः' इस शङ्कर सिद्धान्त का अनुगमन। तरंगें अवश्य ही समुद्र की हैं परन्तु अनन्त समुद्र तो सान्त तरङ्गों का नहीं बन सकता। क्षुद्र-महा तरंगें, क्षुद्र-महा नद्-निद्यां समुद्र गर्भ में रहतीं हुई कुछ भी उत्पात मचातीं रहें, इससे उस अनन्त की अनन्त शान्ति का क्या बनता बिगड़ता है। कामना का उत्थान हुआ, होने दीजिए। कामना-नुसार किसी वस्तु की प्राप्ति हो गई, होने दीजिए। कामनानुसार वस्तु न मिली, न सही। आप (आत्मा) इस पराधिकार चर्चा में क्यों पड़ते हैं। जो होता है, उसे देखते रहिए। द्रष्टा बनिए, दृश्य मत बनिए। होना होगा, सो हो ही जायगा, नहीं होगा सो नहीं ही होगा। आप कहेंगे-अशान्ति होती है। हम कहेंगे होने दीजिए। आपका अशान्ति से क्या सम्बन्ध। सान्त-सादितत्त्व ही अशान्त बना करता है। आप तो अनन्तसमुद्र हैं। आप पर इस काममूला अशान्ति का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आप आप बने रहिए, बस अशान्ति से बचने के लिए यही पर्याप्त है। जो महापुरुष इस प्रकार अपने आपको कामनाओं से पृथक्-सा बनाते हुए जीवनयात्रा में प्रवृत्त रहते हैं, उनके लिए तो वास्तव में उक्त साधन ही पर्य्याप्त है। परन्तु प्रश्न है, अस्मदादि उन संसारियों का, जो कामना को अपनी आत्मसीमा से बाहिर नहीं निकाल सकते। इनकी शान्ति का क्या उपाय ?

कामनाओं का वर्गीकरण, मर्ग्यादा-शृङ्खला से निविड़ बन्धन। संसारी मनुष्य तभी शान्ति प्राप्त कर सकेगा, जब कि वह अपनी कामनाओं को सीमित बना लेगा। कामना ही आगे जाकर आवश्यकतावृद्धि का कारण बनती है। बढ़ीं हुई आवश्यकताएँ हीं कामनाओं

<sup>9</sup> विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्वरित निस्पृहः। निर्म्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छिति॥ (गी० २।७१।)।

को प्रबल बनाती हैं। प्रवृद्ध कामनाएँ हीं हमें सतृष्ण बना कर इधर उधर अनुधावन करवाती हैं। जिस प्रकार परिश्रम के अवसान में हमें आवश्यकरूप से शान्ति मिला करती है, एवमेव कामना के विराम में भी शान्ति दुर्निवार है। हमारी अनन्त इच्छाएँ हीं अनन्त आवश्य-कताओं की जननी बनतीं हैं। अनन्त आवश्यकताएँ हीं हमारी सीमित शक्ति को कुण्ठित कर अशान्ति का कारण बनतीं हैं। ऐसी दशा में हमें सिद्धान्तरूप से यह मान ही लेना पड़ेगा कि, इच्छाओं को सीमित बनाना, सीमित इच्छाओं के द्वारा अपनी जुरूरतें कम से कम रखना ही सामान्य संसारी की शान्ति का अन्यतम उपाय है।

यही उपाय आर्य्यसभ्यता में 'वर्णाश्रमधर्मातुगत'—'स्वध्रम्म' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। स्वध्रम्म सीमित कामना का ही रूपान्तर है। अनन्त विश्व की अनन्त कामनाओं को, अनन्त कामनाओं से सम्बद्ध विश्व के अनन्त पदार्थों को आप्त महर्षियों ने चार भागों में विभक्त कर डाला है। पदार्थ भले ही अनन्त-असंख्य हों, कामना भले ही कहने को अनन्त-असंख्य हों। परन्तु उन सब संख्याओं का चार संख्याओं में ही अन्तर्भाव है। ज्ञानकामना, कर्म्मकामना, अर्थकामना, कलाकामना चार के अतिरिक्त कोई पांचवीं कामना नहीं है। ज्ञानपदार्थ, कर्मपदार्थ, अर्थपदार्थ, कलापदार्थ इन चार पदार्थों के अतिरिक्त कोई पांचवां पदार्थ नहीं है।

छोड़िए संसार की बात । भारतवर्ष की दृष्टि से ही विचार कीजिए। भारतवर्ष में ही व्यवस्थातन्त्र्य-पारतन्त्र्य—
स्थित 'वर्णव्यवस्था' के आधार पर विचार करते हुए उक्त कामना, तथा
पदार्थ-चंतुष्ट्यी का रहस्य भछीभांति समक में आ जाता है। ब्राह्मणवर्ण की कामना 'ज्ञानकामना', इसका अधिकार कामपदार्थ में। क्षत्रियवर्ण की कामना
'कम्मकामना', इसका अधिकार कर्म्मपदार्थ में। वैश्यवर्ण की कामना-'अर्थकामना', इसका
अधिकार 'अर्थपदार्थ में। एवं शूद्रवर्ण की कामना 'कलाकामना' और इसका अधिकार 'कलापदार्थ में। ब्रह्म-क्षत्र-विद्-शूद्र भावों से सम्बन्ध रखतें वाले चारों, वर्ण क्रमशः इन चार
कामनाओं की सीमा में रहते हुए, अपनी अपनी कामना से सम्बन्ध रखने वाले अपने अपने
अधिकृत पदार्थ को प्राप्त कर उसके साथ अन्तर्थ्याम सम्बन्ध से योग करते हुए ही क्षेम
के पात्र बन सकते हैं। क्षेम का अर्थ बतलाते हुए आरम्भ में ही यह कहा जा चुका है कि,
प्राप्त वस्तु का संरक्षण ही 'क्षेम' है। यह एक मानी हुई बात है कि, जो वस्तु अपनी कामना
से अपने अधिकार में की जाती है, उसी की यथावत् रक्षा हो सकती है। पराधिकृत वस्तु
रक्षा करते रहने पर भी छीन ली जाती है, अथवा छिनने का डर बना रहता है। एवं इस

भयावस्था में ऐसी परायत्त प्राप्त वस्तु में भी हम रमण नहीं कर सकते। सुतरां योग और क्षेम वहीं मर्प्यादित होते हैं, जहां स्वकामनानुबन्धी स्वपदार्थ प्राप्ति का साम्राज्य है।

सभी को सब चाहिए, परन्तु सभी को सब प्राप्त करने की न तो योग्यता ही है, न समय ही। अवश्य ही इस 'सर्वसिद्धि' के छिए समाज का उक्त रूप से वर्गीकरण करना पड़ेगा। विभक्त वर्ण अपने अपने सिचत तक्त्व से एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करता रहेगा। 'मा विद्विषावहै' को मूळमन्त्र बनाते हुए पारस्परिक सहयोगद्वारा समाज का उपकार होता रहेगा, लोकतन्त्र अक्षुण्ण बना रहेगा, राष्ट्र सुसमृद्ध रहेगा, कभी राष्ट्रविष्ठ्व का अवसर न आवेगा। परिणामतः ऐहलोकिक अभ्युद्य नामक सुख राष्ट्र की प्रातिस्विक सम्पत्ति बनी रहेगी। जिस राष्ट्र में ब्राह्मणवर्ण ज्ञानोपासना में तल्लीन है, श्रृ द्वर्ण शिल्प-कला में अप्रगामी है, साथ ही में चारों वर्ण स्वार्जित सम्पत्ति से एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं, परस्पर सहयोग बनाए रखते हैं, निश्चयेन वह राष्ट्र अपने तन्त्र में मर्प्यादित रहता हुआ 'स्व—तन्त्र' है। ठीक इसके विपरीत जहां का ब्राह्मण समाज धन-लोलुप बन रहा है, जहां के श्लित्रय इन्द्रियलोलुप बन रहा है, जहां का वेश्य समाज धर्मसभाजक बन रहा है, जहां का श्रू द्वर्ग उप-देशक बन रहा है, इस प्रकार सब वर्ण पर-धम्मों का अनुगमन कर रहे हैं, वह राष्ट्र पर-तन्त्र में आता हुआ अवश्य ही 'पर—तन्त्र' है।

पेहलें किक योग-श्रेम कैसे सुरिक्षत रह सकता है १ इसके समाधान की चेष्टा की गई।

गारलें किक योग-श्रेम—

गारलें किक योग-श्रेम धर्मानुगामी एक भारतीय द्विजातीय (ब्रा० क्ष० वै०)

केवल इसी से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। शारीर सुल को प्रधान बनाने वाले ऐहलें किक योगश्रेम

के साथ साथ उसकी दृष्टि में आत्मसुल को प्रधान बनाने वाले पारलों किक योग-श्रेम का भी

बहा महत्त्व है। इसीलिए उसने शारीरानुबन्धी योग-श्रेम की प्राप्ति के लिए जहां 'वर्णव्यवस्था'

का अनुगमन किया है, वहां आत्मानुबन्धी योग-श्रेम की प्राप्ति के लिए 'आश्रमव्यवस्था'

का अनुगमन आवश्यक सममा है। इन दोनों ही व्यवस्थाओं का विशद-वैज्ञानिक विवेचन

आगे होने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना पर्य्याप्त होगा कि, जिस

व्यवस्था के द्वारा द्विजाति अपनी आयु के सौ वर्षों को पश्चिवशिति (२५) के क्रम से चार

भागों में विभक्त कर कर्म-व्यासना-ज्ञान योगों द्वारा आत्मा को निःश्रेयसभाव का अधि
कारी बना देता है, वैय्यक्तिक कल्याणकारिणी वही व्यवस्था 'आश्रमव्यवस्था' कहलाई है।

'ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा' के आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, आत्मा के दिन्यपर्व ब्रह्म-कर्म्म नाम से, एवं छौकिकपर्व ज्ञान-क्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म-कर्म्म दोनों तो आत्मा के स्वरूप ही हैं। इनके सम्बन्ध में योग-क्षेम मर्प्यादा घटित नहीं होती। योग उसका हुआ करता है, जो हम से पृथक रहता है। व्यष्टिरूप ज्ञान तथा क्रिया आत्मसीमा से बाहिर हैं। ज्ञान के योग से आत्मा का ब्रह्मभाग उपकृत (विकसित) होता है, क्रिया के योग से आत्मा का कर्मभाग उपकृत होता है। इस दृष्टि से यद्यपि योग दो ही ('ज्ञानयोग'—'क्रिया—(कर्म्म) योग') वनते हैं। तथापि दोनों योगों की मध्यावस्था से एक तीसरा उमययोग और बन जाता है, जो कि योग प्राचीनों को परिभाषा में 'भक्तियोग' नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ज्ञानप्रधान ज्ञानयोग, कर्म्म-प्रधान कर्मयोग, एवं उभयप्रधान मक्तियोग मेद से दो के तीन योग बन जाते हैं। ब्रह्म-कर्म का योग नहीं हो सकता, योग होता है व्यष्टिरूप ज्ञानादि का। अतएव पहिले प्रकरण को जहां हमनें केवल 'ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा' नाम से व्यवहृत किया है। ब्रह्म-कर्म केवल जान लेने की वस्तु थी, कर्म्मयोग व्यावहारिक योग है। इसी प्रकार आगे आने वाले ज्ञान-भक्तियोग भी व्यावहारिक योग ही मानें जायंगे।

अपने ब्रह्मचर्ध्याश्रम में सद्सङ्क्षण ब्रह्म-कर्म्ममूर्त्त आत्मब्रह्म का मौलिक रहस्य जान छेना ही पहिला आश्रम है। इस आश्रम में यह द्विजातिवालक सफल गुरू के सफल आश्रम में रहता हुआ यम-नियमादि के नियन्त्रण में रहता हुआ ब्रह्म-कर्म्म की सम्यक् परीक्षा करेगा। जब इसे यह बोध हो जायगा कि, "मैं यह हूँ, और मुक्ते यह करना है" तो समावर्त्तन संस्कार के अनन्तर घर लौटता हुआ यह सर्वप्रथम कर्म्म से योग करने के लिए दूसरे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होगा। आपश्चाशत् (५० तक) कर्म्ममार्ग में प्रवृत्त रहकर, आत्मा के कर्म्म भाग को इस व्यष्टिरूप कर्म्म के योग से उपञ्चत करता हुआ उपासनाप्रधान तीसरे 'वानप्रस्थाश्रम' में प्रविष्ट होगा। इस आश्रम में 'ईश्वरप्रणिधोनलक्षण' भक्ति का योग प्राप्त कर सर्वान्त में आत्मा के ब्रह्मभाग को उपञ्चत करने के लिए चौथे 'संन्यास-आश्रम' का अनुगामी बनेगा, और यहां आकर इसका जन्म सफल बनेगा। इस प्रकार ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा द्वारा गृहस्थ—वानप्रस्थ—संन्यास आश्रमों में प्रतिष्ठित रहता हुआ क्रमशः कर्म-भक्ति-ज्ञानभावों का योगक्षेम प्राप्त करता हुआ द्विजाति अपनी आध्यात्मिक संस्था को सबल, तथा पूर्ण बनाता हुआ छत्रक्रत्य हो जायगा, यही प्राचीनाभिमत योग-परम्परा है।

38

इस योग-परम्परा को प्राचीनाभिमत इस लिए कहा गया है कि, गीता की दृष्टि में ये तीनों हीं योग किसी विशेष कारण से योगमर्थ्यादा से विश्वत हैं। गीता केवल बृद्धि के योग को ही योग मानती है। तीनों से विलक्षण चौथा बुद्धियोग ही गीता का सिद्धान्तयोग है। इस दृष्टि से 'कर्म्म भक्ति ज्ञान बुद्धि' नामक चार योग हो जाते हैं। ब्रह्म-कर्म-परीक्षा के अनन्तर चारों में से क्रमप्राप्त 'कर्म्मयोग' का स्वरूप ही सर्वप्रथम पाठको के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

इति—सन्दर्भसङ्गातिः

\* \*

\*

## २-योगसंगति

### कुर्वन्नेवेह 'कम्मीण' जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

—ईशोपनिषत्—२।

जिस योग (कर्मयोग) का आज हम दिग्दर्शन कराने चले हैं, उस योग की जटिलता प्रायः सर्वविदित है। कर्मगरहस्य के अन्यतम उपदेष्टा भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जब इस योग के सम्बन्ध में हम यह सुनते हैं कि— 'गहना कर्मणो गितः' (गी० ४।१७।), तो थोड़ी देर के लिए हमें अवाक रह जाना पड़ता है, और साथ ही अपनी अनिधकार चेंद्रा के लिए लिजित होना पड़ता है। सचमुच 'कर्मजाल' जटिल ही नहीं, अपितु एक महाविभिषिका है। बड़े बड़े तत्त्वदर्शी विद्वान भी कभी कभी किंकर्त्तव्यविमृद्ध बनते देखे, सुने गए हैं। उन्हें भी 'इदिमत्थमेव'—इदमेव कर्त्तव्यम्' इत्यादि निश्चयात्मक निर्णय से विचत बतलाया जा रहा है। भगवान कहते हैं, "साधारण मनुष्यों की कौन कहे, कि (तत्त्वद्रष्टा आप्तपुरुष) भी—क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके निर्णय में असमर्थ हो जाते हैं"—

## 'किंकर्म, किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः'

नी० ४।१६।

सर्वसाधारण की दृष्टि में भक्ति और ज्ञानयोग जिटल बने हुए हैं। लोगों का विश्वास है कि, अपने भक्त की भगवान् आरम्भ में बड़ी कटु परीक्षा लिया करते हैं, जैसा कि भक्तराज अम्बरीष, शिबि, मोरध्वज, ध्रुव, प्रह्लाद, मीरा, नरसी, आदि भक्तों के पावन चरित्रों से प्रमाणित है। ज्ञान की कृपाणधारा भी सुप्रसिद्ध है ही। परन्तु स्थिति कुळ दूसरी ही है। भक्तिमार्ग पर आरूढ़ हुए पीछे भक्त की परीक्षा आरम्भ होती है, ज्ञानयोगारूढ़ योगी के पतन का भय रहता है। परन्तु यहाँ तो 'प्रथमे पादे-ही-मिक्षकापात:' है। सम्भव है, कर्मयोग पर

आरूढ़ हुए बाद कर्मायोग दोनों की अपेक्षा सुगम पथ हो। परन्तु इतना निश्चित है कि, इस पर आरूढ़ होना ही महा कठिन है। इस प्राथमिक दृष्टि से कर्म का महत्त्व दोनों से बढ़ा चढ़ा है। भक्त को मोह नहीं होता, ज्ञानी को मोह नहीं होता, परन्तु कर्मठ को पद पद पर मोह का सामना करना पड़ता है।

कर्ममार्ग के सम्बन्ध में कभी कभी ऐसी अड़चनें उपस्थित हो जाती हैं, जिनके सामने कर्म्मप्रवर्तिका बुद्धि सर्वथा कुण्ठित हो जाती है। ऐसे विषम अवसरों पर मानवीय मन, और तत्संयुक्ता बुद्धि दोनों का व्यापार (कर्त्तव्याकर्त्तव्यिनश्चय करनेवाला विकासभाव) विराम कर लेता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे सँकड़ों उदाहरण सामने रक्खे जा सकते हैं, जिनमें अथ से इति तक धर्मासंकट व्याप्त हो रहा है। धर्माशास्त्र के निर्णय के अनुसार पिता की अपेक्षा माता का आसन ऊंचा माना गया है। इसी से यह भी सिद्ध है कि, पिता के अनुशासन की अपेक्षा माता की आज्ञा अधिक महत्त्व रखती है। परन्तु हम देखते हैं कि, महात्मा परशुराम जैसे परमधार्मिक व्यक्ति पिता जमद्ग्नि की आज्ञा से निर्दोष माता का शिर छेद कर डालते हैं, और इनके इस कर्म्म को पित्रत्र कर्म्म घोषित किया जाता है।

हमारे देखते हुए एक मार्जार (बिछी) मृषक (चूहे) पर घातक आक्रमण कर रही है। "यदि कोई सबल प्राणी निर्बल प्राणी पर आक्रमण करे, तो तटस्थ न्यक्ति को अपना वश रहते उस आक्रमणकारी की घातकहित रोकना चाहिए" यह धर्मादेश है। इस दृष्टि से मार्जार को आक्रमण से रोकना हमारा धर्म हो जाता है। उधर शास्त्र यह भी कहता है कि, जीव जीव का हिंसक है। पारस्परिक अन्न-अन्नादमाव से ही प्राणियों का जीवन सुरक्षित है। साथ ही में यह भी तो बहुत सम्भव है कि, यदि मार्जार को थोड़े समय आहार न मिलेगा, तो वह मर जायगी। इस दृष्टि से यदि हम मार्जार को भगा देते हैं, और वह मूख से मर जाती है तो, क्या हम इस हिंसा के भागी नहीं हुए १ एक अल्पप्राणी को बचाने के लिए हमें एक बड़े प्राणी की हत्या का पाप उठाना पड़ रहा है। दोनों घटनाएं पूर्ण विरोध रख रही हैं। बतलाइए। दोनों में किसे तो छोड़ दिया जाय, और किसका अनुगमन किया जाय १

निदर्शनमात्र है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, आस्तिक्य आदि सभी धर्मादेशों को परे पदे अपवादों का सामना करना पड़ रहा है। इन अपवादों के रहते नियमों का क्या महत्त्र रह जाता है। यह भी कम जिटल समस्या नहीं है। देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा-भेद से सब ने सत्य-अहिंसा की परिमाषाओं में भेदभाव का समावेश कर रक्खा है। किसे

#### कर्मयोगपरीक्षा

कर्त्तन्य माना जाय, किसे अकर्त्तन्य कहा जाय १ क्या हमारा आत्मा इस सम्बन्ध में अपने आप कोई निर्णय कर सकता है १ अवश्य ही 'स्वस्य च प्रियमात्मनः' यह कहते हुए शास्त्र ने भी एक स्थान में — "आत्मा को जो प्रिय लगे, हम जिसे अच्छा कहें, वही कर्त्तन्य कर्मा है, वही धर्मापथ है" इस सिद्धान्त का समर्थन किया है।

परन्तु विचार करने पर उक्त सिद्धान्त में भी कई दोष उपलब्ध हो रहे हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जो वर्णव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था, मूर्तिपूजन, अवतारसत्ता, तीर्थमाहात्म्य, श्राद्धकर्म्म आदि आदि शास्त्रीय आदेशों को एकमात्र ब्राह्मणों की स्वार्यलीला न सममते हों। यही नहीं, यह सब प्रपश्च इन महानुभावों की दृष्टि में निरा ढकोसला है, देश-जाति-व्यक्ति के विनाश का मुख्य कारण है। ऐसे ही कुछ एक महानुभावों ने धम्मी-देश के 'स्वस्य च प्रियमात्मनः' केवल इस अंश को आगे करते हुए, "जो अच्छा लगे, सो करना, जिसे हम ठीक सममें वही उपादेय" इसी 'मन-माने' पथ का अनुगमन कर रक्खा है। यही लज्जामूमि इन महानुभावों की गौरवमूमि बन रही है।

आत्मतुष्टि को ही कर्त्तव्य-कम्मों में प्रधान निर्णायक मान छेने पर एक मद्यपी, व्यभिचारी, चोर, जुआरी की निन्दा करने का हमें क्या अधिकार है। क्यों कि ये सभी व्यक्ति मद्यपानादि में आत्मतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। स्वयं मनु' ने भी मद्यपानादि को व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति माना है। आत्मतुष्टि के पश्चपाती यह हेतु आगे करते हुए यदि मद्यपानादि को बुरे कम्म बतलाते हैं कि—"मद्यपानादि से समाज का बौद्धजगत् विकृत हो जाता है, समाज में उच्छृङ्खलता फैलती है, उच्छृङ्खलता से समाज की स्वाभाविक शान्ति भङ्ग होती है" तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि, आत्मतुष्टि सिद्धान्त का कोई महत्त्व नहीं है। कर्त्तव्यनिर्णय के सम्बन्ध में 'जो हमें अच्छा लगे' का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। बतलाइए! अब कोई दूसरी परिभाषा, जिससे यह उलमन सुलम सके।

"जिन कम्मों को समाज अच्छा कहे, वे सत्कर्मा हैं, वे ही प्राह्म, तथा उपादेय हैं। जो कर्म्म समाजदृष्टि से बुरे हैं, वे असत् हैं, एवं वे अप्राह्म तथा अनुपादेय हैं" क्या इस परिभाषा से काम चल सकेगा ? नहीं, सर्वथा नहीं। देश-काल-पात्रादि की परिस्थिति के अनुसार

१ न मांसभक्षणे दोषो, न मद्ये, न च मैथुने। प्रश्वतिरेषा भूतानां .....।।

सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व्यवस्थाओं में परिवर्त्तन होता रहता है। कोई भी समाज सदा के लिए किसी नियत स्वरूप का अनुगामी नहीं बना रहता। दैशिक-कालिक कितने एक रूढिवाद भी समय समय पर सामाजिक व्यवस्था के अङ्गोपाङ्ग बनते रहते हैं। यही क्यों, कालान्तर में तो यही रूढिवाद समाज का मुख्य अङ्ग बनता हुआ शाश्वत धर्मा तक का स्थान प्रहण कर लेता है। हम जानते हैं कि, बहुभोज, बहुविवाह, बालपरिणय, कन्याविक्रय, बृद्धविवाह आदि कर्मा समाज के लिए आत्यन्तिकरूप से घातक हैं। परन्तु रूढिवादी नेताओं के दबदबे में आकर हम इनके विरुद्ध 'उफ्न' भी नहीं कर सकते। नेता दिक्यानूसी ही सही, परन्तु रूढिवाद के भक्त समाज ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दे रक्खी है। इनका कहना ही समाज का कहना है। इनका निर्णय ही सामाजिक निर्णय बना हुआ है। फलतः 'समाज जिसे अच्छा कहैं' इस परिभाषा से भी काम चलता नहीं दिखाई देता। निकालिए ! अब कोई अन्य मार्ग, जिसके अनुगमन से समाज का कल्याण हो सके।

"समाज में जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, साथ ही में जो शिक्षित भी हैं, हानि-लाभ को सममते हैं, सारासार विवेकी हैं, ऐसे शिष्ट महापुरुषों के द्वारा निर्णीत पथ ही समाज का कल्याण कर सकता है" क्या इस परिभाषा से काम चल जायगा १ मीमांसा कीजिए। किसे प्रतिष्ठित, शिक्षित, हानि-लाभपरीक्षक, एवं सारासार विवेकी माना जाय १ यह प्रश्न भी इसलिए कम महत्त्व नहीं रखता कि, इन सब योग्यताओं का सामयिक शासनतन्त्र के साथ प्रधान सम्बन्ध रहता है। जो समाज, तथा राष्ट्र जैसे शासक के शासन में प्रतिष्ठित रहता है, उसे आवश्यकरूप से उस शासक की योग्यताओं का अनुगमन करना पड़ता है। 'यथा राजा, तथा प्रजा'—'राजा कालस्य कारणम्' इत्यादि सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं।

जिस शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, आचार, व्यवहार आदि में शासकजाति प्रतिष्ठित रहती है, शासित जातियों को विवश होकर उन्हीं का अनुगमन करना पड़ता है। शासक जिस शिक्षा का प्रसार करते हैं, प्रतिष्ठा के जो लक्षण मानते हैं, जिसे विवेक कहते हैं, उस शिक्षा, प्रतिष्ठा, विवेक के अनुगामी ही शासित समाज में शिक्षित प्रतिष्ठित एवं विवेकी माने जाते हैं। स्पष्ट है कि, शासक-जातियों से सम्बन्ध रखनेवाले ये सब धर्म, सब योग्यताएं कभी समाज का मूलस्तम्म नहीं मानी जा सकती।

ज्वाहरण के लिए भारतीय समाज को ही लीजिए। विगत शताब्दी से भारतवर्ष एक ऐसी शासक-जाति का अनुगामी बना आ रहा है, जो कि शिक्षा-सभ्यता आदि में भारतीय संस्कृति से जरा भी मेळ नहीं खाती। पश्चिमी शिक्षा का प्रधान छक्ष्य भूतोन्नति है, ऐहलोकिक सुख है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, मुक्ति, पाप, पुण्य आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का उस शिक्षा में समावेश नहीं के समान है। इधर भारतीयशिक्षा भूतोन्नति के साथ आत्मिनःश्रेयसता का भी समादर कर रही है। दोनों के छक्ष्य, उद्देश्य, छक्ष्यपूर्ति के साधन, संस्कृति में उतना ही अन्तर है, जितना कि अन्तर सर्वथा प्रतिद्वन्द्विता रखनेवाळी पूर्व-पश्चिम दिशाओं में होना चाहिए। अन्तर बना रहे, इससे क्या हुआ। राज्य-प्रणाळी से सम्बन्ध रखनेवाळी राजनीति कब अपने नियन्त्रण से मुक्त करना चाहती है। विवश होकर भारतीय समाज को शासक की नीति का अनुगमन करना पढ़ रहा है। परिणाम वही हो रहा है, जो कि होना चाहिए। वही शिक्षा, वही सम्यता, वही विवेक, वही प्रतिष्ठा, इस प्रकार हमारे लिए 'वही' आराध्य मन्त्र बन रहा है। पश्चिमी शिक्षा में निष्णात शिक्षक ही आज शिक्षित, सम्य, विवेकी एवं प्रतिष्ठित माने जा रहे हैं। समाज के ये सम्भ्रान्त महानुभाव अपने सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में ही भारत का कल्याण मान रहे हैं।

जिन भारतीय विद्वानों ने अपनी मौलिक संस्कृति का अध्ययन किया है, उनके विचारा-नुसार पश्चिम की संस्कृति एकमात्र भूतोन्नति का कारणाभास बनती हुई भारतीयता का सर्वनाश करने वाली सिद्ध हो रही है। दोनों ही 'समाजनेता' बनने का दम भर रहे हैं। दोनों दलों में पर्याप्त अहमहमिका देखी जाती है। दोनों एक दूसरे की भरपेट निन्दा करने में ही कृत-कृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। तटस्थ जनता ने दोनों दलों का क्रमशः सुधारक, पुराणा-पन्थी, यह नामकरण भी कर डाला है। थोड़ी देर के लिए इस भी इन नामों का समादर कर लेते हैं। सुधारकवर्ग भारतवर्ष का ऐसा सुधार करने के लिए कटिबद्ध हो रहा है कि, जिससे 'न रहे बांस, न बजे बांसरी' सवासोलह आना चरितार्थ हो जाय। रुढिवादों के सुधार के साथ साथ ये महानुभाव मौलिकता का भी सुधार कर देना चाहते हैं। रोग के साथ साथ रोगी की सत्ता भी मिटा देना चाहते हैं। इनकी दृष्टि में भारतीय सम्यता का कोई भी अङ्ग ऐसा नहीं है, जिसे उपयोगी समका जाय। उधर पुराणपन्थी महोदय सत्य-युग के कल्पित स्वप्न देख रहे हैं। ये रोगी की रक्षा के साथ साथ रोग की भी रक्षा कर रहे हैं। मौलिकता के आवेश में पड़ कर रुढिवाद को भी 'धर्म, मानने की विफल चेष्टा कर रहे हैं। एक धर्म्म के ठेकेदार हैं, तो दूसरे धर्म्मशब्द से भी घृणा कर रहे हैं। एक विश्वद आदर्शवादी हैं, तो दूसरे उत्पथ कर्म के अनुगामी हैं। एक आलस्य की प्रतिमूर्ति हैं तो दूसरे विरुद्ध कम्मों से ही अपने आप को कर्माठ मानने का अभिमान कर रहे हैं। यही

सीमा समाप्त हो जाती, तब भी गनीमत थी। परन्तु यहां तो पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता ने भी तो घर कर रक्खा है। दोनों में से एक भी अपनी भूळ स्वीकार करने के लिए तय्यार नहीं है। सिद्धान्त बड़े उदार बना रक्खे हैं। कहने को विश्ववन्धुत्त्व आदर्श है। परन्तु ज्यावहार में अणुमात्र भी सहनशक्ति नहीं है। जिसने अपना जो सिद्धान्त बना रक्खा है, वह उसके विरोध में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आपस की इस रस्सेकशी का परिणाम यह हो रहा है कि, भारतीय समाज का न आज कोई आदर्श है, न सिद्धान्त है, न ज्यवस्थित जीवन है। सभी नेता हैं, सभी पण्डित हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी विवेकी हैं, सभी प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं सब विषम परिस्थितियों के आधार पर हमें कहना पड़ेगा कि, कर्त्तव्यनिर्णय के सम्बन्ध में "समाज के प्रतिष्ठित, शिक्षित व्यक्तियों का निर्णय ही कर्त्तव्यनिर्णय में प्रमाण है" इस परिमाषा का भी कोई महत्त्व नहीं रह जाता।

इस प्रकार कर्तव्य-कर्म के निर्णय के सम्बन्ध में बुद्धिवाद, आत्मतुष्टि, समाजानुबन्ध, नेतृत्व आदि सभी उपाय एक तरह से व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। किसी भी उपाय को—'इदिमत्थमेव कर्त्तव्यम्' इस प्रकार के असंदिग्ध अर्थ को व्यवस्थित करने वाला नहीं कहा जा सकता। यद्यपि बहुत अंशों में यह ठीक है कि, समाज के शिष्ट पुरुषों, शिक्षित महानुभावों के हाथ में ही सामाजिक कर्तव्य की बागडोर रहती है।

### 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'

—गी॰ ३।२१।

इस स्मार्त सिद्धान्त के अनुसार समाज के मान्य व्यक्ति जिन कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हैं, अस्मदादि सामान्य इतरजन उन्हीं शिष्टानुसम्मत आचरणों का अनुगमन करते छगते हैं। तथापि इस उपाय को भी एकान्ततः अपवाद रहित नहीं कहा जा सकता। विशेषतः उस भारतीय समाज के छिए, जिसकी सम्यता के कुछ एक नियम प्रकृतिदेवी से सम्बन्ध रखते हुए सनातन हैं, सदा एकरूप से चले आ रहे हैं, कभी उक्त उपाय कर्तव्यनिर्णय के सम्बन्ध में अपवाद रहित नहीं माना जा सकता। उदाहरण के छिए अतीत तथा वर्तमान भारत की शिष्टता का अवलोकन कर लेना ही पर्व्याप्त होगा।

यह कहा जा चुका है कि, शासित जाति को विवश होकर शासक जाति की संस्कृति का बाना अनिच्छापूर्वक पहिनना पड़ता है। आगे जाकर चिरकालिक अभ्यास से शासित की वह अनिच्छा अभिनिवेशपूर्वक इच्छारूप में परिणत हो जाती है। और हमारा वर्तमान

#### कर्मयोगपरोक्षा

भारतीय समाज अधिकांश में ऐसी आगन्तुक इच्छा का ही अनुगामी वन रहा है। इसके बाह्य शासकों ने जैसी शिक्षा का प्रसार किया है, जिस ढंग की सभ्यता का स्रोत बहाया है, यह (भारतीय समाज) द्रुत वेग से उसी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। उधर विशुद्ध प्राच्य सभ्यता का ही एकमात्र पक्षपाती, प्राच्यशिक्षा-दीक्षित विद्वद्वर्ग भी ससय समय पर अपने पदाभिमान का, नेतृत्वाभिमान का उद्घोष करता रहता है। फलतः भारतीय समाज आज उभयतः पाशारज्जु से प्रह-गृहीत बन रहा है।

कर्त्तन्य-कर्म निर्णय से सम्बन्ध रखनेवाली यह जटिलता वर्त्तमान युग में हीं उपस्थित हुई हो, यह बात नहीं है। अतीत युगों में भी यह जटिलता सुरक्षित देखी गई है। कुरुकुल पितामह भीष्म जैसे महातत्त्ववेत्ता के मुख से भी द्रौपदी-वस्त्रापहरण जैसे निन्दनीय कर्म्म के सम्बन्ध में 'धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः' यह निर्णय सुना जाता है। द्रोणाचार्य जैसे धर्मगुरू भी क्षात्र-धर्मयुद्ध के सर्वथा विपरीत चक्रन्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु की तलवार की मूंठ काट गिराते हैं। धर्मग्लानि के उपशम के लिए अवतार धारण करनेवाले भगवान् कृष्ण जब भीम को दुर्ग्योधन के जङ्घाप्रदेश में गदाप्रहार करने का संकेत करते दिखलाई पड़ते हैं, तो हमें अवाक् रह जाना पड़ता है। इन सब जटिलताओं से त्राण पाने के लिए प्राचीनसम्प्रदाय-परम्परा का निम्न लिखित वचन हमारे सामने आता है—

### श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्म्भस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर उक्त आदेश हमें बड़ा ही मार्मिक, तथा कर्तव्यकर्म्मनिर्णय में परम उपादेय प्रतीत होता है। समाज के अस्मदादि सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए तो 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' (बड़े आदमी जिस रास्ते से गए हैं, हमें भी उसी रास्ते से जाना चाहिए) के अतिरिक्त और दूसरा श्रेयः पन्था हो ही नहीं सकता। वही वेदशास्त्र एक स्थान पर 'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' (किसी को मत मारो) यह आदेश दे रहा है, तो वही वेदशास्त्र इस आदेश से सर्वथा विरुद्ध 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' (अगीषोमीय पशु का आलम्भन करना चाहिए) यह कहता हुआ यज्ञकाण्ड में पशुहिंसा का समर्थन कर रहा है। वही स्मृतिशास्त्र जहां एक स्थान पर अन्त्यजस्पर्श का निषध कर रहा है, वहां उसी के मुख से अन्यत्र अन्त्यजस्पर्शादि को निर्दोष भी सुना जा रहा है। देवयात्रा,

983

विवाहादि के सम्बन्ध में 'स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यित' निर्णय देखा जाता है। श्रुति-स्मृति के इन विरुद्ध आदेशों का समन्वय करने में असमर्थ बनता हुआ एक सामान्य व्यक्ति अवश्य ही किंकर्तव्यविमूद होता हुआ लक्ष्यच्युत बन जाता है। सभी व्यक्ति श्रुति-स्मृति के मौलिक रहस्यों को जान कर विरोध का समन्वय करलं, यह असम्भव है। ऐसी दशा में सामान्य जनता का कल्याण तो एकमात्र महाजनाभिमत पथानुगमन में ही सम्भव है। स्वयं गीताचार्य ने भी रूपान्तर से इसी पथ का अनुगमन श्रेष्ट बतलाया है। देखिए।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्त्तते।।
गी॰ ३।२१।।

यद्यपि पूर्व कथनानुसार महाजन सम्मत माग भी एकान्ततः अपवाद्रहित नहीं है, तथापि अगत्या हमें सर्वसाधारण के कल्याण के लिए इसी पथ को कर्त्तव्य-कर्म निर्णय में आधार मानना पड़ता है, मानना चाहिए। गुण-दोषमय संसार में सर्वथा निर्दु प्रिश्माषा बना लेना एक प्रकार से सर्वथा असम्मव ही है। श्रुति ने भी एक स्थान पर इसी महाजनपथानुगमन का आदेश दिया है, परन्तु थोड़े संशोधन के साथ। लोकनीति एवं राजनीति में निपुण महापुरुष भी मनुष्य हैं, एवं मनुष्य का अन्तर्जगत् 'अनृतसंहिता वे मनुष्याः' इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सदा सर्वदा सत्य सिद्धान्त का अनुगामी नहीं रह सकता। परिस्थितियों के आक्रमण से मानवीय मन से समय समय पर भूल हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि, महापुरुषों के जो सुचरित हैं, सदाचरण हैं, उनका तो अनुगमन करें, एवं इतर चरित्रों की बिना मीमांसा किये वपेक्षा कर दें। यही संशोधन करती हुई श्रुति कहती है—

यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। यान्यनवद्यानि कम्मीणि, तानि (त्वया) सेवितव्यानि, नो इतराणि॥

—तै॰ उप॰ १।११।र।।

यह तो हुई छोकनीति तथा राजनीति की गाथा। अब धर्म्मनीति सम्बन्ध से भी महाजन शब्द की परिभाषा का विचार कर छीजिए। छोक-राजनीतियों का प्रधान सम्बन्ध

जहां दृष्ट पदार्थों से हैं, वहां धर्म्मनीति का प्रधान सम्बन्ध अदृष्ट पदार्थों से माना गया है। ऐसी दशा में यह सिद्ध विषय है कि, धर्मानीति से सम्बन्ध रखनेवाले कर्त्तव्य कर्म्मी के सम्बन्ध में अदृष्ट, अतीन्द्रिय तत्त्वों के द्रष्टा आप्त महर्षि ही महाजन मानें जायंगे। छोक राजनीति में निपुण व्यक्ति कभी धर्म सम्बन्ध में प्रमाणभूत न माने जायंगे। देशों के सभ्यता-संस्कृति-आचार-व्यवहारादि एकमात्र राजनीति को ही प्रधानता दे रहे हैं, जिनके राजनीतितन्त्र में धर्मनीति का स्थान एकान्ततः गौण है, दूसरे शब्दों में जहां धर्म्मवाद प्रकृति से सम्बन्ध न रखता हुआ केवल मतवाद है, उन देशों की बात तो जाने दीजिए। वहाँ के छिए तो वे ही महाजन हैं, जो कि राजनीति के परपारदर्शी हैं. जिनका कि एकमात्र लक्ष्य भूतोन्नति ही है। हमें विचार तो उस देश (भारत) का करना है, जिसमें कि कृष्णमृग स्वच्छन्द्रूप से विचरण करता है, जहां कि धर्मतत्त्व को ही प्रधान माना जाता है, जहां कि राजनीति वही राजनीति कही जाती है, छोकनीति वही छोकनीति मानी जाती है, जोकि धर्म्मनीति का अनुगमन करती रहती है। वैसी छोकनीति, वैसी राजनीति भारतीय धर्मप्रधान प्राङ्गण में कभी आदर प्राप्त नहीं कर सकती, जो कि केवल भूतोन्नति को अपना लक्ष्य बनाती हुई धर्म्मनीति की उपेक्षा कर बैठती है। उसी हद तक हमारे देश को लोक-राजनीतियां मान्य हैं, जहां तक कि धर्म्मवृषभ पर इनसे किसी प्रकार का आघात नहीं होता। जब भी कभी इनमें संघर्ष होने का अवसर उपस्थित होता है, तत्रक्षण धर्म-नीति के सामने इतर नीतियों की उपेक्षा कर दी जाती है। एक दो बार ही नहीं, सहस्र सहस्र बार ऐसे अवसर उपस्थित हुए हैं, जिनमें धर्मनीति को ही मुख्य स्थान दिया गया है, धर्म्पप्रवर्त्तक आप्त महर्षियों के आप्तोपदेशरूप शब्दशास्त्र को ही कर्त्तव्य-कर्मानिर्णय में प्रधान माना गया है। ऐसे महापुरुषों के आदेशों की, जिन्होंने एकमात्र लोक-राजनीतियों को ही मुख्य स्थान दिया है, दूसरे शब्दों में जिनका लक्ष्य केवल लोकोन्नति ही रहा है, सर्वथा जपेक्षा की गई है। इन दृष्टफलवादी महापुरुषों के अतिरिक्त उन अदृष्टफलवादी महापुरुषों के आदेशों की भी उपेक्षा ही हुई है, जिन्होंने तत्त्वज्ञान के अभाव से केवल अपनी कल्पना के आधार पर चिरन्तन परम्परा की उपेक्षा करते हुए धर्मा, एवं तत्प्रतिपादक शास्त्रों की मनमानी व्याख्या करने का दुःसाहस कर डाला है।

तत्त्वतः निष्कर्ष यह हुआ कि, आर्यजाति उसे महापुरुष कहती है, एवं कहेगी, जो कि सन्देहशून्य, सर्वथा निश्चित तत्त्ववाद का प्रतिपादन करने वाले वेदशास्त्र के पारदर्शी विद्वान् होंगे। आर्य्यसन्तान उस महाजन के आदर्श का अनुसरण करेगी, जिसका कि आदर्श वेद-

शास्त्र होगा। भारतीय प्रजा अपने कर्तन्य कम्मों के निर्णय के सम्बन्ध में उन महाजन वाक्यों को प्रमाण मानेगी, जिनके वचन शास्त्र प्रमाण से युक्त होंगे। मानवधर्म्मरहस्यवेता भगवान् मनु ने हमारे सामने महाजन शब्द की यही व्याख्या रक्खी है, जैसा कि उनकी निम्न छिखित सूक्तियों से स्पष्ट हो जाता है।

१--नैःश्रेयसमिदं कर्मा यथोदितमशेषतः। मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यम्रपदिश्यते ॥ २-अनाम्नातेषु धर्मोषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्। यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रुयुः स धर्माः स्यादशङ्कितः ॥ ३—धर्मोणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिचृ हणः। ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ ४--दशावरा वा परिषद्यं धर्म्म परिकल्पयेत । त्र्यवरा वाऽपि वृत्तस्था तं धर्ममं न विचालयेत ।। ५—त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः। त्रयश्राश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्द्यावरा ।। ६-ऋग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव परिषज्ज्ञेया धर्म्मसंशयनिर्णये।। ७-एकोऽपि वेदविद्धमी यं व्यवस्येद्विजोत्तमः। स विज्ञेयः परो धम्मी नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ८—अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्। सहस्रशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते।। ६—यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्म्ममतद्विदः। तत्पापं शतथा भूत्वा तद्वकृननुगच्छति ॥

# १० — एतद्वोऽमिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम्। अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्रामोति परमां गतिम्॥

—मनुस्मृतिः, १२ अ०। १०७ से ११६ पर्यन्त ।

१—मनु कहते हैं कि—यहां से पिहले पिहले हमनें निःश्रेयस प्राप्ति के साधनभूत कर्म्म का यथानुरूप सर्वात्मना वर्णन किया। अब यहां से आगे इस मानव (धर्म्म) शास्त्र का गुप्त रहस्य वतलाया जाता है।

२—जिन धर्माज्ञाओं का शास्त्र में विशेषरूप से, किंवा स्पष्टरूप से निरूपण नहीं हुआ है, अतएव जिनकी इतिकर्त्तन्यता में 'कैसे करें' ? यह सन्देह बना रहता है, ऐसे संदिग्ध धर्म-कार्यों के सम्बन्ध में (आगे बतलाए जानें वाले लक्षणों से युक्त) शिष्ट ब्राह्मण जैसी, जो न्यवस्था दें, वही न्यवस्था उस धर्मितिकर्त्तन्यता में निश्चित धर्म (निश्चित कर्त्तन्य कर्म) मानना चाहिए। तात्पर्य्य यही हुआ कि, धर्मसन्देह के अवसर पर शिष्ट ब्राह्मणों का कथन ही प्रामाणिक मानना चाहिए।

३—( ब्रह्मचर्ग्य, सत्य, अहिंसा, आदि ) धम्मों का यथावत् परिपालन करते हुए जिन ब्राह्मणों ने षडङ्ग, मीमांसा, धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र), पुराणादि से उपबृंहित (आलोडित) वेदशास्त्र (श्रुतिशास्त्र) का अध्ययन किया है, जो वेदिवत् ब्राह्मण श्रुतिद्वारा निर्दिष्ट तत्त्वों के प्रत्यक्षवत् उपदेष्टा हैं, अर्थात् जिन्हें श्रुत्तिवचनों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का मौलिक रहस्य विदित है, वे ही ब्राह्मण शिष्ट मानें जायंगे, ( एवं ऐसे शिष्ट ब्राह्मण हीं धर्मानिर्णायक कहे जायंगे )।

४—मान लीजिए, धर्मिनिर्णायक शिष्ट पुरुषों के बाहुल्य में संदिग्ध मनुष्यों के सामने कभी कभी यह अडचन आ जाया करे कि, सभी शिष्ट हैं, इन में कौन विशेष योग्यता रखता है, कौन सामान्य योग्यता ? किसके पास चलें ? कौन शिष्ट अविहत (प्रमादरिहत-सन्देह रहित ) निश्चित अर्थ का अनुशासन करेगा ? तो ऐसी अवस्था में जिज्ञासु कभी कभी किठन समस्या में पड़ सकता है। अनेक शिष्ट पुरुषों की विद्यमानता में कभी कभी 'अत्र गम्तन्यं वा तत्र गन्तन्यम्' यह समस्या उपस्थित हो ही जाया करती है। इस समस्या को सुलमाते हुए मनु कहते हैं कि, समाज में शिष्ट पुरुषों की एक परिषत् (सिमिति) होनी चाहिए। कुल एक शिष्ट पुरुषों की ऐसी सिमिति होनी चाहिए, जो कि समाज में उपस्थित होने वाले सन्देहों का यथा समय सिम्मिलित अनुमति (कसरत राय) से निराकरण करती रहे। इन परिषदों में अधिक से अधिक दस न्यक्ति रहें, कम से कम तीन न्यक्ति रहें। ये ही दोनों परिषदें क्रमशः 'दशावरा-परिषत्,

त्रयवरा-परिषत् नामों से व्यवहृत होगीं, जिनके कि छक्षण आगे बतलाए जाने वाले हैं। अपने नियत सदाचार में प्रतिष्ठित दशावरा-परिषत्, अथवा त्र्यवरा-परिषत् सम्मिल्ति अनुमित से जिसे 'धर्मा' कह दे, दूसरे शब्दों में धर्म-सन्देह स्थलों में अपना जो निर्णय प्रकट कर दे, समाज के सामान्य व्यक्तियों को कभी उस धर्म-निर्णय का उल्लान नहीं करना चाहिए। तात्पर्य्य कहने का यही हुआ कि, सामान्य मनुष्यों को अपने कर्त्तव्य-कर्म निर्णय में समाज के शिष्ट पुरुषों की समितियों का आदेश ही प्रमाण मानना चाहिए।

५— ऋग्वेद का परिज्ञाता, यजुर्वेद का परिज्ञाता, सामवेद का परिज्ञाता, श्रुति-स्मृति से विरोध न रखने वाले हेतुशाँस्त्र (न्यायशास्त्र) का परिज्ञाता, मीमांसा-शास्त्रानुगत तर्क का परिज्ञाता, निरुक्तशास्त्र का परिज्ञाता, मनु-याज्ञवल्क्यादि स्मृतिशास्त्र का परिज्ञाता, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन दस शिष्ट पुरुषों की समिति ही 'दशावरा-परिषत' कहलाएगी।

६—यदि दशावरा-परिषत् की सुविधा न हो, तो त्र्यवरा-परिषत् का कथन भी धर्म्मसंशय निर्णय में प्रमाण माना जायगा। ऋग्वेद का जानने वाला, यजुर्वेद का जानने वाला, एवं सामवेद का जानने वाला, इन तीन शिष्ट पुरुषों की समिति 'त्र्यवरा-परिषत्' (भी) धर्म्मसंशय निर्णय में उपयुक्त जाननी चाहिए।

७—वेदशास्त्र का परिज्ञाता, एक भी द्विजश्रेष्ठ जिसे 'धर्म' रूप से व्यवस्थित करे, उसी को उत्कृष्ट (असंदिग्ध) धर्म जानना चाहिए। ठीक इसके विपरीत यदि असंख्य मूर्ख एक एक साथ मिल कर भी किसी का समर्थन करे तो, उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए।

तात्पर्यं यही है कि, धर्मनिर्णय के सम्बन्ध में न तो शिष्ट पुरुषों का ही प्राधान्य है, न दशावरा-परिषत्, तथा त्र्यवरा-परिषत् का ही विशेष महत्त्व है, न अनेक व्यक्तियों का समूह ही अपना कुछ महत्त्व रखता। मनु ने धर्म निर्णय के सम्बन्ध में पूर्व में—

# 'यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्र्युः'-'दशावरा वा परिषत्' 'त्र्यवरावाऽपि वृत्तस्था'-'एकोऽपि वेदविद्धमर्मम्'

इत्यादि जितनें भी प्रकार बतलाए हैं, उन सब के मूल में वेदशास्त्र, एवं तद्नुगामी धर्मशास्त्र ही मुख्य रूप से प्रतिष्ठित है। शिष्ट ब्राह्मणादि का निर्णय इसी लिए मान्य है कि, वे श्रुति-स्मृति सम्मत अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। मनु की दृष्टि में शास्त्रप्रमाण ही अपवाद रहित प्रमाण है। यदि एक भी व्यक्ति शास्त्र के आधार पर कुछ कहता है, तो उस एक का

भी कथन प्रमाण है। यदि शास्त्रविरुद्ध हजारों व्यक्ति मिल कर भी किसी सिद्धान्त की स्थापना करते हैं, तो उन हजारों का कथन भी अप्रामाणिक है।

द—जिन द्विजातियों नें सावित्र्यादि ब्रह्मचारि-ब्रतों का पालन नहीं किया है, साथ ही न जिन्होंनें वेदमन्त्रों का विधिवत अध्ययन ही किया है, अपितु जो द्विजाति केवल नाममात्र के द्विजाति हैं, दूसरे शब्दों में 'हम जाति से ब्राह्मण हैं' इन शब्दों में अपना परिचय देते हुए जो कुत्सित भिक्षावृत्ति से यथाकथंचित् अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे सर्वशून्य हजारों द्विजातियों के सम्मिलित होने पर भी 'परिषत्' शब्द लागू नहीं होता। ऐसे जातिमात्रोपजीवी हजारों की परिषत् का भी कथन निरर्थक है।

६—(अशास्त्रीयशिक्षा, असदन्नपरिग्रह, दुराचार, दुसङ्ग, आदि असद्भावों से) जिन का आत्मा तमोगुण से अभिभूत हो गया है, इसी तमोगुण की प्रधानता से जिन्हें धर्म के मौलिक रहस्य का अणुमात्र भी बोध नहीं है, ऐसे तमोगुणी, नितान्त मूर्ख (अभिनिवेश-जिनत अभिमान में आकर, मूर्खमण्डली द्वारा प्राप्त सम्मान से गर्व में आकर) यदि धर्म के सम्बन्ध में अपना मनमाना निर्णय करने लगते हैं, धर्मोपदेशक बन बैठते हैं, तो उनका यह पाप सौगुना बन कर इन्हीं के मत्थे मंढ जाता है। तात्पर्य यही हुआ कि, जिन्होंनें कभी न तो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन ही किया है, न जिन्होंने कभी मूलकर भी धर्मचर्चा ही सुनी है, फिर भी लोकप्रतिष्ठा, अर्थप्रतिष्ठा, समाजप्रतिष्ठा आदि के अभिमान में पड़ कर अपने बुद्धिवाद के आधार पर ही जो तमोगुणी धर्मपदार्थ के सम्बन्ध में अपना मनमाना निर्णय करने का दु:साहस कर बैठते हैं वे घोर पाप करते हैं। इनके इस पाप से समाज का सामान्य वर्ग तो लक्ष्यच्युत होता ही है, साथ ही ये स्वयं भी एक दिन—'समूलक्च विनक्यित'।

१०—(कर्त्तव्यकर्म निर्णय में किसे प्रमाण मानना चाहिए १ इसका समाधान कर, प्रकरण का उपसंहार करते हुए मनु कहते हैं) मैंने आप छोगों को निःश्रेयस साधक यह सर्वो रेष्ट्रष्ट धर्मादितत्त्व बतछाया है। इस तस्व पर प्रतिष्ठित रहता हुआ विष्र सर्वोत्कृष्ट गति प्राप्त करता है।

मानवधर्मशास्त्र ने उक्त रूप से जिसे शिष्ट तथा महाजन कहा है, एक भारतीय के लिए ऐसे शिष्ट पुरुष का उपदेशवाक्य-संप्रहरूप शब्दशास्त्र ही कर्तव्य-कर्म निर्णय में असंदिग्ध प्रमाण है। कारण इसका यही है कि, कर्म स्वयं एक अतीन्द्रिय पदार्थ है। किस कर्म से कब, क्या, और कैसा संस्कार उत्पन्न हो जाता है १ एवं वह संस्कार लेप हमारे प्रज्ञानमन का क्या हित-अहित कर डालता है १ ये सब परोक्षविषय हैं। हम अपने चर्म-

चक्षुओं से कर्म के इन अतीन्द्रिय, अतएव अदृष्टरूप उच्चावच परिणामों को कभी नहीं देख सकते। कर्ममंसंस्कारों के इन रहस्यात्मक परिणामों का साक्षात्कार करने के छिए एक विशेष दृष्टि की अपेक्षा है, जो कि चिरकाछिक तपोयोग द्वारा ही प्राप्त होती है। वेदशास्त्र (अतिशास्त्र), एवं तदनुगामी धर्मशास्त्र (स्पृतिशास्त्र) विदित्तवेदित्व्य, अतीतानागतज्ञ, साक्षात्कृतधर्मा महामहर्षियों की प्रत्यक्षदृष्टि है। चिरकाछिक तपःप्रभाव से प्राप्त अपनी दिव्यदृष्टि (अन्तर्दृष्टि, विज्ञानदृष्टि, योगजदृष्टि, आर्षदृष्टि) से जिन गुप्त रहस्यों का उन्होंने साक्षात्कार किया है, वे रहस्य ही शब्दशास्त्र द्वारा हमारे सामने आए हैं। उन आप्तुरुषों का वचन हो हमारे छिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके कि सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। हमारी साधारण बुद्धि का केवल यही कर्त्तव्य शेष रह जाता है कि, वह इन शास्त्रीय वचनों का यथावत् अनुगमन करती हुई मन एवं इन्द्रियों को तदनुकूल ही प्रवृत्त रक्ते। तात्पर्य्य यही हुआ कि, गुप्तरहस्यात्मक कर्म्मतन्त्र का निर्णय एकमात्र शब्दप्रमाण को ही आधार बना सकता है।

# 'शब्दप्रमाणका वयं, यदस्माकं शब्द आह-तदस्माकं प्रमाणम्'

इस न्याय के अनुसार प्रत्येक भारतीय आस्तिक के लिए स्वकर्तव्य-कर्म निर्णय में आप्त-पुरुषों का शब्द (श्रुति-स्मृति) ही एकमात्र निर्वाध प्रमाण है। और इस प्रमाणवाद में अणु-मात्र भी अपवाद के समावेश का अवसर नहीं है।

जो विशुद्ध बुद्धिवादी विशुद्ध तर्कवाद के अभिनिवेश में पड़ कर धर्म-कर्म के सम्बन्ध में अपना यथेच्छ निर्णय प्रकट करने का दुःसाहस करने छगते हैं, वे स्वयं एक पापकर्म करते हुए समाज-पतन के भी कारण बनते हैं। यथार्थ में इनका यह पाप समाज व्यवस्था में तो उच्छूक्कुछता पैदा करता ही है, साथ ही काछान्तर में ये स्वयं भी समूछ नष्ट हो जाते हैं। सम्भव है, बछ-प्रधान आसुरप्राण के अनुप्रह से कुछ समय के छिए सुग्ध समाज इन बुद्धिवा-दियों का अनुगामी बन जाय। यह भी बहुत सम्भव है कि, माया-तम-अविद्यादिभावों से सम्बन्ध रखनेबाछी विशुद्ध भृतवृद्धि के द्वारा ये महानुभाव देखने भर के छिए समाज को उन्नत-सम्पन्न भी बना डाछें, परन्तु परिणाम में सर्वनाश आवश्यकरूप से निश्चित है। अध्यम्मपथ आसुरी विभूति है। उच्छूक्कुछ, अनियमित, अशास्त्रीय, किएतत कर्म्ममार्ग तमोगुण प्रधान बनता हुआ आसुरभाव का उत्तेजक है। तमोगुणप्रधान आसुरभाव श्विणक अर्थ-सम्पत्ति का उत्तेजक है। अतएव तद्गुगामी तामस व्यक्ति अवश्य ही कुछ समय के छिए

समृद्धिशाली-से प्रतीत होने लगते हैं। परन्तु परिणाम वही होता है, जो कि प्रकृतिसिद्ध है।

श्विभम्में णैभते तावत् ततो भद्राणि पश्यित।

ततः सपलाजयित समृलस्तु विनश्यित॥

—मनुः ४।१७४।

'उत् नित' छक्षणा उन्नित को ही ऐहलैंकिक मुख माननेवाले, अशान्तिमयी भूतिल्प्सा कर्तव्य-कर्मिन्णियक को ही मुख कहनेवाले, 'खाना पीना मौज उड़ाना' सिद्धान्त को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य माननेवाले महानुभावों की दृष्टि में सम्भव है, पूर्वप्रदर्शित अधर्मममय उत्पथानुगामी कर्म्मवाद उपकारक हो। परन्तु जो आस्तिक भारतीय आत्मसत्ता पर विश्वास रखता हुआ पुण्यापुण्यभावों को तथ्यपूर्ण समक्षता है, शान्तिपूर्ण ऐहलोकिक अभ्युद्य के साथ साथ पारलोकिक निःश्रेयस मुख को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानता है, उसकी दृष्टि में तो शब्दशास्त्र से प्रमाणीकृत धर्मपथ ही एकमात्र कल्याणप्रद मार्ग है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा हमें कर्तव्य-कर्म निर्णय के सम्बन्ध में अपवाद रहित शब्द-शास्त्र पर ही विश्राम मानना पड़ता है। इसी शास्त्रीय प्रमाण्य का दिग्दर्शन कराते हुए वेदझ मनु कहते हैं—

१—वेदोऽखिलो धर्ममृतं सस्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ २—यः कश्चित् कस्यचिद्धम्मीं मनुनापरिकीर्त्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ३—सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचश्चुषा । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधम्में निविशेत वै॥

<sup>9</sup> अधर्म मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति आरम्भ में पर्य्याप्तरूप से समृद्धिशाली बनता है, अनेक तरह के वैषयिक मुख प्राप्त करता है, (भूतवर्ग के आधार पर) अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। परन्तु एक दिन उसका समूल विनाश हो जाता है। (एक लखपुत्र, सवा लख नाती, रावण के घर दिया न बाती—लोकोक्ति)।

४—श्रुति-स्मृत्युद्तं धर्मममनुतिष्ठन् हि मानवः।
इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्।।
५—श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताम्यां धर्मों हि निर्वभौ।।
६—योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्-द्विजः।
स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥
७—वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥
८—अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मा ज्ञानं विधीयते।
धर्मा जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥

—मनुस्मृतिः—१ अ०। ६ से १३ पर्व्यन्त।

१—(धर्मिनिर्णय में किसे प्रमाण मानना चाहिए ? प्रकृत के आठ श्लोकों से इसी प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान मनु कहते हैं) - धर्म्म का सबसे पहिला मुल (प्रमाण) सम्पूर्ण वेदशास्त्र ही है। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक अखिल वेद ही धर्म में मूल है। वेदशास्त्रानुगत स्मृतिशास्त्र धर्म में दूसरा प्रमाण है। वेदवित्-विद्वानों का 'शील धर्म में तीसरा प्रमाण है। परमधार्मिक साधु पुरुषों का आचरण धर्म में चौथा प्रमाण है। आत्मतुष्टि धर्म में पांचवां प्रमाण है।

<sup>9 &</sup>quot;ब्रह्मण्यता, देव-पितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनुसूयता, मृदुता, अपारुष्यं, तु मैत्रता, प्रियवादित्वं, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्यं, प्रशान्तिश्चेति त्रयोदशिवधं शीलम्" ( हारीतस्मृतिः ) इस स्मृत्यन्तर के अनुसार शीलगुण के तेरह अनयव मानें गए हैं। जिन व्यक्तियों में ब्रयोदशिवधं यह शीलगुण रहेगा, उनका कथन भी धर्म्मनिर्णय में प्रमाण माना जायगा। यद्यपि शीलगुणक मनुष्य वेदशास्त्र के आधार पर हो धर्म का निर्णय करेगा, क्योंकि बिना वेदनिष्ठा के शील का उदय ही कठिन है। किर भी पूर्वजन्मकृत प्रक्रम्मों के अनुम्रह से यदि किसी में स्वभावतः शीलगुण का उदय हो गया है, साथ ही समय-

कितनें एक महानुभाव 'आत्मतुष्टि' का 'अपने को अच्छा छगे, वह धर्म्म में प्रमाण' यह तात्पर्ध्य छगाते हुए अपने मनमाने सिद्धान्त का समर्थन करने छगते हैं। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि, यहां की आत्मतुष्टि केवछ विकल्पभाव से सम्बन्ध रखती है। किसी गुप्त मौछिक रहस्य की अपेक्षा से कहीं कहीं श्रौत आदेशों में (स्थूछहिष्ट से देखने पर) हमें विरोध प्रतीत होने छगता है। परन्तु हमारे छिए दोनों ही प्रमाण हैं, जैसा कि मनु कहते हैं—

# अतिद्वेधं तु यत्र स्यात्तत्र धम्मीवृमी स्मृतौ। उभाविप हि तौ धम्मौं सत्यगुप्तौ मनीविभिः॥

—मनुः । १।१४।

इसके अतिरिक्त ज्ञान-कर्म्म-ज्यासनाओं की इतिकर्तां ज्यताओं के सम्बन्ध में भी श्रुति ने कई विकल्प माने हैं, कई प्रकार बतलाए हैं। सभी प्रकार वेदोदित होने से प्रमाणभूत हैं। साधक पुरुष इन अनेक प्रकारों में से सुविधानुसार, योग्यतानुसार, इच्छानुसार किसी भी प्रकार (विकल्प) का अनुगमन कर सकता है। इसी दृष्टि से 'आत्मनस्तुष्टिरेव च' कहा गया है। 'वैकल्पिके आत्मतुष्टिः प्रमाणम्' इत्यादि रूप से गर्ग ने भी आत्मतुष्टि की यही ज्याक्या की है। ध्यान में रखने की बात है कि, जो मनुस्मृति, शील, साध्वाचरण आदि इतर प्रमाणों की प्रामाणिकता एक मात्र वेदप्रामाण्य पर प्रतिष्ठित बतला रहे हैं, वे 'यथे-च्छाचार' को आत्मतुष्टि कहेंगे, और इसे धर्ममूल मानेंगे, यह कब सम्भव है।

२ यद्यपि वेदंसम्मत सम्पूर्ण स्मृतियाँ, शील-साध्वाचार-आत्मतुष्टि आदि सभी वेद-मूलत्त्वेन धर्मानिर्णय में प्रमाण हैं, तथापि, वेदातिरिक्त इन इतर धर्मप्रमाणों में भी मनुस्मृति

प्रवाह में पड़ कर जिसने अपने शीलगुण का वेदिवरुद्ध सिद्धान्तों में उपयोग कर डाला है, तो ऐसे शील को कभी धर्म्म का मूल न माना जायगा। प्रत्येक दशा में वेद ही सिद्धान्ततः धर्म्ममूल रहेगा। वेदिन्तिमत, वेदप्रमाणानुगत, वेदिसद्धान्त समर्थक ही शीलगुण धर्म में प्रमाण माना जायगा। वेदिनरोधी कारुण, सौम्यभाव, मृदुता, शरण्यता आदि का अनुगमन करनेवाले महानुभावों को कभी धर्म्मिनणियक न माना जायगा। अपनी इसी वेदशास्त्रिनिष्ठा का समर्थन करने के लिए मनु को कहना पड़ा है—"स्मृतिशीले च तदिदाम्"। वही स्मृति प्रमाण मानी जायगी, जो श्रुति का अनुगमन करेगी। वही शील धर्म में मूल माना जायगा, जो कि वेदानुगत होगा।

का स्थान मुख्य माना जायगा, क्योंकि मनुस्मृति का प्रत्येक सिद्धान्त वेद में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अन्य स्मृतियों नें जहां वेद सिद्धान्तों का पर्ध्याप्त स्पष्टीकरण नहीं किया, वहां मनुस्मृति ने बड़ी ही प्राञ्जल भाषा में थोड़े से में सम्पूर्ण वेद सिद्धान्त का स्पष्ट उपबृंहण कर डाला है। इसी लिए स्वयं श्रुति ने भी इतर स्मृतियों की अपेक्षा से मनुस्मृति को ही सर्वोत्कृष्ट माना है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

# मनुवैं यत्किश्चिदवत्-तद्भेषजं भेषजतायाः।

—ह्यान्दोग्य ब्राह्मण ।

इसी हेतु से इतर स्मृतियों नें, महाभारत नें, सभी ने एक स्वर से धर्म्मशास्त्र-प्रत्थों में मानवधर्म्मशास्त्र (मनुस्मृति) को ही मुख्य प्रमाण माना है। इसी आधार पर यह भी सिद्धान्त स्थापित होता है कि, जो स्मृतियां मनुस्मृति में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुगमन करने वाली हैं, वे ही धर्म्मनिर्णय में प्रमाण हैं। एवं जो इतर स्मार्त्तसिद्धान्त मनु के विरुद्ध जाते हैं, वे सर्वथा अप्रमाणिक हैं। मनु के इस सर्वोत्कर्ष का मूलकारण यही है कि, मनुस्मृति विशुद्धरूप से (अपवादरहित) वेदशास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्तों का ही अनुगमन कर रही है। मनुस्मृति के इसी सर्वोत्कर्ष का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं—

१—वेदार्थोपनिबन्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्।
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते॥

२---तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्क-व्याकरणानि च। धर्म्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्य्यावन्न दृश्यते॥

—बृहस्पतिः।

३—पुराणं, मानवो धर्माः, साङ्गो वेदिश्चिकित्सितम्। आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तन्यानि हेतुभिः॥

—महाभारत।

मनुस्मृति के इसी माहात्म्य का दिग्दर्शन कराते हुए भृगु कहते हैं—मनु ने जिस वर्ण का जो भी धर्म बतछाया है, वह तत्त्वतः ज्यों का त्यों वेद में प्रतिपादित है। इसी देतु से मनु

को सर्वज्ञानमय माना जायगा, एवं इसी आधार पर इसके इस मानवधर्म्मशास्त्र को भी सर्वज्ञानमय कहा जायगा।

३ —वेदार्थ के उबोद्वलक इतर सम्पूर्ण शास्त्रों का यथावत् परिज्ञान प्राप्त करके, अपने ज्ञानचक्षु से ( बुद्धि से )श्रुति-प्रमाण के आधार पर ही शास्त्रज्ञ विद्वान् धर्मा-कर्मा पर प्रति-ष्ठित रहे, एवं श्रुति के आधार पर ही दूसरों को भी स्वधर्म में प्रतिष्ठित रक्खे।

४—श्रुति-स्मृतियों में प्रतिपादित धर्मा-पथ का अनुसरण करने वाला मनुष्य इस जीवन में कीर्त्ति को प्राप्त होता है, एवं भौतिक शरीर छोड़ने पर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है।

५—श्रुति वेदशास्त्र है, एवं स्मृति धर्म्मशास्त्र है। अर्थात् श्रुति में धर्म के मौलिक रहस्य का प्रतिपादन है, एवं स्मृति में धर्म की इतिकर्त्त व्यता का निरूपण है। कर्तव्य-कर्मात्मक सभी आदेशों के सम्बन्ध में श्रुति-स्मृति दोनों हीं मानवीय तर्क से अमीमांस्य हैं। अर्थात् प्रतिकूल तर्क द्वारा दोनों में से किसी एक की भी मीमांसा (क्षोद-क्षेम) करने का हमें अधि-कार नहीं है। क्योंकि इन्हीं दोनों शास्त्रों के आधार पर धर्म का स्वरूप प्रकाशित हुआ है। तात्पर्य्य यही हुआ कि, हमें श्रीत, तथा स्मार्त्त आदेशों को नतमस्तक होकर मान लेना चाहिए। कुत्सित तर्कवाद से इनकी विधेयता में किसी प्रकार की मीमांसा नहीं करनी चाहिए।

६—जो मूर्व अपने बुद्धिवाद के अभिमान में पड़ कर कुत्सित तर्कवाद का आश्रय छेता हुआ धर्म्म-मृलभूत श्रुति-स्मृति शास्त्रों की निन्दा करता है, इनके आदेशों में अपना अविश्वास प्रकट करता है, समाज के शिष्ट-साधु पुरुषों को चाहिए कि, वे ऐसे नास्तिक-वेदनिन्दक का सर्वात्मना सामाजिक बहिष्कार कर दें।

७ - वेर्दशास्त्र, 'वेदानुगत स्मृतिशास्त्र, वेद-स्मृत्युनगत सदाचारी शिष्ट पुरुषों का सदाचार, विकल्पभावों में अपने आत्मा की रुचि के अनुकूछ, इस प्रकार धर्म्मतत्त्व-रहस्य-वेत्ताओं ने धर्म के ये चार छक्षण मानें हैं। धर्म-निर्णय में यथावसर चारों में से कोई भी प्रमाण माना जा सकता है।

श या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः।
 सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥

द—जिनका अन्तरात्मा भौतिक सम्पत्तियों में लिप्त नहीं है, दूसरे शब्दों में जिन्हें विषयासिक से घृणा है, जो महापुरुष भूतसम्पत्ति को ही जीवन का परम पुरुषार्थ नहीं मानते, ऐसे असक्त आस्तिक पुरुषों के लिए ही इस धर्म्मशास्त्र का उपदेश हुआ है। एवं धर्म्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र) में प्रतिपादित धर्म्माज्ञाओं की मौलिक उपपत्ति जानने की जिन्हें जिज्ञासा है, उनके लिए श्रुतिशास्त्र ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। श्रुति ही धर्म्म की उपपत्ति बतलाने में समर्थ है। बुद्धिवादियों को विदित हुआ होगा कि, धर्म-कर्म्म के निर्णय में उनकी बुद्धि, तथा तर्क-वाद का कोई महत्त्व नहीं है। कारण स्पष्ट है। मानवीय बुद्धि का विकास मन के द्वारा इन्द्रियों को आधार बना कर दृष्ट बाह्य जगत् पर ही निर्मर है। जिन पदार्थों में इन्द्रियों की गति है, मानवीय मन, और मन पर प्रतिष्ठित रहने वाली बुद्धि उन ऐन्द्रियक विषयों में ही अपना व्यापार कर सकती है। उधर धर्म-कर्म्म सर्वथा अतीन्द्रिय पदार्थ हैं। फलतः इन अतीन्द्रिय तत्त्वों के सम्बन्ध में केवल ऐन्द्रियक ज्ञान रखने वाले अस्मदादि की बुद्धि का कोई उपयोग नहीं हो सकताः। जिन आप्त पुरुषों ने रखने वाले अस्मदादि की बुद्धि का कोई उपयोग नहीं हो सकताः। जिन आप्त पुरुषों ने

इन्द्रियदृष्टि से अतीत दिव्यदृष्टि से इन अतीन्द्रिय तत्त्वों का साक्षात्कार किया है, उन

दिव्यद्रष्टाओं का वचन रूप शब्द संप्रह ही धर्म-कर्म के सम्बन्ध में हम इन्द्रिय भक्तों के लिए

प्रत्यक्षवत् प्रमाण है। इस सम्बन्ध में शब्दप्रमाण के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। यह

पाप है, यह पुण्य है, यह अधर्म्म है, यह धर्म्म है, इस बोध में एकमात्र शब्दशास्त्र ही शरण है। उदाहरण के लिए हिंसा-अहिंसा का ही विचार कीजिए। मनसा-वाचा-कर्म्मणा किसी को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाना हिंसा है, एवं मनसा-वाचा-कर्मणा भूतद्या रखना अहिंसा है। हिंसा से कष्ट होता है, अहिंसा से शान्ति मिळती है। किसी निरपराध व्यक्ति के कलेजे में छुरा भोंकने पर उसे प्राणान्तक कष्ट होता है, एवं यही हिंसाभाव है। किसी भूखे को पेट भर भोजन कराने से उसे शान्ति मिळती है, एवं यही अहिंसाभाव है। यहां तक तो परिस्थित ठीक ठीक, और सर्वमान्य है। अवस्थ ही हिंसा से पीड़ा, एवं अहिंसा से सुख होता है, यह निर्विवाद हैं।

परन्तु जब इस सम्बन्ध में पाप-पुण्य का द्वन्द्व उपस्थित होता है, तब हमारी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। हिंसा से उस व्यक्ति को कष्ट होता है, यह भी बुद्धि स्वीकार कर

१ सर्व कम्मेंदमायसं विधाने दैवमानुषे।
 तयोदैंवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते किया ॥ — मनुः ७।२०५।

हेगी, तथा अहिंसा से उसे युख मिलता है, यह भी बुद्धि मान लेगी। क्योंकि दुःख-युख दोनों हीं अनुभव के विषय हैं। हम स्वयं अपने ऊपर दोनों घटनाएं घटित कर इसका अनुभव कर सकते हैं। परन्तु कष्टदायक हिंसाकर्म्म करने से हमें—पाप लगता है, एवं युखप्रापक अहिंसाकर्म्म करने से हमें पुण्य होता है, इस सम्बन्ध में हमारी बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर सकती। क्यों नहीं हिंसा को पुण्यजननी, एवं अहिंसा को पापजननी मान लिया जाय? हमारे हिंसाकर्म्म से एक न्यक्ति ज्यों ज्यों अधिकाधिक दुःख पाता जाता है, त्यों त्यों हमें अधिकाधिक पुण्य होता जाता है। एवं हमारे अहिंसाकर्म्म से ज्यों ज्यों एक न्यक्ति युखी होता जाता है, त्यों त्यों हम अधिकाधिक पाप के भागी बनते जाते हैं, यह कहने और मानने में क्या आपत्ति उठाई जा सकती है? यदि कोई हिंसक न्यक्ति अपने हिंसाकर्म को पुण्यप्रद कर्म्म कहता है, एवं वही अपने अहिंसाकर्म्म को पापप्रदक्रम कहता है, तो आप किस युक्ति-तर्क-प्रमाण से उसे रोकेंगे? यह एक विचारणीय प्रश्न है। युख-दुःख तो इन्द्रियानुभूत विषय हैं, परन्तु पाप-पुण्य तो सर्वथा अतीन्द्रिय हैं। यहां तो आपका बुद्धिवाद कोई काम नहीं कर सकता।

यह निश्चित है कि, शब्दप्रमाण का आश्रय छिए बिना आप प्रयन्न सहस्तों से भी हिंसाकर्म को पापप्रद, तथा अहिंसाकर्म को पुण्यप्रद सिद्ध न कर सकेंगे। पाप-पुण्यरूप अतीन्द्रिय संस्कार चर्मचक्षु से परे हैं। जिन योगियों नें इन्द्रियातीत आर्षदृष्टि से इन संस्कारों का साक्षात्-कार किया है, उनका कथन ही इस सम्बन्ध में निर्णायक बन सकता है। वे इस सम्बन्ध में जैसी, जो व्यवस्था देंगे, बिना किसी नचनुच के वैसी, वही व्यवस्था हमारे छिए मान्य होगी, और उस दशा में हमारी ओर से किएत हिंसा-अहिंसा का कोई मूल्य न रहेगा। शास्त्र जिसे हिंसा कहेगा, उसे ही हम हिंसा कहेंगे, वह जिन कम्मों को अहिंसाकर्म बतछाएगा, हम उन्हीं को अहिंसाकर्म कहेंगे। प्रत्यक्षदृष्ट, किंवा प्रत्यक्षानुभूत दुःख-सुख के आधार पर हमें हिंसा-अहिंसा की व्यवस्था-करने का कोई अधिकार न होगा। यदि प्रत्यक्ष में कोई कर्म हिंसामय भी प्रतीत होगा, परन्तु यदि शास्त्र उसे पुण्यप्रद कहेगा तो हम ऐसे हिंसाकर्म को भी अहिंसाकर्म ही मानेंगे। एवमेव प्रत्यक्ष में अहिंसामय प्रतीत होनेवाछा कर्म भी यदि शास्त्रदृष्टि से पापप्रद होगा, तो हम उसे अवश्य ही हिंसाकर्म कहेंगे। तात्पय्य यही हुआ कि, हमारी इन्द्रियों से अनुभृत सुख-दुःख कभी अहिंसा-हिंसा-मावों के व्यवस्थापक न मानें जायंगे। अपितु इन्द्रियातीत पुण्य-पाप संस्कार ही इनके व्यवस्थापक बनेंगे, और यह व्यवस्था एकमात्र शब्दशास्त्र पर ही निर्भर रहेगी। दूसरे

शब्दों में शब्दशास्त्र जिसे हिंसा-अहिंसा कहेगा, (अपने अनुभव से विरुद्ध होते हुए भी) हमें उसे ही हिंसा-अहिंसा मानना पड़ेगा।

यज्ञ में 'पशुपुरोडाश' की आहुति होती है। भगवती के आगे पशु का बलिदान होता है। हमारी ऐन्द्रियक दृष्टि के अनुसार यज्ञ में पशु का वध, तथा भगवती के लिए पशु का बिल्दान, दोनों ही कर्म हिंसामय-से प्रतीत हो रहे हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि, यज्ञियपशु एवं बल्पिशु को अत्यधिक कष्ट भी होता है। परन्तु इससे क्या हुआ। चंकि शास्त्र विधान करता है, दोनों को ही पुण्यप्रद कहता है, अगत्या इस हिंसाकर्म को हमें अहिंसाकर्म्म ही मानना पड़ता है। हम जानते हैं कि, इन दोनों हीं दृष्टान्तों से वर्त्तमान युग का सभ्य समाज हमारे ऊपर कुपित होगा। परन्तु हम विवश है। किसी व्यक्तिविशेष, अथवा समाज विशेष को प्रसन्न करने के छिए सत्य परिस्थिति पर कभी पर्दा नहीं डाला जा सकता। अवश्य ही यज्ञियपशुवध, एवं बलिदान आज एक जटिल समस्या बन रहा है। कितनें एक सनातनधम्मीं नेता भी इस सम्बन्ध में ऊहापोह करते दिखलाई देते हैं। परन्तु यज्ञियरहस्य, एवं तान्त्रिक उपासना रहस्य के आधार पर हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि, इस सम्बन्ध में हमारे निर्णय का कोई महत्त्व नहीं है। किसी अतीन्द्रिय रहस्य के आधार पर ही शास्त्र ने यह व्यवस्था की है, एवं शास्त्रव्यवस्था ही इस सम्बन्ध में निर्वाध प्रमाण है। वह अतीन्द्रिय रहस्य क्या है ? इस प्रश्न का समाधान तो 'यज्ञप्रन्थों में ही द्रष्टव्य है। यहाँ उसका दिग्दर्शन कराना भी अप्राकृत, एवं विस्तारजनक होगा। वक्तव्यांश इस सम्बन्ध में केवल यही है कि, 'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' का आदर्श उपस्थित करने वाला शास्त्र यदि यज्ञ में पशु-बलि का विधान करता है, तो मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही इस विधान में कोई तथ्य है। भले ही वह अतीन्द्रिय तथ्य हमारी समक्त में न आवे, फिर भी हमें नतमस्तक होकर तथ्यानुगत यज्ञादि विधानों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

थोड़ी देर के लिए धर्मानीति को एक ओर रख कर लोकनीति की दृष्टि से ही हिंसा-अहिंसा का विचार कीजिए। राष्ट्रसमृद्धि के लिए ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शिल्प-वाणिज्य-सेना-शस्त्र आदि सभी साधन आवश्यकरूप से अपेक्षित हैं। इन सभी साधनों को सदा प्रस्तुत

१ यज्ञ में पञ्चपुरोडाश क्यों आवश्यक माना गया है ? इस प्रश्न का विशद वज्ञानिक समाधान 'शतपथ-विज्ञानमाष्या' न्तर्गत 'पुरोडाशब्राह्मण' प्रकरण में देखना चाहिए।

रखना पड़ेगा। प्रकृत में हमें शस्त्रबल का विचार करना है। परराष्ट्रों के आकस्मिक आक्रमणों से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए शस्त्र-प्रयोग में निपुण बलवती सेना का सदा सज्जीमृत रहना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि, यह क्षत्रसमाज ऐसे कौन से साधन का अनुगमन करता रहे, जिससे इसका शस्त्र-प्रयोगाम्यास सुरक्षित बना रहे १ क्या निर्दोष मनुष्यों को इसका साधन बनाया जाय १ शास्त्र से पूंछिए, वह समाधान करेगा। वन्यहिंसक पशुओं का यथावसर संहार, किल्पत पुत्तलिकाओं का अनुगमन, आदि साधनों से, एवं बलिन्दान प्रथा से ही हम अपनें शस्त्राम्यास को सुरक्षित रख सकेंगे। मानव समाज के हित के लिए हमें अवश्य ही इन हिंसा कम्मों का समादर करना पड़ेगा। सभी के माला जपने से तो काम नहीं चल सकता। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि, जिन क्षत्रिय वीरों नें अपनें तीक्ष्ण शक्तों से शत्रुओं का मर्म्ममेदन किया है, वे सभी चण्डिका-बलि के अनन्योपासक रहे हैं। भारतवर्ष का यह दुर्माग्य था कि, उसने अवैध अहिंसाबाद में पड़ कर बुद्ध-काल से अपना शस्त्रबल खो दिया।

समाज को धर्म शिक्षा देनेवाला ब्राह्मणवर्ग आध्यात्मिक भावों का अनन्योपासक माना गया है। अपनी इस आध्यात्मिक वृत्ति के कारण ही यह शस्त्रवल से पृथक् रहा है। इसी आधार पर मन्वादि धर्माचार्यों नें ब्राह्मण के लिए शस्त्रधारण-कर्म निषिद्ध माना है। परन्तु हम देखते हैं कि, स्वयं धर्माचार्यों नें आध्यात्मिक-भाव प्रधान इस ब्राह्मणवर्ग के लिए भी समय विशेषों पर शस्त्रवल से काम लेने का आदेश दिया है। "अराजकता, विष्ठव धर्माहानि आदि विशेष अवसरों पर अध्यात्मवादी ब्राह्मण को भी शस्त्र उठा लेना चाहिए" इस शास्त्रादेश के सामने तो वर्त्तमानयुग की अध्यात्मवादानुगामिनी कल्पित अहिंसा का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। देखिए, समयविशेषज्ञ आचार्य्य क्या कहते हैं—

१—शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्मं धम्मी यत्रोपरुष्यते। द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते॥

२-आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे। स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च प्तन् धर्म्भेण न दुष्यति॥

३—गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतस्। आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्॥

# ४—नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति।। —मजुः ८१३४८ से ३५१ पर्व्यन्त।

कहना न होगा कि, इसी किल्पत अहिंसावाद की विभीषिका से आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध 'शल्यचिकित्सा' (सर्जरी) का भी तभी से नाश हो गया। जहाँ हमारे बालबन्धु तक असिधारा से आलिंगन करते थे, वहाँ आज हमारा समाज मूषक शब्द से भी भयत्रस्त होने लगा। किल्पत अहिंसा के मोह में पड़कर आज हम अपना शस्त्रबल एकान्ततः खो बैठे। जिन जातियों में शस्त्रप्रयोगाभ्यास बना हुआ है, उनके साम्मुख्य मात्र से हम किम्पत होने लगे। आज इस कायरवृत्ति ने हमारे पौरुष का सर्वनाश सा कर डाला है। अपनी इसी नपुंसकता से आज हमारे धन-जन-पशु-सन्तित सभी वर्ग एक भयानक खतरे में पड़े हुए हैं। आततायी लोग दिन दहाड़े हमारे सर्वस्व पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम अध्यात्म-वाद को आगे कर अहिंसा की पुकार के बेसुरे राग आलाप रहे हैं।

अहिंसावादी कहते हैं, आध्यात्मिक अहिंसा से एक दिन अवश्य ही शस्त्रवल को नत होना पड़ता है। ठीक है, सिद्धान्त सार्वजनीन है। आध्यात्मिक शक्ति के आगे तो कोई भी पशुबल विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु प्रश्न यह है कि, क्या समूचा राष्ट्र ज्ञानानुगत इस आध्यात्मिकवाद का एकहेल्ल्या अनुगामी बन सकता है ? क्या सम्पूर्ण मानव समाज को एक ही सांचे में ढाला जा सकता है ? असम्भव। न आज तक ऐसा हुआ, न भविष्य में ऐसा होगा। अनन्त वर्षों से धारावाहिक रूप से चला आनेवाला इतिहास इस बात का साक्षी है कि, जब जब भी राष्ट्रों पर आक्रमण हुआ है, तब तब शस्त्रवल से ही उनकी रक्षा हुई है। कल्पनावादी लोग ध्रुव-प्रह्लाद का दृष्टान्त देने लगते हैं। परन्तु उन्हें यह विदित नहीं है कि, ये उदाहरण भक्तिमार्ग से सम्बन्ध रखते हैं। ज्ञान और भक्तिमार्ग में भले ही शस्त्रवल उपेक्षणीय मान लिया जाय, परन्तु वाह्यजगत् से सम्बन्ध रखने वाला कर्म्म-मार्ग कभी इससे विश्वत नहीं किया जा सकता। वस्तुतस्तु ज्ञानमार्गादि की रक्षा के लिए भी इसी बल का आश्रय लेना पढ़ेगा। देवता और असुरों में होने वाले द्वादश महासंप्राप्त सत्ययुग की घटना है। यज्ञरक्षार्थ असुरविनाश के लिए विश्वामित्र का भगवान रामवन्त्र का सहयोग प्राप्त करना त्रेतायुग की घटना है। आततायी दुर्योघन से न्यायप्राप्त अधिकार

प्राप्ति के छिए भगवान कृष्ण की प्रेरणा से होनेवाछी पाण्डवयुद्धप्रवृत्ति द्वापरयुग की घटना है। किछियुग की घटनाओं के सम्बन्ध में तो विशेष वक्तव्य है ही नहीं। केवछ एकदेशी सिद्धान्त को छेकर अन्य सभी सामयिक सिद्धान्तों की डपेक्षा कर देना कौन सी बुद्धिमानी है। जो शास्त्र हमें 'मा हिंस्यात्' का पाठ पढ़ाता है, वही शास्त्र समय पड़ने पर—

# 'युद्धाय कृतनिश्चयः' — 'आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्'

कहने में भी कोई संकोच नहीं करता। कहावत प्रसिद्ध है कि—"सभी पालकी में चढ़नेंवाले हो जायं, तो पालकी उठावे कौन ?"। सभी तपस्वी-महर्षि-अध्यात्मवादी बन जायं, तो लोक नीति का सञ्चालन कौन करे ? राष्ट्र को एक और अध्यात्मवाद की आवश्यकता है, तो दुसरी और उसे भूतवाद भी अपेक्षित है।

उक्त कथन से हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि, हम इस दृष्टान्त से प्रथुबि का समर्थन करना चाहते हैं। अभिप्राय केवल हिंसा-अहिंसाभाव से हैं। इसके व्यवस्थापक हम नहीं हो सकते। शास्त्र जिस समय जो व्यवस्था करेगा, वही हमारे लिए मान्य होगी। फिर वह व्यवस्था हिंसामयी हो, अथवा अहिंसामयी। इघर कुछ समय से कतिपय वेदमकों नें भी प्रवाह में पढ़ कर यिं चया प्रथुरोडाश का विरोध कर अपनी अल्पज्ञता का परिचय दे खाला है। परन्तु हम इन वेदमकों से पूंछते हैं कि, जब यज्ञप्रतिपादक ब्राह्मणप्रन्थों में स्पष्ट रूप से पशु-पुरोडाश का विधान मिलता है, एवं निगमानुगत आगमशास्त्र जब बलिविधान कर रहा है, तो वे किस आधार पर इसे बुरा कर्म कहने का साहस कर रहे हैं? हिंसा अहिंसा की परिभाषा उन्होंनें कहां से प्राप्त की? पाप-पुण्य के विवेक का शिक्षण कहां से प्राप्त किया? शास्त्र से। फिर शास्त्रानुगत व्यवस्थाओं के अनुगमन में क्यों आपित्त की जाती है? अवश्य ही यिंद्राय हिंसा प्रत्यक्ष में हिंसा होती हुई भी किसी अतीन्द्रियभाव के कारण अहिंसा ही मानी जायगी, और ऐसी इस हिंसात्मिका अहिंसा को पुण्यप्रदा ही कहा जायगा। देखिए! इस सम्बन्ध में शास्त्र क्या कहता है—

१—यज्ञार्थं पश्चवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा। यज्ञस्य भृत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः॥ २—ओषध्यः, पश्चवो, वृक्षा, स्तिर्यञ्चः, पश्चिणस्तथा। यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तुवन्त्युत्सृतीः पुनः॥

३—मधुपर्के च यज्ञे च पितृ-दैवतकर्म्मणि।
अत्रैव पश्चो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः॥
—मनुः ५१३९ से ४१ पर्व्यन्त ।

४—यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्यो ह मारणम्।

वृथापशुप्तः प्रामोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥

—मन्नः ५।३८

भ —या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिञ्चराचरे। अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धम्मी हि निर्वभौ॥ —मनुः पाप्रधारा

६—यज्ञाय जिभ्धमांसस्येष देवो विधिः स्मृतः। अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते॥ —मनुः ५।३१।

७—नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। स प्रेत्य पश्चतां याति सम्भवानेकविंशतिम्॥

--- मनुः ५।३५।

८ - कुर्य्याद्धृतपशुं सङ्गे कुर्यात् षिष्टपशुं तथा। न त्वेव वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत् कदाचन॥

— मनुः ५।३७।

सर्वशास्त्रपारङ्गत भगवान कृष्णद्वैपायन ( व्यास ) ने भी इस प्रश्न की पर्य्याप्त मीमांसा की है। उन्होंने आरम्भ में यिहाय हिंसा को हिंसा मानते हुए पूर्वपक्ष उठाया है कि 'अशुद्धम्'। अर्थात् यह में पशु-वध करना हिंसा कर्म्म है, अनुचित कर्म्म है। आगे जाकर इस पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए व्यासमुनि कहते हैं—'इति चेत्-न, शब्दात्'। यिहाय हिंसा छुरी है, अशुद्ध है, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शास्त्र में इसका विधान है। व्यासदेव का अभिप्राय यही है कि, पाप-पुण्यादि अतीन्द्रिय पदार्थों के सम्बन्ध में एकमात्र शब्दप्रमाण ही

शरण है। वह जिसे हिंसा-अहिंसा कहेगा, वही हिंसा-अहिंसा, हिंसा-अहिंसा मानी जायगी, एवं इस शास्त्रीय विषय में हमारी अनार्षकल्पना का कोई मूख्य न होगा।

लोकदृष्टान्त से भी हिंसा-अहिंसा की न्यवस्था देख लीजिए। हम जानते हैं कि, ऑप-रेशन से रोगी को असीम वेदना होती है। यदि हिंसा का 'किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुँचाना ही हिंसा है' यही लक्षण माना जायगा, तो इस ऑपरेशन कर्म्म को भी हम हिंसा कर्म्म कहेंगे। परन्तु कोई भी विचारशील इस हिंसा को हिंसा नहीं मानता। यि प्रयुवध पर टीकाटिप्पणी करनें वाले उन परमकारुणिकों से हम पूंछते हैं कि, लेबोट्रियों में आए दिन निरीह अश्वादि पशुओं के मर्मास्थलों में जो सूचिका-प्रवेश कर्म्म किया जाता है, वह कौन सा पुण्य कर्मा है? मानव समाज अपने स्वार्थ के लिए उन मूक पशुओं के शरीरावयव-विशेषों में सूचिका प्रवेश द्वारा इञ्जेक्शन तथ्यार करता रहता है। परीक्षा के लिए असंख्य जीवित प्राणी (मेंढक आदि) वेददीं के साथ चीर-फाड़ दिए जाते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि, आज तक न तो किसी द्यालु ने इस कर्म्म को रोकने के लिए कोई अपील ही निकाली, एवं न समाज में इस हिंसा कर्म्म का किसी की ओर से कोई विरोध ही हुआ।

यदि कभी कोई जिज्ञासु उक्त हिंसा कर्म्म के सम्बन्ध में प्रश्न कर बैठता है, तो उसे उत्तर मिछता है कि, "प्राणी-समाज में मनुष्य एक अत्यधिक उपयोगी प्राणी है। इतर प्राणियों की अपेक्षा इसका स्थान ऊंचा है। इसकी सत्ता से इतर प्राणियों की जीवन-यात्रा का निर्वाह होता है। दूसरे शब्दों में मानव-समाज की समृद्धि पर ही इतर प्राणियों का जीवन अवलम्बत है। दूसरी दृष्टि से मनुष्य एक सम्य-बुद्धिमान प्राणी है। अतएव अन्य प्राणियों की अपेक्षा इसके जीवन का विशेष मूल्य है। अतएव इसके उपकार के लिए होनेवाला हिंसा कर्म्म बुरा नहीं माना जा सकता"।

इस प्रकार एक एक छेबोट्रियों में होनेवाले असंख्य असंख्य प्राणियों के बलिदान का समर्थन करने वाले वे सभ्य एवं द्यालु जब यज्ञकर्म में होनेवाले एक पशु के आलम्भन पर आक्षेप करते हुए लज्जा का अनुभव नहीं करते; तो हमें कहना पड़ता है कि, इन बुद्धिविशारदों का बुद्धिवाद सर्वथा जीर्ण-शीर्ण है। अस्तु. शास्त्रीय कर्म सदोष हैं, अथवा निर्दोष १ इस प्रश्न की मीमांसा का प्रकृत में अवसर नहीं है। कहना केवल यही है कि, केवल बुद्धिवाद के आधार पर ही किसी विषय का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसी सम्बन्ध में एक दो हण्टान्त और भी उपस्थित किए जा सकते हैं।

हम देखते हैं कि, आज कितनें एक ईश्वरभक्त उपासनाकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवालें वर्णधम्मों के उच्चावच अधिकारों को मानवता का कल्रङ्क मान रहे हैं। साथ ही देवप्रतिमाओं के दर्शन-स्पर्श में ही ये कारुणिक अवरवणों का कल्याण समम रहे हैं। क्या हम उन आस्तिकों से यह पूंछ सकते हैं कि, देवप्रतिमा दर्शन से कल्याण होता है, मन्दिरों में प्रतिमारूप से साक्षात् भगवान् विराजमान हैं, इत्यादि बोध उन्हें किसके द्वारा हुआ १ किस आधार पर वे देवप्रतिमोपासना, देवदर्शनादि को लाभप्रद मानने छगे १ शास्त्रप्रमाण के अतिरिक्त उनके पास इन प्रश्नों के समाधान का और कोई उपाय नहीं हो सकता। जब यह विषय शास्त्रसिद्ध है, तो इसके सम्बन्ध में अपनी कल्पना का समावेश करना कौनसी बुद्धिमानी है। शास्त्र ने प्रकृति-सिद्ध नित्य वर्णधर्मा- नुसार उपासना के जो प्रकार बतलाए हैं, तत्तद्वणों के लिए जो जो नियमोपनियम बनाए हैं, उनके अनुगमन में ही मारतीय वर्णसमाज का कल्याण है।

अतीन्द्रिय कम्मों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। प्रत्यक्ष दृष्ट लौकिक व्यवहारों पर ही दृष्टि डालिए। लौकिक व्यवहारों के निर्णय में भी हमें पर पद पर शब्दप्रमाण का ही आश्रय लेना पड़ता है। हम जानते हैं कि, काष्ट्रौषधि—विक्रेता एक पन्सारी विद्वान् नहीं है। परन्तु हम देखते हैं कि, विद्वान्-अविद्वान सभी व्यक्ति केवल उसके वचन पर विश्वास करके गिलोय-अकरकरा-वंशलोचन-बच आदि के नाम से जो वस्तुएं वह दे देता है, बिना नचनुच के ले आते हैं। यह घोड़ा है, यह हाथी है, यह मनुष्य है, यह पश्च है, यह पश्ची है, इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थबोध वृद्धव्यवहारमूलक एकमात्र शब्दप्रमाण पर ही निर्भर है। इन लोक-व्यवहारों के सम्बन्ध में हम कभी परीक्षा करने के लिए तच्यार नहीं होते।

परीक्षा करना अच्छा है, साथ ही परीक्षा करने से आत्मिवश्वास भी पूर्व की अपेक्षा दृद्रमूल वनता है। और इसी दृष्टि से परीक्षकों ने परीक्षा को उत्कृष्ट साधन माना है। यह सब कुछ ठीक है। परन्तु परीक्षा-क्षेत्र में सभी को समानाधिकार नहीं है। सर्वसाधारण व्यक्ति कभी परीक्षा करने की योग्यता नहीं रखते। फिर अतीन्द्रिय पदार्थों की परीक्षा के सम्बन्ध में तो आर्षदृष्टियून्य, केवल शब्द्ञानानुगामी विद्वान् भी सर्वसाधारण की कोटि में ही प्रविष्ट हैं। यदि हमारी यह मावना हो जाय कि, हम तो पहिले परीक्षा कर लेंगे, तब परीक्ष्य कर्म का अनुगमन करेंगे। सममलेंगे, तब अनुष्टान करेंगे, तो निश्चयेन हमारा जीवन ही कठिन हो जाय। आचरणद्शा में—'पहिले परीक्षा करेंगे, तभी काम में लेंगे' यह सिद्धान्त

सर्वथा निष्फल है। शास्त्र की आज्ञा है कि, द्विजाति को प्रतिदिन सन्ध्या करनी चाहिए। अब कोई बुद्धिवादी यह संकल्प कर बैठे कि "जबतक मैं सन्च्या का मौलिक रहस्य न सममल्रंगा, तबतक सन्ध्या न कर्लंगा" तो सम्भवतः जीवनपर्य्यन्त उसे सन्ध्या करने का अवसर न मिलेगा, और ऐसे अभिनिवेश में पड़ कर यह सन्ध्या जैसे आवश्यक कर्म्म से विश्वत रह जायगा। सभी तो रहस्यवेत्ता नहीं होते। सर्वत्र ही तो रहस्यो-पदेशक उपलब्ध नहीं होते। सभी तो रहस्य ज्ञान के पात्र नहीं होते। जिन्हें रहस्य **ज्ञान की जिज्ञासा है, वे सद्बुद्धिपूर्वक अन्वेषण करते रहें, परन्तु साथ साथ** शास्त्र पर विश्वास कर कर्म्ममार्ग में प्रवृत्त रहें। आत्मकल्याण का इस से उत्कृष्ट और कोई मार्ग नहीं हो सकता । वस्तुतस्तु आजकल जिन महानुभावों नें परीक्षा शब्द को आगे रख रक्खा है, दूसरे शब्दों में जो महानुभाव पदे पदे शास्त्रीय आदेशों के सम्बन्ध में -'हम तो समकछेंगे, तब करेंगे' यह उद्घोष करने दिखलाई देते हैं, उनको कुछ भी करना धरना नहीं है। वेशभूषाविन्यास, सेवाधर्म, अतिशय विनोदप्रियता आदि नित्यकम्मों से हीं जब इन महानुभावों को समय नहीं मिलता, तो शास्त्रीय कम्मों का अनु-ष्टान ये कब करेंगे। दुर्भाग्य से इनका जन्म एक ऐसे आस्तिक-समाज में हो गया है, जिसकी शास्त्रनिष्ठा सनातनकाल से निर्वाधरूप से चली आ रही है। विना शास्त्रीय कर्म्म के अनुष्टान के इन्हें आस्तिक समाज की भर्त्सना सहनी पड़ती है। और इसी से बचने के लिए इन्हों नें परीक्षा का बहाना निकाल रक्खा है। यदि विश्वास न हो, तो परीक्षा कर देखिए। रहस्यज्ञान हो जाने पर भी ये महानुभाव सिवाय हां-हां के और कोई पुरुषार्थ न दिखला सकेंगे। अब बतलाइए, इन जिज्ञासुओं की परीक्षा-प्रणाली का क्या महत्त्व रहा ? यदि हमें सचमुच में हमारा कल्याण अभीष्ट है, तो हमें आरम्भ में श्रद्धा-विश्वासपूर्वक केवल शब्दप्रमाण के आधार पर ही कर्त्तव्य-कम्मीं में प्रवृत्त हो जाना पहेगा, और तभी हम अभ्युद्य निःश्रेयस के अधिकारी बन सकेंगे। लक्षणेकचक्ष्षकता का प्राथम्य ही लक्ष्येकचक्षुष्कता की सिद्धि का अन्यतम द्वार है।

निष्कर्ष कहने का यही है कि, कर्मा-योग के निर्णय के सम्बन्ध में हमें किस समय क्या करना चाहिए १ कौन सा कर्म्म श्रेयस्कर है, एवं कौन सा कर्म प्रेयस्कर है १ इस जिज्ञासा में मानवीय बुद्धि का निर्णय सर्वथा परास्त है। इस सम्बन्ध में भारतीय प्रजा के लिए तो एकमात्र शास्त्र-प्रमाण ही प्रधान निर्णायक है। हम अपनी कल्पना से किसी कर्म का

निर्णय नहीं कर सकते। प्रत्येक दशा में हमें शास्त्रादेश का ही अनुगमन करना पड़ेगा, और यही हमारे कल्याण का मूळसूत्र होगा।

हिन्दू-धर्मशास्त्र ही हिन्दू-जाति का, आर्ध्यप्रजा का सर्वस्व है। यही इसका कर्म्मिनणीयक है। अखिल ब्रह्माण्ड के गुप्त प्राकृतिक तत्त्वों के आधार पर
कर्ममार्ग की व्यवस्था करने वाला भारतीय शास्त्र यदि महाविशाल
बन जाय, तो इस में कौन सा आर्ध्य है। इस अल्पकाय परिलेख में शास्त्रों में प्रतिपादित समस्त कर्म्मकलाप का आनुपूर्वीं से दिग्दर्शन भी तो नहीं कराया जा सकता।
ऐसी दशा में इतर (स्मार्च) शास्त्रों का विशेष विचार न करते हुए प्रधान रूप से
वेदशास्त्र सिद्ध कर्म्मकलाप का ही संक्षिप्त निदर्शन कराना सामयिक, तथा समीचीन
प्रतीत होता है।

भारतीय-प्रजा का सम्पूर्ण कैर्मकलाप, सम्पूर्ण धर्माकृत्य परम्परया एकमात्र वेदशास्त्र पर ही निर्भर है। मनु-याज्ञवल्क्य-विशिक्ष-अति-हारीत-शङ्क-लिखित-गोतम वृहस्पित-सम्वर्तबृहस्पित-पराशर आदि आप्त पुरुषों द्वारा निर्मित 'स्मृतिशास्त्र', निर्णयसिन्धु, धर्मासिन्धु, आचारकल्प, शुद्धिविवेक, आद्धमयूख, आचारादर्श, वर्षिक्रयाकौग्रुदी, हादलता, तीर्थिचिन्तामणि, चतुर्वर्गचिन्तामणि, वर्षिक्रयाकौग्रुदी, विधानपारिजात, आदि 'निबन्ध-प्रन्थ' शारीरक, प्राधानिक, वैशेषिक, तार्किक, मीमांसक आदि 'दर्शनतन्त्र', अङ्गभूत इन सभी इतर शास्त्रों की प्रामाणिकता अङ्गीभूत वेदशास्त्र-प्रमाण पर ही निर्भर है। वेदातिरिक्त सम्मूर्ण शास्त्र वेदप्रमाणय की अपेक्षा रखते हुए जहां 'परत-प्रमाण' कोटि में निविष्ट हैं, वहां अपने प्रत्यक्षद्ध असंदिग्धार्थभाव के कारण अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य शास्त्र की अपेक्षा न खता हुआ वेदशास्त्र 'स्वतःप्रमाण' है। परतः प्रमाणरूप मन्वादि शास्त्र वेदानुकूल हैं, सब स्मार्त्त आदेशों का मूल वेद में उपलब्ध होता है, इसी लिए ये शास्त्र प्रमाणिक मानें जाते हैं। जो स्पृति, जो निबन्ध, जो दर्शन, वेदिवरुद्ध है, वह सर्वथा त्याज्य है, नितान्त उपेक्षणीय है। इसी आधार पर हमें इस निश्चय पर पहुँचना पड़ता है कि, भारतवर्ष का स्वतः प्रमाणरूप, सर्वमूलभूत, अत्रएव सर्वादि-शास्त्र यदि कोई शास्त्र है, तो वह एकमात्र वेदशास्त्र ही है। विकिती शास्त्र को ईश्वरप्रणीत होने का गर्व है, तो वह एकमात्र लिएन वेदशास्त्र ही है।

'वेद पौरुषेय है १ अथवा अपौरुषेय १ दूसरे राब्दों में वेदमन्त्र ईश्वर की रचना है १ अथवा महर्षियों की रचना १ यह एक निर्णात विषय बनता हुआ भी वर्तमानयुग के लिए विवादमस्त विषय है। कितनें एक दार्शनिकों की दृष्टि में वेद अपौरुषेय है, एवं कितनें एक वैज्ञानिक प्रन्थरूप इस वेदमन्त्रराशि को पौरुषेय मानते हैं। जो छुछ हो, यह निर्विवाद है कि, वेद की सत्यता में आर्यसन्तान को न कभी सन्देह हुआ, न आज सन्देह है, एवं न मविष्य में हीं सन्देह होगा। बीसवीं शताब्दी जैसे आज के इस मयङ्करयुग में भी वेदशास्त्र पर सर्वसाधारण की अनन्यनिष्टा देखी मुनी जाती है। जिस ब्यक्ति ने यावज्जीवन पश्चिमी-शिक्षा-समुद्र में हीं सन्तरण किया है, भारतीय प्रजा का क्या धर्म्म है १ मारतीय शास्त्र कौन कौन से हैं १ जिसे यह भी बोध नहीं है, उच्छिष्टभोगी ऐसा पथभ्रष्ट भारतीय भी वेदशास्त्र के सामने नतमस्तक होता देखा गया है। स्वयं पश्चिमी विद्वान् भी वेद की सत्यता पर विश्वास करने में कोई संकोच नहीं करते।

नवीन विचारवाले शिक्षित महानुभावों के सम्मुख जब कभी धर्मादेशों के सम्बन्ध में मन्वादि स्मार्त-धर्मों की चर्चा का अवसर आता है, तो वे उसका उपहास करने लगते हैं। स्मार्त-आदेशों के सम्बन्ध में इन बुद्धिवादियों के ये ही उद्गार निकलते हैं कि,—"जब मतु-याइविक्वादि स्मृतिकार हमारे जैसे ही मनुष्य थे, तो बिना तर्क की कसौटी पर कसे क्यों अन्धश्रद्धा से उनके कथन पर विश्वास किया जाय। फिर समयानुसार स्मृतियां बदलतीं भी तो रहतीं हैं। सम्भव है, उस अतीत युग में उनका कोई उपयोग रहा हो। परन्तु आज तो इनका अणुमात्र भी महत्त्व नहीं रहा।" कहना न होगा कि, इस प्रकार स्मार्त-प्रन्थों की अवहेलना करने वाले महानुभावों के सामने भी जब वेद का आदेश उपस्थित होता है, तो थोड़ी देर के लिए ये सहम जाते हैं। वेद-प्रामाण्य के आगे इन्हें भी अपने तर्कवाद का अव-रोध करना पड़ता है।

भारतवर्ष में अनेक मत हैं, अनेक सम्प्रदाएँ हैं, अनेक आचार हैं, ज्ञान-कर्म-उपासना के अनेक प्रकार हैं। परन्तु इन सब का मूळ वेद में उपलब्ध होता है, अतएव ये सभी विभिन्न मार्ग हमारे छिए मान्य हैं। 'श्रीमद्भगवद्गीता' जैसा अलैकिक प्रन्थ, भारत की कौन कहे,

36

१ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका' प्रथमखण्ड के 'क्या उपनि-षत् वेद है ?' इस अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

निर्णय नहीं कर सकते। प्रत्येक दशा में हमें शास्त्रादेश का ही अनुगमन करना पड़ेगा, और यही हमारे कल्याण का मूलसूत्र होगा।

हिन्दू-धर्मशास्त्र ही हिन्दू-जाति का, आर्य्यप्रजा का सर्वस्व है। यही इसका कर्मिनिर्णायक है। अखिल ब्रह्माण्ड के गुप्त प्राकृतिक तत्त्वों के आधार पर
कर्ममार्ग की व्यवस्था करने वाला भारतीय शास्त्र यदि महाविशाल
वन जाय, तो इस में कौन सा आश्चर्य है। इस अल्पकाय परिलेख में शास्त्रों में प्रतिपादित समस्त कर्म्मकलाप का आनुपूर्वीं से दिग्दर्शन भी तो नहीं कराया जा सकता।
ऐसी दशा में इतर (स्मार्त्त) शास्त्रों का विशेष विचार न करते हुए प्रधान रूप से
वेदशास्त्र सिद्ध कर्मकलाप का ही संक्षिप्त निदर्शन कराना सामयिक, तथा समीचीन
प्रतीत होता है।

भारतीय-प्रजा का सम्पूर्ण केर्मकलाप, सम्पूर्ण धर्मकृत्य परम्परया एकमात्र वेदशास्त्र पर ही निर्भर है। मनु-याज्ञवल्क्य-विशिक्ष-अत्रि-हारीत-शङ्क्ष-लिखित-गोतम बृहस्पति-सम्वर्त-बृहस्पति-पराशर आदि आप्त पुरुषों द्वारा निर्मित 'स्मृतिशास्त्र', निर्णयसिन्ध, धर्मासिन्ध, आचारकल्प, शुद्धिविवेक, आद्धसयूख, आचारादर्श, वर्षक्रियाकौमुदी, हादलता, तीर्थचिन्ता-मणि, चर्त्वर्गचिन्तामणि, वर्षक्रियाकौमुदी, विधानपारिजात, आदि 'निबन्ध-प्रन्थ' शारी-रक, प्राधानिक, वैशेषिक, तार्किक, मीमांसक आदि 'दर्शनतन्त्र', अङ्कभूत इन सभी इतर शास्त्रों की प्रामाणिकता अङ्गीभृत वेदशास्त्र-प्रमाण पर ही निर्भर है। वेदातिरिक्त सम्पूर्ण शास्त्र वेदप्रमाणय की अपेक्षा रखते हुए जहां 'परत-प्रमाण' कोटि में निविष्ट हैं, वहां अपने प्रत्यक्षद्ध असंदिग्धार्थभाव के कारण अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य शास्त्र की अपेक्षा न रखता हुआ वेदशास्त्र 'स्वतःप्रमाण' है। परतः प्रमाणरूप मन्वादि शास्त्र वेदानुकूल हैं, सब स्मार्च आदेशों का मूल वेद में उपलब्ध होता है, इसी लिए ये शास्त्र प्रामाणिक मानें जाते हैं। जो स्पृति, जो निबन्ध, जो दर्शन, वेदिबरुद्ध है, वह सर्वथा त्याज्य है, नितान्त उपेक्षणीय है। इसी आधार पर हमें इस निश्चय पर पहुँचना पड़ता है कि, भारतवर्ष का स्वतः प्रमाणरूप, सर्वमूल्प्रुत, अतएव सर्वादि-शास्त्र यदि कोई शास्त्र है, तो वह एकमात्र वेदशास्त्र ही है। विकिती शास्त्र को ईश्वरप्रणीत होने का गर्व है, तो वह एकमात्र अपौरुषेय वेदशास्त्र ही है।

'वेद पौरुषेय है ? अथवा अपौरुषेय ? दूसरे राब्दों में वेदमन्त्र ईरवर की रचना है ? अथवा महर्षियों की रचना ? यह एक निर्णांत विषय बनता हुआ भी वर्तमानयुग के छिए विवादमस्त विषय है। कितनें एक दार्शनिकों की दृष्टि में वेद अपौरुषेय है, एवं कितनें एक वैज्ञानिक प्रन्थरूप इस वेदमन्त्रराशि को पौरुषेय मानते हैं। जो कुछ हो, यह निर्विवाद है कि, वेद की सत्यता में आर्थसन्तान को न कभी सन्देह हुआ, न आज सन्देह है, एवं न मविष्य में हीं सन्देह होगा। बीसवीं शताब्दी जैसे आज के इस मयङ्करयुग में भी वेदशास्त्र पर सर्वसाधारण की अनन्यनिष्ठा देखी सुनी जाती है। जिस व्यक्ति ने यावज्जीवन पश्चिमीशिक्षा-समुद्र में हीं सन्तरण किया है, भारतीय प्रजा का क्या धर्म्म है ? भारतीय शास्त्र कौन कौन से हैं ? जिसे यह भी बोध नहीं है, उच्छिष्टभोगी ऐसा पथ्चिष्ट भारतीय भी वेदशास्त्र के सामने नतमस्तक होता देखा गया है। स्वयं पश्चिमी विद्वान भी वेद की सत्यता पर विश्वास करने में कोई संकोच नहीं करते।

नवीन विचारवाले शिक्षित महानुभावों के सम्मुख जब कभी धर्मादेशों के सम्बन्ध में मन्वादि स्मार्त-धर्मों की चर्चा का अवसर आता है, तो वे उसका उपहास करने लगते हैं। स्मार्त-आदेशों के सम्बन्ध में इन बुद्धिवादियों के ये ही उद्गार निकलते हैं कि,—"जब मनु-याइवल्क्यादि स्पृतिकार हमारे जैसे ही मनुष्य थे, तो बिना तर्क की कसौटी पर कसे क्यों अन्धश्रद्धा से उनके कथन पर विश्वास किया जाय। फिर समयानुसार स्पृतियां बदलतीं भी तो रहतीं हैं। सम्भव है, उस अतीत युग में उनका कोई उपयोग रहा हो। परन्तु आज तो इनका अणुमात्र भी महत्त्व नहीं रहा।" कहना न होगा कि, इस प्रकार स्मार्त-प्रन्थों की अवहेलना करने वाले महानुभावों के सामने भी जब वेद का आदेश उपस्थित होता है, तो थोड़ी देर के लिए ये सहम जाते हैं। वेद-प्रामाण्य के आगे इन्हें भी अपने तर्कवाद का अवरोध करना पड़ता है।

भारतवर्ष में अनेक मत हैं, अनेक सम्प्रदाएँ हैं, अनेक आचार हैं, ज्ञान-कर्म्म-उपासना के अनेक प्रकार हैं। परन्तु इन सब का मूल वेद में उपलब्ध होता है, अतएव ये सभी विभिन्न मार्ग हमारे लिए मान्य हैं। 'श्रीमद्भगवद्गीता' जैसा अलैकिक प्रन्थ, भारत की कौन कहे,

36

१ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका' प्रथमखण्ड के 'क्या उपनि-षत् वेद है १' इस अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

समस्त भूमण्डल में दूसरा नहीं है। ईश्वर के पूर्णावतार साक्षात् सिचदानन्द्घन भगवान् मुख्य के मुख्यक्कज से विनृःसृत है। परन्तु केवल इसी अतिशय के कारण गीतामन्थ प्रमाण नहीं माना जाता। अपितु गीता वेदोपबृंहिका है, वेदसम्मत है, इसलिए गीता प्रमाणभूत मानी गई है। स्वस्वरूप से स्वतःप्रमाणकोटि में रहती हुई भी गीता वेदप्रामाण्य की अपेक्षा रखती हुई परतः प्रमाणकोटि में आकर 'स्मान्तीं उपनिषत्' ही कहलाई है। गीता के रचयिता स्वयं भगवान् कृष्ण वेदशास्त्र की प्रामाणिकता स्वीकार करते हुए, उसी के अनुसार कर्त्तन्य-कर्म के अनुगमन का आदेश दे रहे हैं। अहर्निश गीता का पारायण करनेवाले गीता भक्तों की दृष्टि से निम्न लिखित भगवदादेश सम्भवतः तिरोहित न रहा होगा—

यः शास्त्रविधिम्रत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिस्।।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्य्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म्म कर्त्तुमिहाईसि।।
—गी० १६।२३-२४।।

स्पष्ट शब्दों में भगवान आदेश कर रहे हैं कि,—"जो व्यक्ति शास्त्रोक्त पद्धित को छोड़ कर अपनी यथेच्छा से कर्म्मवाद की कल्पना करता हुआ स्वबुद्धि से कल्पित, इन अशास्त्रीय कम्मों में प्रवृत्त होता है, वह कभी अपने इन कल्पित कम्मों में सफल नहीं हो सकता। न उसे सुख (ऐहलोकिक भौतिक सुख) ही मिल सकता, एवं न परागति (पारलोकिक आनन्द, आत्ममुक्ति) ही प्राप्त कर सकता। अर्थात् अशास्त्रीय, तथा शास्त्रविरुद्ध अकर्म्म (निर्धक कर्म्म)-विकर्मों (निषद्ध कर्मों) का अनुगामी पुरुष कर्म्म में सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता, एवं न उसे अम्युद्य नामक ऐहलोकिक सांसारिक सुख मिल सकता, न 'निःश्रेयस' नामक पारलोकिक शाश्वत आनन्द का ही वह अधिकारी बनने पाता। ऐसी दशा में उभयविष कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि, वह अपनी कार्य-अकार्य की व्यवस्था में, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य्य नहीं करना चाहिए, इस सम्बन्ध में (अपनी कल्पना से काम न लेकर) शास्त्र को ही प्रमाण बनावे। प्रत्येक दशा में वह शास्त्र-विधानोक्त कर्म्म का ही अनुष्ठान करे। जो गीताभक्त गीताभक्ति का डिण्डिमघोष करते हुए

भी भारतीय मन्वादि शास्त्रों का मखौछ उड़ाया करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने के छिए क्या उक्त गीतावचन पर्स्थाप्त नहीं हैं ?

अस्तु. कहना यही है कि, भारतीय कर्मवाद का मूलाधार वेदशास्त्र ही है। युद्धोदन के पुत्र शाक्यसिंह ईश्वर के अवतार थे, अहिंसा, भूतदया आदि सात्विकभावों के उपदेष्टा थे, यह सब कुछ होने पर भी आर्यप्रजा के इसिलए उनका कथन प्रामाणिक न वन सका कि, उनके कथन में स्थान स्थान में वेद-सिद्धान्तों की निन्दा हुई। अतएव आगे जाकर वुद्ध-मत को 'नास्तिकमत' कह कर उसकी एकान्ततः उपेक्षा कर दो गई। चाहे कोई भी मत हो, लोकप्रतिष्टा-प्राप्त बढ़े बढ़े से व्यक्ति का ही चाहे आदेश हो, यदि वह वेदशास्त्र विरुद्ध है, तो भारतीय आस्तिक प्रजा के लिए वह सर्वथा अनुपादय है, त्याज्य है, उपेक्षणीय है। पश्चिमी विद्वान, एवं इनके अनुयायी कतिपय भारतीय विद्वान भारतीय धर्मवाद पर यह आक्षेप लगाया करते हैं कि, "भारतीयों का न कोई एक मत है, न कोई एक शास्त्र है। अनेक मतवाद, एवं इन अनेक मतवादों के पोषक अनेक शास्त्र। साथ ही में सब मतवाद, तथा सब शास्त्र परस्पर में विरुद्ध सिद्धान्तों का समर्थन करनेवाले। इन्हीं मेदवादों से भारतवर्ष का राष्ट्र-दृष्टि से समन्वय न हो सका, राष्ट्र एकसूत्र में सुसंघठित न हो सका"।

इस प्रकार भारतीय तत्त्ववाद का अध्ययन न करने वाले कल्पनारसिक प्रौढिवाद में पड़ कर यह भूल जाते हैं कि, नाना मतों को मानता हुआ भी भारतवर्ष एक ही वेदसूत्र में बद्ध होता हुआ अभिन्न-धरातल पर प्रतिष्ठित है। प्रजावर्ग की स्थिति का विचार कीजिए। सभी प्रजाजनों के विचार एक हेल्या परस्पर में कभी समान नहीं हो सकते। एक राष्ट्र में रहने वाले असंख्य प्रजाजनों के कर्मा वैयक्तिक योग्यता, शक्ति, गुण, प्रकृति के मेद से परस्पर में सर्वथा विभक्त हैं। सब एक ही काम नहीं करते, नहीं कर सकते। नानाभाव से नित्य आकान्त, त्रिगुणभावापन्न, कर्ममय विश्व में एकत्त्व की स्थापना बन ही नहीं सकती। इस प्रकार अपने अपने, नियत, भिन्न भिन्न कर्मों में संलग्न प्रजाजन पारस्परिक मेद की उपासना करते हुए भी राष्ट्र एवं राष्ट्रपति राजा के अनुगामी बने हुए हैं। राजा सब का आराध्य प्रसु है, राजनीति-सूत्र उसका शासन दण्ड है। इस एक सूत्र में बद्ध प्रजाजन स्व स्व कर्म्म में रत रहते हुए निर्विरोधक्त्य से राष्ट्र का हितसाधन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह सनातन धर्मान्तर्गत सम्पूर्ण सम्प्रदाएं, सम्पूर्ण मतवाद अनादिकाल से चले आने वाले वेदशास्त्ररूप सम्राट् के अनुशासन से अनुशासित रहते हुए सर्वथा प्रामाणिक हैं। वेदशास्त्ररूप एक, अभिन्न धरातल पर गुणत्रय-मेदभिन्न सम्प्रदायवाद प्रतिष्ठित है। मेदसहिष्णु अमेद ही

हमारा मूळमन्त्र है। एवं भारतीय धर्म, किंवा भारतीय कर्म्मवाद का यही सर्वोत्कर्ष है। निम्न ळिखित मनु-वचन धर्म के इसी महत्त्व का स्पष्टीकरण करते हुए वेदशास्त्र का यशोगान कर रहे हैं—

- १—यज्ञानां तपसां चैव ग्रुभानां चैव कर्म्मणाम्।
  वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः॥
- २—चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्रत्वारश्राश्रमाः पृथक् । भूतं भन्यं भवच्चैव सर्वं वेदात् प्रसिद्धचित ॥ — मनुः १२।९७।
- ३—वैदिके कर्म्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः। अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तिस्मिन् क्रियाविधौ॥ —मन्नः १२।८७।
- ४—पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्। अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥ —मनुः १२।९४।
- ४—या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः। सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥ मन्जः १२।९५।
- ६ शब्दः स्पर्शक्च रूपं च रसो गन्धक्च पश्चमः। वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मातः॥ मनुः १२,९८।
- ७—विमर्त्ति सर्वभूताति वेदशास्त्रं सनातनम्। तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्।। —मन्नः १२।९९।

८—सर्वेषां तु सनामानि कम्माणि च पृथक् पृथक् । वेदग्रब्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाञ्च निर्ममे ॥

मनुः १।२१।

६—वेदोदितं स्वकं कर्म्म नित्यं कुर्य्यादतिन्द्रतः। तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्॥

मनुः ४।१४।

१०—श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्निबद्धं स्वेषु कर्मासु। धर्म्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः॥

मनुः ४।१५५।

११ - वेदप्रणिहितो धम्मी ह्यधम्मस्तद् विपर्ययः॥

१—इष्टि, पशु, सोम, अति, महा आदि सम्पूर्ण यज्ञों का, सम्पूर्ण तपःकम्मों का, एवं दान, इष्ट, आपूर्त, दत्तादि, अन्यान्य सम्पूर्ण शुभ कम्मों का द्विजातिमात्र के लिए एकमात्र वेद ही सर्वोत्कृष्ट निःश्रेयस—साधक है।

२—चारों वर्ण, तीनों छोक, आश्रम, अतीत, वर्तमान, आगामी, सब कुछ वेद से ही सिद्ध होता है। तात्पर्य्य यही हुआ कि, ब्रह्म-क्षत्र-विट्-पूषा मेद भिन्न चारों वर्णों की उत्पत्ति भी वेद से (तत्त्वात्मक मौळिक वेद से) ही हुई है, एवं इन चारों वीर्ध्यात्मक वर्णों से कृतात्मा ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्ध नामक चारों वर्णों के कर्त्तव्य-कम्मों की सिद्धि (अनुष्ठान-इति-कर्त्तव्यता) भी वेदशास्त्र (तत्त्ववेदनिरूपक शब्दात्मक वेदशास्त्र) से हुई है। इसी प्रकार पृथिवी अन्तिरक्ष-द्यौ इन तीनों छोकों की उत्पत्ति भी क्रमशः तत्त्वात्मक अग्निमय-श्रुवेद, वायुमय यजुर्वेद, आदित्यमय सामवेद से ही हुई है, एवं छोकों की स्वरूप-रक्षा भी तत्त्वात्मिका वेदत्रयी से होने वाछे यज्ञ से ही हो रही है, जो कि छोकयज्ञ 'सम्वत्सरयज्ञ' नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ज्ञानचर्य्यात्मक ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थकम्मात्मक गृहस्थात्रम, ज्ञानोपयिक वन्यकम्मात्मक वानप्रस्थाश्रम, तथा ज्ञानप्रधान सन्यासाश्रम, इन चारों आश्रमों की इति-कर्त्तव्यता भी मन्त्रवेदानुगत विधि-आरण्यक-उपनिषदूप श्राह्मणवेद से ही सम्पन्न हुई है। निष्कर्षतः सब कुछ वेद से ही सिद्ध हुआ है।

३—ऐहिक आमुष्किक कल्याण के सम्पादक जितनें भी कर्म हैं, वे सब वैदिक (वेदोक्त) कर्मायोग में उन उन विशेष क्रिया-विधियों में अन्तर्मूत हैं। यज्ञ-दान-तप-इष्ट-आपूर्त-द्त्त- छक्षण प्रवृत्ति-कर्मा, एवं निवृत्ति-कर्म सभी का वेदोक्त कर्मायोग में अन्तर्भाव है। जैसा कि—

'तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति-यज्ञेन, तपसा, दानेन, नाशकेनेति'

इत्यादि श्रुति से भी स्पष्ट है।

४—सूर्यात्मक युळोकस्थ, हन्यप्रहण करने वाले सौर प्राणदेवता, चन्द्रात्मक-अन्तरिक्ष-ळोकस्थ, कव्य प्रहण करने वाले चान्द्र पितर, एवं अग्न्यात्मक-पृथिवीळोकस्थित, अन्नप्रहण करने वाले मनुष्य, इन सब का चक्षु सनातन वेदतत्त्व है। यही इनके लिए परतःप्रमाण विर-हिर स्वतःप्रमाणरूप पथप्रदर्शक है। यह वेदशास्त्र सनातन होने से ही अशक्य हमारी युद्धि से परे है, अर्थात् अपौरुषेय है। हमारे प्रमाज्ञान से परे की वस्तु है। अर्थात् वेदप्रमाण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उहापोह का अवसर नहीं है। वह हमारे लिए एक सर्वथा निश्चित-निर्श्रान्त प्रमाण है।

4—जो स्मृतियां वेदप्रतिपादित तत्त्वों का अनुसरण नहीं करतीं, अथवा जो स्मृतियां वेद से विरुद्ध जातीं हैं, जो इतर शब्दप्रपश्च (चार्वाकादि सिद्धान्त-प्रतिपादक नास्तिकशास्त्र) वेदोदित मार्ग से विरुद्ध जाते हुए वेदमार्गानुगामी के लिए कुदृष्टि-स्थानीय बनें हुए हैं, वे सब इस लिए निरर्थक सममनें चाहिए कि, इन वेदविरुद्ध तन्त्रों के अनुगमन से नरकादि असत्-फल प्राप्त होते हैं।

६—सत्त्व-रज-तमोगुणात्मक प्रसूति-धर्मभेद से वेदतत्त्व से शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध नाम की पञ्चतन्मात्रों का विकास हुआ है। प्राणमूर्त्ति ब्रह्मा-क्षर से सर्वप्रथम 'विश्वसृट्' नामक पांच प्राणादि का विकास होता है। इनसे 'पञ्चजनों' का विकास होता है। पांच पंचजनों में से प्राणात्मक प्रथम पञ्चजन से 'वेद' नामक पहिले 'पुरजन' का विकास होता है। यही वेदनामक पुरजन पञ्चतन्मात्रों का प्रवर्त्तक बनता है।

७—यह वेदशास्त्र ही अपनी स्वाभाविक यज्ञप्रक्रिया के द्वारा सम्पूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा का कारण बनता है। इसी आधार पर सर्वभूत-प्रतिष्ठारूप इस वेदशास्त्र को हम (मतु) उस पुरुष के कर्त्तन्य-कर्म्म के लिए उत्कृष्ट साधन मानते हैं, जो कि वेदोक्त कर्म्म का अधिकारी है।

५ वेद ने जिस वर्ण के लिए जिन विशेष कम्मों का विधान किया है, वह वर्ण निरालस बन कर उन्हीं वेदोक्त वर्णानुगत स्वधम्मीरूप स्वकम्मों का यथाविधि अनुगमन करता रहे। वेदोदित स्वकम्मों में प्रवृत्त रहता हुआ, यथाशक्ति उनका अनुगमन करता हुआ आस्तिक उत्कृष्ट गति प्राप्त करता है।

६—देवता-पितर-गन्धर्व-मनुष्य-अश्व-अश्वस्य आदि आदि जितनें भी नाम सुने जाते हैं, उन नामों का (नामों से परिगृहीत यचयावत् जड़-चेतन पदार्थों का) निम्माण भी वेदशब्दों से ही हुआ है, एवं तत्तन्नामोपाधियुक्त तत्तत् पदार्थों के तत्तत् कम्मों की व्यवस्था भी वेद से ही हुई है। सप्तपुरुष-पुरुषात्मक चित्यप्रजापित ने त्रयीप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर इस त्रयी से ही लोक-प्रजा-नाम-कर्म आदि आदि भिन्न भिन्न संस्थाओं का स्वरूप निम्माण किया है।

१० अपने स्मृतियों में सम्यक्रूप से प्रतिपादित, अपने अपने नियत कम्मों में प्रतिष्ठित जो धर्म का मूल है, वर्णप्रजा का यह कर्तन्य होना चाहिए कि, वह उसका निरालस बन कर अनुगमन करे, साथ साथ वेदमार्गानुगामी साधु पुरुषों के सदाचार को अपना आदर्श बनावे।

११—स्वकर्त्तव्य-कर्मों का निर्णय करते हुए वेदशास्त्र नें जिन कर्मों की अधिकारी मेद से व्यवस्था की है, स्वधर्मालक्षण, वेदप्रतिपादित वे व्यवस्थित कर्मा ही 'धर्म' कहलाएंगे, एवं इनसे अतिरिक्त विहिताप्रतिषिद्ध, तथा प्रतिषिद्ध यच्यावत् कर्मा 'अधर्म' कहलाएंगें। वेद जिनके अनुष्ठान की आज्ञा दे, वही धर्मा, वेद जिनका निषेध करता है, वे सब अधर्मा, एवं न तो वेद जिनका विधान करता है, एवं न वेद जिनकी आज्ञा देता है, वे सब भी अधर्मा, धर्मा-अधर्म की यही निश्चित परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार धर्मा-धर्म, किंवा कर्त्तव्या-कर्तव्य के सम्बन्ध में एकमात्र वेदशास्त्र ही अपवादरहित निर्श्रान्त प्रमाण है।

अब इस सम्बन्ध में विशेष कहने की कोई आवश्यकता न रह गई है कि, कर्ममार्ग की विद्रावर्ण-दिग्दर्शन— जटिलता से त्राण पाने का अन्यतम मार्ग एकमात्र वेदशास्त्र का अनुगमन ही है। वेदप्रतिपादित कर्ममार्ग के अनुगमन से कर्ममार्ग में उपस्थित होनेवाली अड़चनें स्वतएव पलायित हो जाती हैं। हम जब अपनी इन्द्रियानुगता स्थूल बुद्धि से कर्माजाल का निर्णय करने बैठ जाते हैं, तभी मोह का उदय होता है। अपनी कल्पना के आधार पर जब पाप-पुण्य, हिंसा-अहिंसा का समतुलन करने की अनिधकार चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं, तभी हमारे सामने सङ्कट उपस्थित हो जाता है, जोकि सङ्कट अर्जुन के मोहभाव से स्पष्ट है। ऐसी दशा में इन अतीन्द्रिय कर्म्मरहस्यों के सम्बन्ध में एकमात्र शास्त्रविधि ही हमारे लिए कर्त्तव्य-पथ बच जाता है। सर्वशास्त्रों का मूलाधार चूंकि वेदशास्त्र है, साथ ही अपने इस 'कर्म्मयोग' प्रकरण में वेदोदित कर्म्म के स्पष्टीकरण की ही

प्रतिज्ञा की गई है। अतएव प्रसङ्गविधि की दृष्टि से यह भी आवश्यक हो जाता है कि, कर्म-प्रतिपादन से पहिले संक्षेप से उस वेदशास्त्र के वेदत्त्व का, वेदस्वरूप का भी दिग्दर्शन करा दिया जाय, जोकि वेदशास्त्र कर्म-रहस्योद्घाटन कर रहा है।

जिसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है, जिसमें प्रकृतिसिद्ध यच्चयावत् विषयों का सोपपत्तिक (रहस्यज्ञानपूर्वक) निरूपण हुआ है, ऐसा जानने योग्य 'विज्ञानशास्त्र' ही वेदशास्त्र है। यह शास्त्र सस्पूर्ण विद्याओं का एक महाकोश है। विद्याकोशात्मक यह वेदशास्त्र यदि 'विद्या-शास्त्र' है, 'विज्ञानशास्त्र' है, तो मन्त्रादिस्मृतिसंग्रह 'धर्म्मशास्त्र' है। 'वेद विज्ञानशास्त्र है, स्मृति धर्मशास्त्र है' इससे कहीं यह अनुमान नहीं छगा छेना चाहिए कि, वेद 'अधर्मशास्त्र' है। शिव ! शिव !! अब्रह्मण्यं ! अब्रह्मण्यं !!

वेदशास्त्र के सम्बन्ध में 'अधर्म' शब्द का उच्चारण करना भी अपने आपको प्रायिश्वत्त का भागी बनाना है। "वेद विज्ञानशास्त्र, किंवा विद्याशास्त्र है" इस कथन का तात्पर्ध्य केवल यही है कि, वेद में जिन धर्म-कर्मों का निरूपण हुआ है, उनकी उपपत्ति (मौलिक-रहस्य) भी साथ साथ प्रतिपादित है। वेदशास्त्र उपपत्ति-पूर्वक ही कर्त्तव्य-कर्मों का विधान करता है। "अप्रिहोत्र करना चाहिए!" वेद जहां यह आदेश देता है, वहां इस आदेश के साथ ही वह "क्यों करना चाहिए ?" इस जिज्ञासा का भी समाधान करता है। 'ज्योति-ष्टोमयज्ञ से यज्ञकर्ता यजमान का 'मानुषात्मा' 'दैवात्मा' के आकर्षण से आकर्षित होता हुआ 'त्रिणाचिकेत' नाम से प्रसिद्ध 'त्रिवृत् स्वर्ग' में चला जाता है" इत्यादि सिद्धान्तों का मौलिक रहस्य बतलाना ही वेदशास्त्र का मुख्य विषय है।

इधर मन्वादि धर्मशास्त्रों का प्रधानरूप से विधि-निषध-वचनों से ही समबन्ध है। स्मार्त-प्रन्थों में,—'इदं कुरु! इदं मा कुरु!'—'इदं कर्चाव्यं,-इदं न कर्चाव्यम्' इत्यादि रूप से केवल आदेश ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि, यदि श्रुतिशास्त्र विधि-निषध-भावों का मौलिक रहस्य बतलाता हुआ हमारे सामने आता है, तो स्मृतिशास्त्र केवल विधि-निषधभावों की तालिका बतला कर अपने कर्चान्य से लुट्टी पा लेता है। स्मार्त-प्रन्थों से

<sup>9</sup> इस विषय का विशद विवेचन 'उपिनासुद्धिज्ञानभाष्य भूमिका' में हुआ है। विशेष जिज्ञासा रखनेवालों को वही प्रन्थ देखना चाहिए। वेदस्वरूप के सम्बन्ध में आज अनेक भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं। वेदप्रेमियों से हम साम्रह अनुरोध करेंगे कि, वे एकबार अवस्य ही इस निबन्ध को देखने का कष्ट करें।

"ऐसा क्यों करें, क्यों न करें ?" ऐसे प्रश्न नहीं किए जा सकते, नहीं करनें चाहिए। यदि आप विशेष आग्रह करेंगे, तो नास्तिक की उपाधि मिल जायगी। विशुद्ध तर्कवाद-मूलक अपने बुद्धिवाद को आगे करता हुआ यदि कोई व्यक्ति स्मृति से यह पूंछने की धृष्टता कर बैठता है, तो स्मृति तत्काल उसकी भर्त्सना कर डालती है। देखिए।

> योऽवमन्मेत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः। स साधुभिर्वहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः॥

क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए ? किन कम्मों के अनुष्ठान से अभ्युदय-निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, एवं किन कम्मों के अनुगमन से प्रत्यवाय, तथा प्रायिश्वत्त का भागी बनना पड़ता है ? इन प्रश्नों के उत्तर को आगे करता हुआ कर्मान्यवस्थापक शास्त्र ही स्मृतिशास्त्र है। यहां कम्मों के कार्य्य-कारणरहस्यों का निरूपण नहीं हुआ है। जिन कम्मों के अनुष्ठान से हमारी स्वरूपरक्षा होती है, वे ही कर्म-

> 'आत्मना धृतः सन् धारयति'—यत् स्याद् धारणसंयुक्तम्' 'धर्मिमणा धृतः सन् धर्मिमणं स्वस्वरूपेऽवस्थापयति'

इत्यादि निर्वचनों के अनुसार "धर्मा" शब्द से सम्बोधित हुए हैं। कर्तव्य-कर्म ही धर्म है। अवश्य ही कर्तव्य-कर्म (धर्म) किसी न किसी गुप्त कार्य्य-कारणभाव से सम्बन्ध रखते हैं। "ऐसा ही करना चाहिए" इस बलप्रयोग का तात्पर्य केवल यही है कि, आप्त- पुरुषों ने गुप्त कार्य्य-कारणभावों की निश्चित परीक्षा कर तद्नुक्ष ही कर्म (धर्म) की व्यवस्था की है। विपरीत दिशा में कर्म का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। कर्म (धर्म) के इसी कार्य्य-कारण रहस्य को 'विद्या' कहा गया है।

'यदेव विद्यया, श्रद्धयोपनिषदा करोति, तदेव वीर्य्यवत्तरं भवति'

-- छन्दोग्योपनि०।

के अनुसार श्रद्धा-उपनिषत् से युक्त विद्या-भाव को आगे कर (मौलिक-कार्य्यकारणरहस्य जानकर) जो कर्म्म किया जाता है, वही वीर्य्यवत्तर होता है। तात्पर्य्य कहने का यही है कि, कर्त्तव्य-कर्म्म ही 'धर्म्म' है, एवं इनका कार्य्य-कारणात्मक मौलिक रहस्य ही 'विद्या' है। चूंकि

39

स्मृतिशास्त्र धर्मारूप कर्त्तव्य-कर्मों का निरूपण कर रहा है, अतएव इसे हम 'धर्मिशास्त्र' कहते हैं। श्रुतिशास्त्र कर्त्तव्य-कर्मों की कार्य्यकारण-रहस्यरूपा विद्या का स्पष्टीकरण कर रहा है, अतएव इसे हम 'विद्याशास्त्र' कहते हैं। वेद 'विद्या' है, स्मृति 'धर्मा' है। वेद 'विद्यापुस्तक' है, स्मृति 'धर्मपुस्तक' है।

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। जिस शास्त्र में धर्म्म का धर्मत्व (कार्य्य-कारणरूप-मौलिक रहस्य) प्रतिपादित है, वही 'श्रुतिशास्त्र' है। एवं जिस शास्त्र में निरुपपत्तिक धर्म-प्रवर्तनाओं का संग्रह हुआ है, वही 'स्मृतिशास्त्र' है। धर्म्म-पुस्तक केवल अनुशासन-प्रन्थ है। यहां क्यों, क्या, नु, न, के समावेश का अणुमात्र भी अवसर नहीं है। ब्राह्ममुहूर्त्त में उठो! क्यान करो! संध्या करो! यह्नोपवीती बने रहो! शिखा रक्खो! मस्तक ढक कर ही शौच-क्रिया करो! मस्तक उघाड़ कर ही भोजन करो! दिन में कभी मत सोओ! उत्तर की ओर मस्तक करके कभी न सोओ! सोते समय कभी पैर न घोओ! निद्रावस्था से पूर्व पानी न पीओ! गोवत्सतन्त्री, पुस्तक, देवप्रतिमा, ब्राह्मण आदि को लांघ कर न चलो! मुख से कभी अग्रुभ वाणी न बोलो! स्वाध्याय से मुख न मोड़ो! तृणच्छेद न करो! कौर काट कर भोजन न करो! नखन्त्रेदन न करो! वृथा अङ्गताड़न न करो! अल्डलवाणी का प्रयोग न करो! इत्यादि धर्माज्ञाओं की उपपत्ति क्या है १ इस प्रश्न का समाधान तो वेदशास्त्र ही करेगा। धर्म्म का धर्मन्त्व (उपपत्ति-रहस्य) जानने की अभिलाषा हो, तो श्रुति की ही शरण में जाना चाहिए। क्योंकि—'धर्म र जिज्ञासमानां प्रमाणं परमं श्रुतिः'।

बहिरङ्गपरीक्षात्मक—'गीताभूमिका प्रथमखण्ड' के 'नामरहस्य' प्रकरण में 'आर्षदृष्टि' का स्वरूप बतलाते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, साक्षात्-कृतधम्मा आप्तपुरुष की दृष्टि 'प्रत्यक्ष-ज्ञान' है। एवं अपनी प्रत्यक्षज्ञानात्मिका इस प्रत्यक्षदृष्टि का अभिनय करनेवाले प्रत्यक्षदृष्टा का

श्रुतिस्तु वेदो विद्योगो धर्म्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
 ते सर्वाधेंव्यमीमांस्ये ताभ्यां धम्मौ हि निर्वभौ॥

<sup>—</sup>मनुः ।

२ यः कश्चित्, कस्यचिद् धम्मी मनुना परिकीत्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥

वाक्य ही हमारे लिए श्रुति (प्रत्यक्षदृष्टि) है। द्रष्टा द्वारा श्रुत वाक्य हमारे लिए प्रत्यक्षदृष्टिवत् ही निर्भान्त प्रमाण है। श्रोता जिस अर्थ को सुन कर अपने शब्दों से हमें सुनाता है, इस श्रोता का यह वाक्यसंग्रह ही 'स्मृति' है। चंकि 'श्रुति' शब्द से परीक्षक आचार्य्य का प्रत्यक्ष-दृष्ट अर्थ अभिप्रेत है, अतएव मान लेना पड़ता है कि, वेदशास्त्र सचमुच में एक 'विज्ञानशास्त्र' है। सारांश यही हुआ कि, यथार्थद्रष्टा परीक्षक की दृष्टि (प्रत्यक्षज्ञान) भी वेद है, एवं विज्ञानोपदेशक उसका वाक्य भी 'वेद' है। तत्त्वान्वेषण में अहर्निश संलग्न व्यक्ति ही 'परीक्षक' कहलाता है। एवं अपनी इस तत्त्वपरीक्षा में सफल मनुष्य ही (उस अपने परीक्षित तत्त्व की अपेक्षा से) 'ऋषि' कहलाता है। दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि, जो विद्वान् तपःप्रभाव-द्वारा प्राप्त अपनी 'योगजदृष्टि' से अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात्-कार कर लेता है, परीक्षा द्वारा पदार्थ के तात्त्विक स्वरूप से अवगत हो जाता है, ऐसा सिद्ध परीक्षक ही वैदिक-परिभाषानुसार 'ऋषि' शब्द सम्बोधन का अधिकारी बनता है।

लोकभाषा में जिसे 'पहुँचवान' कहा जाता है, वही वैदिक भाषा में 'ऋषि' कहलाया है। 'ऋषित-गच्छिति-विषयम्' इस न्युत्पित्त के अनुसार विषय के तह पर पहुँचा हुआ, साक्षात् कृतधम्मी महापुरुष ही 'ऋषि' कहा जायगा। यह ऋषि अपने दृष्ट अर्थ में एक प्रामाणिक न्यक्ति है, उसके अन्तस्तल में पहुँचा हुआ है, अतएव इसे 'तन्न-भवान्' कहा जाता है, एवं यही इस की आप्तता है। इसी आप्तता के कारण इसे 'आप्त' (विषय में प्राप्त-पहुँचा हुआ) भी कहा जाता है। 'ऐसे आप्त महिष के द्वारा आर्षदृष्टि से देखा गया, सर्वथा परीक्षित, अतएव सन्देह रहित जो विज्ञानतत्त्व है, मौलिकतत्त्व है, उसी को 'वेदतत्त्व' कहते हैं'। जिस तत्व के साक्षात्-कार से मनुष्य नामक न्यक्ति 'ऋषि'—'द्रष्टा'—'सिद्ध' 'आप्त'— 'साक्षात्-कृतधम्मी'—'ततन्त्रभवान्' आदि उपाधियों से विभूषित हो जाता है, नियित के उस गुप्त-तत्त्व का ही नाम 'वेद' है।

इस तत्त्वात्मक वेद के 'ऋक्-यजु:-साम-अथर्य-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्' इत्यादि पर्व कैसे, एवं क्यों हो गए ? इनके २१-१०१-१०००-६-इत्यादि क्रमिक अवान्तर मेदों का क्या क्या कारण है ? प्रकृति देवी के गुप्त साम्राज्य में किन किन नियमोपनियमों से यह तत्त्वात्मक वेद रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दादि तन्मात्राओं के द्वारा सृष्टि-निर्माण में प्रवृत्त होता है ? जगन्नियन्ता जगदीश्वर सहस्र मुखों से कैसे इस ब्रह्मनिःश्वसित, अपौरुषेय वेद का प्रादुर्भाव होता है ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान का प्रकृत प्रत्थ में न तो प्रसङ्ग ही है, न

वपयोग ही। इन सब विषयों के छिए तो 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभू मिका' आदि इतर प्रन्थ ही देखने चाहिए। प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवछ इसी कथन से निर्वाह कर छेना चाहिए कि, मौछिक-तात्त्विक-अपौरुषेय-ब्रह्मिनःश्विसत-वेद का जैसा स्वरूप है, जो अवयव-संस्थान है, उदात्त-अनुदात्त-स्विरतादि मेद-भिन्ना जैसी स्वर्छहरी है, गायत्री-त्रिष्टुप्-जगती-आदि इन्दों का जो क्रम है, अत्रि-मरीचि-कश्यप-विश्वामित्र-विसष्ट-अगस्यादि प्राणभृषियों का जैसा संस्थानविशेष है, ठीक उसीके अनुरूप शब्दात्मक-पौरुषेय वेद का निर्माण हुआ है। दूसरे शब्दों में यों कह छीजिए कि, जैसा स्वरूप निय-तात्त्विक-वेद का है, उसी के अनुरूप दृष्टा महर्षियों ने बुद्धिपूर्वक' जिस विज्ञान-वाक् का वाक्य-रचनापूर्वक संग्रह किया है, वह संग्रह भी 'ताच्छब्दन्याय' से 'वेद' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है। तत्त्वात्मक वेद अपौरुषेय है, नित्य है, अकृतक है, कूटस्थ है। किन्तु वाङ्मयवेद श्रृषिकृत होने से पौरुषेय है, अनित्य है, कृतक है। वेदमन्त्रों के रचियता श्रृषि हैं, मन्त्रात्मक वेदमन्थ पौरुषेय हैं, एवं इन मन्त्रों से सिद्ध, श्रृगादि भेद भिन्न मौछिक विज्ञान-तत्त्व अपौरुषेयवेद है।

तत्त्वात्मक वेद के महर्षिगण द्रष्टा हैं, एवं मन्त्रात्मक वेद के कर्ता हैं। तत्त्वात्मक वेद के ये स्मर्ता हैं, उसी स्मृति के अनुरूप उपनिबद्ध शब्दात्मक वेदशास्त्र के ये कर्ता हैं। यदि 'मीमांसादर्शन' के अनुसार शब्द एवं अर्थ की अभिन्नता मानली जाती है, शब्दार्थ का औत्पत्तिक? (उत्पत्तिसृष्ट, न तु उत्पन्नसृष्ट) सम्बन्ध मान लिया जाता है, तो अर्थात्मक (तत्त्वात्मक) एवं शब्दात्मक दोनों वेदों की अपौरुषेयता ही स्वीकार करनी पड़ती है। और इसी दृष्टि से आर्यप्रजा ने, सनातनधम्मांवल्लियों ने वेदतत्त्वानुप्रहीत वेदमन्त्रों की भी अपौरुषेयता ही स्वीकार की है, जोकि शब्दार्थ के औत्पत्तिक सम्बन्ध की दृष्टि से सर्वथा समादरणीय है। अवश्य ही मन्त्रवाक् साधारण-लौकिक-शब्दवाक् की अपेक्षा छुछ विशेष महत्त्व रखती है। वेदमन्त्रों के छन्द, देवता, स्वर, अक्षरविन्यास, अक्षर संख्या आदि सभी प्रकृति से सम्बद्ध होते हुए अलौकिक हैं। वेदतत्त्व यदि 'विद्युत्' है, तो तत्प्रतिपादक वेदमन्त्र विद्युत-संचरणस्थानरूप विद्युत-तन्तु (तार) है। जो दाहक शक्ति विद्युत् में हैं,

१ "बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिवेंदे" (वैशेषिकतन्त्र)

२ "ब्रह्माद्या ऋषिपर्य्यन्ता स्मर्तारोऽस्य न कारकाः" (स्मृतिः)

३ "औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः" ( मीमांसा-दर्शन )

वही विद्युत्-तन्तु में है। वेदमन्त्र का यथाविधि उच्चारण कर देने मात्र से ( यज्ञप्रक्रियाओं में ) शत्रुविनाश हो जाता है। यदि स्वर-मात्रा आदि के उचारण में जरा भी इतस्ततः हो जाता है, तो वह मन्त्ररूप वाग्वज यज्ञकर्ता का नाश कर डालता है। यही मन्त्र का मन्त्रत्व है। इसीलिए कल्प-सूत्रकारों नें वेदमन्त्र-पारायण को अतिशय पुण्य का कारण माना है। यदि सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जायगा, तो हमें यह स्वीकार कर छेने में कोई आपत्ति न होगी कि, वेदभाषा एक अछौिकिक भाषा है, इसके गुम्फन में अवश्य ही प्रकृति का हस्तक्षेप है, मानवीय ज्ञान से यह परे की वस्तु है, इसका अक्षर अक्षर विधि के गुप्त विधान से सम्बद्ध होता हुआ अपरिवर्त्तनीय है, शाश्वत है, सनातन है, अपीरुपेय है। अस्तु. वेदापौरुषेयस्व-पौरुषेयत्व के विवाद में हमें अभी नहीं पड़ना है। इस विवाद को यहीं छोड़ कर प्रकृत का विचार कीजिए। साथ ही इस प्रस्तुत विचारधारा में तत्त्वात्मक, तथा शब्दात्मक दोनों वेदों को अभिन्न मानते हुए ही वेदस्वरूप की मीमांसा कीजिए। वेदतत्त्व भ्रक्-यजु:-साम-अथर्व भेद से चार भागों में विभक्त माना गया है। इन चारों तत्त्ववेदों के याज्ञिक समन्वय से ही सम्पूर्ण विश्व, तथा विश्व में रहनेवाली प्रजा का निम्मीण हुआ है। वेदतत्त्वज्ञों की दृष्टि में इस वेदतत्त्व के अनेक भेद हैं, जोकि ''छन्दोवेद, वितानवेद, रसवेद, उपलब्धिवेद, देशवेद, कालवेद, दिग्वेद, वर्णवेद, पर्ववेद, निदानवेद, गायत्रीमात्रिकवेद, ब्रह्मनि:-व्वसितवेद, ब्रह्मस्वेदवेद, यज्ञमात्रिकवेद," इत्यादि नामों से यत्रतत्र उपश्रुत हैं। प्रकरण-सङ्गति के लिए इन में से केवल पार्थिव-यज्ञमात्रिक वेद का एवं सौर-गायत्रीमात्रिक वेद का स्वरूप ही संक्षेप से पाठकों के सम्मुख रक्खा जाता है।

'अग्निर्भूस्थानः, वायुर्वेन्द्रो वाउन्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थानः' (यास्कनिकक) इस नैगमिक सिद्धान्त के अनुसार भूलोक अग्निप्रधान माना गया है, जैसा कि 'यथाग्निगर्भा पृथिवी, तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी' (शत० १४।६।४।२१।) इत्यादि श्रुति से भी प्रमाणित है। यह पार्थिव अग्नि रस-बल लक्ष्ण, हृदयस्थ प्रजापित के परस्पर-विरुद्ध अमृत-मृत्युभावों के भेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है। अमृताग्नि 'रसाग्नि' है, मर्लाग्नि 'बलाग्नि' है। जिस भूपिण्ड पर आप-हम-सब प्रतिष्ठित हैं, वह बलप्रधान मर्लाग्निमय है, किंवा मर्ल्याग्निप्रधान

१ दुष्टःशब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या-प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतीऽपराधात्॥ ( महाभाष्य )

है, जो कि मर्त्याग्न यज्ञपरिभाषा में 'चित्याग्नि' नाम से सम्बोधित हुआ है। भूकेन्द्र को आधार बनाकर भूपिण्ड से चारों ओर एकविंश अहर्गण पर्य्यन्त ज्याप्त रहनेवाला प्राणाग्नि ही रस-प्रधान अमृताग्नि है। इसी अमृताग्नि से महिमाप्रथिवीक्तपा-स्तौम्य-(पार्थिव)-त्रिलोकी का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। एवं यही अमृताग्नि यज्ञपरिभाषा में 'चितेनिधेय' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मर्त्य अग्नि से अपना स्वरूप निम्माण करानेवाला भूपिण्ड यज्ञपरिभाषा में जहां 'हिविवेदि' कहलाता है, वहां अमृताग्निमय सौम्यत्रिलोकीक्तप महा पार्थिवमण्डल 'महावेदि' कहलाया है। भूपिण्डलक्षण हिववेदि प्राकृतिक, नित्य, हिवर्यज्ञ की प्रतिष्ठा है, एवं महिमालक्षण महावेदि नित्य, प्राकृतिक, ज्योतिष्ठोमयज्ञ की प्रतिष्ठा बनती है।

अग्नितत्व जैसे भूपिण्ड, एवं महिमापृथिवी दोनों की प्रतिष्ठा है, एवमेव इस अग्नि की प्रतिष्ठा 'सोम' तत्त्व है। कारण यही है कि, अग्नि स्वभाव से ही 'अन्नाद' (अन्न खानेवाला) है। अन्न खाना इसका स्वरूपधर्म है। अन्नाद अग्नि अन्नरूप सोम की आहुति के बिना क्षणमात्र भी स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए पाञ्चमौतिक शरीर में आलोमभ्य:—आनखाग्रभ्यः (लोमकेशों के अग्नभाग, एवं नखों के अग्नभागों को छोड़कर सर्वाङ्गशरीर में) ज्याप्त वैश्वानर अग्नि को ही लीजिए। जब तक हम सायं प्रातः इस शारीर-वैश्वानर अग्नि में अन्न की आहुति देते रहते हैं, तभी तक यह स्वस्थ-सवल रहता हुआ स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। यदि दो चार दिन के लिए अन्नाहुति रोक दी जाती है, तो यह मन्द पड़ जाता है। इसके मन्द पड़ते ही शरीरयष्टि शिथिल हो जाती है। अग्नि की अन्नादता में यही प्रत्यक्ष प्रमाण है।

पार्थिव अग्नि भी अग्नि है, अतएव यह भी अन्नाद है, भोक्ता है। अपने इसी अन्नाद-धर्म की रक्षा के लिए इसे भी अन्न-सोम की नित्य अपेक्षा बनी रहती है। सावित्राग्निमय सूर्य्य को देखिए न। इस सौर सावित्राग्नि में पारमेष्ठ्य 'ब्रह्मणस्पति' नामक सोम अनवरत आहुत होता रहता है। एक क्षण के लिए भी यह आहुति-क्रम बन्द नहीं होता। अग्नि-बोमात्मक इसी 'अग्निहोत्रयज्ञ से सूर्य्य देवता स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि, जब अन्नाद अग्नि अन्न-सोम की आहुति से ही सुरक्षित रह सकता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि, इस अग्निमयी पार्थिव संस्था में भी अग्नि-सोम दोनों तत्त्वों का समन्वय हो रहा है।

९ "सूय्यों ह वा अप्तिहोत्रम्" ( शतपथ॰ त्रा॰ २।३।१।१। )

असृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति प्रजापित की तीसरी शुक्र-कला से ही पदार्थों का स्वरूप निर्माण होता है, जैसा कि 'ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य' द्वितीय खण्ड की 'शुक्रनिरुक्ति' में विस्तार से प्रतिपादित हुआ है। प्रजापित की स्वाभाविक असृत-मृत्युक्रलाओं के अनुप्रह से इस शुक्र-तत्त्व के भी असृतशुक्र-मर्त्यशुक्र मेद से दो मेद हो जाते हैं। शुक्र-विदों ने 'वाक्-आप:-अप्रिः' मेद से शुक्रतत्त्व के तीन अवान्तर भेद मानें हैं। तीनों ही असृत-मृत्युभेद से चूंकि दो दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, अतएव आगे जाकर असृतशुक्रत्रयी, मर्त्यशुक्रत्रयी भेद से ६ शुक्र हो जाते हैं। इनमें मर्लाग्न-प्रधान चित्र भूषिण्ड का स्वरूप-निर्माण तो मर्त्यशुक्रत्रयी से होता है, एवं असृताग्न-प्रधान चितेनिधेय पृथिवीमण्डल की स्वरूपनिष्पत्ति असृतशुक्रत्रयी से होती है। भूकेन्द्र-भूष्ट्रष्ठ-केन्द्र का अन्तःप्रदेश तीन विभाग भूषिण्ड के कीजिए। केन्द्र में मर्त्य-वाक्-शुक्र, एष्ठ में मर्त्य-अप्रि-शुक्र, एवं अन्तःप्रदेश में मर्त्य-आपः-शुक्र प्रतिष्ठित है। केन्द्रस्थ वाक्-शुक्रावच्लिन्त भूभाग ही 'स्वर्लोक' है, एष्ठ अन्तःप्रदेशस्य आपः-शुक्रावच्लिन्त भूभाग ही 'भूलोंक' है, एवं अन्तःप्रदेशस्य आपः-शुक्रावच्लिन भूभाग ही 'भुलोंक' है। इस प्रकार केवल मर्त्य भूपण्ड में हो वाक्-आपः-अप्रि, इन तीन मर्त्य शुक्रों से क्रमशः ''भूः-भुवः-स्वः'' ये तीन लोक हो जाते हैं। इन तीनों लोकों की समष्टि ही 'भूषिण्ड' है। इस लोकत्रयात्मक भूपिण्ड के आधार पर ही अस्तरशुक्रत्रयी का वितान (फैलाव) होता है। इसी प्रथन (फैलाव)

१ यद्यपि अजकल 'भू:-भुव:-स्वः', तथा 'पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ', इनको परस्पर में पर्य्याय माना जाता है। परन्तु विज्ञानदृष्टि से यह पर्य्याय-सम्बन्ध नितान्त अद्युद्ध है। "दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः" इत्यादि मन्त्र में द्यौ और स्वः का पृथक् पृथक् निहेंश करना ही यह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमाण है कि, भूरादि एवं पृथिव्यादि में कभी पर्य्याय सम्बन्ध नहीं बन सकता। विज्ञानदृष्टि से विचार करने पर पाठकों को विदित होगा कि, भू:-भुव:-स्वः इन तीनों का केवल चित्य भूपिण्ड में अन्तर्भाव है। एवं पृथिवी-अन्तरिक्ष-यौ इन तीनों का प्राणामिमयी, सौम्यत्रिलोकीक्ष्पा महापृथिवी में अन्तर्भाव है। भूरादि का जहां मत्येशुक्तत्रयो से सम्बन्ध है, वहां पृथिव्यादि का अमृतशुक्तत्रयो से सम्बन्ध है। भूपिण्ड के केन्द्र से आरम्भ कर महिमा पृथिवी की त्रयस्त्रिंशत्-अहर्गणात्मिका अन्तिम परिधि तक क्रमशः भूकेन्द्र-अन्तःप्रदेश-भूपृष्ठ-त्रिश्वत्स्तोम-पञ्चदशस्तोम-पक्षविश्वस्तोम इन ६ भागों के साथ मर्त्य वाक्-शुक्तविष्ठन्न स्वलीक, मर्त्य आपः-शुक्तविष्ठन्न भुवलीक, अमृतामिशुक्तविष्ठन्न पृथिवोलोक, अमृत आपःशुक्तविष्ठन्न अन्तरिक्षलोक, एवं अमृतवाक्-शुक्तविष्ठन्न युलोक के साथ क्रमिक सम्बन्ध है।

के कारण 'यदप्रथयत्' इस ब्राह्मणोक्त निर्वचन के अनुसार महावेदि-लक्षण पार्थिव मण्डल 'पृथिवी' कहलाया है। जिस पर हम बैठे हैं, वह पृथिवी नहीं है, अपितु भूपिण्ड है। भूपिण्ड की व्याप्ति तो सर्वविदित है। परन्तु पृथिवीमण्डल सूर्य्यपिण्ड से भी ऊपर तक अपनी व्याप्ति रखता है, जैसा कि अन्यत्र छोकविद्याओं में विस्तार से निरूपित है। मर्त्यशुक्रत्रयी से सम्बन्ध रखने वाले भूपिण्ड का दिग्दर्शन कराया गया। अव अमृतशुक्रत्रयी से सम्बन्ध रखने वाले पृथिवी-मण्डल का विचार कीजिए। जहां तक पार्थिव प्राण की न्याप्ति रहेगी, वहां तक का मण्डल 'पृथिवीमण्डल' कहलाएगा। एवं इसी पृथिवीमण्डल में दो विभिन्न दृष्टियों से अमृतश्रक्रत्रयी का भोग देखना पड़ेगा। एकदृष्टि का 'वषट्कार' से सम्बन्ध रहेगा, एवं एक दृष्टि का ज्योतिष्टोमापरपर्यायक 'सम्बत्सरयञ्च' से सम्बन्ध रहेगा। पहिले वषट्कार दृष्टि से ही विचार कीजिए। वाक्तत्व से ही 'वषट्कार' का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। जिन वागादि ६ शुक्रों का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है. शुक्र के इन ६ ओं रूपों का विकास एकमात्र वाक्तत्त्व का ही विकास है, जो कि सर्वव्यापिनी 'प्राजापत्यावाक्' 'आनन्द्धनविज्ञानमयमनः-प्राणगर्भिता वाक्' नाम से प्रसिद्ध है। जिसकी कि न्याप्ति का-'अथो वागवेदं सर्वम्'-'वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यर्पिता'—'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भ्रुवा' 'वाग्विवृताश्च वेदाः' 'वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः' इत्यादि रूप से महर्षिगण यशोगान करते रहते हैं। यदि युग्म-अयुग्म दोनों स्तोमों का संप्रह करते हुए इस वाक्-तत्त्व की व्याप्ति का विचार किया जाता है, तब तो पार्थिवी-वाक् के ४८ अहर्गणों को सामने रखना पड़ता है। परन्तु इन सब अहर्गणों का विचार करना तो बड़ा ही जटिल बन जायगा। अतः प्रकृत में अयुग्मस्तोमों से सम्बन्ध रखने वाले ३३ अहर्गणों तक व्याप्त रहने वाली पार्थिवी-वाक् को आधार बनाकर ही अमृत्युक्रत्रयी की मीमांसा की जायगी।

भूषिण्ड के केन्द्र में अमृत-मृत्युधम्मों भयमूर्त्त प्रजापित प्रतिष्ठित है, जिसके कि सम्बन्ध में "प्रजापितश्चरित गर्भें उन्तरजायमानो बहुधा विजायित इत्यादि यजुम्मेन्त्र प्रसिद्ध है। भूषिण्ड-सृष्टि से पहिले क्या था १ इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है—'आनन्द विज्ञानघनमनः-प्राणगर्भितवाङ्मयप्रजापित'। चूंकि वाक्तत्त्व प्रजापित का अन्तिम पर्व है, एवं 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्' इत्यादि छान्दोग्यश्चित के अनुसार प्रजापित का वाक्पर्व ही सृष्टि का उपादानकारण बनता है, अतः आगे हम प्रजापित को व्यवहार-सौकर्य के लिए 'वाङ्मय-प्रजापित' किंवा 'वाक्प्रजापित नामों से ही सम्बोधित करेंगे।

हां, तो अन्वेषण कीजिए, उस स्थिति का, जब कि भू-संस्था का विकास न हुआ था, और केवल एकाकी वाङ्मय प्रजापित का ही साम्राज्य था। श्रुति कहती है कि, "उस दशा में प्रजापित सर्वथा एकाकी थे। उस समय उनके पास अपना और पराया कहकर वतलाने के लिए केवल 'वाक्' तत्त्व ही विद्यमान था। सृष्टिसाक्षी 'श्वोवसीयस' मन की स्वामाविक कामना (उत्थिताकांक्षा) की प्रेरणा हुई। प्रेरणा से प्रजापित का यह संकल्प (मानस-व्यापार) हुआ कि, "अपन इस अपने स्वधनरूप वाक् को ही (सृष्टिरूप में) प्रवृत्त कर दें।" सत्यसंकल्प प्रजापित ने ऐसा ही किया। वाक् से ही सृष्टिनिम्माण कर डाला। वाक्माग को पत्नी बनाया, प्राणादि शेष भाग से स्वयं ही पित बने। दोनों के मिथुन से गर्माधान-संस्कार हुआ। सृष्टि का स्वरूप सम्पन्न हो गया"। इसी वाक्सृष्टि का स्पष्टीकरण करते हुए कृषि कहते हैं—

१—'''प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्। तस्य वागेव स्वमासीत, वाग् द्वितीया। स-ऐक्षत-'इमामेव वाचं विसृजा, इयं वा इदं सर्वं विभवन्ती-एष्यति-इति'। स वाचं व्यसृजत"

—कडसंहिता, १२।५।२७

२—"प्रजापितर्वा इदमासीत्, तस्य वाग् द्वितीयासीत्। ताम्मिथुनं समभवत्। सा गर्भमधत्त । सास्मादपाकामत्। सेमाः प्रजा असृजत । सा प्रजापितमेव पुनः प्राविशत्"।

—ताग्डचमहाबाह्यण, २०११४।२

233

<sup>9</sup> यद्यपि इन श्रुतियों में प्रतिपादित 'वाक्' तत्त्व शब्दप्रपद्य से भिन्न तत्त्व है, वाक्तत्त्व से आगे जाकर शब्दप्रपद्य का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में इस वाक् को शब्द का पर्य्याय तो नहीं माना जा सकता, तथापि
दूसरी दृष्टि से विचार करने पर थोड़ें। देर के लिए हम वाक् से शब्दप्रपद्य का भी प्रहण कर सकते हैं। शब्दतन्मात्रा सृष्टि का मूल है, यह प्रसिद्ध है। इधर लोक में भी हम देखते हैं कि, जिस मजुष्य की वाक् (शब्द)
में वल होता है, जो वाक् का यथावत उपयोग करना जानता है, वह आरम्भ में एकाकी रहता हुआ भी, लोकवैभवों से रहित बतता हुआ भी एकमात्र वाग्वल के प्रभाव से लोकवैभव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता

आज त्रैछोक्य में वाङ्मय' प्रजापित का ही वैभव दिखर्छाई पड़ रहा है। सर्वत्र प्रजापित की मिहमा का ही यशोगान हो रहा है। यह मिहमा एकमात्र वाक्तत्त्व ही है। वाक् ही प्रजापित की स्वमिहमा है, जैसा कि—'वाग्वाऽअस्य (प्रजापित:) स्वो मिहमा' (शत० त्रा० राराधाधा) इत्यादि शातपथी श्रुति से स्पष्ट है। प्रजापित देवता की यह वाग्देवी सहस्र-भाव में पिरणत होकर ही वषट्कार की जननी बनती है। मनः-प्राणगिभता इस प्राजापत्या वाक् को ही "गौ" कहा जाता है। यह वाङ्मयी गौ एक सहस्र मानी गई हैं, जिनका कि विशद वैज्ञानिक विवेचन 'शतप्रश्राक्षणित्रज्ञानभाष्य' के 'अग्निहोत्ररहस्य' में प्रतिपादित है। इन सहस्र वाग्-धाराओं के आधार पर ही प्रजापित वाङ्मय-वषट्कार के स्वरूप सम्पादक बनते हैं।

यह प्राजापत्या वाक् अमृत-मृत्युमयी है। कारण स्पष्ट है। जब कि— 'अर्द्ध ह वे प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम्' इस वाजसनेयश्रुति के अनुसार आनन्द-विज्ञानगर्भित,
मनः-प्राण-वाङ्मय सृष्टिसाक्षी प्रजापित अमृत-मृत्यु इन दोनों धम्मों से युक्त है, तो इसकी
अन्तिम वाक्रवा का भी इन दोनों धम्मों से युक्त रहना स्वतः सिद्ध बन जाता है।
प्रजापित को उभयधम्माविच्छिन्न इस वाक् से प्रजा उत्पन्न करनी है। प्रजाविवर्त्त —
'दैवतानि च भूतानि' के अनुसार देव-भूत भेदसे दो भागों में विभक्त है। देवप्रजा का विकास
अमृतावाक् से होता है, एवं भूतप्रजा का विकास मर्त्यावाक् से होता है। भूपिण्ड से सम्बन्ध
रखनेवाळी अस्मदादि प्रजा मर्त्य-भूतप्रजा है, एवं पृथिवीमण्डळ से सम्बन्ध रखनेवाळी
अग्न्यादि प्रजा अमृत-देवप्रजा है। 'अन्तरं मृत्योरमृतं, मत्यावमृतमाहितः' इस सिद्धान्त
के अनुसार चूंकि अमृत-मृत्यु दोनों ही परस्पर में अविनाभूत हैं, अतएव भूतप्रजा में भी
अमृतावाक् की सत्ता माननी पड़ती है, एवं देवप्रजा में भी मर्त्यावाक् का सम्बन्ध मानना

है। इस प्रकार ये दोनों श्रुतियां वाक्तत्त्व के विक्लेषण के साथ साथ, परमार्थतत्त्व के निरूपण के साथ साथ, लोकदृष्टि से हमें यह भी संकेत कर रही हैं कि, यदि तुम्हें प्रजापित की तरह पूर्ण वैभव युक्त बनना है, तो अपने वाग्वल से काम लो।

१ "प्रजापतिचे वाक्" (तै॰ ब्रा॰ १।३।४।५। ) "वाग्वे प्रजापतिः" ( शत॰ ब्रा॰ ५।१।५।६। )

२ वाग्वाऽएषा निदानेन यत्-साइस्री । तस्या एतत् सहस्रं वाचः प्रजातम्" । ( शत ० ४।५।८।४ ) "सहस्रधा महिमानः सहस्रं, थावत् ब्रह्म—विष्ठितं तावती वाक्।"

पड़ता है। दोनों के निम्माण में अन्तर यही है कि, भूतप्रजा का निम्माण अमृतवाक्-गर्भिता-मर्त्यावाक् से हुआ है, एवं देवप्रजा का निम्माण मर्त्यवाक्-गर्भिता अमृतावाक् से हुआ है। भौमप्रजा मर्त्य-वाक्-प्रधाना है, एवं देवप्रजा अमृत-वाक्-प्रधाना है, यही तात्पर्य्य है।

अमृतगिर्मता मर्त्यावाक से—'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्'—'वागेव साऽसृज्यत' (शत० ६।१।१।) के अनुसार सर्वप्रथम मर्त्य-आप:-शुक्र की ही उत्पत्ति होती है, जैसा कि—'अप एव ससर्जादी तासु बीजमवासृजत्' इत्यादि मानव सिद्धान्त से भी स्पष्ट है। इस मर्त्य-आप:-शुक्र में क्रमशः घनता का समावेश होने लगता है। यही घनावस्था आप:-फेन-मृत्-सिकता-शर्करा-अश्मा-अय:-हिरण्य इन आठ अवयवों में विभक्त होती हुई सर्वान्त में मर्त्य-अभि-शुक्र की स्वरूप सम्पादिका बन जाती है। 'तासु बीजमवासृजत्' वाला बीज यही मर्त्याप्रि शुक्र है। इस प्रकार वाक्-शुक्र ही क्रमशः आप:-अग्नि (चित्य-मर्त्य अग्नि) रूप में परिणत होता हुआ मूपिण्ड का स्वरूप समर्पक बन जाता है। वाक् शुक्र केन्द्र में अपनी प्रधानता रखता है, आप:शुक्र अन्तःप्रदेश में, एवं अग्निशुक्र भूषृष्ठ में प्रधान बना रहता है। तत्त्वतः भूपिण्ड में प्राजापत्य तीनों मर्त्यशुक्रों का भोग सिद्ध हो जाता है, जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है।

केन्द्रस्थ वाक् का अमृतभाग रस-प्रधान है, अतएव इसे 'तेजोरस' कहा गया है। इस रस-मयी अमृतावाक् का भूपिण्ड के आधार पर केन्द्र से चारों ओर समानान्तर से वितान होता है। और यह वितान वाक्-तत्त्व के पूर्वोक्त सहस्रभाव के कारण भूपिण्ड के चारों ओर अपने एक सहस्र मण्डल बनाता है। यह वाक्-साहस्री-मण्डल ही भूकेन्द्रस्थ प्रजापित की महिमा (वितान) है। 'स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः' के अनुसार यह प्रजापित अपने इस वाङ्मय महिमा मण्डल के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता है।

एक सहस्र वाङ्मण्डलों के पृथक्-पृथक् ६ स्तोम (राशि-समूह-थोक-ढेर-स्तूप-संघ) मानें गए हैं। ३०-३० वाग्-रिश्मयों का एक एक 'अहर्गण' होता है। इस हिसाब से एक सहस्र रिश्ममण्डलों के ३३ अहर्गण बन जाते हैं। ६६६० में ३०-३० के हिसाब से ३३ अहर्गण बन जाने पर १० मण्डल शेष रह जाते हैं, यही प्रजापित का उच्छिष्ट भाग कहलाता है। एवं— 'उच्छिष्टाञ्जित्तिरे सर्वम्' इस अथर्वश्चिति के अनुसार यही उच्छिष्ट भाग प्रजापृष्टि का कारण बनता है।

३३ अहर्गणों में से तीन अहर्गणों का तो केन्द्रस्थ ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र इन तीन हृद्य अक्षरों में अन्तर्भाव हो जाता है, दूसरे शब्दों में तीन अहर्गणों का तो मर्त्यवाङ्मय, किंवा मर्त्य-

शुक्तत्रयी रूप भूपिण्ड में अन्तर्भाव हो जाता है, शेष ३० अहर्गण बाहर बच रहते हैं। भूपिण्डस्थ तीन अहर्गणों में क्रमशः ६-६ अहर्गणों को वृद्धि होने से त्रिवृत्स्तोम (६), पश्चद्शस्तोम (१४), एकविंशस्तोम (२१), त्रिंणवस्तोम (२७), त्रेंणवस्तोम (२७), त्रेंणवस्तोम (२७), त्रेंणवस्तोम (२७), त्रेंणवस्तोम (२०), त्रेंणवस्तोम (२०), त्रें ६ के योग से २१, २१ में ६ के योग से २०, २० में ६ के योग से ३३ इस प्रकार ३० अहर्गणों के ४ स्तोम बन जाना प्रकृतिसिद्ध है। इन पांच स्तोमों (१० १० ने १० ने १० ने अतिरिक्त 'सप्तद्शस्तोम' (१७) नाम का एक स्वतन्त्र स्तोम और माना गया है। त्रयस्तिशदहर्गणात्मक महिमा-मण्डल का केन्द्र सत्रहवां अहर्गण बनता है। महिमा-केन्द्र दृष्टि से ही इस एकाकी सत्रहवें अहर्गण को एक प्रथक् स्तोम मानना डचित होता है। यही स्तोम 'सप्तद्श्रजापति'— 'उद्गीथप्रजापति' इत्यादि नामों से व्यवहृत हुआ है।

प्रसङ्गागत यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, पार्थिव-संस्था में भूपिण्ड का केन्द्र, महिमा-मण्डल का (३३ का) केन्द्र, एवं महिमामण्डल की अन्तिमपरिधि, ये तीन स्थान मुख्य मानें गए हैं। इन तीनों में प्रजापतितत्त्व का प्रधानरूप से विकास है। तीनों स्थानों में प्रतिष्ठित, स्थानमेद से विभिन्न स्वरूप रखते हुए प्रजापित तीन स्वरूप धारण कर छेते हैं। भूकेन्द्रस्थ प्रजापित—'अनिरुक्तप्रजापित'—'प्रणव'—'अन्तर्यामी' 'कः' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। महिमा केन्द्रस्थ प्रजापित—'सप्तद्शप्रजापित' 'उद्गीथ' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। एवं अन्तिम (३३ वें अहर्गण के अन्त में सर्वसंस्था को अपने गर्भ में रखनेवाला) प्रतिष्ठित वही हृद्य प्रजापित 'चतुिस्त्रग्रप्रजापिति'—'ओङ्कार'—'सः'—'निरुक्तप्रजापिति' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। एकसहस्र वाङ्-मण्डलों का ३०-३० के हिसाब से ३३ अहर्गणों का विभाजन करते हुए १० मण्डल शेष बतलाए थे। इन दसों मण्डलों की समष्टि को ही प्रजापित का उच्छिष्ट भाग बतलाया था। यही (१० अहर्गण समष्टिरूप) चौबीसवां अहर्गण माना गया है। एवं इसका परिधिरक्षक सर्वप्रजापित के साथ सम्बन्ध माना गया है। अतएव सर्वप्रजापित 'चतुिस्त्रिश्वप्रजापिति' कहलाया है।

निष्कर्ष यही निकला कि, एक सहस्र वाङ्मय-गौतत्त्व के ३३ अहर्गण, ३३ अहर्गणों के "र्ट-र्य-रैंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यंड-र्यं

अहर्गणों के समावेश से ) ६ अहर्गण का, तीसरा दितोम स्वस्वरूप से एक अहर्गणात्मक, शोष के २-४-५-६ चारों स्तोम ६-६-अहर्गणों के। ये ६ ठा स्तोम भूकेन्द्र से चल कर महिमामण्डल की परिधि तक ज्यात रहनेवाली साहसी प्राजापत्या 'वाक्' के ही विवर्त्त हैं।



9 यद्यपि अनेक अहर्गणों की समष्टि ही 'स्तोम' कहलाती है, और सप्तदशस्तोम में केवल एक हो अहर्गण है, ऐसी दसा में इसके स्तोमभाव में आपित की जा सकती है। तथापि चूंकि सत्रहवां अहर्गण ३३ अहर्गणात्मक महिमामण्डल का केन्द्र है, एवं 'तिस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा' इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार १६ इधर के, १६ उधर के, ३२ अहर्गण केन्द्रस्थ १० वें अहर्गण के आधार पर प्रतिष्ठित हैं, अतएब इनके सम्बन्ध से सप्तदश अहर्गण को (एकाकी रहते हुए भी) एक स्वतन्त्र स्तोम मान लिया गया है।

एक ही बाक के मण्डलमेद से ६ विभाग हैं। इसी आधार पर इस षट्-स्तोमात्मक वाङ्-मण्डल को 'वाक्-षट्कार' कहा जाता है। परोक्ष-प्रिय देवताओं की परोक्षभाषा के अनुसार 'वाक्-षट्कार' शब्द ही आगे जाकर 'वषट्कार' रूप में परिणत हो गया है। यज्ञप्रयोगकाल में जब वाङ्मय इन्द्र के लिए आहुति दी जाती है, तो उस समय इसी का प्रयोग होता है। प्रयोगदशा में 'इन्द्राय वौक्. 'षट्' यह बोला जाता है। शब्द-संकेतिवद्या के अनुसार 'मन:प्राणगर्भिता वाक्' ही—"वौक्" है। यही व्यक्त करने के लिए 'वौषट्" बोला जाता है, जिसका कि विशदीकरण यज्ञप्रन्थों में द्रष्टन्य है।

भूपिण्ड से सम्बन्ध रखनेवाले मर्त्यशुक्रों का "वाक्-आप:-अग्निः" यह संस्थान वतलाया गया है। परन्तु महिमा-पृथिवी में प्रतिष्ठित शुक्रत्रयी का संस्थान-क्रम बदल जाता है। यहां वाक्-आप:-अग्निः यह क्रम न रह कर 'अग्निः-आप:-वाक्' यह क्रम हो जाता है। पाठकों को स्मरण होगा कि, वषट्कार—तथा यज्ञ इन दो संस्थाओं के मेद से हमनें इस अमृताशुक्रत्रयी के दो विभाग बतलाए थे, साथ ही में पिहले वषट्कारानुबन्धिनी-शुक्रत्रयी के दिग्दर्शन कराने का उपक्रम किया था। चूंकि वपट्कार का प्राजापत्य-वाक् से सम्बन्ध था, अतएव सर्वथा अप्राकृत होते हुए भी हमें बीच ही में प्राजापत्य-वाक् से सम्बन्ध अहर्गणों का दिग्दर्शन करना पड़ा। अब पुनः प्रकरण-प्राप्त वषट्कारानुगता अमृतशुक्रत्रयी की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

३३ अहर्गणात्मक वषट्कारमण्डल का अयुग्म-स्तोमों के साथ सम्बन्ध बतलाया गया है, साथ ही विषयोपक्रम में ही यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि, युग्म-स्तोमों की न्याप्ति की अपेक्षा से यही पार्थिव वषट्कार ४८ अहर्गणों तक न्याप्त हो जाता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में विस्तारिभया कुछ न कहने की बात थी, फिर भी प्रकरण सङ्गति, के लिए यह जान लेना तो आवश्यक ही होगा कि, चतुविंशत्यक्षरा (२४) गायत्री, चतुश्चत्वारिंशदक्षरा (४४) त्रिष्टुप्, एवं अष्टाचत्त्वारिंशदक्षरा (४८) जगती, इन तीन युग्मस्तोमों के सम्बन्ध से पार्थिव-वषट्कार की गायत्र-त्रेष्ट्रभ-जागत ये संस्थाएं हो जाती हैं। छन्दः सम्बन्ध से ही इन तीनों युग्मस्तोमों को 'छन्दोमा-स्तोम' कहा जाता है। भूकेन्द्र से, अथवा स्थूलहिष्ट की अपेक्षा से भूष्ट से आरम्भ कर ४४ वें अहर्गण तक गायत्रस्तोम की न्याप्ति है, भूष्ट से आरम्भ कर २४ वें अहर्गण तक त्रैष्टुभस्तोम की न्याप्ति है, एवं भूष्ट से आरम्भ कर ४८ वें अहर्गण तक त्रैष्टुभस्तोम की न्याप्ति है, एवं भूष्ट से आरम्भ कर ४८ वें अहर्गण तक जागत्-स्तोम का साम्राज्य है। यह अनुमान लगाइए कि, जिस अहमीण तक जागत्-स्तोम का साम्राज्य है। यह अनुमान लगाइए कि, जिस अहमीण तक जागत्-स्तोम का साम्राज्य है। यह अनुमान लगाइए कि, जिस अहमीण तक जागत्-स्तोम का साम्राज्य है। यह अनुमान लगाइए कि, जिस अहमीण तक विवापित कहां

तक होगी। केवल अनुमानमात्र से ही हमें पार्थिव-विस्तार के सम्बन्ध में चिकत रह

अस्तु. छोड़िए, इस युग्मस्तोम प्रपश्च को । इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना है कि, ४८ अहर्गणों के '२१-३३-४८' ये तीन विभाग (भूकेन्द्र से) कर डालिए। भूकेन्द्र से २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त अमृत-अग्निशुक्र की व्याप्ति रहेगी। भूकेन्द्र से ३३ वें अहर्गण तक अमृत-आपःशुक्र की व्याप्ति मानी जायगी, एवं भूकेन्द्र से ४८ अहर्गण तक अमृत-वाक्-शुक्र की व्याप्ति मानी जायगी। और यही वषट्कारानुगता अमृता-शुक्रत्रयी कहलायेगी, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है।



अब क्रममात्र यज्ञ-सम्बन्धिनी अमृता-शुक्तत्रयी की मीमांसा की जिए। 'अग्निः सर्वा देवताः' के अनुसार सम्पूर्ण (३३ सों) यज्ञिय देवताओं का प्राणाग्नि में अन्तर्भाव है। पूर्वप्रदर्शित युग्म-स्तोमानुसार महापृथिवी के २१ वें अहर्गण तक यह अमृत-प्राणाग्नि व्याप्त रहता है। अतएव इस आग्नेय मण्डल को ही हम देवमण्डल, तथा यज्ञमण्डल कहेंगे। इस यज्ञमण्डल की दृष्टि से भी शुक्तत्रयी की व्याप्ति देखी जा सकती है।

स्वयं अग्नि ही अपनीं घन-तरल-विरल, इन तीन क्रमिक अवस्थाओं के भेद से क्रमशः त्रिवृत् (१), पश्चदश (१४), एकविंश (२१) इन तीन स्तोमों में पृथक्-पृथक्रूपेण प्रतिष्ठित रहता है। त्रिवृत्स्तोमाविच्छन्न अग्नि 'अग्नि' कहलाता है, यहीं अमृत-अग्नि-शुक्र का



CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भोग हो रहा है। पश्चदशस्तोमाविच्छन्न अग्नि 'वायु' कहलाता है, यही अमृत-आप:-शुक्र प्रतिष्ठित है। एवं एकविंशस्तोमाविच्छन्न अग्नि 'आदित्य' कहलाता है, और यहीं अमृत-वाक् शुक्र व्याप्त है। इस प्रकार केवल पार्थिव अग्निमण्डल में हीं (अग्नि की अवस्थात्रयी से) तीनों अमृत शुक्रों का भोग सिद्ध हो जाता है, जैसा कि पीछे के परिलेख से स्पष्ट है।

एकविंशस्तोम पर्य्यन्त व्याप्त रहते वाला पार्थिव-प्राणाग्नि ही 'यज्ञाग्नि' नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं इसी यज्ञाग्नि से 'यज्ञमात्रिक वेद' का आविर्भाव हुआ है। ३३ अहर्गणों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रदर्शित वषट्कार मण्डल में 'अग्नि-सोम' का साम्राज्य माना गया है। इस पार्थिव वषंट्कार के २१ वें अहर्गण तक तो पार्थिव अमृताग्नि प्रतिष्ठित रहता है, एवं २१ से आरम्भ कर ३३ पर्व्यन्त सोमतत्त्व ज्याप्त रहता है। वस्तुतस्तु ३३ अहर्गणात्मक वषट्कार-मण्डल के आधे भाग में (१६ तक) तो अग्नि प्रतिष्टित है, एवं आधे में (१८ से ३३ पर्च्यन्त ) सोम प्रतिष्ठित है। इन दोनों का केन्द्रस्थान १७ वां अहर्गण है, जैसा कि पूर्व में 'सप्तदशप्रजापति' का दिगुदर्शन कराते हुए स्पष्ट किया जा चुका है। यही सप्तदशस्थान इस पार्थिव-सोमयज्ञ (ज्योतिष्टोमयज्ञ) का 'आह्वनीयकुण्ड' माना गया है। इस में प्रतिष्ठित पार्थिव प्राणानि ही आहवनीय-अनि है। इसमें उपर रहने वाला दाह्य सोम आहुत होता रहता है। अग्नि दाहक (जलाने वाला) है, सोम दाह्य (जलने वाला) है। सप्तदशस्तो-मस्थ, दाहक, अग्नि में जब ऊपर की ओर प्रतिष्ठित दाह्य सोम आहुत होता है, तो अग्नि प्रज्विलत हो पड़ता है। यह अग्नि-ज्वाला इसी आहुति के प्रभाव से २१ वें अहर्गण तक व्याप्त हो जाती है। इसी दृष्टि से भूपिण्ड-धरातल से आरम्भ कर २१ वें अहर्गण तक अस-ताग्नि की सत्ता मान छी जाती है, एवं २१ से ऊपर ३३ तक सोम की ज्याप्ति मान छी जाती है।

२१ तक व्याप्त रहने वाली अग्नि-ज्वाला मूल में घन, मध्य में तरल, अन्त में विरल अवस्था से युक्त होकर तीन रूप धारण कर लेती है। याज्ञिक-परिभाषा में अग्नि की ये ही तीनों अवस्थाएं क्रमशः 'श्रुव-धर्त्र-धरुण' नामों से प्रसिद्ध हैं। ६-१६-२१ इन तीन स्तोमों में क्रमशः प्रतिष्ठित रहने वाले ये ही तीनों अग्नि क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। इन में अग्नि से हमारी 'वागिन्द्रिय' का, वायु से 'प्राणेन्द्रिय' (ब्राणेन्द्रिय) का, एवं आदित्य से 'चक्षुरिन्द्रिय' का विकास हुआ है। २१ से ऊपर प्रतिष्ठित सोम के भी 'सायतन सोम'-'निरायतन सोम' मेद से अवान्तर दो विभाग हो जाते हैं। सायतन सोम 'भास्वर सोम' नाम से प्रसिद्ध है, एवं इसी से हमारे 'इन्द्रिय-मन'

289

का विकास हुआ है। निरायतन सोम 'दिक्सोम' नाम से प्रसिद्ध है, एवं इसी से हमारी 'श्रोत्रेन्द्रिय' का विकास हुआ है। इस प्रकार ३३ तक व्याप्त रहने वाले अग्नी-सोमों की अवस्था मेद से क्रमशः ३-२ ये पांच अवस्था हो जातीं हैं। इन पांचों में अग्नित्रयी 'अन्नाद' है, एवं सोमद्वयी अन्न है। इनमें अग्नित्रयी से त्रयीवेद का विकास होता है, एवं सोमद्वयी से अथवंवेद का विकास होता है।

पार्थिववषट्कार के त्रिवृत्स्तोम में प्रतिष्ठित अग्नि (घनाग्नि) पार्थिव है, स्वयं त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न प्रदेश इस महापृथिवी का 'पृथिवीछोक' है, एवं पृथिवी-छोकस्थ इसी पार्थिव प्राणाग्नि से 'ऋग्वेद' का विकास हुआ है। पञ्चदशस्तोम में प्रतिष्ठित वायु (तरछाग्नि) आन्तरिक्ष्य है, स्वयं पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न प्रदेश इस महापृथिवी का अन्तरिक्षछोक है, एवं अन्तरिक्षछोकस्थ इसी आन्तरिक्ष्य प्राणात्मक वायु से 'यजुर्वेद' का विकास हुआ है। एक-विश्वस्तोम में प्रतिष्ठित आदित्य (विरछाग्नि) दिन्य है, स्वयं एकविश्वस्तोमावच्छिन्न प्रदेश इस महापृथिवी का ग्रुछोक है, एवं ग्रुछोकस्थ इसी दिन्य-प्राणात्मक आदित्य से 'सामवेद' का विकास हुआ है। इस प्रकार केवछ महापृथिवी के ही तीनों स्तोम-छोकों में प्रतिष्ठित तीनों अतिष्ठावा देवताओं से तीन वेदों का विकास सिद्ध हो जाता है।

अपने भगवेद से पार्थिव अग्नि देवता पार्थिव यज्ञ के होता' बनते हुए 'हौत्र-कर्मा' के अध्यक्ष बनते हैं, जो कि हौत-कर्म याज्ञिक परिभाषा में 'शस्त्र-कर्मा' नाम से प्रसिद्ध है। अपने यजुर्वेद के सहयोग से आन्तरिक्ष्य वायु देवता पार्थिव यज्ञ के 'अध्वर्यु' बनते हुए 'आध्वर्यव' कर्म के सञ्चालक बनते हैं, जो कि आध्वर्यव-कर्म 'ग्रह-कर्मा' नाम से प्रसिद्ध है। अपने सामवेद के सहयोग से घुलोकस्थ आदित्य देवता पार्थिव यज्ञ के 'उद्गाता' बनते हुए 'औद्गात्र' कर्म के प्रतिष्ठापक बनते हैं, जो कि औद्गात्रकर्म 'त्तोत्र-कर्मा' नाम से प्रसिद्ध है। अग्नित्रयी से अतिरिक्त बची हुई सोमद्वयी से 'घोर-अङ्गिरा'— 'अथवाङ्गिरा' की समष्टिक्प चौथे 'अथववदेद' का विकास हुआ है। इसी के सहयोग से चतुर्थलोकाधिष्ठाता चन्द्रमा पार्थिव यज्ञ के अव्या बनते हुए 'ब्रह्म' कर्म के प्रवर्त्तक बनते हैं। अग्नित्रयी अन्नाद है, अतएव तद्रूप वेदत्रयी को भी हम 'अन्नाद' ही कहेंगे। सोमद्वयी अन्न है, अतएव तद्रूप वय्व को भी हम अन्न ही कहेंगे। जब अन्नतत्त्व अन्नाद्तत्त्व के गर्भ में आ जाता है, तो—'अत्तेवाख्यायते, नाद्यम्' इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार अन्न का स्वतन्त्रक्ष से ग्रहण न हो कर अन्नाद से ही ग्रहण हो जाता है। चूंकि वेदत्रयी अन्नादाग्नित्रयी से सम्बन्ध रखती

हुई अन्नाद है, एवं अथर्ववेद अन्नसोम से सम्बन्ध रखता हुआ अन्नस्थानीय है, अतएव उक्त सिद्धान्त के अनुसार उसका स्वतन्त्र व्यवहार नहीं होता। यही कारण है कि, छोक-व्यवहार में वेदशब्द से प्रायः 'वेदत्रयी' ही प्रसिद्ध हो रही है।

अग्निमय पार्थिव भृग्वेद से मूर्ति (पिण्ड) का निम्माण होता है, वायुमय आन्तिरक्ष्य यजुर्वेद से पिण्ड में रहनेवाले गतितत्त्व का विकास होता है, एवं पिण्ड का महिमारूप से पिण्ड के चारों ओर वितान लक्षण जो तेजोमण्डल बनता है, उसका आदित्यमय दिन्य सामवेद से सम्बन्ध है। 'पिण्ड-गति-वितान' (मूर्ति-गति-तेज) इन तीनों के समन्वय से ही वस्तु की स्वरूपनिष्पत्ति होती है, एवं वस्तुस्वरूप-सम्पादक इन तीनों का क्रमशः भृक्-यजुः-सामवेद से ही प्रादुर्भाव हुआ है। इसी तात्त्विकवेद का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

'ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः। सर्वा गतिर्याज्ञिषी हैव शक्वत्।। सर्व तेजः सामुरूपं ह शक्वत्। सर्व हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्।। —तै॰ ब्रा॰

निम्न लिखित मनु वचन भी पूर्व प्रतिपादित, 'यज्ञमात्रिक' इसी पार्थिव वेद का स्पष्टीकरण कर रहा है—

अग्नि-नायु-रिवम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धचर्थमृग्-यज्ञः-सामलक्षणम् ॥ —मनः

यह तो हुआ तात्विक वेद का सामान्य विचार। अब इसके विशेष स्वरूप का भी संक्षेप से विचार कर छीजिए। किसी भी वस्तु-पिण्ड को अपने सामने रख छीजिए, और उसमें वेदतत्त्व के दर्शन कीजिए। वस्तु-केन्द्र से आरम्भ कर वस्तु-प्रिध (परिधि) की ओर अपना रुख रखने वाछा, उत्तरोत्तर हूस्व-भाव में परिणत होता हुआ, त्रिभुज, सूचीमुख अप्नितत्त्व ही 'ऋग्वेद' है। ऋगू ही मूर्ति-भाव का स्वरूप सम्पादक है, यह कहा जा चुका है। यह अग्निमय ऋग्वेद चूंकि ( हृदय से परिधि की ओर ) क्रमशः उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है, यही

कारण है कि, हम पुरोऽवस्थित वस्तुपिण्ड से ज्यों ज्यों दूर हटते जाते हैं, त्यों खों उस वस्तु का आकार हमें उत्तरोत्तर छोटा दिखलाई पड़ता है।

अब स्थिति को विपरीत बना दीजिए। प्रिध से आरम्भ कर केन्द्र की ओर अपना रुख रखनेवाला, तथा प्रिध से केन्द्र की ओर उत्तरोत्तर छोटे मण्डल बनानेवाला, साथ ही साथ केन्द्र से प्रधि की ओर उत्तरोत्तर बड़ा मण्डल बनानेवाला वर्त्तुल-वृत्ताकार में परिणत, तेजोमय आदित्य तत्त्व ही 'सामवेद' है। अपने सामने रक्खें हुए वस्तु-पिण्ड पर दृष्टि डालिए, स्थिति का मलीभांति स्पष्टीकरण हो जायगा। जिस प्रदेश में आप खड़े हैं, उस प्रदेश को एक स्थिर प्रदेश मानते हुए, वहां से उस पुरोऽवस्थित वस्तु-पिण्ड को केन्द्र में समभते हुए एक मण्डला-त्मिका रेखा खींच दीजिए। आपके प्रदेश से बना हुआ वह रेखात्मक मण्डल, जिसके कि केन्द्र में वह वस्तु-पिण्ड प्रतिष्ठित रहेगा, 'साम' कहलाएगा। इस रेखात्मक मण्डल के जिस एक प्रदेश पर खड़े हुए आप केन्द्रस्थित वस्तुपिण्ड का जितना-आकार देख रहे हैं, इसी मण्डल के अन्य प्रदेशों में खड़े होकर जितनें भी व्यक्ति मण्डलमध्यवर्त्ती उस वस्तुपिण्ड पर दृष्टि डालेंगे, सब को वस्तु का समान ही आकर दिखलाई देगा। वस्तु-पिण्ड ऋकू है, और पिण्ड कभी दृष्टि का विषय नहीं बनता। पिण्ड केवल स्पृश्य है, उसे आप छू-भर सकते हैं, देख नहीं सकते। दृष्टि का विषय तो एकमात्र सामात्मक मण्डल ही बनता है। 'जिसे आप देख रहे हैं, उसे छू नहीं सकते, जिसे आप छू रहे हैं, उसे देख नहीं सकते' यही वेद महिमा है। देखा जाता है साममण्डल, छूआ जाता है ऋक्-पिण्ड। दोनों में ऋक्-तत्त्व (केन्द्रस्थित वस्तु-पिण्ड) उस मण्डलात्मिका रेखा पर खड़े हुए यचयावत् व्यक्तियों की दृष्टि में समानाकार बना हुआ है, अतएव 'ऋचा समं मेने, तस्मात् साम' इस निर्वचन के अनुसार इस ऋक्-सम रेखा-त्मक मण्डल को अवश्य ही 'साम' कहा जा सकता है।

अपिच, आपको यह मान छेने में भी कोई आपत्ति न होगी कि, प्रत्येक वस्तु-पिण्ड का अवसान वस्तु के बिह्मिण्डल-लक्षण रेखात्मक मण्डल पर ही होता है। मण्डल तक ही वस्तु का स्वरूप-दर्शन सम्भव है। ये मण्डल सहस्र होते हैं, यह बात दूसरी है। इसी आधार पर 'सहस्रवर्त्मा सामवेद:' कहना भी ठीक बन जाता है। परन्तु प्रत्येक दशा में मण्डल ही वस्तु की अवसानभूमि बनता है। अवसान ही 'साम' है। और अपने इस अवसान-भाव के कारण भी ये मण्डल 'साम' नाम से न्यवहृत हुए हैं।

दूसरी दृष्टि से 'साम' शब्द के रहस्यार्थ का अवलोकन कीजिए। वस्तु-पिण्ड में वस्तु-पिण्ड के केन्द्र से स्पर्श करता हुआ, परिणाह के अवारपार अपनी व्याप्ति रख़ता हुआ रेखा-

भाव ही 'विष्कम्भ' (व्यास-डायिमटर) कहलाता है। यह विष्कम्भ ही वस्तु-पिण्ड की मूल-प्रतिष्ठा माना गया है। अतएव पिण्ड सम्वन्ध से हम अवश्य ही विष्कम्भ को "मृक्" कह सकते हैं। विष्कम्भ यदि 'मृक्' है, तो परिणाह (रेखात्मक बिर्मण्डल, घरा) साम है। मण्डल को ही तो पूर्व में साम बतलाया गया है। यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि, वस्तु-पिण्ड-मध्यवर्त्ती व्यास को यदि त्रिगुणित बना दिया जाता है, तो वस्तु का बहिर्मण्डल बन जाता है। प्रत्येक वस्तु का परिणाह उस वस्तु के विष्कम्भ से त्रिगुणित होता है। दूसरे शब्दों में त्रिगुणित व्यास ही वस्तु का बिर्मण्डल है। चूंकि व्यास भृक् है, मण्डल साम है, एवं व्यास की अपेक्षा से मंडल त्रिगुणित है, अतएव 'त्र्यूचं साम' इस सिद्धान्त के अनुसार तीन मृचाओं (तीन व्यासों) का एक साम (मण्डल-परिणाह) माना गया है। यह भी एक रहस्य का विषय है कि, जितनी देर में एक भृङ्मन्त्र का उचारण होता है, उससे तिगुनी देर में यदि उसी भृङ्मन्त्र का उचारण होता है, तो 'त्र्यूचं साम' परिभाषा के अनुमार वह भृङ्मन्त्र भृङ्मन्त्र न रह कर साममन्त्र कहलाने लगता है, जिस रहस्य का स्पष्टीकरण अन्यत्र उप-निषद्-भूमिकादि ग्रन्थों में दृष्टन्य है।

अब तीसरे क्रमप्राप्त 'यजुर्वेद' का विचार कीजिए। यद्यपि सर्वसाधारण की दृष्टि से 'ऋक्-यजुः-साम' यह क्रम है। परन्तु तात्विकदृष्टि से 'ऋक्-सामे' का एक स्वतन्त्र विभाग है, एवं यजु का एक स्वतन्त्र विभाग है। विष्कम्म और परिणाह दोनों सम-सम्बन्धी हैं, दोनों से सीमित यजु पृथक्-जातीय है। अतएव तात्विक दृष्टि से वेदत्रयी का "ऋक्-साम-यजुः" यही क्रम सुन्यवस्थित बनता है। और इसी क्रम को प्रधान मान कर ऋक्-साम के निरूपण के अनन्तर होने वाले यजुः-निरूपण को क्रमप्राप्त कहा गया है।

शृक्-विष्कम्भ है, साम परिणाह है, और ये दोनों हीं 'वयोनाघ' (आयतन-छन्द) मात्र हैं। विष्कम्भ भी कोई सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है, एवं परिणाह भी सत्ताभाव से पृथक् है। दोनों केवल भातिसिद्ध पदार्थ हैं। जिसके ये विष्कम्भ-परिणाह हैं। दूसरे शब्दों में जिसका यह व्यास है, जिसका यह मंडल है, व्यास-मण्डलावच्छिन्न वही तत्त्व "वय" है, एवं इसी तत्त्व का नाम 'यजुर्वेद' है। यजु एक वस्तुतत्त्व है, सत्तासिद्ध पदार्थ है। अतएव इसे 'पुरुष' कहा गया है। पाठक यह अनुभव करेंगे कि, व्यास और मंडल कोई अस्तिभावोपेत तत्त्व नहीं है। जिसके ये व्यास-मण्डल हैं, सत्तासिद्ध तत्त्व तो एकमात्र वही है। व्यास किसी वस्तुतत्त्व का होता है, मण्डल किसी वस्तुतत्त्व का बनता है, एवं वही वस्तुतत्त्व 'यजुर्वेद' है। शृक् 'महोक्थ' है, साम-'महाव्रत' है, एवं यजु-'पुरुष' है। महोक्थ-महाव्रतरूप शृक्-साम आय-

तन हैं, पुरुषरूप यजु इस ऋक्-सामायतन में प्रतिष्ठित रहने वाला वस्तु-तत्त्व है। द्रवन्त-गुरुत्त्व उत्क्षेपणत्त्व-अपक्षेपणत्त्व आदि धम्मों की आश्रयभूमि ऋक्-साम से वेष्टित यजुः-पुरुष ही बना करता है। इसी आधार पर 'ऋक्-सामे यजुरपीतः' (शत० ब्रा० १०।१।१।६।) यह श्रौत सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

'पार्थिवयज्ञमात्रिक' वेद की मूलप्रतिष्ठा 'सौर-गायत्री मात्रिक' वेद माना गया है। सौर-प्रजापित सावित्री के पराङ्मुख हो जाने से गायत्री के साथ दाम्पत्यभाव में परिणत होकर ही त्रयीवेद के आधार पर अपने सम्वत्सर यज्ञ के, एवं तद् द्वारा पार्थिव-वेदसंस्था के स्वरूप सम-र्षक बने हुए हैं। 'सेपा त्रयी-विद्या तपति'-'तद्भैतद्विद्वांस अप्याहु:-त्रयी वा एषा विद्या तपति-इति' (शत० १०।६।६) इत्यादि श्रुतियां सूर्व्यसंस्था को भी वेदमयी बतला रहीं हैं। यही सौर-वेद 'गायत्रतेज' के सम्बन्ध में 'गायत्री-मात्रिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गायत्रतेज सूर्य्य का वह तेज है, जो सूर्य्यविम्ब से निकलनें वालीं रश्मियों के प्रतिफलन से (भूपिण्ड से, तथा वायुस्तर से टकरा कर ) वापस जाता हुआ पदार्थों के प्रत्यक्ष का कारण बनता है। वेदमयी सौर-रश्मिया पदार्थ-पृष्ठों पर आकर तदाकाराकारित होतीं हुई हमारे चक्षु-पटल पर आकर पदार्थ-प्रत्यक्ष का कारण बनतीं हैं। रात्रि में सौर-ज्योतिम्मय इन्द्रभाग अस्त रहता है, अतएव बिना दीपादि का आश्रय छिए रात्रि में वस्तु-प्रत्यक्ष नहीं होता। दीपादि-प्रकाश भी परम्परया सौर-प्रकाश ही है। विद्युत् साक्षात् 'इन्द्र' है, जैसा कि 'यदेतदा विद्योतते विद्युत्' (केनोपनिषत्) इत्यादि उपनिषच्छू ति से स्पष्ट है। 'तथा द्यौ रिन्द्रेण गर्भिणी' के अनुसार युलोकानुगत सूर्य्य इन्द्रप्रधान माना गया है। ऐन्द्र-ज्योति ही सौर-ज्योति है। ताप अग्नि (वैश्वानर अग्नि) का धर्मा है, प्रकाश इन्द्र का धर्म है। अग्नि-ज्वाला (अर्चि) में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, वह इन्द्र की ही महिमा है। वरुण द्वारा प्रतिमृच्छित इन्द्र का ही नाम 'तैल' है। वरुणभाग घूम रूप में परिणत होकर निकलता रहता है, तैलगत इन्द्र ज्योति रूप से विकसित होता रहता है। स्प्रीट-मिट्टी का तेल-कर्प्र-घृत-आदि जितनें भी दाह्य पदार्थ हैं, सब में वरुण से मूर्च्छित सौर-इन्द्रतत्त्व प्रतिष्ठित है। इन्हीं सब कारणों से हमें मान छेना पड़ता है कि, पदार्थ-प्रत्यक्ष में साधनरूप जितनें भी वस्तु-भाव हैं, कहीं साक्षात्रूप से, एवं कहीं परम्परया उन सब का मूलकारण सौर-इन्द्र ही है। सबका सौर-ज्योति में हीं अन्तर्भाव है। इसी प्रकार चन्द्रमा का ज्योति भाग भी उसका अपना नहीं है। अपितु 'इत्था चन्द्रमसो गृहे' इत्यादि भावर्णन के अनुसार सौर-रिश्मयों के द्वारा ही चान्द्र-सोमपिण्ड ज्योतिस्मय बन रहा है।

सूर्य बिम्ब से निकल कर सीधा-साक्षात्-रूप से पृथिवी की ओर आने वाला सौर तेज 'सावित्री' है, एवं पृथिवी, तथा पार्थिव पदार्थों से टकरा कर प्रतिफलित होता हुआ वापस सूर्य-दिक् की ओर जाने वाला सौरतेज 'गायत्री' है। आता हुआ सौर-तेज (सावित्री) कभी पदार्थ-प्रत्यक्ष का कारण नहीं बनता, अपितु जाता हुआ (प्रतिफलित) सौरतेज (गायत्री) ही प्रत्यक्ष का कारण बनता है। स्वयं सूर्य्यपिण्ड के दर्शन भी हम इस गायत्री के अनुप्रह से ही कर रहे हैं। इस पदार्थ-प्रत्यक्षीकरण से ही सौर-ज्योतिम्मय वेद 'गायत्री-मात्रिक-वेद' कहलाया है। स्वयं सूर्य बिम्ब 'महद्गुक्थ' है, ये ही श्रृचाएँ हैं, एवं यही 'त्रुग्लोक' है। सौर-रिश्ममण्डल 'महाव्रत' है, ये ही सहस्र साम हैं, एवं यही 'सामलोक' है। बिम्ब और मण्डल से सीमित, वयलक्षण जो 'पुरुषाग्नि' है, वस्तुतत्त्व है, वही यजु है, यही 'यजुर्लोक' है। सूर्य क्या तप रहा है, महद्रुक्थ-महात्रत-पुरुष लक्षण त्रयीविद्या तप रही है। त्रयीमयी, त्रिगुणमूर्त्त इसी सौर-वेदसंस्था का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है —

'यदेतन्मण्डलं तपित—तन्महदुक्थं, ता ऋचः, स ऋचां लोकः। अथ यदेतद-चिंदींप्यते-तन्महात्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः। अथ य एष एतिस्मन्-मण्डले पुरुषः—सोऽग्निः, तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः। सेषा त्रय्येव विद्या तपिते'।
—क्षतः प्रारं

इस भूत-भौतिक विश्व में जो कुछ 'अस्ति' (है) कहने योग्य है, उस अस्तित्त्व की मूळ प्रतिष्ठा 'उपलब्धिवेद' ही माना गया है। 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' हस जाबाल सिद्धान्त के अनुसार विश्व एवं विश्व में रहनेवाली प्रजा, सब अग्नि-सोम का सम्मिश्रणमात्र है। अग्नितत्त्व त्रयीवेद का प्रवर्त्तक बनता है, सोमतत्त्व अथववेद का प्रवर्त्तक बनता है। विशेष धम्मों के समन्वय से यह वेद यज्ञमात्रिक-गायत्रीमात्रिक-उपलब्धि आदि अनेक भागों में विभक्त होकर विश्व-वैचित्र्य का कारण बन रहा है। 'उपलब्धिवेद' के तात्विक स्वरूप को अवगत कर लेने पर पाठकों को यह स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि, 'अस्ति-लक्ष्मणा उपलब्धि' की दृष्टि से विश्व, तथा विश्वान्तर्गत उपलब्ध होनेवाले-चर-अचर पदार्थ, सब कुछ वेदमय हैं। किसी भी पदार्थ को वेदमर्थ्यादा से बाहर नहीं निकाला जा सकता। 'सर्व वेदात् प्रसिद्ध्यित' के अनुसार वेद ही सब का प्रभव-प्रतिष्ठा, एवं परायण है। वेद की यही सर्वारम्भकता 'नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः' इत्यादि मन्त्रवर्णन से भी सिद्ध हो रही है। जब

कि पूर्व श्रुति सूर्य्य को त्रयी-विद्यामूर्त्त बतला रही है, एवं सूर्य्य को ही जब त्रेलोक्यप्रसूति का कारण माना जा रहा है, तो हम अवश्य ही परम्परया वेद को ही 'सर्वप्रतिष्ठा' मानने के लिए सन्नद्ध हैं। पश्चतन्मात्राओं (गुणभूतों) से भूतों (अणुभूतों की एवं रेणुभूतों की) की उत्पत्ति बतलाई जाती है। भूतों के पश्चीकरण से पश्चमहाभृतात्मक विश्व, एवं विश्वप्रजा का उद्गम बतलाया जाता है। इधर विश्वमूलभूत पश्चतन्मात्राओं का विकास वेदतन्त्व से माना गया है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

शब्दः-स्पर्शक्च-रूपश्च-रसो-गन्धक्च-पश्चमः। वेदादेव प्रस्यन्ते प्रस्तिगुणकर्मतः॥

---मनु

उक्त तात्विक-वेद के दिग्दर्शन से विज्ञ पाठकों को विदित हुआ होगा कि, केवल शब्दा-त्मक वेदमन्थों पर ही वेद शब्द की इतिकर्त्तव्यता (व्याप्ति) समाप्त नहीं है। रहस्य-ज्ञान के विलुप्त-प्राय हो जाने से जिन महानुभावों नें वेद का मौलिक स्वरूप अलाते हुए वेदमन्थों पर ही वेदनिष्ठा समाप्त समक्त रक्खी है, उनसे हम नम्न निवेदन करेंगे कि, शब्दवेद भक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए वे उस तात्त्विक वेदतत्त्व की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें, जिसके कि स्पष्टीकरण के लिए आप्तमहर्षियों के द्वारा वाक्य रचनात्मक ये वेदमन्थ हमारे सामने आए हैं। केवल वेदमन्थों पर ही वेदनिष्ठा-समाप्त करनेवालों से प्रश्न हो सकता है कि, क्या इन मन्थों से, मन्थान्तर्गत सूक्त-मन्त्र-गाथा-कुम्ब्या-नाराशंस आदि से गन्धादि पञ्चतन्मा-त्राओं का विकास सम्भव है १ क्या त्रयीधन सूर्य्य इन मन्थों की राशि है १ मुकुलित-नयन बन कर उत्तर सोचिए।

वस्तुस्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है। वेदतत्व मौलिक-तत्त्व है, एवं इसी से पश्चतन्मात्राओं की प्रसूति के द्वारा सब की उत्पत्ति हुई है। इधर वेदप्रन्थों को 'वेद की पुस्तक' कहा जा सकता है। आप्तमहर्षियों ने अपनी आर्षदृष्टि से चिरकालिक परीक्षा के द्वारा नित्य वेदतत्त्व का स्वरूप-परिचय प्राप्त किया, एवं अस्मदादि के कल्याण के लिए उस गुप्त-वेदतत्त्व का रहस्य स्पष्ट करने के लिए अपनी प्राकृतिक, रहस्यभाषा में ही उसे शब्दप्रपश्च द्वारा प्रन्थरूप से हमारे सामने रक्ता। सचमुच यह एक अद्भुत चेमत्कार है कि, नित्य, कूटस्थ, अपीक्ष्य मौलिक वेद-तत्त्व का जैसा स्वरूप है, उसी के अनुरूप शब्दवेद का गुम्फन हुआ है। जैसा कि निन्न लिखित कुछ एक उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है।

अप्नि 'ऋक्' है। एवं पूर्वप्रतिपादित 'वषट्कारविज्ञान' के अनुसार अप्नि की न्याप्ति २१ वें अहर्गण तक मानी गई है। ऋक्मूर्त्ति अप्नि, किंवा अप्निमूर्त्ति ऋक् के २१ पर्व होते हैं। २१ भागों में विभक्त अप्निमूर्त्ति ऋक्त्तत्व का स्पष्टीकरणवाले शब्दात्मक ऋग्वेद के भी २१ शाखा-भेद हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं—'एकविंशतिधा बाह्यूच्यम्'। ऋण-धनविज्ञानानुसार तत्त्वात्मक, वायुमय यजुर्वेद धन-भाव के कारण १०१ भागों में विभक्त है, इसी रहस्य को सूचित करने के लिए तत्प्रतिपादक यजुर्प्रन्थ की भी १०१ ही शाखाएँ हमारे सम्मुख उपस्थित होतीं हैं—'एकश्तमध्यपुशाखाः'। बर्हिमण्डलात्मक सामतत्त्व के एक सहस्र अवान्तर मण्डल बनते हैं। सामतत्त्व सदा एक सहस्र भागों में विभक्त रहता है। इसी आधार पर तद्रहस्य भेदक शब्दात्मक सामवेद-प्रन्थ के भी सहस्र ही शाखा-मेद हुए हैं—'सहस्रवर्त्मा सामवेदः'। दशविध-स्तोमात्मक अथर्ववेद ऋणभाव के कारण ६ भागों में विभक्त रहता है। अतएव तत्प्रतिपादक शब्दात्मक अथर्ववेद-प्रन्थ को भी ६ ही शाखाओं में विभक्त करना आवश्यक सममा गया है—'नवधाऽऽथ्रव्यणोवेदः'।

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, अग्नि-वायु-आदिस इस देवत्रयी के साथ झृक्-यजु:-सामात्मिका वेदत्रयी का क्रमिक सम्बन्ध है। साथ ही में 'अग्नि: सर्वा देवताः' के अनुसार अग्नि-वायु-आदिस, तीनों एक ही अग्नित्तव की तीन अवस्थाविशेषमात्र हैं। दूसरे शब्दों में तीनों अग्नि ही हैं। त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न, घनावस्थापन्न अग्नि-(अग्नि)-मय भृग्वेद महापृथिवी के (त्रिवृत्स्तोमस्थानीय) पृथिवीछोक में प्रतिष्ठित है। पश्चदश-स्तोमावच्छिन्न, तरलावस्थापन्न अग्नि-(वायु)-मय यजुर्वेद महापृथिवी के (पश्चदश-स्तोमस्थानीय) अन्तरिक्षलोक में प्रतिष्ठित है। एवं एकविशस्तोमावच्छिन्न, विरलावस्थापन्न अग्नि-(आदित्य)-मय सामवेद महापृथिवी के (एकविशस्तोमस्थानीय) द्युछोक में प्रतिष्ठित है। निष्कर्षतः तीनों वेद अग्निमय ही हैं, एवं तीनों क्रमशः पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ छोकों की विभूतियां बने हुए हैं। वेदतत्त्व के इसी अग्नि-भाव का स्पष्टीकरण करने के लिए तत्प्रतिपादक शब्दात्मक तीनों वेदों का आरम्भ 'अग्नि' से ही हुआ है। 'अग्निमीळ पुरोहितम्' (भ्रग्वेदोपक्रम)—'अग्नेः! व्रतपते वृतं चरिष्यामि' (यजुर्वेदोपक्रम) 'अग्न आयाहि वीतये'

788

33

<sup>9</sup> यद्यपि प्रचलित शुक्ल-यजुर्वेदसंहिता का उपक्रम "इषे त्वोर्जे त्वा०" इत्यादि मन्त्र से देखा जाता है, तथापि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर इसका उपक्रम "अग्ने ! त्रतपते०" इत्यादि मन्त्र को ही मानना

(सामवेदोपक्रम) इत्यादि उपक्रम मन्त्र ही यह स्पष्ट करने के लिए पर्ध्याप्त प्रमाण है कि, वेद्यन्थ वेदतत्त्व की साक्षात प्रतिकृति है।

अित्तमय भृग्वेद का हमनें त्रिष्ट्रत्स्तोमरूप पृथिवीछोक से सम्बन्ध बतलाया है। पृथिवी हमारे समीप है, पुरोऽविस्थित है। पार्थिव अित्त हमारे सामने रक्खा है। इसी साम्मुख्य, किंवा सामीप्य के कारण पार्थिव भृङ्मय अित्त को 'पुरोहित' कहना सर्वथा अन्वर्थ बनता है। चूंकि भृग्वेद पार्थिव, पुरोहित, अित्त-प्रधान है, अतएव तत्प्रतिपादक भृग्वेदप्रस्थ का उपक्रम भी पुरोधा-पार्थिव अित्त की स्तुति से ही हुआ है। दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि, पार्थिव भृगित हमारे सामने रक्खा है, एवं भृग्वेद में इसी का प्राधान्य है, अतएव इसे 'पुरोहित' शब्द से व्यवहृत किया गया है।

कर्म को ही 'व्रत' कहा जाता है। कर्म क्रियातत्त्व है, क्रिया गतितत्त्व है, इधर वायुमय यजुर्वेद गतिभावात्मक बनता हुआ व्रत (कर्म) का पति (अधिष्ठाता—सञ्चालक) है। वायुमय यजुर्वेद का पञ्चदशस्तोमरूप अन्तरिक्षलोक से सम्बन्ध बतलाया गया है। प्रत्येक कर्म अपने सञ्चार के लिए अन्तरिक्षप्रदेश (अवकाश) की अपेक्षा रखता है। अन्तरिक्ष प्रदेशस्थ वायुतत्त्व ही प्राणरूप से गतिभाव का प्रवर्त्तक बनता है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर आन्तरिक्ष्य, वायुमय यजुरिन को 'व्रतपित' शब्द से व्यवहृत किया गया है।

आदित्यमय सामवेद का एकविशस्तोमरूप द्युळोक से सम्बन्ध बतलाया गया है। द्युळोकस्थ यह आदित्यात्मक अग्नि पृथिवी पर रहनेवाले अस्मदादि पार्थिव प्राणियों की अपेक्षा बड़ी दूर है। द्युळोकस्थ साममय आदित्याग्नि के इसी विदूर-धर्म्म को व्यक्त करने के लिए इसके सम्बन्ध में 'आयाहि' कहा गया है। जो हमसे दूर होता है, उसी के लिए

उचित प्रतीत होता है। याज्ञिक-कर्म की सङ्गति के लिए ही 'इषे त्वा॰' इत्यादि को पहिले पढ़ दिया गया है। 'इष्टिं' कर्म के पहिले दिन (इन्द्र के लिए "साम्नाय्य"—(दिध ) तय्यार करने के लिए ) गोदोहन कर्म होता है। इस कर्म में गोवत्स-अपाकरणार्थ पलाशशाखा तोड़ी जाती है। इसी कर्म में 'इषे त्वा-उर्जे त्वा-( छिनिद्यो )' (अन्न के लिए, एवं भुक्तान्न से उत्पन्न होने वाले ऊर्क रस के लिए तुम्हें काटता हूँ) इस मन्त्र का विनियोग हुआ है। वस्तुतः संहिता का आरम्भ तो 'अग्ने ! व्रतपते॰' से हो मानना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, उपलब्ध होने वाला 'शतपथ ब्राह्मण' उपलब्ध होने वाली शुक्ल-यजुःसंहिता की व्याख्या माना गया है। एवं शतपथ ने 'ओं व्रतसुपैध्यन्नन्तरेण॰' से आरम्भ करते हुए 'अग्ने व्रतपते॰' को हो प्रथम मन्त्र माना है।

'आयाहि' शब्द प्रयुक्त होता है, यह सार्वजनीन है। इस प्रकार अग्नि-वायु-आदित्यात्मक मृक्-यजुः-सामतत्त्वों के निरूपक मृक्-यजुः-सामवेदप्रन्थों के उपक्रमभावों से सम्बन्ध रखने वाले 'पुरोहितम्'—'व्रतपते'—'आयाहि' शब्द यह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमाण है कि, वेदप्रन्थ तत्त्वात्मक नित्यवेद के अनुरूप ही प्रवृत्त हुए हैं।

पार्थिव अग्नि को हमने घनावस्थापन्न वतलाया है, एवं इसी को शृङ्मय वतलाते हुए मूर्ति (पिण्ड) का प्रवर्त्तक सिद्ध किया गया है। मूर्ति का सरलता से प्रहण हो जाता है, क्यों कि अपने पिण्डभाव के कारण मूर्ति सीमित होती है। मूर्ति-सम्पादक पार्थिव मौलिक श्रावेद के इसी सीमाभाव को व्यक्त करने के लिए तत्प्रतिपादक श्रावेदप्रन्थ पद्यक्षप से ही हमारे सामने आया है। अर्थब्रह्मविवर्त्त में जो स्थान मूर्तिभाव (पिण्डभाव) का है, शब्द-ब्रह्मविवर्त्त में वही स्थान 'पद्यभाव' का है।

आन्तरिक्ष्य अग्नि को तरलावस्थापन्न बतलाते हुए इसे 'वायु' राब्द से सम्बोधित किया गया है, एवं इसी प्राणवायु को यजुर्म्मय सिद्ध करते हुए इसे गतिभाव का प्रेरक माना गया है। वायुतत्त्व ऋत है, असीम-सा है, इतस्ततः बिखरा-सा है। पिण्डवत् इसमें सीमा नहीं रहती। वायुमूर्त्ति यजुः के इसी विशकलित भाव को व्यक्त करने के लिए तत्प्रतिपादक यजुर्वेद्प्रनथ गद्यरूप से हमारे सामने आता है। समतुलन की दृष्टि से वायु—और गद्यवाक्, दोनों एक धरातल पर प्रतिष्ठित हैं।

पिण्ड ही अपने प्राणभाग से वितत होकर (फैलकर) महिमामण्डलक्ष में परिणत होता है, पार्थिव पिण्डाग्नि, किंवा झुगग्नि ही फैल कर विरलाग्नि, किंवा सामाग्नि रूप में परिणत हुआ है। झुक् के वितानभाव का ही नाम 'साम' है। इसी वितानभाव को 'गान' कहा जाता है। विष्कम्भात्मिका एक झृक् के त्रिगुण-भाव से परिणाहात्मक एक साम का स्वरूप निष्यन्न होता है, यह पूर्व में कहा ही जा चुका है। इसी आधार पर साममन्त्रों का वितानभावात्मक 'गीतिभाव' में विनियोग हुआ है, जो कि गीति-कर्म्म उद्गानभाव से 'औद्गात्रकर्म्म' नाम से प्रसिद्ध है। वितानभाव, एवं गानभाव दोनों समतुलित हैं, जैसा कि—'गीतिषु सामाख्या' इत्यादि आप्तवचन से भी प्रमाणित है।

इन कुछ एक उदाहरणों के दिग्दर्शन से वेद-प्रेमी महानुभाव इस निश्चय पर पहुंचे होंगे कि, परीक्षक-द्वारा यथार्थदृष्ट, प्रकृतिसिद्ध, तत्त्वात्मक नित्य-विज्ञान ही मौलिक वेद है। एवं इस मौलिक-तत्त्वात्मक-वैज्ञानिक-नित्य-कूटस्थ-अपौरुषेय वेद का स्वरूपप्रदर्शक, महर्षिप्रणीत वाक्यसंप्रहप्रनथ मौलिकवेद की पुस्तक है। हां, इस सम्बन्ध में यह तो स्मरण रखना ही

पहेगा कि, मन्त्रवाक् साधारण छौकिकवाक् से सर्वथा पृथक् तत्त्व है। मन्त्रवाक् अछौकिकवाक् है। मन्त्रवाक का निर्माण नहीं होता, गुम्फन होता है। मन्त्रनिर्माण प्राकृतिक वेदतत्त्व के आधार पर उसी के अनुरूप हुआ है। उस विज्ञान-वेद में जैसी स्वरलहरी है, ठीक वही स्वर्लहरी मन्त्र में रक्ली गई है। उसका जैसा, जो छन्द है, इसका भी वैसा, वही छन्द रक्खा गया है, एवं यही मन्त्र का मन्त्रत्व है। बिना अर्थ सममे भी यदि कोई दिजाति यथानुरूप मन्त्रपारायण करता है, तो इस पारायणमात्र से भी मन्त्र से सम्बद्ध प्राणदेवता आकर्षित हो जाता है। यदि कोई मन्दबुद्धि मन्त्र के मन्त्रत्व से परिचय न रखता हुआ, इसे छोकवाक की तरह एक साधारणवाक सममने की भूछ करता हुआ अस्त-व्यस्त ढंग से इसका उच्चारण कर बैठता है, तो वह अभ्युदय के स्थान में अपना नाश करा बैठता है, जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है। आज कितनें एक महानुभाव यह भी कहते सुने गए हैं कि, गायत्री आदि औपासनिक मन्त्रों का लोकभाषा में सरल-अनुवाद कर क्यों नहीं इन मन्त्रों को सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बना दिया जाय ? सभ्यता की दृष्टि से अनुचित सममते हुए भी हमें इस सम्बन्ध में इस कटु-सत्य का आश्रय छेना ही पड़ता है कि, जो महानुभाव इस प्रकार वेदमन्त्रों के सम्बन्ध में 'तान् विन्देत चतुस्पदान्तजनता, चेष्टेत साप्युत्पथम्' को चरितार्थ करने का सुख-स्वप्न देख रहे हैं, वे वेदशास्त्र के महत्त्व से सर्वथा अपरिचित हैं। वे यह नहीं जानते कि, मन्त्रवाक् एक विज्ञानवाक् है, एवं इसका प्रत्येक अवयव मौलिकतत्त्व से सम्बद्ध है। इसके प्रयोगों के सम्बन्ध में मानवीय कल्पना का प्रवेश एकान्ततः निषिद्ध है। मन्त्रवाक् के इसी अतिशय के कारण ऋषि-प्रणीत होता हुआ भी वेदशास्त्र-ऋषिद्रष्ट माना गया है। सचमुच वेद्मन्त्र ऋषियों की रचना होती हुई भी, रचना नहीं है। कारण जिस प्रकार अस्मदादि अनाप्त ज्यक्ति जिस ढंग से शब्द रचना किया करते हैं, वेदमन्त्रों की रचना वैसे नहीं हुई है। अपितु सत्या-अनादिनिधना-वाक् के आधार पर ऋषियों के द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही वेदवाक् का गुम्फन हुआ है, एवं यही हमारे इस शब्दात्मक वेदशास्त्र की अपौरुषेयता, तथा निर्भान्तता है। इसी लिए वेदशास्त्र भारतीय कर्म्मकलाप के सम्बन्ध में एकमात्र निर्णायक माना गया है, जो कि निर्णय वेद के उक्त स्वरूप जान छेने पर विशेष निष्ठा का कारण बन जाता है।

विज्ञानात्मक नित्यवेद, तथा विज्ञानवेदप्रतिपादक शब्दवेद दोनों में से शब्दवेद ही हमारे लिए उपयोगी है। इसी से हमें कर्त्तन्य-कर्म की शिक्षा मिलती है। ज्ञातव्य-कर्तव्यभेद से अतएव प्रस्तुत 'कर्म्मयोग' के सम्बन्ध में हम शब्दात्मक वेद को ही वेदशास्त्र के दो विभाग-अपना मुख्य लक्ष्य बनावेंगे। 'मन्त्र-ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार शब्दात्मक वेदशास्त्र 'मन्त्र-ब्राह्मण' मेद से दो भागों में विभक्त है। मन्त्र को 'ब्रह्म' कहा जाता है, अतएव 'मन्त्र-ब्राह्मण' के स्थान में 'ब्रह्म-ब्राह्मण' वाक्य भी प्रयुक्त हो सकता है। मन्त्रभाग ब्रह्मवेद है, मन्त्र-ज्याख्यानात्मक वेद्भाग 'ब्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध है। पिण्ड-गति-वितानात्मक, प्राकृतिक शृक्-यजुः सामात्मक, अग्नि-वायु-आदित्यमय त्रयी-वेदतत्त्व के स्वरूप परिचय के लिए पद्य-गद्य-गेयात्मक मन्त्रात्मक वेदभाग हमारे सम्मुख **उपस्थित हुआ है।** पद्यात्मक मन्त्रसंप्रह 'ऋक्संहिता' है, गद्यात्मक मन्त्रसंप्रह 'यजुर्वेदसंहिता' है, एवं गेयात्मक मन्त्रसंप्रह 'सामवेदसंहिता' है। मन्त्रात्मक यह वेदभाग 'विज्ञान-स्तुति -इतिहास' इन तीन 'ज्ञातच्य' विषयों का ही विशेषरूप से निरूपण कर रहा है। दूसरे ब्राह्मणभाग के 'विधि — आरण्यक — उपनिषत्' ये तीन विभाग हैं। विभागत्रयात्मक यह ब्राह्मणभाग 'कृत्तंच्य' विषयों का निरूपण कर रहा है—(देखिए—गीताभाष्यभूमिका, बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथमखण्ड, पृ० सं० १४८)।

ज्ञातन्य-कर्तन्यभेद से ही वेदप्रत्थ ब्रह्म-ब्राह्मणमेद से दो भागों में विभक्त हुए हैं। कुछ विषय तो ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते। उनको जान छेना ही कर्तन्य की विश्रान्ति है। विज्ञान-स्तुति-इतिहास, तीनों को हम इसिछए ज्ञातन्य कह सकते हैं कि, ये तीनों ही हमारे द्वारा सञ्चाछित नहीं हैं। इनका जानना तो इसिछए आवश्यक है कि, हमारे कर्म-कछाप का सौन्दर्ध्य इन्हीं तीनों के परिज्ञान पर निर्भर है। ये स्वयं कर्त्तन्य न बन कर भी कर्त्तन्य के उपोद्बछक बनते हैं। इन तीनों में इतिहास की तो अकर्त्तन्यता, तथा केवछ विज्ञयता सार्वजनीन है ही। हां, विज्ञान और स्तुति के सम्बन्ध में अवश्य ही कर्त्तन्य-प्रतिच्छाया की भ्रान्ति हो सकती है। तत्त्वपरीक्षण को भी विज्ञान कहा जाता है, एवं तत्त्वपरीक्षा एक प्रकार का कर्म्म है, ऐसी दशा में विज्ञान भाग को कर्त्तन्य-कर्म्म मानने की आशङ्का की जा सकती है। परन्तु यहां विज्ञान शब्द से परीक्षा-कर्म्म अभिप्रेत नहीं है। अपितु नित्य मौछिक-विज्ञानवेद ही यहां विज्ञान शब्द से अभिप्रेत है। उसे प्रत्थाध्ययनकर्म्म द्वारा जान छेने से ही विज्ञान शब्द की न्याप्ति गतार्थ अभिप्रेत है। उसे प्रत्थाध्ययनकर्म द्वारा जान छेने से ही विज्ञान शब्द की न्याप्ति गतार्थ

है। इस विज्ञान का ज्यावहारिक रूप तो यज्ञ-कर्म्म ही है, जो कि विधि-भाग द्वारा प्रतिपादित यज्ञकाण्ड में अन्तर्भूत है। इसी प्रकार संहिताभाग में जिन जिन प्राणदेवताओं की स्तुतियां हुईं हैं, उनका उपयोग कर्त्तव्यात्मक उपासनाकाण्ड में हीं हुआ है। अपने प्रातिस्विक स्वरूप से तो संहिता में प्रतिपादित स्तुति भाग केवल ज्ञातव्य ही बना रहता है। विज्ञान-स्तुति-इतिहास, तीनों के सम्यक् परिज्ञान के अनन्तर ही हमें कर्त्तव्य-कर्म्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तभी कर्तव्य-कम्मों में हमें पूरी सफलता मिल सकती है। वे कर्त्तव्य-कर्म 'प्रवृत्तिकर्म निवृत्तिकर्म उभयकर्म भेद से तीन भागों में विभक्त हैं। 'कर्मयोग' है, निवृत्तिकर्म 'ज्ञानयोग' है, एवं उभयकर्म 'भक्तियोग' है। जिस प्रकार भृक्-यजु:-साम-अथर्वमेद् भिन्न वेदशास्त्र का ब्रह्मभाग (संहिताभाग) विज्ञान-स्तुति-इतिहास-लक्षणं ज्ञातव्य तीनों विषयों का निरूपण करता है, एवमेव ब्राह्मणात्मक वेद के विधि-भाग ने प्रवृत्तिकर्म-लक्षण 'कर्मियोग' का, आरण्यकभाग ने उभयलक्षण 'भक्तियोग' का, एवं उपनिषत् भाग ने निवृत्तिकर्म-लक्षण 'ज्ञानयोग' का प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि से ब्रह्म-ब्राह्मणात्मक वेद्भाग से ज्ञातव्यत्रयी, कर्त्तव्यत्रयी दोनों गतार्थ बनतीं हुई सब कुछ गतार्थ है— 'सर्व वेदात् प्रसिद्धचित'। जो महानुभाव तात्त्विक वेद के रहस्य से अनिभन्न रहते हुए अभिनिवेश में पड़ कर केवल ब्रह्मभाग को ही 'वेद' मानने का मिथ्या-संकल्प रखते हैं, वे उक्त मनुवचन का कैसे समन्वय करेंगे १ यह उन्हीं अभिनिविष्टों से पूँछना चाहिए।

विधिमाग नामक ब्राह्मणभाग द्वारा निरूपित कर्म्मकाण्ड का भौतिक विश्वा से सम्बन्ध है, प्रं वारण्यक, तथा उपनिषत् नामक ब्राह्मणभागों द्वारा प्रतिपादित उपास्तिकर्म-ज्ञानकर्मों का 'विश्वात्मा' से सम्बन्ध है। विश्वात्मा ही 'इंग्न' नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वेदोक्त 'ईश' पदार्थ आगे जाकर 'ईश्वर' नाम में परिणत हो गया है। यह ईश्वरतत्त्व सोपाधिक-निरूपाधिक मेदों से क्रमशः सगुण-निर्गुण मेदों में परिणत हो रहा है। सत्यकाम, सत्यसंकल्प, सर्वधर्मोपपन्न, प्राकृत-अनन्तकल्याणगुणाकर, महामायी आत्मतत्त्व ही 'सगुणब्रह्म' है। एवं अकाम, असंकल्प, निर्धर्मक, मायातीत, अतप्त्व विश्वातीत, निरक्षन, ब्रह्मतत्त्व 'निर्गुणब्रह्म' है। आरण्यकभाग का मुख्य लक्ष्य जहां उपास्य सगुणब्रह्म है, वहां उपनिषत्भाग सगुण द्वारा तटस्थवृत्ति से निर्गुणब्रह्म को ही अपना लक्ष्य बना रहा है।

प्रकारान्तर से देखिए। कर्म्मकाण्ड में कर्म का ही साम्राज्य बतलाया जाता है, उपासना-काण्ड में ज्ञान-कर्म दोनों की समानता मानी जाती है, एवं ज्ञानकाण्ड में ज्ञान का ही प्राधान्य

स्वीकार किया जाता है। उपासनाकाण्ड में हम प्रत्यक्ष ही ज्ञान-कर्म्म दोनों भावों का समन्वय पाते हैं। 'सा परानुरिक्तरीक्वरे' (शाण्डिल्य सूत्र) के अनुसार ईश्वरानुरिक्त-लक्षण,
सगुणेश्वर-ध्यान ही उपासना है। यह ध्यान मानस-ज्ञानात्मक एक वृत्तिविशेष ही है,
और इसी वृत्ति के आधार पर उपासना में ज्ञान का समन्वय मानना पड़ता है। इस ध्यानात्मक ज्ञान की निश्चलता के लिए, दूसरे शब्दों में मनःसंयम के लिए, स्वभावतः मूर्त (भौतिक)
पदार्थों की ओर झुके रहने वाले मन की स्थिरता के लिए मौतिक-मूर्त-पदार्थों का भी माध्यम
स्वीकार करना पड़ता है। सूर्य्य-चन्द्र-पृथिक्यादि पिण्डों को मध्यस्थ बनाइए, भगवत् प्रतिमाओं को मध्यस्थ बनाइए, किसी को भी आल्डम्बन अवश्य बनाइए। बिना ऐसा किए
उपासना-सिद्धि असम्भव है। मध्यस्थ बना हुआ यह भूतभाग ही कर्म्भाग है। और
इसी दृष्टि से उपासना उभयात्मका मानी गई है। ज्ञानकाण्ड में चूंकि सर्वकर्मिफलत्यागवृत्ति का प्राधान्य है, अतएव इसे हम ज्ञानप्रधान मार्ग ही कहेंगे।

इस प्रकार उक्त दृष्टि से यद्यपि सगुण-निर्गुण भेद से उपासनाकाण्ड-ज्ञानकाण्ड, दोनों योगों का पार्थक्य बन जाता है, एवं इसी दृष्टि से दोनों के लिए क्रमशः आरण्यक-उपनिषत् इन दो तन्त्रों का पृथक्-पृथक् हो निरूपण भी हुआ है, तथापि विद्या-समानता की दृष्टि से आगे जाकर दोनों काण्डों का एक काण्ड (विद्याकाण्ड) पर हो पर्य्यवसान मान लिया जाता है। सगुण-विद्या भी विद्या है, एवं निर्गुणविद्या भी विद्या है। विद्या ही ज्ञान है, अतएव सगुणविद्या का ज्ञानकाण्ड में अन्तर्भाव करते हुए तीन मार्गों के आगे जाकर कर्म्भमार्ग (योग), ज्ञानमार्ग (सांख्य) ये दो हो मार्ग शेष रह जाते हैं।

ज्ञान, एवं उपासना दोनों में ध्यानात्मिका-ज्ञानवृत्ति की ही प्रधानता मानी गई है। उधर कर्म्मकाण्ड में कर्म्म का ही प्रधान्य स्वीकृत हुआ है। अतएव भारतीय महर्षियों नें लोकसाधारण में प्रचलित कर्म्म-उपास्ति-ज्ञान, कर्त्तव्यात्मक इन तीन योगों के 'कर्म्म-ज्ञान' ये दो ही प्रधान योग माने हैं। इसमें भी यह विशेषता ध्यान में रखने योग्य है कि, कर्म्ममार्ग को एक स्वतन्त्रमार्ग माना है, एवं उपासना, तथा ज्ञानयोग दोनों का समन्वय कर दोनों का एक योग (ज्ञानयोग) माना गया है। इसी आधार पर कर्म्मप्रतिपादक ब्राह्मणभाग (विधिभाग) स्वतन्त्र रक्खा गया है, एवं उपासना प्रतिपादक आरण्यकभाग को, तथा ज्ञानयोग प्रतिपादक उपासनाभाग को, दोनों को मिलाकर एक ही नाम से व्यवहत किया गया है, जैसा कि,-'बृहद्रारण्यकोपनिषत्' इत्यादि वृद्धव्यवहार से प्रमाणित है। इसी श्रोत-व्यवहार के आधार पर भगवान ने भी मध्यस्था भक्तिनिष्ठा का सर्वान्त की ज्ञाननिष्ठा में अन्तर्भाव मानते हुए 'कर्म-भक्त-ज्ञान'

इन तीन निष्ठाओं के स्थान में 'कर्म-ज्ञान' इन दो निष्ठाओं का ही प्राधान्य सूचित किया है, जो कि दोनों निष्ठाएँ गीतापरिभाषानुसार क्रमशः 'योगनिष्ठा' (कर्मयोग)—'सांख्यनिष्ठा' (ज्ञानयोग) नामों से प्रसिद्ध हैं '।

इस प्रकार वेदशास्त्र में, एवं तद्नुगत गीताशास्त्र में, दोनों में हीं यद्यपि ( उपासना का ज्ञानयोग में अन्तर्भाव करते हुए ) कर्त्तव्यभाग को-'कर्म्मनिष्ठा-ज्ञाननिष्ठा' इन दो भागों में विभक्त मान छिया गया है, तथापि कर्त्तव्यभाग के स्वाभाविक त्रित्त्व की भी एकान्ततः उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि कर्त्तव्य के तीन विभाग न होते, तो कर्त्तव्यप्रतिपादक, ब्राह्मणात्मक वेदभाग के 'विधि-आरण्यक-उपनिषत्' ये तीन नाम न सुने जाते। ब्राह्मणवेद के सुप्रसिद्ध तीन विभागों की उपश्चित ही इस सम्बन्ध में प्रमाण मानी जायगी कि, कर्त्तव्य-कर्म्म 'ज्ञान-भक्ति-कर्म्म' भेद से तीन हीं भागों में विभक्त है। अतएव वैदिकयोग को योगत्रयी ही मानना न्याय सङ्गत होगा। किसी विशेष कारण से तीन स्वतन्त्र निष्ठाओं का दो निष्ठाओं में अन्तर्भाव करते हुए भी भगवान् ने एक स्थान पर—'तप्रस्वभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिमभ्यश्वाधिकोयोगी' (गीता ६।४६।) यह कहते हुए तीनों निष्ठाओं का स्वातन्त्र्य स्वीकार किया है।

कर्तन्यात्मक वेदमाग का मुख्य छक्ष्य 'योगत्रयी' है, फलतः वैदिक-योग की न्याप्ति 'ज्ञान-उपासना-कर्म्म' इन तीन विभिन्न वोगों में सिद्ध हो जाती है। ज्ञान-कर्म्ममूर्त्ति, किवा ब्रह्म-कर्म्ममूर्त्ति, महामायाविच्छन्न, मायी, महेरवर के साथ तदंशरूप, अतएव ब्रह्म-कर्म्ममूर्ति (ही), योगमायाविच्छन्न जीवात्मा का योग करा देना ही 'योग' है। महेरवर का ब्रह्म-विवर्त्त 'आधिदैविकप्रपश्च' है। आधिदैविक साधनों द्वारा अपने अध्यात्म का महेरवर के ब्रह्म-लक्षण आधिदैविकप्रपश्च के साथ योग करा देना ही 'ज्ञानयोग' है, जिसकी कि मीमांसा 'ज्ञानयोग-परीक्षा' में की जायगी। आधिमौतिक साधनों के द्वारा अपने अध्यात्म का महेरवर के कर्म-लक्षण आधिमौतिकप्रपश्च के साथ योग करा देना ही 'क्रम्मयोग' है, जिसके कि विस्तार के लिए

१ छोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ! ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कर्म्मयोगेन योगिनाम्।।

<sup>—</sup>गी॰ ३।३।

प्रकृत—'क्रम्मियोग-परीक्षा' प्रकरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ है। आधिमौतिक साधनों के द्वारा अपने अध्यात्म का महेश्वर के आधिदैविकप्रपश्च के साथ योग करा देना ही 'मक्तियोग' है, जिसका कि स्पष्टीकरण 'मक्तियोग-परीक्षा' में किया जायगा। ज्ञानयोग में साध्य-साधन, दोनों आधिमौतिक हैं, एवं मक्तियोग में साध्य आधिदैविक हैं, तथा साधन आधिमौतिक है। इस योग के प्रभाव से जीवात्मा में ईश्वरीय-बल का आधान होता है, प्राप्त ईश्वरीय बल के प्रभाव से जीवात्मा में ब्रश्वरीय-बल का आधान होता है, प्राप्त ईश्वरीय बल के प्रभाव से जीवात्मा सबल बनता हुआ आगन्तुक अविद्यादि दोषों को हटाने में समर्थ हो जाता है। दोष-निवारण से आत्मा के स्वामाविक शान्तआनन्द, नित्यविज्ञान (चेतना), तथा प्रतिष्ठाभाव (सत्ता) का उदय हो जाता है, एवं यही इस अपूर्ण जीव की पूर्णता, तथा कुतकुत्यता है।

मायी महेश्वर के गर्भ में प्रतिष्ठित रहनेवाले जीवात्मा का क्या महेश्वर की विश्वव्यापक आधिदैविक-आधिमौतिक विमूर्तियों के साथ योग नहीं हो रहा ? हस स्वामाविक प्रश्न के उत्तर में अभी केवल यही कह देना पर्ध्याप्त होगा कि, जीव के प्रज्ञापराध से उत्पन्न होनेवाले सिन्तत अविद्यादि दोषों के आवरण ने ही इसे उसके स्वाभाविक योग को अयोगवत् बना रक्खा है। उक्त योगत्रयी से उसके साथ कोई अपूर्वयोग नहीं होता। उसके साथ तो योग स्वतःसिद्ध है, प्राकृतिक है। बिना उसके योग के तो जीव की स्वरूप-रक्षा ही सम्भव नहीं। ऐसी दशा में योगत्रयी के योग का केवल यही तात्पर्ध्य शेष रह जाता है कि, इन साधनरूप ज्ञानादि योगों से जीवात्मा अविद्यादि आवरणों को हटा कर स्वतःसिद्ध योग-विभूति के साथ साक्षात् रूप से सम्बन्ध कर ले। साधनरूप योगों के अनुष्टान से जिस दिन इसके आवरण हट जाते हैं, स्वतःसिद्ध ईश्वरीय योग उस दिन उसी प्रकार प्रस्कृटित हो जाता है, जैसे कि साधनयोग-स्थानीय वायु के सञ्ज्ञालन से आवरणस्थानीय मेघों के हटते ही ईश्वरीय सिद्धयोग-स्थानीय स्वतः-सिद्ध सूर्यप्रकाश त्रैलोक्य को प्रकाशित कर देता है। ईश्वरीय ज्ञान (ज्ञानोपलक्षित कर्म्म भी) स्वतःसिद्ध पदार्थ है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

न हि ज्ञानेन सद्यं पवित्रमिह विद्यते। तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥

-गी० ४।३८।

"योग स्वतःसिद्ध है" यह स्वीकार करने पर ही 'तस्माद्योगाय युज्यस्व' (गी० २।५०) इस वाक्य का समन्वय होता है। "योग के लिए योग करो" इस आदेश का तात्पर्ध्य यही है कि, नित्य सिद्ध योग के विकास के लिए साधनरूप योग का आश्रय लेना आवश्यक है। बिना योगानुष्टान के स्वाभाविक योग का उदय नहीं, बिना स्वाभाविक योग के उदय के आत्मबोध नहीं, एवं बिना आत्मबोध के मृत्यु-पाश से छुटकारा नहीं, जैसा कि— 'तमेव' विदिन्तातिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (यजुः सं० ३१।१८) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है।

निर्तय संसिद्ध ईश्वरीय योग के विकास के कारणभूत, कर्तव्यात्मक, कर्म-भक्ति-ज्ञान, कर्तव्याग के दो भेद — इन तीन वैदिक-योगों के 'बुद्धियुक्त-योग, अबुद्धियुक्त-योग' भेद से दो भेद मानें जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में 'गीताशास्त्र' की यह सम्मति है कि, यदि इन वैदिक-योगों के साथ 'बुद्धियोग' नामक 'समत्त्वयोग' का योग कर दिया जाता है, तब तो तीनों योग उपादेय बन जाते हैं, एवं बुद्धियोग के योग से विचत तीनों ही योग हेय बन जाते हैं। हमारा कर्म, हमारी उपासना, हमारा ज्ञान, तीनों के साथ हमारी सम-बुद्धि का योग रहे, यही 'बुद्धियोग-युक्ता योगत्रयी' है, एवं ऐसी योगत्रयी ही अभ्युद्य-निःश्रेयस का कारण बनती है। ठीक इसके विपरीत सम-बुद्धि से विचत योगत्रयी 'अबुद्धियुक्ता-योगत्रयी' है, एवं यह प्रत्यवाय, तथा बन्धन का कारण है।

र अकामस्य क्रिया काचिद्-दृश्यते नेह कि हिचित्' इस मानव सिद्धान्त के अनुसार मनो-ज्यापारलक्षणा कामना के सहयोग के बिना किसी भी कर्म की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। मन ही कामनाओं का मूलद्वार है, एवं काममय मन का मनष्ट्व एकमात्र बुद्धि-सहयोग पर ही निर्भर है। बौद्ध-प्रकाश को लेकर ही मन अपने कामना-ज्यापार में समर्थ बनता है। दूसरे शब्दों में बौद्ध-विज्ञान-प्रकाश के आभास (प्रतिविम्ब ) से ही मन प्रज्ञामूर्ति (चिन्सूर्ति) बनता हुआ कामना का द्वार बनता है। इस परिस्थिति से हमें इसी सिद्धान्त पर पहुंचना पड़ता

१ यदा चर्मावदाकाशं वेष्टियिष्यन्ति मानवाः।
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥ (श्वेताश्वतरोपनिषत् ६।२०।)।
२ अकामस्य क्रिया काचिद्-दृश्यते नेह कर्हिचित्।
यद्यद्धि कुरुते किश्वित्तत्कामस्य चेष्टितम्॥ (मनुः २।४।)।

है कि, काममयमन बुद्धि का सहयोग प्राप्त करके ही तत्तत् शुभा-शुभ कम्मों में प्रवृत्त होता है। सत् कम्में हो, अथवा असत् कम्में, सर्वत्र, सभी कम्मों में बुद्धि का योग आवश्यक रूप से अपेक्षित है। बिना बुद्धियोग के न कर्म्म में प्रवृत्ति हो सकती, न उपासना बन सकती, एवं न ज्ञानयोग का ही अनुष्ठान सम्भव। ऐसी स्थिति में प्रश्न हो सकता है कि, "जब बिना बुद्धि-योग के योगत्रयी का अनुष्ठान असम्भव है, तो—'कर्त्तव्यात्मक योगों के बुद्धि-अबुद्धि मेद से दो मेद हो जाते हैं'—यह किस आधार पर कहा गया" १।

प्रश्न सामयिक, एवं यथार्थ है। वास्तव में यह ध्रुव सत्य है कि, विना बुद्धि-योग के कोई भी कर्तव्य-कर्म्म नहीं बन सकता। फिर भी 'योग-द्यी' वाला उक्त सिद्धान्त अक्षुण्ण बना रह जाता है। मानस धरातल में कामना की स्फूर्ति डालने वाला बुद्धितस्व 'विद्याबुद्धि-अविद्याबुद्धि' मेद से दो भागों में विभक्त है। निश्चयात्मिका एकरूपा, व्यवसायधर्म-लक्षणा बुद्धि 'विद्याबुद्धि' है। एवं अनिश्चयात्मिका, बहुशाखा, अव्यवसाय-लक्षणा बुद्धि 'अविद्याबुद्धि' है। व्यवसायात्मिका विद्याबुद्धि मन पर शासन करती हुई, (अतएव) विषय-संसर्ग से अत्यन संस्कारों के लेप से सर्वथा असंस्पृष्ट (असङ्ग) रहती हुई स्व-ज्ञानप्रकाश से आत्मा के सत्वभाग का उपकार करती है। इधर अव्यवसायात्मिका बुद्धि मन से शासित होती हुई, (अतएव) विषयसंस्कार-लेप में लिप्त होती हुई अपने ज्ञान-प्रकाश से अभिमूत बन कर आत्मा के सत्वभाग को मलिन बना देती है। व्यवसायधर्म्म बुद्धि का ज्ञान-धर्म्म है, एवं अव्यवसाय वृत्ति बुद्धि का अज्ञान-धर्म्म है। व्यवसायात्मिका बुद्धि का ज्ञान-धर्म्म है, एवं अव्यवसाय वृत्ति बुद्धि का अज्ञान-छक्षणा है। व्यवसायात्मिका बुद्धि आज्ञान-लक्षणा है।

यद्यपि अन्यवसायात्मिका बुद्धि भी बुद्धि अवश्य है, और अपने इसी स्वतःसिद्ध बुद्धि-भाव के ( बुद्धित्त्व के ) कारण यह अपने ज्ञान-धर्म्म से भी विश्वित नहीं मानी जा सकती, तथापि चूं कि यह ज्ञान अज्ञानात्मक-संस्कार छेप के आवरण से आवृत रहता है, अतएव बुद्धि का यह स्वतःसिद्ध ज्ञान-धर्म्म अज्ञानरूप में परिणत हो जाता है। अज्ञानावृत, स्वल्प ज्ञान ही अज्ञान है, यही अविद्या है, एवं यही अविद्या मोह' की अन्यतम प्रतिष्ठाभूमि है। इसी दृष्टि से इस अज्ञानावृता बुद्धि को 'अविद्याबुद्धि' कहा जाता है, एवं ज्ञानात्मिकाबुद्धि को 'विद्याबुद्धि' कहा जाता है, एवं ज्ञानात्मिकाबुद्धि को 'विद्याबुद्धि' कहा जाता है, एवं ज्ञानात्मिकाबुद्धि को 'विद्याबुद्धि' कहा जाता है, एवं ज्ञानात्मिकाबुद्धि को 'विद्याबुद्धि'

१ "अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः"। (गी॰ ५।१५।)।

कर्मासिक का जनक बनता है। यही आसिक आत्मबल की उत्तरोत्तर आवरक बनती जाती है। ऐसी अविद्यावृद्धि ज्ञानलक्षण, प्रातिस्विक स्व-धर्म्म से अभिभूत है, स्व-धर्म का अभिभव ही धर्मों का अभिभव है। अतएव इस अविद्यावृद्धि को हम 'अबुद्धि' (बुद्धि के स्वरूपधर्मों से विश्वत अविद्यावृद्धि) ही कहेंगे। साथ ही में ऐसी बुद्धि का योग भी अयोग ही कहा जायगा। यदि मेघावरण से सूर्य्य देवता अन्धकार दूर करने में असमर्थ हैं, तो उनका रहना न रहने के समान ही माना जायगा। ठीक इसी तरह यदि अविद्यावृद्धि का योग कर्मलेष के मार्ज्जन में असमर्थ है, यही नहीं, अपितु उत्तरोत्तर अधिकाधिक कर्मलेप का जनक है, तो ऐसे योग का रहना न रहने जैसा ही माना जायगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, अविद्यावृद्धि का योग अयोग है, ऐसे अयोग (अविद्यावृद्धिरूप) से युक्त 'कर्म-उपास्त-ज्ञान' तीनों ही 'अबुद्धियुक्तयोग' हैं। ठीक इससे विपरीत यदि इन तीनों कर्तव्य-योगों के मूल में विद्यावृद्धि प्रतिष्ठित है, तो ऐसे योग से युक्त इन तीनों को 'बुद्धियुक्तयोग' कहा जायगा। तात्पर्य यही हुआ कि—विद्यावृद्धियुक्ता योगत्रयी उपादेय है, एवं अविद्यावृद्धियुक्ता योगत्रयी सर्वथा हैय है।

बुद्धि के स्वामाविक व्यवसाय धर्म को आवृत करने वाला अविद्यामाव 'अभिनिवेश, अविद्याचतुष्ट्यो— अज्ञान, राग-द्रेष, अस्मिता' मेद से चार भागों में विभक्त है। इन चार अविद्यामावों के सम्बन्ध से अविद्यावृद्धि के भी चार विभाग हो जाते हैं। इसी अविद्यावृद्धि-चतुष्ट्यी को 'क्लेश' कहा जाता है, एवं इस चतुष्ट्यी की प्रतिद्वन्द्विनी 'धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐक्वर्य' मेदिभन्ना, विद्यावृद्धिचतुष्ट्यी 'भग' नाम से प्रसिद्ध है। प्रसङ्गागत इन अविद्यादिभावों का संक्षिप्त स्वरूप जान छेना भी अनावश्यक न होगा।

१—अभिनिवेश—असत् को सत् मान कर, सत् को असत् मान कर, सच को भूंठ मान कर, भूंठ को सच मान कर, दूसरे सदसद्विवेकी, सत्यानृतिववेकी विद्वान के निर्णय की इस सम्बन्ध में कोई अपेक्षा न रख कर, केवल अपने बुद्धिवाद के अभिमान में पड़ कर जिस की कृपा से हम वास्तिवक परिस्थित से विचत रह जाते हैं, उसी कृपालु को 'अभिनिवेश' कहा जाता है। अतत् में तत्, एवं तत् में अतत् की बुद्धि कराने वाली अभिमानात्मिका वृत्ति ही 'अभिनिवेश' है, एवं अभिनिवेश से युक्त मनुष्य ही 'अभिनिविष्ट' (दुराप्रही-हठी) कहलाता है। "हम जिसे जैसा समम रहे हैं, वह वैसा ही ठीक है, दूसरों का कथन निःसार है, हम तो ऐसा ही मानेंगे, ऐसा ही करेंगे, व्योंकि हमनें ठीक

सममा है" इस अहम्मन्यता का नाम ही अभिनिवेश है, और यही 'दुराग्रह' कहलाता है। चारों अविद्या-दोषों में इस का विशेष प्रभुत्त्व माना गया है। कारण, दुराग्रह की चिकित्सा बड़ी कठिनता से होती है। "हम नहीं मानते" का इलाज सहसा सम्भव नहीं, जैसा कि वर्त्तमान युग के प्रत्यक्ष-उदाहरणों से स्पष्ट है। परिणाम इस वृत्ति-धारण का यह होता है कि, अभिनिविष्ट की बुद्धि असत्यभावों में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह असत्यभाव एक प्रकार का 'पाप्मा' है, लेप है, आवरण है। इसके आगमन से बुद्धि अपना 'विश्वास-धर्म' छोड़ देती है, मन श्रद्धा-धर्म से विमुख हो जाता है। स्वाभाविक धर्मों को छोड़ते हुए मन-बुद्धि दोनों परतन्त्र बन जाते हैं, कर्म्मपाश से बद्ध हो जाते हैं।

२—अज्ञान—कार्य्य-कारण के परिज्ञान के बिना अन्ध वन कर किसी भी विषय का प्रहण कर छेना जिस वृत्ति के अन्यतम अनुप्रह से सम्भव हो जाता है, उसी मूढ़-वृत्ति का नाम 'अज्ञान' है। अमुक कर्म्म का क्या परिणाम होगा ? अमुक कार्य्य का मूछ कारण क्या है ? ऐसा ही क्यों करें ? ऐसा क्यों न करें ? इन प्रभों के विवेक की जिसमें योग्यता नहीं है, वही अज्ञान का सत्पात्र कहा जाता है। अज्ञानाक्रमण से बुद्धि में रहने वाला स्वामाविक सदसद्विवेक-धर्म आवृत हो जाता है, मले बुरे की पहिचान जाती रहती है, कर्त्तव्याकर्त्तव्य-विवेक नष्ट हो जाता है। ऐसे मूढ़-जन हीं पर-प्रत्ययों के अनुगामी बनते हैं - 'मूढ़: पर-प्रत्ययनेयवुद्धि:'।

किसी ने मिथ्या कारणों का वाग्जाल आगे करते हुए कह दिया कि, अस्पृश्यता कल्पित है, बस मृद् मनुष्य उधर ही झुक पड़े। किसी ने कह दिया 'मृतिपृष्ट्राद्धकर्मा' अवैदिक है, लीजिए उसी के पीछे दौड़ने लगे। हानि-लाभ की तुलना नहीं, सदसदिवेक नहीं, जिसने जैसा, जो कुछ कह दिया, भावावेश में आकर प्रवाह में पड़ते हुए उसी का पीछा करने लगे, ये सब अज्ञान के ही कटुफल हैं। अज्ञानाक्रमण से बुद्धि तमोगुण से आवृत होतो हुई अपना ज्योति धर्म खो बैठती है।

३—राग-द्वेष—विषय-प्रवृत्ति का मूल कारण, कामानुगामी 'स्तेह' ही राग है। एवं विषयितवृत्ति का मूल कारण, क्रोधानुगामी 'वैराग्य' ही द्वेष है। आसक्तिपूर्विका विषय प्रवृत्ति 'राग' है, आसक्तिपूर्विका विषयितवृत्ति 'द्वेष' है। दोनों ही वृत्तियों में बन्धन का साम्राज्य है। रागबन्धन प्रहणात्मक बनता हुआ 'अनुकूलबन्धन' है, द्वेषवन्धन परित्यागात्मक बनता हुआ 'प्रतिकूलबन्धन' है। राग में तो प्रहण स्पष्ट है ही,

परन्तु जिस द्वेष को परित्यागवृत्ति छक्षण माना जाता है, उसमें राग की अपेक्षा भी कहीं अधिक दृढ़ बन्धन है। मित्र से स्नेह करते हैं, शत्रु से द्वेष रखते हैं। शत्रु के नाम-स्मरण से, नाम-अवण से भी उपेक्षामिश्रित घृणा का उदय हो जाता है। परन्तु आश्चर्य है कि, स्नेहानुबन्धी मित्र जहां यदा कदा विस्मृत हो जाता है, वहां द्वेषानुबन्धी शत्रु आठों याम बुद्धि पर सवार रहता है। इसी प्रत्यक्षानुभृति के आधार पर हम द्वेषबन्धन को रागवन्धन की अपेक्षा अधिक दृढ़ बन्धन कह सकते हैं। रागवृत्ति हमारे प्रज्ञान (मन) को पीछे खोंचती है, द्वेषवृत्ति आगे खदेड़ती है। इस रस्से-कशी से स्वस्थान पर समरूप से स्थित प्रज्ञान मन की स्वामाविक समता उखड़ जाती है, चाञ्चल्य का उदय हो जाता है, विषमता घर कर छेती है। समता का ही नाम 'शान्ति' है, विषमता ही क्षोभ है, क्षोभ ही आकुछता का जनक है। परिणामतः राग-द्वेष दोषों के संक्रमण से मन विषम बनता हुआ, अपने ऊपर प्रतिष्ठित बुद्धि को भी आकुछ कर देता है, और यह भी आत्मविकास का एक महाप्रतिबन्धक धर्म है।

४—अस्मिता—प्रज्ञान मन की मुकुलित-वृत्ति (संकुचित-वृत्ति ) ही 'अस्मिता' है। एक अबोध वालक थोड़ी-सी भी विभीषिका से कांप उठता है। भूतावेश से मनुष्य अपना स्वरूप भूल जाता है। प्रामीण मनुष्य के लिए शहर का एक साधारण सिपाही भी महाजटिल समस्या है। इन विविध मयस्थानों की प्रवृत्ति का एकमात्र कारण 'अस्मिता' ही है। प्रज्ञात्मक प्राण आत्मा के 'अर्क' (रिश्मयां) हैं। इनके तिरोभाव (अविकास) से प्रज्ञान मन उस उक्थ (बिम्ब) रूप आत्मा के अभयबल से विच्यत हो जाता है। इसी निर्वलता के कारण सर्वथा अविकसित रहता हुआ प्रज्ञान मन पदे पदे भयत्रस्त होता रहता है, सर्वत्र अख्पता का अनुभव किया करता है। "हम निर्धन हैं, गरीब हैं, मज़दूर हैं, भूखे हैं, मूर्ख हैं" दु:ख मूलक इन अल्पभावों का समावेश इसी अस्मिता से होता है।

उक्त अभिनिवेशादि चारों दोष बुद्धि के स्वाभाविक विद्याभाव को आवृत कर देते हैं, अतएव इन चारों की समष्टि को 'अविद्या' शब्द से व्यवहृत किया जाता है। ऐसी अविद्या के योग से (अविद्याबुद्धियोग से) जो कर्म्म किया जायगा, जो उपासना की जायगी, एवं जिस ज्ञान का अनुगमन किया जायगा, वे तीनों ही आत्मपतन के कारण बनेंगे। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण के छिए प्रत्येक दशा में तीनों योगों के साथ विद्याबुद्धि का योग आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

पूर्वप्रदर्शित धर्मादि-छक्षणा विद्यावुद्धिचतुष्टयी के योग से अविद्यावुद्धिचतुष्टयी पछायित हो जाती है। धर्म्म से अभिनिवेश की, ज्ञान से अज्ञान की, वैराग्य (अनासक्ति) से राग-द्वेष (आसक्ति) की, एवं ऐश्वर्थ्य से अस्मिता की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा (कर्मात्मा) आगन्तुक तमोभाव से विमुक्त होता हुआ अपने स्वाभाविक ज्योतिर्भाव में आ जाता है, मृत्यु से अमृतभाव में आ जाता है, असत् से सत् की ओर आकर्षित हो जाता है, एवं यही आत्मा की 'स्व-स्थता' (अपने आप में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना) है।

उक्त स्वस्थता एकमात्र बुद्धियोग पर ही निर्भर है, ऐसी दशा में कर्म्म-भक्ति-ज्ञान, तीनों योगों को बुद्धियोग-विभूति से युक्त करके ही इन का अनुगमन करना चाहिए। इसी उद्देश्य को छेकर 'गीताशास्त्र' प्रवृत्त हुआ है। गीता 'कर्मियोगप्रन्थ' है, गीता 'मिक्तियोगप्रन्थ' है, एवं गीता 'ज्ञानयोगप्रन्थ' है, क्यों कि तीनों ही योग वेदशास्त्र सिद्ध हैं, एवं वेदशास्त्रसिद्ध पथ का ही गीता निर्देश कर रही है। गीता इस सम्वन्ध में अपना केवळ यही संशोधन रखती है कि, तीनों वैदिक योग यदि बुद्धियोगानुगामी हैं, तो उपादेय हैं, अन्यथा हेय हैं। छोकसंप्राहक भगवान ने बुद्धियोग द्वारा तीनों वैदिक योगों का समादर करते हुए, संग्रह करते हुए ही, एकमात्र राजर्षि-सम्प्रदाय में हीं परम्परया प्रचित्रत, स्वाभिमत, वैराग्य-बुद्धि-योगळक्षण बुद्धियोग का (स्वसिद्धान्तरूप) प्रतिपादन किया है। इसी आधार पर विज्ञान माषा में गीता 'बुद्धियोगशास्त्र' ही कहळाया है।

वैराग्यबुद्धियोग के समावेश से वैदिकयोगत्रयी 'योगचतुष्टयी' रूप में परिणत हो जाती है, यह पूर्व से गतार्थ है। इसी दृष्टि से कर्त्तव्य प्रपश्च को हम '१—बुद्धियोग, २—कम्मयोग, ३—भक्तियोग, ४—ज्ञानयोग' इन चार भागों में विभक्त मान सकते हैं। इन चारों में बुद्धियोग चूंकि सिद्धान्त पक्ष है, अतः इसका विवेचन 'बुद्धियोगपरीक्षा' नामक अन्तिम प्रकरण में होगा। इस से पहिले कर्त्तव्य-प्रतिपादकात्मक वेद के 'विधि-आरण्यक-उपनिषत' भागों से क्रमशः सम्बद्ध कर्म्म-भक्ति-ज्ञान-योगों का ही निरूपण किया जायगा। इन तीनों में से सर्वप्रथम क्रमप्राप्त 'क्रम्मयोग-परीक्षा' ही कर्माठ ब्राह्मणों के सम्मुख उपस्थित हो रही है।

इति-योगसङ्गातिः।



# ३--बेंदिक-कम्मयोग

पूर्व के 'योगसङ्गति' प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, भारतीय प्रजा के लिए कम्म निर्णय के सम्बन्ध में एकमात्र "शब्दशास्त्र" ही मुख्य प्रमाण है। शास्त्रप्रमाण के आधार पर ही 'कि कर्त्तव्यं, कि न कर्त्तव्यम्' का निर्णय होता है। कर्त्तव्य-कर्म के सम्बन्ध में हमारी मानुष, अतएव सर्वथा अनृत कल्पना के समावेश का अणुमात्र भी अवसर नहीं है। शास्त्रसिद्ध इस कर्म-कल्लाप को हम 'वैदिक-लौकिक' मेद से दो मागों में विभक्त करते हैं। पारमार्थिक कर्म वैदिक कर्म कहलाएंगे, एवं व्यावहारिक कर्म लौकिक कर्म कहलाएंगे। वैदिककर्म 'धर्म' शब्द से सम्बोधित होंगे, एवं लौकिक कर्म 'नीति' शब्द से सम्बोधित होंगे। धार्मिक कर्मा, एवं नैतिक कर्मों का समुचितरूप ही भारतीय कर्म-कलाप का वास्तविकरूप होगा।

भारतवर्षेतर-देशों में धर्म, एवं नीति, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। इस पराधिकार चर्चा की आवश्यकता यह हुई कि, आज पुण्यभूमि-भारतवर्ष की आस्तिक प्रजा भी सहवास-दोष के अनुप्रह से धर्म, तथा नीति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा करती हुई इतर देशों के दृष्टि-पथ का अनुसरण कर रही है। इसी दृष्टिपथ की कृपा का यह फल है कि, आज हमनें भी उन्हीं के अनुसार धर्मा और रिलीजन (Religion), दोनों शब्दों को समानार्थक मानने की भूल कर रक्खी है। इस भूल-सुधार के लिए ही अप्रसाङ्गिक पर-चर्चा को यहां स्थान देना पड़ा है।

अन्य देशों में प्रचिलत धर्म शब्द विशुद्ध 'मतवाद' का वाचक सममना चाहिए। चूं कि मतवाद का मानवीय-कल्पना से सम्बन्ध है, एवं मानवीय कल्पना अनृत-भाव से युक्त रहती हुई परिवर्त्तन-शीला है, अतएव मतवाद-लक्षण वहां के धर्म समय समय पर बदलते रहते हैं। मानुषी-सृष्टि पार्थिवी है, पृथिवी भूत-प्रधाना है। अतएव पार्थिव प्रजा में भूत-वर्ग का विशेष प्राधान्य स्वतःसिद्ध बन जाता है। इसी भूतप्रधानता के कारण पार्थिव प्रजा स्वभावतः मौतिक-स्थूल अथों की ओर विशेषक्ष से आकर्षित रहती है। इस आकरण का परिणाम यह होता है कि, इसकी मानस-कल्पना से सम्बन्ध रखनेवाला मतवादलक्षण धर्म (बाह्यहृष्टि से सम्बन्ध रखनेवाले) भौतिक-अर्थ-प्रपन्न का अनुगामी बन जाता है।

364

फलतः धर्ममार्ग नीतिमार्ग का पोषक बन जाता है। नीतिमार्ग जहां हमारे बाह्यजगत् (शरीर) का सञ्चालक है, धर्ममार्ग वहां हमारे अन्तर्जगत् (आत्मा) का सञ्चालक बना हुआ है। यदि धर्ममार्ग का प्रादुर्माव केवल हमारी कल्पना के आधार पर ही हुआ है, तब तो उसका बाह्यजगत् के आकर्षण से आकर्षित रहना आवश्यक बन ही जाता है। क्योंकि हमारी कल्पना पूर्वकथनानुसार अनृतमावोपेता बनती हुई भूतानुगामिनी ही रहती है।

वक्त नीर-श्रीरिववेक से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, अन्यदेशों का 'रिलीजन' केवल यही अर्थ रखता है कि, समय समय पर उसे नीति-मार्ग का पोषक बनाया जाय। यही कारण है कि, वहां दुर्भाग्य से यदि कभी रिलीजन और नीति में संघर्ष का अवसर आ जाता है, तो अविलम्ब रिलीजन की उपेक्षा कर दी जाती है। अर्थसंग्रहमूला नीति किस बेददीं से मानवता-संस्कृति-साहित्य का संहार कर डालती है ? यह आज स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अतीत युगों में भी वहां धर्म्म के नाम पर जो जो अत्याचार हुए हैं, शिक्षित जनता उनसे मलीमांति परिचित है। राजनीति-विशारदों ने 'सुकरात' जैसे धार्मिक व्यक्ति को भी विषपान कराने में संकोच का अनुभव न किया। दिव्यप्रेमी 'मन्सूर' को वध करते हुए भी लज्जा का अनुभव न किया। धर्म्म की ओट में असंख्यप्राणी मौत के घाट उतार दिए गए। इस प्रकार जो धर्मातत्व तत्त्वतः परम-शान्ति की प्रतिष्ठा माना गया है, वही धर्म एक विशुद्ध मतवाद बनता हुआ उन देशों की राजनीति की प्रतिद्वन्द्विता में पड़कर परम-अशान्ति का ही कारण बना, एवं आज भी बन रहा है।

अवश्य ही धर्म, तथा नीति के इस मेद का कोई मूळ होना चाहिये। पाठकों को याद दिलाया जाता है कि, पूर्वप्रतिपादित 'आत्मपरीक्षा' प्रकरण के 'दार्शनिक-आत्मपरीक्षा' नामक अवान्तर प्रकरण में धर्म, एवं मतवाद का स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया था कि, मतवाद मतुष्य की सामयिक कल्पना है, एवं धर्म प्रकृति-सिद्ध शाश्वत पदार्थ है। मतवाद की प्रवृत्ति (प्रचार-उद्भव) तत्कालीन समर्थ पुरुष के द्वारा होती है। एवं धर्म का प्रवर्तक ईश्वर प्रजापति, किंवा ईश्वरप्रेरणा से नित्ययुक्त नित्यप्रकृति है। दूसरे शब्दों में धर्म का 'विश्वप्रकृति' से सम्बन्ध है, एवं मतवाद का मानवीय कल्पना से सम्बन्ध है।

शासन-व्यस्थाओं के परिवर्त्तन के साथ साथ राष्ट्रीय प्रजा के मनोभावों का परिवर्त्तन भी अवश्यंभावी है। 'इति ते संशयो माभूत, राजा कालस्य कारणम्' (महाभारत) भार-तीय राजनीति का यह सिद्धान्त भी इसी आधार पर प्रतिष्ठित है। शासन-प्रणाली के परिवर्त्तन से प्रजावर्ग की राष्ट्रीय-सामाजिक-कौटुम्बिक-तथा वैय्यक्तिक, सभी व्यवस्थाओं में

परिवर्त्तन हो जाता है। विजेता शासक की नीति-संस्कृति-सम्यता के संघर्ष में पड़कर विजित शासक की नीति-संस्कृति-सम्यता पलायित हो जाती है। इस प्रकार शासनमूला राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाला यह सामयिक परिवर्त्तन 'यथा राजा तथा प्रजा' इस सूक्ति को सर्वा-रमना चरितार्थ करता रहता है।

शासनव्यवस्था के इस सामयिक परिवर्त्तन का प्रमाव तत्कालीन सामाजिक-जीवन-व्यवस्थाओं पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। साथ ही में यह भी निर्विवाद है कि, इस नवीन व्यवस्था से प्रजा के सामाजिक जीवन में छुछ दिनों के लिए एक प्रकार की उच्छृक्क्षलता-अस्तव्यस्तता भी उत्पन्न हो जाती है। इसी अस्तव्यस्तता को दूर करने के लिए, सामाजिक जीवन को पुनः व्यवस्थासूत्र से नियन्त्रित करने के लिए तत्कालीन मानव समाज में ही कोई व्यक्ति अपनी योग्यता-विशेष से समाज का मुखिया बन बैठता है, एवं वही अपने वुद्धिबल के आधार पर समयगित को लक्ष्य में रखता हुआ समाज-सञ्चालन के लिए छुछ एक विशेष नियमों की सृष्टि कर डालता है। इस प्रकार समाज के सामयिक नेता द्वारा आविष्कृत सामयिक इन नियमोपनियमों की समष्टि ही "मतवाद" नाम धारण कर लेती है। और यही मतवाद वहां की परिभाषा में "रिलीजन" कहलाया है।

शाश्वत प्रकृति-सूत्र से सञ्चालित धर्म्म जहां सर्वथा अपरिवर्त्तन-शील है, प्रकृतिसिद्ध है, अनाद्यनन्त है, वहां मतवाद-लक्षण रिलीजन मानवीयकल्पनासूत्र से (सामियक दृष्टिकोण को मुख्य बनाता हुआ) सञ्चालित होता हुआ शासनन्यवस्था-परिवर्त्तन के साथ साथ, राजनीति के परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। मतवादलक्षणा, अतएव एकान्तः परिवर्त्तनशीला ऐसी धर्म्मनीति के साथ यदि राजनीति का संघर्ष उपस्थित होता रहे, एवं इस संघर्ष में यदि राजनीति का पलड़ा उंचा रहे, तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा 'रिलीजन' राजनीति का अञ्चल पकड़ कर ही पनपा करता है। फलतः विरोध उपस्थित हो जाने पर राजनीति द्वारा इसका कुचला जाना सहज सिद्ध बन जाता है।

अब क्रमप्राप्त भारतीय धर्म की भी मीमांसा कर छीजिए। नियति-साम्राज्य के गुप्त रहस्यों के आधार पर छोककल्याण की भावना रखने वाछे तपःपूत महर्षियों ने शब्दों द्वारा भारतीय प्रजा के कल्याण के छिए जो सनातन नियम हमारे सामने रक्खे हैं, उन नियमों का संघ ही "धर्म" है, जो कि धर्म शाश्वत-प्रकृति से सम्बद्ध रहता हुआ शाश्वत है, सना-तन है। धर्मप्रधान भारतवर्ष में राजनीति के आधार पर धर्म (रिछीजन) की प्रतिष्ठा नहीं की जाती, अपितु यहां धर्मनीति के आधार पर राजनीति-प्रासाद खड़ा किया जाता

## भाष्यभूमिका

है। प्रकृतिदेवी के गुप्त रहस्यों का अपनी दिव्यदृष्टि से साक्षात्कार करने वाले महर्षियों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि, बाह्य-मौतिक शान्ति तभी सुरक्षित रह सकती है, जब कि उसके मूल में आत्मशान्ति प्रतिष्ठित कर दी जातो है। अन्तःशान्ति ही बाह्यशान्ति की मूल प्रतिष्ठा है। इसी सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने अन्तर्जगत् (आत्मा-प्रकृतिविशिष्ट चेतन पुरुष) से सम्बन्ध रखने वाले धर्मा को तो आधार-शिला बनाया, एवं उस पर बाह्य-जगत् (शरीर और शरीरानुबन्धी मौतिक साधन) की प्राणप्रतिष्ठा की। परिणाम इसका यह हुआ कि, भारतीय धर्मा, एवं भारतीय राजनीति में कभी संघर्ष का अवसर उपस्थित न हुआ। यदि किसी मूढ़ शासक ने शाश्वत-धर्मा की उपेक्षा कर कभी राजनीति को प्रधान बनाना चाह्य भी, तो वेन, कंस, रावण, शिश्चपाल आदि की तरह उस अधर्मारत शासक का ही मूलोच्छेद कर डाला गया। शासक के दोष से उपस्थित होने वाले संघर्षों में सदा धर्मानीति की रक्षा की गई, एवं राजनीति का सर्वात्मना तिरस्कार किया गया।

भारतीय राजनीति के सम्बन्ध में हमें तो यह कहने, एवं मानने में भी कोई संकोच नहीं होता कि, यहां की राजनीति धर्म्मनीति का ही बाह्यरूप है। भारतीय राजनीति को धर्मनीति के अनुकूछ ही अपना दृष्टिकोण बनाए रखना पड़ता है। धर्म्मदृण्ड को आलम्बन बना कर ही भारतीय राजा राजदृण्ड का सञ्चालन कर सकता है। हमारा शासक न राजा है, न नेता है, न शिक्षित है, अपितु धर्म्म ही भारतीय प्रजा का अन्यतम शासक है। यदि एक निर्वल मनुष्य भी धर्म्मदृण्ड लेकर किसी बलबान के सामने उपस्थित होता है, तो उसे उस निर्वल के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। धर्म्मदृण्ड के इसी सर्वातिशय का स्पष्टीकरण करते हुए वेदभगवान कहते हैं—

"ब्रह्म वाऽइदमग्न आसीत्-एकमेव। तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रे योरूप-मत्यसृजत-क्षत्रम्। स नैव व्यभवत्-स विशमसृजतः। स नैव व्यभवत्-स शौद्रं

<sup>9 &</sup>quot;पहिले केवल ब्रह्म ही एकाकी था। वह एकाको वैभवशाली न बन सका। अतः उसने अपने से भी उत्कृष्ट क्षत्रवर्ण उत्पन्न किया। फिर भी वह वैभवशाली न बन सका। अतः उसने विट्-वर्ण उत्पन्न किया। फिर भी वह वैभवशाली न बन सका। अतः उसने 'पूषा' नामक शहूर-वर्ण उत्पन्न किया। (इस प्रकार वैभवकामुक ब्रह्म चारवर्णों के रूप में परिणत होकर भी) पूर्ण वैभवशाली न बन सका। इसी कमी की

वर्णमसुजत-पूषणम् । स नैव व्यभवत्-तच्छ्रे योरूपमत्यसुजत-धर्मम् । तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्माः । तस्मात् धर्मात् परं नास्ति । अथोऽअवलीयान् वलीयांसमाशंसते धर्मोण-यथा राज्ञा एवम् ।"

-शतपथद्रा० १४। ।। २।

श्रुतिपथानुसारिणी स्मृति ने भी धर्म्मदण्ड का ही वैशिष्ट्य स्वीकार किया है। स्मृति ने राजा को धर्म्मरक्षक मानते हुए उसे धर्म का ही प्रतिनिधि स्वीकार किया है। राज-नीति के प्राङ्गण में विचरण करने वाले शास्ता राजा को स्मृतियों की ओर से पदे पदे ये आदेश मिले हैं कि, तुम्हें धर्म्मपूर्वक ही राजदण्ड का प्रसार करना चाहिए, वर्णधर्मों की रक्षा, धार्मिक प्रजा का अभ्युद्य, अधर्मियों पर दण्ड प्रहार, लोकनीति-धर्म का सामञ्जस्य बनाए रखते हुए ही शासन करना चाहिए। यदि तुम्हारा शासन अर्थलिप्सा के प्रभाव से धर्म की उपेक्षा, एवं अधर्म का आदर करने वाला सिद्ध होगा, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जायगा, प्रजा विद्रोह कर बैठेगी, राष्ट्र का नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, कौटुम्बिक, बैय्यक्तिक जीवन अस्तन्यस्त हो जायगा, शान्ति का उच्लेद हो जायगा। निम्न लिखित स्मार्च-वचन इसी धर्मानीति का पोषण कर रहे हैं—

१—ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि।
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम्।।
—मनः अरा

२—तस्माद्धर्मा यमिष्टेषु स न्यवसेन्नराधिपः। अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मा न विचालयेत्॥ —मदः अ१३।

पूर्ति के लिए उसने सर्वोत्कृष्ट धर्मा का प्रादुर्भाव किया। क्षत्र का क्षत्रत्व ही धर्मा है। इसी वैशिष्ट्य के कारण धर्मा से कोई भी बड़ा नहीं है। एक निर्वल मनुष्य भी धर्मा के द्वारा एक बलवान का उसी प्रकार नियन्त्रण कर डालता है, जैसे कि एक राजा अपने राजदण्ड से नियन्त्रण किया करता है"। इस श्रुति का विश्वद वैज्ञानिक विवेचन आगे आने वाले 'वर्णध्यवस्थाविज्ञान' में किया जायगा।

३—तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्। ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः॥

—मनुः ७१४।

४—तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च।

भयाद् भोगाय कल्पन्ते स्वधम्मीन्न चलन्ति च॥

—मनुः ७१५।

थ—स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः॥

—मनुः ७१७७

६—दण्डः श्रास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरश्वति ।

दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धर्मम विदुर्वृधाः ॥

— मनुः जावन

७—यत्र धम्मी ह्यधम्मेण सत्यं यत्रानृतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः॥ —मनुः ८।१४

८—धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। तस्माद्धरमों न हन्तव्यो मा नो धर्मों हतोऽवधीत्॥ —मनुः ८।१५।

६—वृषो हि भगवान् धर्म्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् । वृषलं तं विदुर्देर्वास्तस्माद्ध्ममं न लोपयेत् ॥ —मनुः ८।१६।

१०—धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः। प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्य्यदर्शनमारभेत्।।

- मनुः ८।२३।

- ११—यद्राष्ट्रं शूद्रभ्र्यिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम् । विनश्यत्याश्च तत् कृत्स्नं दुर्भिक्ष-व्याधिपीडितम् ॥ —मनुः ८।२२।
- १२—अधम्मीदण्डनं लोके यशोध्नं कीर्त्तिनाशनम्। अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात् तत्परिवर्जयेत्।। —मनुः ८।१२७।
- १३—यस्त्वधम्मेण कार्य्याणि मोहात् कुर्यान्नराधिपः। अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः॥ —महः ८१९०५।
- १४—बहबोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। वनस्था अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे॥ —मनुः ७४०।
- १५ वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पार्थिवः। सुदाः पैजवनश्चैव सुम्रुखो निमिरेव च॥ —मनुः जन्नश
- १६—पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च।
  कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः॥
  —मनुः ७४१।
- १७—एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान् समापयन्। व्यपोद्य किल्विषं सर्वं प्रामोति परमां गतिम्।। —मनुः ८।४२०।
- १— "ब्रह्म (वेद ) प्राप्ति के लिए गर्भाधानादि श्रौत-स्मार्त्त संस्कारों से सुसंस्कृत, (अतएव वेदतत्त्ववित ) क्षत्रिय को धर्म्मशास्त्रानुसार यथावत् प्रजावर्ग (के धर्म्म ) की रक्षा करनी चाहिए"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, जो राजा संस्कारपूर्वक शास्त्रों का मर्म्मज्ञ होता है, वही

## भाष्यभूमिका

प्रजापालन कर सकता है। बिना शास्त्रावलम्ब के वह कभी रक्षा-कर्म में समर्थ नहीं हो सकता।

- २—"शास्ता राजा का यह आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए कि, वह इष्ट-अनिष्ट की व्यवस्था समम कर यथाशास्त्र धर्म्मनीति का सञ्चालन करे। कभी भूल कर भी धर्मनीति को विचलित न करे।" तात्पर्व्य यही हुआ कि, शास्ता राजा अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता। अपितु उसे अपने शासन कर्म में शास्त्रोक्त धर्ममार्ग के अनुसार ही अनुगमन करना पड़ेगा।
- ३—"शास्ता राजा की शासनसिद्धि के छिए ईश्वर प्रजापित ने सम्पूर्ण भूतों के अन्यतम रक्षक, ब्रह्मतेजोमय धर्म्मदण्ड को ही पुत्रत्वेन उत्पन्न किया है"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, स्वयं राजा प्रजा का रक्षक नहीं है, एवं न स्वयं राजा केवल पशुवल के आधार पर प्रजा की रक्षा कर ही सकता। अपितु अपने इस रक्षाकर्म्म में इसे धर्म्मदण्ड का ही आश्रय लेना पड़ेगा, जो कि धर्म्मदण्ड ईश्वर के द्वारा प्रादुर्भृत है।
- ४—"एकमात्र धर्म्मद्ग्ड के भय से ही स्थावर-जङ्गम वर्ग अपने अपने स्वरूप की रक्षा के लिए भोग प्रहण में समर्थ होता है। इसी धर्म्मद्ग्ड के भय से कोई भी अपने अपने नियत धर्म (स्वधर्म-अधिकृत कर्म) से विचलित नहीं होता"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, धर्म ही धर्मी पदार्थों का रक्षक है। इसी धर्म्मपरिज्ञान से धर्म का अनुगमन होता है। 'धर्म छोड़ देंगे, तो स्वरूप ही नष्ट हो जायगा' इसी भय से पदार्थवर्ग धर्म में आरूढ़ रहता है।
- 4—"न राजा राजा है, न पुरुष पुरुष है, न दण्ड दण्ड है, न नेता नेता है, न शासिता शासिता है। अपितु राजा वह राजा है, पुरुष वह पुरुष है, दण्ड वह दण्ड है, नेता वह नेता है, शासिता वह शासिता है, जो कि चारों वणों, तथा चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू है"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, भारतीय प्रजा उसे ही राजा, पुरुष, दण्ड, नेता, शासिता कहेगी, जो कि धर्म का प्रतिनिधि रहेगा। धर्ममार्ग पर आरूढ़, धर्ममार्ग का रक्षक, धर्ममार्ग का प्रचारक ही हमारा अभिभावक बन सकेगा।
- ६—"दण्ड ही प्रजा का शासन कर रहा है, दण्ड ही प्रजा की रक्षा कर रहा है, दण्ड ही सोने वालों में जग रहा है, और दण्ड ही धर्म का रक्षक बनता हुआ धर्म कहा जा रहा है"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, यदि प्रजावर्ग धर्ममार्ग की उपेक्षा करने लगे, तो राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि, वह दण्ड के बल से उनकी धर्मिनिष्ठा सुरक्षित रक्षे।

७—"जहां देखते देखते धर्म अधर्म से, सत्य मिथ्या से आक्रान्त कर दिया जाय, वहां का अधर्ममण्डल अपने पाप से स्वयं ही नष्ट हो जाता है"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, जो समाएं, जो संस्थाएं, जो मण्डलियां, जो कमेटियां अधर्म और असलमार्ग को ही धर्म एवं सत्य कहने लगतीं हैं, उनका सर्वनाश अवश्यंभावी है।

— यदि हम धर्म की उपेक्षा कर देते हैं, तो वही धर्म हमारे नाश का कारण बन जाता है, यदि हम धर्ममार्ग का अनुगमन करते हैं तो वही धर्म हमारा रक्षक बन जाता है। चूंकि धर्मानुष्ठान हमारा रक्षक है, अतएव हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए कि, हम धर्म का परित्याग न करें। "हमारी ओर से उपेक्षित धर्म हमारा नाश न कर बैठे" इस बात को छक्ष्य में रखते हुए हमें सदा धर्म-रक्षा में प्रवृत्त रहना चाहिए।

६—"ऐहिक-आमुष्किक, सर्वविध फलकामनाओं की वर्षा करने के कारण ही (अभिलिषत-फलप्रद होने से ही) भगवान धर्म्म 'वृष' (वर्षतीति-वृषः) नाम से प्रसिद्ध है। जो मूर्ष इस वृष धर्म्म का परित्याग कर देता है, विद्वान लोग उसे 'वृषल' कहा करते हैं, जोकि वृषल शब्द वर्णसङ्करता का सूचक बनता हुआ उसके गौरव को नष्ट करनेवाला बनता है। हम 'वृषल' न कहलावें, इसी हेतु से हमें कभी धर्म्म का परित्याग नहीं करना चाहिए"। तात्पर्य्य यही हुआ कि, धर्म-परित्याग से हमारी अध्यात्मसंस्था का स्वामाविक विकास दब जाता है, एवं परिणाम में हम हीन वीर्य्य वर्णसङ्करों की भांति प्रतिभाशून्य बन जाते हैं, आत्मवीर्य्य हतप्रम हो जाता है। इस महाहानि से बचने का एक मात्र उपाय है—'धर्म्मानुगमन'।

१०—"शास्ता राजा को चाहिए कि, वह छोकाकर्षक वेशभूषा से सुसिज्जित होकर, संय-तात्मा बन कर धर्मासन (राजिसहासन) पर बैठे। एवं छोकपाछों को प्रणाम कर राज-कार्य्य आरम्भ करे।" यहां राजिसहासन को धर्मासन कहना ही यह सिद्ध कर रहा है कि, राजा की राजनीति धर्मानीति पर ही प्रतिष्ठित है।

११—"जिस राष्ट्र में शूद्रों, एवं नास्तिकों का प्रमुत्व हो जाता है, जहां ब्राह्मणवर्ग प्रमुताशून्य बन जाता है, वह समूचा राष्ट्र अकाल-रोगाकान्त बनता हुआ शीघ ही नष्ट हो जाता है"। तात्पर्य्य कहने का यही है कि, शूद्रवर्ण केवल पशुवल का अनुगामी है, उधर नास्तिक समाज ईश्वरसत्ता का विरोधी बनता हुआ मृत्युलक्षण क्षणवाद का समर्थक है। जिस राष्ट्र में इन दोनों भावों के हाथों में सत्ता चली जाती है, वह राष्ट्र अवश्य ही नष्ट हो जाता है। शूद्र हारा पशुवल की वृद्धि होती है, नास्तिकों का दुराचार प्रकृति के शान्त वातावरण को क्षुक्य

२७३

करने में हाथ बटाता है। प्रकृतिक्षोभ से समय पर वर्षा नहीं होती, फलतः दुष्काल पड़ने लगते हैं, राष्ट्र का विनाश हो जाता है।

१२ - अधर्म से नीतितन्त्र का सञ्चालन करने वाले राजा का जीवित दशा में यश नष्ट हो जाता है, मरे बाद अपकीर्त्त होती है, इस लोक के इन दो पुरस्कारों के अतिरिक्त इसका परलोक भी विगड़ जाता है। अतएव राजा को अधर्म्मदण्ड का परित्याग कर देना चाहिए।

१३ — जो राजा वित्त-मोह में पड़ कर अधर्म्म से शासन करता है, ऐसे दुरात्मा (पापी) राजा पर उसके शत्रु छोग शीव्र ही अपना प्रभुत्व जमा छेते हैं। अधर्म्मपथानुगामी राजा अपने राज्य से हाथ धो बैठता है, यही तात्पर्य्य है।

१४—इतिहास इस बात का साक्षी है कि, अपनी अधर्मानुगता अविवेकता से कितनें ही राजा छोग सवंश जहां नष्ट हो गये हैं, वहां धर्मपथानुगत अपने विनयभाव से कितनों हीं ने नवीन साम्राज्यों का निर्माण कर डाछा है।

१६ – महाराज 'वेन', महाराज 'नहुष' पिजवन के पुत्र, अतएव 'पैजवन' नाम से प्रसिद्ध महाराज 'सुदा', महाराज सुमुख, महाराज 'निमि' आदि कितनें ही सार्वभौम राजा अधर्म-अविनय-पापाचारों की कृपा से नष्ट हो गए हैं।

१६—ठीक इसके विपरीत महाराज 'पृथु', महाराज 'मनु', आदि ने धर्मपथानुगमन से अपने साम्राज्य का पूरा पूरा लाम उठाया है। इसी धर्माचरण के प्रभाव से देवमण्डली में कुबेर अतिशय ऐश्वर्य के अधिष्ठाता बन गए हैं। इसी धर्म की कृपा से राजर्षि विश्वामित्र कालान्तर में ब्रह्मर्षि बन गए हैं।

१७—इस प्रकार पूर्वप्रतिपादित उच्चावचभावों का नीर-क्षीर विवेक करते हुए, धर्म्माधर्म के परिणामों का तुलन करते हुए जो राजा धर्म्मपूर्वक शासन करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापों को भस्मसात करता हुआ उत्तमगति-प्राप्त करता है।

न केवल राजनीति ही, अपितु हमारा सामाजिक-कौटुम्बिक-तथा वैयक्तिक जीवन भी इसी धर्मानीति को मूलाधार बनाए हुए हैं। वर्त्तमान युग के राजनीति विशारद, एवं समाजनेता यह कहते सुने जाते हैं कि, "ख़ान-पान-विवाहादि केवल सामाजिक कर्म हैं। इनके साथ धर्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है।" जो महानुभाव सामाजिक जीवन को इस प्रकार धर्म से प्रथक कर रहे हैं, कहना पड़ेगा कि, अभी वे धर्म के रहस्य-ज्ञान से कोसों दूर हैं। अथवा तो यह मानना पड़ेगा कि, उन्होंने भारतीयधर्म का वही स्वरूप समम रक्ता है, जो कि अन्य देशों के 'रिलीजन' का स्वरूप है। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि,

भारतीय प्रजा जिस दिन गर्भाशय में आती है, तबसे आरम्भ कर, जिस दिन श्मशानाप्ति में आरूढ होती है, तवतक के लिए इसका सर्वस्व धर्मशृङ्खला से बद्ध है । इसका प्रत्येक कर्मकछाप, चाहे वह राजनीति से सम्बद्ध हो, समाजनीति से युक्त हो, अथवा कौटम्बिक तथा वैय्यक्तिक जीवन से सम्बद्ध हो, धर्म्मनीति को ही आगे रक्खेगा। धर्म ही भारतीय प्रजा का मौलिक जीवन, एवं मौलिक आदर्श रहेगा। जिस दिन भारतवर्ष अर्थगर्हा की विभीषिका के प्रलोभन में पड कर देखादेखी धर्म्म को 'रिलीजन' मानने की भूल करता हुआ अपनी इतर नीतियों को धर्मानीति से पृथक कर डालेगा, उस दिन यह अपना स्वरूप ही खो बैठेगा, जिसका कि आज हमारे दुर्भाग्य से उपक्रम हो चका है। इस उपक्रम को निःशेष बनाने के लिए प्रत्येक धर्मप्राण-भारतीय का आज यह आवश्यक कर्त्तव्य होना चाहिए कि, वह आन्तपथिकों की आन्ति दूर करे, उनके सामने धर्म का मौलिक रहस्य रक्खे। और उन्हें बतलावे कि, भारतीयधर्म, तथा नीति का स्वरूप दूसरा है, एवं अन्य देशों के 'रिलीजन' और नीति का आदर्श भिन्न है। वहां धर्म-राजनीति का अनुगामी है, यहाँ राजनीति धर्म की अनुगामिनी है। वहां धर्म साधन है, नीति साध्य है, यहां नीति साधन है, धर्म साध्य है। वहां आत्मा शरीर के लिए है, यहां शरीर आत्मा के लिए है। वहां हमारे लिए विश्व है, यहां विश्व हमारे लिए है। वहां जीवन भोजन के लिए है, यहां भोजन जीवन के लिए है। वहां अन्तर्जगत् बाह्यजगत् के विकास का साधन है, यहां बाह्यजगत अन्तर्जगत का अनुगामी है। वे नानाभावीपेत मृत्युतत्त्व के उपासक बनते हुए 'मृत्यु के पुत्र' हैं, हम एकत्त्वलक्षण अमृत के पुत्र हैं। बस जिस दिन एतदेशीय भ्रान्त पथिकों की दृष्टि में यहां-वहां का यह तात्त्विक भेद आ जायगा, जिस दिन ये महानुभाव चिरकाल से भुलाए हुए अपने—'शृण्वन्तु विक्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिच्यानि तस्थः' ( ऋकू सं० ७।१३।१ ) अपने इस मधुरस का एकबार स्वाद चल छेंगे, तत्काल 'धर्म-नीति' का समन्वितरूप सिद्धान्तरूप से स्वीकृत हो जायगा, और भुला दिया जायगा वर्त्तमानकाल में प्रवाहित अधर्म्म-पथ ।

—मनुः २।१६।

१ निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिब्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्॥

## भाष्यभूमिका

सनातनधर्मावलम्बी जगत् के सम्मुल, स्वयं को सनातनधर्मावलम्बी मानते हुए भी आज हमें एक ऐसा कटुसत्य उपस्थित करना पड़ रहा है, जिसे देख कर आर्षधर्मा एवं सन्तमत— अधिकांश में वे हमारे सहयोगी अप्रसन्न-से होंगे। परन्तु बिना स्थिति का स्पष्टीकरण किए सनातन-धर्म की मूलप्रतिष्ठा अचल नहीं रक्खी जा सकती। यही सोच-सममकर आर्षधर्म, एवं सन्तमत से सम्बन्ध रखनेवाले अप्रिय सत्य का आश्रय लेना पड़ रहा है।

शङ्कर-वाल्लभ-रामानुज-माध्व-निम्बार्क-चैतन्य-शैव-कापालिक-शाक्त-गाणपत्य-वैष्णव, आदि आदि जितनें भी मतवाद, जितनीं भी सम्प्रदाएं आज भारतवर्ष में देखीं सुनीं जाती हैं, उन सब सम्प्रदायवादों को हम 'सन्तमत' नाम से अछंग्रत करेंगे। साथ ही में कबीर, सुन्दरदास, रैदास, नानक, पीपा, सहजोबाई, मीराबाई, सूरदास आदि आदि सन्तों नें अपनी वाणी से जनता का जो उन्दोधन किया है, उनके इस वाणी-संग्रह (सन्तवाणी) का भी हम इसी 'सन्तमत' में अन्तर्भाव मानेंगे। और इसी सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि, यह सन्तमत महाभारतकाल से इधर ही अपना पुष्पित-पल्लवित रूप जनता के सामने उपस्थित करता है। महाभारत से पहिले, दूसरे शब्दों में आज से १ सहस्र वर्ष पहिले के गुर्गों में 'सन्तमत' स्मृतिगर्भ में ही विलीन रहा होगा, यह स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। साथ ही यह मान लेने में भी कोई ऊहापोह नहीं किया जा सकता कि, जिस दिन से भारतीय-प्रजा सन्तमत की अनुगामिनी बनी, उसी दिन से इसका मूलधन 'आर्षधर्म' इस के कोश से विलीन हो गया।

वर्णाश्रमधर्म की उपेक्षा करनेवाले सर्वथा अर्वाचीन सन्तों की वाणी का विचार थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए सन्तमत की मीमांसा कीजिए। निःसन्देह शङ्कर-रामानुजादि सन्तमत सनातनशास्त्र (वेदशास्त्र) के अनुगामी बनते हुए प्रामाणिक हैं, अतएव उपादेय हैं। इन सन्त-आचार्यों की वाग्धारा से तत्कालीन पथन्नष्ट जनता को सन्मार्ग मिला, लुप्त वर्णाश्रम-धर्म का पुनः प्राकट्य हुआ, धर्मवृषभ की रक्षा हुई, अधर्मपथ का तिरस्कार हुआ। और इसी प्रामाणिकता के नाते भारतीय प्रजा ने इन सम्प्रदायवादों को सामयिक 'मतवाद' होने पर भी शाश्वत 'सनातन-धर्म' का अङ्क स्वीकार कर लिया।

जो महानुभाव अपने स्वाभाविक दोषों पर पर्दा डालने के अभिप्राय से भारतीय नाना मतवाद पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप करते दिखलाई देते हैं, उनका कथन तो भारतीय की दृष्टि में कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अन्य देशों की तरह भारतवर्ष

में भी राज्यकान्तियों, समाजकान्तियों, तथा धर्म-क्रान्तियों के अवसर पर समय समय में नवीन सामयिक मतवादों का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु इन सब मतवादों का एकमात्र छक्ष्य चूं कि "आर्षधर्म" (सनातनधर्म) की रक्षा करना था, अतएव सभी मतवादों ने सनातन शास्त्र के मूछ सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए ही सामयिकदृष्टि से अपने अपने मत स्थापित किए। अतएव च ये सभी मतवाद परस्पर में समयमेद्मूछक दृष्टिभेद रखते हुए भी सना-तनशास्त्र की दृष्टि से एक ही छक्ष्य के अनुगामी बने रहे। एवं इसी सम छक्ष्य के कारण अनेक मतवादों के रहने पर भी अन्य देशों की तरह कभी इनमें परस्पर संघर्ष का अवसर न आया।

आज शैव-वैष्णव मतवादों में जो कछह देखा जाता है, उसका एकमात्र कारण है—
मूछ प्रतिष्ठा का परित्याग। सभी मतवादों को वेदशास्त्र सिद्ध होने से प्रमाणभूत मान छेने
के साथ ही हमें यह भी मान ही छेना चाहिए कि, कुछ एक शताब्दियों से हम मतवाद के
अभिनिवेश में पड़ कर वैदिक-तत्त्रवाद की उपेक्षा कर पारस्परिक संघर्ष के कारण अवश्य
बन गए हैं। इसी संघर्ष की कृपा से अपने मूछोदेश्य से विचत रहते हुए आज ये ही मतवाद
छाभ के स्थान में हानिप्रद बन रहे हैं। जिस आर्षधम्म की रक्षा के छिए इन मतवादों
का जन्म हुआ था, वह आर्षधम्म आज सर्वथा आवृत बन गया है, यह स्वीकार कर
छेने पर भी यह दोष मतवाद पर नहीं छगाया जा सकता। कारण स्पष्ट है। यदि कोई
मन्द्बुद्धि अपने बुद्धिदोष से एक उपयोगी-सत् पदार्थ का दुरुपयोग कर उसे असत्-सा बना
देता है, तो इसमें उस सत् पदार्थ का कोई दोष नहीं माना जा सकता।

भारतवर्ष के सभी मतवाद वेदभक्ति का डिण्डिमघोष करते हुए भी आज वेदस्वाध्याय से विमुख हैं। सभी सम्प्रदार्थों का एकमात्र लक्ष्य है—केवल साम्प्रदायिक प्रन्थों को विपुलो-द्र बनाना। वेदशास्त्र सब का अभिन्न घरातल है। एक नायक की उपेक्षा, एवं अनेक नायकों का समादर ही विनाश का कारण माना गया है। इसी कारण के अनुप्रह से वेदशास्त्रसिद्ध आर्षधम्म की उपेक्षा करतीं हुई, सभी सम्प्रदाएं आज सचमुच इतर देशों के मतवाद-लक्षण 'रिलीजन' का आसन प्रहण कर भारत-वैभव नाश का कारण बन रहीं हैं। विभिन्न सम्प्रदायवादियों के विभिन्न दृष्टिकोण जहां वेदधम्म के नाते एक सूत्र में बद्ध रह कर संघठन शक्ति बनाए रखते थे, आज वह संघठन टूट चुका है। और अगली पीढ़ियों में उत्पन्न होने वाले साम्प्रदायिक व्याख्याताओं ने तो अपनी अभिनिष्ट व्याख्याओं से और भी अधिक मालिन्य उत्पन्न कर दिया है।

इसी अभिनिवेश के अनुप्रह से महापूजा का स्थान अल्पपूजा ने प्रहण कर छिया है। ईश्वरीय, आनन्दलक्षण, भूमाभाव का स्थान जीवानुबन्धी, दुःखलक्षणा, अल्पता ने छीन लिया है। समष्टिपूजा के स्थान पर व्यक्तिपूजा ने आक्रमण कर खिया है। इस यह जानते हुए मी कि, अमुक सन्त, अमुक सम्प्रदायाचार्य निरक्षर-मूर्द्धन्य है, देवानां प्रिय है, बिलासी है, फिर भी उसके चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए हम छजा का अनुभव नहीं करते। धम्म-रक्षा के व्याज से अद्धाल देश की विपुल धनराशि को अपन कोशों में प्रतिष्ठित रखते हुए भी धर्मरक्षक इस ओर से सर्वथा उदासीन हैं। इन्हीं ताण्डवनृत्यों से तटस्थ जनता शनैः शनैः धर्मपथ से च्युत होती जा रही है। सामान्य जनता की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वनके लिए तो 'मूढ़: परप्रत्ययनेयबुद्धि:' सिद्धान्त ही सन्तोष की भूमि बन रहा है। परन्तु वर्तमान युग के शिक्षित-समाज के सामने धर्म के नाम पर जब ऐसी सम्प्रदाय-विभीषिका उपस्थित होती है, धर्म्म का जब ऐसा विकृत रूप उपस्थित होता है, जब वह धर्मानुयायियों में ही परस्पर संघर्ष देखता है, तो ऐसी दशा में उसका धर्म की ओर से विमुख हो जाना स्वामाविक है। और आज यही हो रहा है। अस्तु. कब हमारे मतवाद पुनः अपने उस अभिन्न धरातल (वेदशास्त्र) का आश्रय लेंगे, कब साम्प्रदायिक कलह से हमारा पीछा छूटेगा, कब स्वार्थियों के वैय्यक्तिक स्वार्थ देश का रक्तशोषण बंद करेंगे, यह कथान्तर है। यहां तो इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि, भारतीय मतवाद वेद्धम्म को आलम्बन बनाने के कारण अवश्य ही प्रामाणिक, एवं उपादेय हैं।

सन्तमत का दूसरा दृष्टिकोण है, प्रजा को छोकवैभवों के आकर्षण से मुक्त करना। कोई सन्त' संसार को मिथ्या बतछा कर छोकवैभव का तिरस्कार कर रहा है, कोई सन्त' जगत प्रथम को बन्धन का कारण घोषित करता हुआ ईश्वरभक्ति का यशोगान कर रहा है, तो कोई अर्वाचीत सन्त' छोकभाषामय सूक्तियों के द्वारा जनता में ऐसे निराशा के भाव भर रहा है, जिनके सामने आते ही हम अपने आप को, एवं छोक समुन्नित को एक रही चीज समक्तें छगते हैं। 'भोजन जो कुछ मिले, सो खावे, प्राणन का पालन हो जावे'— 'चामड़ा की प्तली भजन कर ए'— 'सब जग झूंठी माया साधो, सबजगं 'देख कवीरा रोया'— 'दास मलका यों कहें, सब के दाता राम'— 'तुम बिन कौन सहाई'

१ अद्भैतसम्प्रदाय के सन्त । २ वैष्णवसम्प्रदाय के सन्त । ३ कबीर, दादू आदि अर्वाचीन सन्त ।

ऐसे ऐसे निर्वीर्थ्य पद जब हमारी श्रोत्रेन्द्रिय में प्रविष्ट होते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता विछ्न हो जाती है। हम अपने आपको नगण्य, कायर, हतश्री माननें लगते हैं। लोकसमुन्नित का द्वार अवरुद्ध हो जाता है, कर्त्तव्य-परायणता शिथिल हो जाती है, स्फूर्त्ति विलीन हो जाती है। यही हमारे इस सन्तमत का एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके अनुगमन से भारतवर्ष केवल परलोक के स्वप्न देखता हुआ अपने ऐहलोकिक वैभवों को खो बैठा है, और आज भी उसी मत के अभिनिवेश में पड़ता हुआ खोता जा रहा है।

सन्तमत में रहनेवाली आर्षधर्म-दृष्टि आज सर्वथा विलुप्त हो चुकी है। किसी विशेष, एवं सामयिक उद्देश्य को लेकर पनपनेवाली उक्त सन्तभावनाओं नें आज सदा के लिए देश में घर कर लिया है। जिसे देखिए, वही परमात्मा का निकट सम्बन्धी बनने का दम भर रहा है। जिसके मुख से मुनिए, वही जीवन की अनित्यता का यशोगान कर रहा है। लोक-वैभव पदे पदे तिरस्कृत है, अल्पता पदे पदे संगृहीत है। आत्मनिर्भरता पल्लायित है, परावलम्ब सापेक्ष है। इस प्रकार हमारे इस सन्तमत ने हमें मनुष्य से एकदम 'देवता' बना डाला है। हम को 'हम' न रखकर छुळ दूसरा ही बना डाला है। तत्वान्वेषण, लोकसंघठन, राष्ट्रोन्नित, लोकवैभवप्राप्ति, साम्राज्य मुखोपभोग, आदि ऐहलैकिक विकासों को यहां प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं रह गया है। और यही सन्तमत का दुःखपूर्ण संक्षिप्त इतिवृत्त है।

आर्षधर्म्म क्या चाहता है ? उत्तर स्पष्ट है । अपने अन्तर्जगत् के पूर्ण विकाश के साथ साथ छोकवैभवों का भी पूर्ण विकास । व्यक्ति-कुटुम्ब-समाज-राष्ट्र की प्रत्येक भौतिक आव-श्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अध्यात्मसंस्था का पूर्ण विकास, ''अजितं जेतुमनुचिन्त-येत्, न कचिद्दप्यलं बुद्धिमाद्ध्यात्' मन्त्र का मनसा-वाचा-कर्मणा अनन्यभावात्मक अनुष्ठान । कायरता का परित्याग, वीरता का आह्वान, तत्वों का सतत अन्वेषण, निःश्रेयस-गर्भित अभ्युद्य की सतत वाव्छा, आत्मनिर्भरता का अनुगमन, अभयपद की अनन्यो-पासना, अमृतभावों का चिन्तन, शाश्वत प्रत्ययों में दृढनिष्ठा, ये ही कुछ एक ऐसे मूळमन्त्र हैं, जिनका सन्देश मिळता है हमें एकमात्र आर्षधर्म से, एवं तत्प्रतिपादक वेदशास्त्र से । यद्यपि

१ "तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते रहो। कभी अलं (सन्तोष) मत करो। बड़े चलो, भूमा की उपासना करते रहो"।

आर्षधर्म यह सममता है कि, छोकवैभव, भौतिक प्रपश्च बन्धनमूला अशान्ति के कारण हैं, परन्तु सन्तमत की तरह वह यहीं पर विश्राम नहीं कर छेता। वह कहता है कि, भूतवैभव तभी तक अशान्ति का प्रवर्त्तक बना रहता है, जबतक कि उसके मूल में 'अध्यात्म-साधना' प्रतिष्ठित नहीं कर दी जाती। व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग करते हुए राष्ट्रकल्याण की सामृहिक भावना को आगे करते हुए, 'लोककल्याण हेतवे' को मूलमन्त्र बनाते हुए, आत्म-मूछ का आश्रय हेते हुए जो वैभव कामना की जाती है, वह कभी अशान्ति का कारण नहीं 👡 बन सकती। यही नहीं, अपितु आत्मसाधनामूळा यह छोक-सम्पत् छोकशान्ति का ही कारण बनती है। और यही आर्षधर्मी का सर्वोत्कर्ष है। अन्य मतवाद जहां आत्मस्वरूप को विकृत करते हुए अशान्तिमूछक-छोकवैभवों के समर्थक हैं, आधुनिक भारतीय सन्तमत जहां कायक्लेश का समर्थक बनता हुआ कहने भर को केवल आत्मोदय का कारण बन रहा है, वहां हमारा आर्षधर्म्म आत्मलक्षण निःश्रेयस आनन्द, एवं विश्वलक्षण अभ्युदय सुख, दोनों का संप्राहक बनता हुआ सर्वमूर्द्धन्य वन रहा है। आज के जिस युग में सन्तमत, रिलीजन, प्रवृद्ध अर्थतृष्णा आदि सांघातिक शस्त्रास्त्र पनप रहे हैं, मानव समाज की रक्षा के लिए इन सब की प्रतिद्वनिद्वता को निरर्थक सिद्ध करने के लिए पुन: हमें उसी आर्षधम्म की प्रतिष्ठा करनी होगी, जो कि आर्षधर्मा शताब्दियों से नहीं, अपितु सहस्राब्दियों से विखुप्त हो रहा है।

निरुपणीय आर्षधर्म के प्रसंग से सन्तमत का दिग्दर्शन कराना पड़ा। अब आर्षधर्म के दो विभागं— आर्षधर्म के सुप्रसिद्ध दो विभागों की ओर पाठकों का ध्यान आर्किष्म के दो विभागं— आर्कित किया जाता है। आर्षधर्म का ही दूसरा नाम "वैदिकधर्म" है, जिसके लिए, 'एष धर्म,' सनातनः'— 'धर्म हन्युः सनातनम्' (मनुः श्विधा) इत्यादि रूप से 'सनातन धर्म' नाम प्रयुक्त हुआ है। सुविधा, एवं लोकदृष्टि से आगे इस भी इसे इसी नाम से व्यवहृत करेंगे। सनातनधर्म के 'अन्तःसंस्था, बहिःसंस्था' भेद से आगे जाकर दो विभाग हो जाते हैं। अन्तःसंस्थानुगामी धर्म का पर्व "पारमार्थिकधर्म" कहलाता है। पारमार्थिकधर्म का आत्मसंस्था से सम्बन्ध है, एवं व्यावहारिकधर्म का विश्वसंस्था से सम्बन्ध है, एवं व्यावहारिकधर्म का विश्वसंस्था से सम्बन्ध है। पारमार्थिकधर्म का सञ्चालक नीतिसूत्र 'धर्मनीति' नाम से एवं व्यावहारिकधर्म का सञ्चालक नीतिसूत्र 'श्वावहारिकधर्म का सञ्चालक नीतिसूत्र 'श्वावहारिकधर्म का सञ्चालक नीतिसूत्र 'श्वावहारिकधर्म का सञ्चालक नीतिसूत्र 'राजनीति' नाम से व्यवहृत होता है। दोनों सर्वथा विभिन्न दो प्रथक पृथक मार्ग होते हुए भी एक दूसरे के सहायक हैं। परमार्थमार्थ

व्यवहारमार्ग का सहायक है, एवं व्यवहारमार्ग परमार्थमार्ग का उपोद्वलक है। धर्मनीति राजनीति की प्रतिष्ठा है, एवं राजनीति धर्मनीति का समर्थन करनेवाली है। दोनों का परस्पर में वही अन्योऽन्याश्रय सम्बन्ध है, जो कि सम्बन्ध अन्तःसंस्थालक्षण आत्मा, एवं विद्यास व्यवहारमार्ग मी स्वार्थमार्ग है, एवं विद्युद्ध परमार्थमार्ग भी स्वार्थमार्ग है, एवं विद्युद्ध परमार्थमार्ग भी स्वार्थमार्ग है। दोनों से केवल व्यक्ति का ही उपकार होता है। 'आत्मपचनलक्षण, इस वैय्यक्तिक स्वार्थमाव के कारण दोनों ही मार्ग स्वतन्त्र रहते हुए पापजनक हैं। पारमार्थिक, रमणीय वैदिक कर्म, एवं व्यावहारिक, यथा- धिकारसिद्ध लौकिक कर्म, दोनों का सामश्वस्य ही वास्तविक 'कर्मयोग' है। एवं प्रस्तुत "वैदिक-कर्मयोग" प्रकरण में हमें इसी समन्वित कर्मयोग की मीमांसा करना है।

साधन, एवं फलरूप से उभयथा जो कर्मा ऐहलीकिक भौतिक अथीं की अपेक्षा रखते हैं, जिन करमों का स्वरूपिनर्माण (इतिकर्तव्यता-सम्पत्ति) भी आधिभौतिक अथों से ही होता है, एवं आधिभौतिक पदार्थों के समन्वय से सिद्ध होनेवाले जिन करमों का फल भी आधिभौतिक ही है, ऐसे यचयावत करमों का समुचित रूप ही 'कर्म्मयोग' है। एवं ऐसे करमों का अनुशासन करनेवाला, आदेश देनेवाला प्रन्थ ही 'कर्म्मकाण्ड' है। चूंकि कर्तव्यात्मक वेद का 'विधि' भाग इन्हीं कर्मों का अनुशासन करता है, अतः इसमें प्रतिपादित कर्मों के समुक्वय को हम 'कर्मयोग' कहेंगे, एवं इस प्रन्थ को 'कर्म्मकाण्ड' कहेंगे।

विज्ञानभाषा के अनुसार विधि-भाग द्वारा प्रतिपादित कर्म्मयोग को कर्म्मयोग न कह कर 'यज्ञ' कहा जायगा। यज्ञकर्म्म एक वैज्ञानिक कर्म्म है, जो कि अधिकारी मेद से सर्वथा नियत है। भारतवर्ष किसे 'कर्म्मयोग' कहता है, १ इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है—"यज्ञ"। यज्ञकर्म्म की विस्तृत व्याख्या स्वयं 'गीतामुलभाष्य' के—'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः' इत्यादि श्लोक-विवरण में हीं की जायगी। यहां इस सम्बन्ध में केवल यही कहना है कि, यज्ञकर्म में साधन, तथा फल, दोनों हीं चूंकि पूर्वलक्षण के अनुसार आधिमौ-तिक हैं, अतएव यज्ञ को 'कर्म्मयोग' कहा जायगा।

'सिमत्-आज्य-वेदि-वर्हि-पुरोडाश-सोमरस-मृत्विक्-यजमान-दक्षिणा-गार्हपत्यादि कुण्ड' इत्यादि आधिभौतिक पदार्थों के समन्वय से ही यज्ञेतिकर्त्तव्यता सम्पन्न होती है, इन्हीं के

१ "मुखते ते त्वद्यं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् " (गीता ३।१३। )।

## भाष्यभूमिका

समन्वय से यज्ञ का स्वरूप बनता है। और समन्वित होनेवाछे ये सब साधन आधिभौतिक हैं। "शत्रुनाश-अन्न-यशः-श्री-छक्ष्मी-प्रजा-पशु" आदि ही यज्ञ के फल हैं, एवं ये सभी फल आधिभौतिक हैं। इस प्रकार साधन-फलक्ष से उभयथा आधिभौतिक बनता हुआ 'यज्ञ' वास्तव में उक्त छक्षणानुसार 'कर्मयोग' है।

दसरी दृष्टि से विचार कीजिए। जो कर्म साधनरूप से भी आधिदैविक, तथा आधि-भौतिक, दोनों अर्थों की अपेक्षा रखते हैं, एवं जिन सम्पन्न कम्मों के फल भी आधिदैविक-आधिभौतिक दोनों हैं, ऐसे कम्मों का संप्रह ही 'कर्म्मयोग' है। प्रस्तुत लक्षण पूर्वलक्षण से सर्वथा भिन्न रहता हुआ भी उसी यज्ञकर्म को अपना उदाहरण बना रहा है। पार्थिव ' संस्था भूतप्रधान बनती हुई 'आधिभौतिक' है, एवं सौरसंस्था र देवप्रधान बनती हुई "आधिदैविक" है। यज्ञ में दोनों का साधन रूप से समन्वय हो रहा है। समित आज्यादि पूर्वोक्त द्रव्य पृथिवी से सम्बन्ध रखते हुए आधिभौतिक साधन हैं, ऋत्विजों का आत्मा, यजमान-यजमानपत्नी का आत्मा, एवं उदात्त-अनुदात्तादि स्वरों से सीमित वेदमन्त्र, ये सब साधन सौरसंस्था से सम्बन्ध रखते हुए आधिदैविक साधन मानें जायंगे। 'सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषक्य' (यजुः सं० ७।४२। ) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार आत्मभाग सौर है, एवं 'स्वरहर्देवाः सूर्यः' ( शत० ब्रा० १।१।२।२१) इत्यादि ब्राह्मणवर्णन के अनुसार मन्त्रगत स्वरतत्व सूर्य्य की वस्तु है। इस प्रकार यज्ञ के साधनों में भौतिक-दैविक, दोनों तरह के साधनों का समावेश हो रहा है। इन दोनों में से भौतिक साधन को हम 'ऐहलौकिक' साधन कहेंगे, एवं दैविक साधन को 'पारलौकिक' साधन कहेंगे। क्योंकि पार्थिवसंस्था 'इहलोक'—( यह लोक-अयं लोकः ) कहलाता है, एवं सौरसंस्था 'परलोक'—(वह लोक-असौ-लोकः ) कहलाता है।

यही अवस्था फलांश में समिकिए। यज्ञकर्मा से सम्पत्ति, यश, अन्न, प्रजा, आदि की वृद्धि होती है, शत्रुक्षय होता है, एवं ये सब फल पार्थिवसंस्था से सम्बन्ध रखते हुए आधि-मौतिक, किंवा ऐहलोकिक हैं। यज्ञ—द्वारा यजमान के कर्माभोक्ता कर्मात्मा में (जो कि कर्मात्मा यज्ञपरिभाषा में 'मानुषात्मा' कहलाया है) एक दिन्य संस्कार उत्पन्न होता है, जो

१ "एषां वे भूतानां पृथिवीरसः" ( शत - ब्रा॰ १४।९।४।१। )।

२ "चित्रं देवानामुद्गात्"। (यजः सं॰ ७४२।)।

कि—'यज्ञातिशय' नाम से प्रसिद्ध है। इसी सांस्कारिक दैवमाव को 'दैवात्मा' कहा जाता है। यह दैवात्मा सौरसंस्था से सम्बन्ध रखनेवाछे 'त्रिणाचिकेत' नाम से प्रसिद्ध, सप्तदशस्तो-मावच्छिन्न, प्राणमूर्त्त स्वार्य अन्नि के आकर्षण से आकर्षित रहता है। इधर यजमान का मानुषात्मा सांस्कारिक दैवात्मा से वद्ध रहता है। यावदायुभोंगपर्य्यन्त पृथिवी में रह कर शरीरत्यागान्तर यज्ञकर्ता यजमान का मानुषात्मा उसी दैवात्मा के आकर्षण से (नियमित काल तक के लिए) उसी सप्तदशस्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। चूंकि यह स्थान सूर्य्यसंस्था से सम्बन्ध रखता हुआ आधिदैविक है, अतएव इस यज्ञफल को हम आधिदैविक, किंवा पार-लौकिक फल कहेंगे। इस प्रकार कर्मजनित फल में भी भौतिक, दैविक, दोनों भावों की सत्ता सिद्ध हो जाती है।

अव सिद्धान्तदृष्टि से विचार कीजिए। उक्त दोनों लक्षणों में से पहिला लक्षण ही कर्म्मयोग का सिद्धान्तलक्षण माना जायगा। दूसरे लक्षण में यजमानादि का आत्मा, स्वरयुक्त मन्त्रवाक् आदि जिन यज्ञ-साधनों को आधिदैविक कहा गया है, एवं सप्तदश स्वर्गरूप जिस यज्ञफल को आधिदैविक बतलाया गया है, परमार्थतः इन आधिदैविक मानों का भी आधिमौतिक प्रपश्च में ही अन्तर्भाव मानना पहेगा। पृथिवी भूतप्रधाना है, सूर्य देव-प्रधान है, एतावता ही पार्थिव साधन फलों को आधिमौतिक, एवं सौर साधन-फलों को आधिदैविक मान लेना विज्ञान दृष्टि से उचित नहीं। क्योंकि विज्ञानशास्त्र ने इन की परिभाषा और ही कुछ मानी है।

ईश्वर प्रजापित के 'आत्मा-तथा-विश्व' इन दो विवर्त्तों को लक्ष्य में रख कर ही कर्म्मज्ञान-उपासना के साधन-फलों का विचार करना चाहिए। आत्मा और विश्व, इन दोनों
प्राजापत्यपर्वों में आत्मपर्व 'ईश्वर-जीव' भेद से दो भावों में परिणत रहता है। फलतः
आत्मा-विश्व, इन प्राजापत्यपर्वों के स्थान में 'ईश्वर-जीव-जगत्' ये तीन पर्व हो जाते हैं।
इनमें से ईश्वर का आधिदैविक प्रपश्च से, जीव का आध्यात्मिक प्रपश्च से, एवं जगत् का
आधिमौतिक प्रपश्च से सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में ईश्वर आधिदैविक तत्त्व है, जीव
आध्यात्मिक तत्त्व है, एवं जगत् आधिमौतिक तत्त्व है। ये ही तीनों विवर्त्त क्रमशः ज्ञानउपासना-कर्म्योग की प्रतिष्ठा बनते हैं। यद्यपि त्रिवृद्धाव के कारण तीनों ही प्राजापत्यपर्वों में
(प्रत्येक में भी) आधिदैविकादि तीनों पर्वों का समन्वय है, जैसा कि पूर्व के आत्मपरीक्षाखण्ड में विस्तार से बतलाया जा चुका है—(देखिए गीताभूमिका २ खण्ड ४६ पृ०)।
तथापि चूंकि प्रधानता तीनों में क्रमशः दैविक-आत्मिक-भौतिक भावों की ही है, अतः तीनों

क्रमशः तत्तत्संस्थाओं के ही स्वरूपसमर्पक मानें जाते हैं। तीनों में से चूंकि 'कर्मधोग' का विश्वानुबन्धी आधिमौतिक प्रपश्च से सम्बन्ध है, अतः कर्म के पूर्वोक्त साधन, एवं फल, दोनों को हम आधिमौतिक ही कहेंगे।

ईश्वर-जीव-जगत्, तीनों के क्रमिक संस्थान में जीवात्मा मध्यस्थ है। इस मध्यस्थ जीवात्मा के गमन के लिए उस ओर ईश्वर, एवं इस ओर जगत्, ये दो ही प्राकृतिक स्थान हैं। ईश्वर स्थान 'वह स्थान' कहलाता है, जगत्-स्थान 'यह स्थान' कहलाता है, जैसा कि 'इमं च लोकममुख्य विज्ञानेनेव विजानाति' (छान्दोग्य उप० ७।७।१।)—'अयं च लोकः, परख्य लोकः' (बृहदा० उप० ३।७।१।)—'इमं च लोकं, परं च लोकम्' (बृ० उप०) इत्यादि उपनिषद्वचनों से प्रमाणित है। उस ओर ईश्वरस्थानीय परलोक है, इस ओर जगत्स्थानीय इहलोक है। ईश्वर चूंकि अन्ययप्रधान है, एवं अन्ययतत्त्व 'पर' नाम से प्रसिद्ध है। अतएव ईश्वरलोक को अवश्य ही परलोक (अन्ययलोक) कहा जा सकता है। यदि मध्यस्थ जीव ईश्वरानुगत है, तब तो पारलौकिक निःश्रेयस मुख है, शान्त आनन्द है। एवं विश्व में ही संसक्त रहकर समृद्धि-लक्षण विश्वानन्द का अनुभव करना ऐहलौकिक मुख है। विश्वगति का 'प्रेयोभाव' से सम्बन्ध है, ईश्वरगति का 'श्रेयोभाव' से सम्बन्ध है। निःश्रेयस मुख ईश्वरानुगति पर ही निर्भर है। यह शान्त आनन्द—'एलवा ह्व ते अदृद्धा यज्ञरूपाः'। मुण्डकोपनिषत् १।२।७। ) के अनुसार कर्म्मकाण्ड से अतीत है। कर्म्मकाण्ड तो केवल ऐहलौकिक, आधिमौतिक, अशाश्वत सुख का ही साधन बनता है।

ऐहलौकिक-फल्प्रदाता कर्मकाण्ड ही 'यज्ञकाण्ड' है। जितनें भी यज्ञ हैं, सब आधिभौतिक, ऐहलौकिक साधनों की अपेक्षा रखते हुए आधिभौतिक फलों के ही जनक बनते हैं। आत्मसुख का, मोक्ष का, अमृतत्त्व का, शाश्वतपद का यज्ञकर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। हां यज्ञकर्मों में हीं 'चयनयज्ञ' (अग्निचयन) अवश्य एक ऐसा यज्ञकर्म है, जिस के अनुष्ठान से चिदात्म-प्राप्तिलक्षण अमृतत्त्व की प्राति सम्भव है, जैसा कि,—'नामृतत्त्वस्य तु-आशास्ति, ऋते चयनात्' इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। चयनयज्ञाविरिक्त अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध, ज्योतिष्ठोम, राजसूय, वाजपेय, गोमेध, धर्म, आदि आदि सब यज्ञकर्म साधनतः, एवं फलतः डभयथा ऐहलोकिक मुख के ही प्रवर्त्तक हैं।

हमनें कर्मयोग का दूसरा लक्षण बतलाते हुए यजमानात्मा, एवं मन्त्रवाक् को तो यह-कर्मी का आधिदैविक साधन बतलाया था, एवं सप्तदशस्थानीय नाचिकेत स्वर्गसुख को

आधिदैविक फल कहा था। परन्तु वास्तव में उक्त परिभाषा के अनुसार ये साधन-फल भी आधिभौतिक ही मानें जायंगे। कारण स्पष्ट है। सौर-संस्था से सम्बन्ध रखने वाला यजमानादि का आत्मा भी भूतात्मक है, स्वयं मन्त्रवाक् और नाचिकेत स्वर्ग भी भूतप्रधान ही है। मौतिकविश्व का तीसरा पर्व स्वयं सूर्य्य है। सूर्य्य स्वयं भौतिक है। सौर देवता भी भूतविशेष ही हैं। अतः केवल देवशब्द से ही इस संस्था को 'आधिदैविक' संस्था मान बैठना विज्ञान विरुद्ध है। इन्हीं सब परिस्थितियों के सामने आने से कर्म्ययोग के निम्न लिखित लक्षण में कोई विरोध नहीं रह जाता —

'जिन कम्मों का स्वरूप-इतिकर्त्तन्यता-भी आधिभौतिक ( ऐहलौकिक ) पदार्थों से हीं सम्पन्न होता हो, एवं जिन कम्मों का फल भी आधिभौतिक ही हो, उन कम्मों की समष्टि ही कम्मीयोग हैं'।

साधनतः, एवं फलतः, जिन कम्मों का केवल विश्व-पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध था, अभ्यु-दयजनक उन सब कम्मों का संप्रह कर महर्षियों नें (कर्म्मेतिकर्त्तव्यता प्रतिपादक) जो अनुशासन प्रनथ हमारे सामने रक्ला, 'विधि' नामापरपर्य्यायक वही वेद्प्रनथ—'ब्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके कि शाखामेद भिन्न शतपथ-तैत्तिरीय-ऐतरेय-गोपथ-ताण्ड्य-आदि ११३१ अवान्तर मेद हैं।

आधिमोतिक साधन-फलानुगामी, ब्राह्मणभागोक्त यह कर्मकलाप एक वैज्ञानिकर्म बनता हुआ अधिकारी भेद से सुव्यवस्थित माना गया है, जो कि अधिकारीभेद-चातुर्वण्यं, एवं चातुराश्रम्य से सम्बन्ध रखता है। सभी मनुष्य सभी कर्मों के अधिकारी नहीं बन सकते। अपितु जो मनुष्य जिस वर्ण में जन्म लेता है, जिसके बीजीभूत शुक्र-शोणित में अधिकारस्वरूपसमर्पक जो बीज प्रतिष्ठित रहता है, वह मनुष्य उसी बीजानुबन्धी कर्म में अपना अधिकार रखता है। यथाधिकारसिद्ध, स्व-धर्मलक्षण, स्व-स्व कर्मों में रत रहनेवाला पुरुष ही सचा कर्मयोगी है।

विवेचनीय वैदिक कर्म्मयोग के जिन व्यावहारिक, तथा पारमार्थिक नाम के दो मेदों का उपक्रम किया गया था, उनके सम्बन्ध में आज एक तीसरे 'प्रातिभासिक' कर्म्म का सम्बन्ध और जोड़ा जाता है। इस दृष्टि से दो के स्थान में 'प्रातिभासिक-व्यावहारिक-पारमार्थिक' ये तीन कर्म्म-विभाग हो जाते हैं। 'कर्म्माभास' ही प्रातिभासिक कर्म्म हैं। प्रतीति कर्म्म जैसी हो, परन्तु वास्तव में वह कर्म्म कर्म्म-मर्थ्यादा से विचत हो, ऐसे कर्म्मों को ही प्रातिभासिक-

कर्मा (दिखावटी-बनावटी कर्मा) कहा जायगा। कर्मा का कर्मात्व 'अभ्युद्य' है। जो कर्मा अभ्युद्य का जनक होगा, वही कर्मात्व से सुरक्षित रहता हुआ 'कर्म' कहलाएगा। एवं विपरीत कर्मा कर्माभास ही माना जायगा।

घर से बाहिर निकल कर निरुद्देश्य इधर उधर घूमते रहना, घर में आए तो निरर्थक गप-शप लड़ाते रहना, पादारिवन्द से मुखारिवन्द में समय-असमय में कुछ न कुछ आहुत करते रहना, लम्बे पैर करके असमय में निद्राकोड़ का आश्रय ले लेना, पैर हिलाना, सीटी बजाना, चुटकी बजाना अङ्गताड़न करना, तृणच्छेद करते रहना, ऐसे ऐसे जितनें भी निरर्थक कर्म्म हैं, इनसे न तो शरीर का ही कोई उपकार होता, एवं न आत्मा में हीं किसी विशिष्ट अतिशय का आधान होता। यही नहीं, कालान्तर में ये निरर्थक कर्म्म हीं शरीरस्वास्थ्य के प्रतिबन्धक बनते हुए आत्मपतन के कारण बन जाते हैं। इन्हीं निष्प्रयोजन-निरर्थक कर्मों को 'अकर्म' कहा जाता है। न इनका शास्त्र में विधान है, न निषेध है, अतएव इन अकर्मों को 'अविहिता-प्रतिषिद्ध' नाम से सम्बोधित किया गया है। और यही प्रातिभासिक-कर्मों का एक स्वतन्त्र विभाग है।

मद्यपान, मांसभक्षण, अगम्यागमन, मिथ्याभाषण, धूर्तता, बकवृत्ति, हिंसा, देव-द्विजगुरू-वृद्ध-पूज्य-शास्त्र-निन्दा, अस्पृश्य-स्पर्श, आदि शास्त्रनिषिद्ध जितनें भी कर्म्म हैं, वे सब
भी प्रत्यवाय के जनक बनते हुए अभ्युदयरूपा कर्म्म-संपत्ति से विश्वत होकर एक प्रकार से
'प्रातिभासिक' कर्म्म ही हैं। ऐसे शास्त्रनिषिद्ध, शास्त्रविकद्ध कर्म्मों को 'विकर्म्म'
कहा जाता है। जोकि अविहिताप्रतिषिद्ध-अकर्म्मों की तरह अतिशय से वश्चित रहते हुए,
एवं प्रत्यवाय के जनक बनते हुए कर्म्माभास ही कहे जायंगे। इस प्रकार प्रातिभासिक
कर्म्मों के 'अकर्म-विकर्म' नाम के दो सेद हो जायंगे।

प्रातिभासिक कम्मों के अनन्तर क्रमप्राप्त दूसरा व्यावहारिक-कम्में विभाग सामने आता है। पूर्वप्रतिपादित छौकिक-वैदिक कर्म्म हीं व्यावहारिक कर्म्म मानें गए हैं। राजनीति, तथा समाजनीति से सम्बन्ध रखनेवाछे (किन्तु धर्म्मनीति को अपना आलम्बन बनानेवाछे) पार्थिव कर्म्म 'छौकिक कर्म्म' कहलाएंगे, एवं धर्म्मनीतिप्रधान, वर्णाश्रम के नियन्त्रण से नियन्त्रित, अधिकारी मेद से सुव्यवस्थित यज्ञः-तपो-दान-लक्ष्मण सौरकर्म 'वैदिक कर्म्म' (प्रवृत्तिलक्षण वैदिक कर्म्म) कहे जायंगे। एवं इन दोनों ही कर्मों को 'व्यावहारिक कर्मों माना जायगा। निष्कर्षतः जिन छौकिक-वैदिक कर्मों से ऐहलौकिक सुख-समृद्धिलक्षण अभ्युद्य होगा, वे सब शास्त्रीय कर्मा व्यावहारिक कर्मा कहे जायंगे।

तीसरा विभाग 'पारमार्थिक कर्म्म है। यही 'ज्ञानयोगलक्षण' निवृत्त-कर्म है। 'प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म्म वैदिकम्' (मनुः १२।८८) इस मानव सिद्धान्त के अनुसार उपरिनिर्द्धि (यज्ञादिलक्षण) ज्यावहारिक कर्म्म भी वैदिक कर्म्म ही हैं, एवं प्रस्तुत निवृत्ति-लक्षण पारमार्थिक कर्म्म भी वैदिक ही हैं। दोनों में अन्तर केवल यही है कि, प्रवृत्तिलक्षण ज्यावहारिक वैदिक कर्म्म का वेद के ब्राह्मण-भाग से सम्बन्ध है, एवं निवृत्ति-लक्षण पारमार्थिक वैदिक कर्म्म का वेद के (आरण्यक भाग से युक्त) उपनिषद् भाग से सम्बन्ध है। ब्राह्मणोक्त, प्रवृत्तिलक्ष्मण वैदिक कर्म्म कर्म्मयोग है, एवं उपनिषदुक्त, निवृत्तिलक्ष्मण वैदिककर्म 'ज्ञानयोग' है। पहिला अभ्युद्य-साधक है, दूसरा निःश्रेयससाधक है। इन तीनों में अकर्म-विकर्मलक्षण प्रातिभासिक कर्म्म प्रत्येक दशा में त्याज्य हैं, एवं धर्मानुक्त्धी ज्यावहारिक लैकिक कर्म्म, ज्यावहारिक वैदिक प्रवृत्ति कर्म्म, एवं पारमार्थिक वैदिक निवृत्ति-कर्म्म यथासमय, यथाधिकार प्राह्म हैं।

## कर्मतालिकापरिलेख:---

छौकिक-वैदिक भेदिभिन्न दोनों ज्यावहारिक कर्मा, एवं वैदिक पारमार्थिक कर्मा, इन तीन प्राह्यकर्मों में से हमारे प्रस्तुत कर्मायोग-प्रकरण के साथ छौकिक एवं वैदिक ज्यावहारिक-कर्मों का ही प्रधान सम्बन्ध समक्तना चाहिए। वैदिक यज्ञ-तपो-दानलक्षण प्रवृत्ति कर्मा,

१ कर्माणो ह्यपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः॥ —गीता ४१९७।

राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाछे राष्ट्रीय कर्मा, समाजव्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाछे सामाजिक कर्मा, एवं व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखनेवाछे स्थूछशरीरानुबन्धी शारीरक कर्मा, प्रवृत्तिमूळक ये सब कर्मा विशुद्ध व्यावहारिक कर्मा ही माने जायंगे। इनका परमार्थ (आत्मबोधछक्षणा मुक्ति) से कोई सम्बन्ध न रहेगा। दूसरे शब्दों में विश्व एवं विश्वातमा, इन दो प्राजापत्य पर्वों से कर्म्मयोग की प्रतिष्ठाभूमि कर्मप्रधान विश्व ही माना जायगा।

विश्वसम्बन्धी (ऐहलोकिक सम्वन्धी) व्यावहारिक लौकिक-वैदिक कम्मों का स्वरूप, अनुष्ठान, अधिकार-मर्प्यादा से सम्बन्ध रखता है, यह पूर्व में कहा जा चुका है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होनेवाला पाञ्चभौतिक विश्व भी त्रिगुणमूर्त्ति ही है। इस त्रिगुणात्मक विश्व के प्रत्यंशों से उत्पन्न हो कर, त्रिगुणात्मक विश्व के गर्भ में प्रतिष्ठित रहनेवाला प्रजावर्ग भी त्रिगुणाभाव से नित्य आक्रान्त है। 'लोकरुचिहिं भिन्ना'—'भिन्नरुचिहिं लोकः'—'स्वीनां वैचित्र्याहजुकुटिलनानापथजुषाम्'—'मुण्डे मुण्डे कचिभिन्ना' इत्यादि आभाणकों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, गुण, मानस प्रवृत्ति परस्पर में सर्वथा नियत हैं। सबकी योग्यता में पार्थक्य विद्यमान है। अतएव सब मनुष्य सब कम्मों के अधिकारी नहीं बन सकते। जिसमें जिस कर्मानुष्ठान की स्वाभाविक योग्यता है, जिसमें जिस कर्मानुष्ठान की शक्ति (रजो-वीर्य्य के सम्बन्ध से) परम्परा से चली आ रही है, दूसरे शब्दों में जिसके रजो-वीर्य्य में जन्मकाल से ही जिस कर्मानुष्ठान की शक्ति प्रतिष्ठित है, वही उसका अधिकारी है, एवं उसे विवश होकर वही स्वाभाविक कर्म करना पड़ेगा—'क्रिक्यस्यवशोऽपि तत्'—(गीता १८।६०।)।

यदि कोई मनुष्य दुराग्रह में पड़ कर अधिकार विरुद्ध कर्म्म करेगा, तो वह अपनी आधिकारिक-प्रकृति से विरुद्ध जाता हुआ पथश्रष्ट हो जायगा, स्वस्वरूप को खो बैठेगा। फलतः अपने अपने आधिकारिक कर्मों में प्रवृत्त रहता हुआ ही पुरुष पुरुषार्थ साधन में समर्थ होता है। बात बड़ी सुन्दर है। यह ठीक है कि, मनुष्य स्वाधिकार-सिद्ध कर्मों में प्रवृत्त रहता हुआ ही वैय्यक्तिक-कौटुम्बिक-सामाजिक-तथा राष्ट्रीय अभ्युद्य का कारण बन सके, तो इस से और उत्तम क्या होगा। परन्तु एक विप्रतिपत्ति इस सम्बन्ध में हमारे सामने ऐसी है कि, जबतक उसके निराकरण का कोई व्यवस्थित उपाय नहीं कर दिया जाता, तब तक मनुष्य केवल मनुष्य रहता हुआ कभी स्वाधिकार-सिद्ध कर्मों में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। और उस महाविप्रतिपत्ति का नाम है—"मनुष्य का अनृत स्वभाव"। जिसका कि अगले परिच्छेद में स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

"मनुष्य अपने स्वभाव-सिद्ध आधिकारिक कर्म्म में विवश होकर प्रवृत्त होता है" यह सिद्धान्त इस मनुष्य-प्रजा के छिए इसछिए अपवाद्क्प वन जाता है कि, इसके स्वरूप का निम्माण करने वाला उपादान द्रव्य सर्वथा 'भृत' है। ईश्वर-प्रजापति का यह रचना-वैचित्र्य ही मानना पढ़ेगा कि, जहां उसने पार्थिव-प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य-प्रजा को ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शक्तियों में अप्रेसर बनाया, वहां उसने इस के उपादानद्रव्य ( शुक्र ) में भृतभाव का समावेश कर इसे सत्यमर्थ्यादा से च्युत कर दिया। देवसृष्टि यदि सत्यसंहित है, तो मनुष्यसृष्टि इसी भृत-भाव के कारण 'अनृतसंहित' है। इसी भृतात्मक अनृतभाव की छपा से मनुष्य अपने स्वाभाविक, आधिकारिक कर्म से विचत हो जाता है। इसी वश्वना के निरोध के छिए इस के छिए शास्त्रोपदेश की आवश्यकता होती है। 'मनुष्या एवँकेऽतिक्रामन्ति' (शत० २।४।२।६) के अनुसार 'देवता-पितर-मनुष्य-पशु-असुर,' प्रजापति की इन पांच सन्तानों में से देवता-पितर-पशु-असुर, ये चार प्रजा तो कभी स्वाभाविक नियमों का उल्लंघन नहीं करतीं, उल्लंघन करती है एकमात्र मनुष्य-प्रजा, और इस उत्थामन का एकमात्र कारण है, इस का अनृतभाव। अनृतभावमूलक इसी मर्थादा-अतिक्रमण का स्वरूप बतलाने के छिए एक वैदिक आख्यान हमारे सामने आता है।

'एकोऽहं बहु स्याम्' अपनी इस बहुत्वमूला भूमा-कामना से प्रेरित होकर प्रजापित (सम्बत्सर प्रजापित) ने असुर-देवता-पितर-मनुष्य-पशु नाम की पांच प्रजा उत्पन्न की। उत्पन्न होते ही प्रजा ने पिता प्रजापित के सामने अपनी यह मांग रक्खी कि, आपने हीं हमें उत्पन्न किया है, अब आप ही हमारे लिये जीवन-साधन (भोजनादि) का प्रबन्ध कीजिए। असुरप्रजा सब से ज्येष्ठ प्रजा थी, अतएव इसका कर्त्तव्य था कि, यह उस समय प्रजापित के सामने अपनी मांग रखती, जब कि इस से किनष्ठ देवादि प्रजाएं जीवन साधन प्राप्त कर लौट जातीं। परन्तु अपनी स्वाभाविक आसुरभावमूल्य अर्थलिप्सा के कारण सब से पहिले ये ही प्रजापित के सामने पहुंचे। प्रजापित ने यही कहते हुए कि, 'तुम सबसे बढ़े हो, तुम्हें सन्तोष रखना चाहिए' कहते हुए इन्हें लौटा दिया। अनन्तर देवता लोग यह्नोपवीती बनकर 'नः-विधेहि, यथा जीवामः' यह कहते हुए प्रजापित के सामने नम्रभाव से उपस्थित हुए। प्रजापितने इनके लिए यह ज्यवस्था की कि, 'यज्ञ तुम्हारा अन्न बनेगा, तुम नीरोग रहोगे, उक् तुम्हारा बल होगा, एवं सूर्य तुम्हारी ज्योति होगी।' देवता सन्तुष्ट होकर लौट गए।

269

देवताओं के अनन्तर पितर लोग प्राचीनावीति बन कर पहुँचे। इन्हें यह आदेश मिला कि, 'प्रतिमास की अमावास्या में तुम्हें भोजन मिलेगा, उस भोजन का साधन 'स्वधा' होगा। मनोजव तुम्हारा बल होगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारी ज्योति होगी।' पितर भी सन्तुष्ट होकर लौट गए। अनन्तर प्रावृत बन कर उसी कामना को आगे करते हुए मनुष्य पहुँचे। इनके सम्बन्ध में प्रजापित ने यह ज्यवस्था की कि, 'प्रात: सायं दिन में दो बार तुम्हें भोजन करना पड़ेगा, प्रजावर्ग तुम्हारा बल होगा, मृत्यु तुम्हारा स्वामाविक धम्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारी ज्योति रहेगी।' मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर लौट गए। मनुष्यप्रजा के अनन्तर उसी कामना को लेकर पशु पहुँचे। इन्हें यह आदेश मिला कि, 'तुम सदा स्वतन्त्र रहोगे। तुम्हारे लिए समय का कोई नियन्त्रण न रहेगा। तुम जब, जहां, जो कुछ मिलेगा, समय असमय का कोई ध्यान न रखते हुए खाने लगोगे। तुम्हारी यह अमर्यादित वृत्ति ही तुम्हारे जीवन का साधन बनेगी।' पशु भी सन्तुष्ट होकर लौट गए।

अब उस असुरप्रजा को अवसर मिछा, जो कि अपने आसुरभाव की प्रेरणा से देवताओं से भी पहिले पहुँची थी, साथ ही में पितर-मनुष्य-पशुओं की व्यवस्था के अवसरों पर भी पहुँचे बिना न रही थी, और प्रजापित की—"अभी तुम ठहर जाओ" इस प्रतारणा से हर एक बार वापस छौट आती थी। सर्वान्त में ही प्रजापित ने इस असुरप्रजा के छिए व्यवस्था की। इसे आदेश मिला कि, 'तम (तमोगुण-अन्धकार) और माया(धूर्चता, छल, वकवृत्ति, नास्तिक्य, अगम्यागमन आदि मायिक साधन) ही तुम्हारी जीविका के साधक बनेंगे'। असुरप्रजा भी मनचाही मांग मिछने से सन्तुष्ट होकर छौट गई।"

इस प्रकार प्रकृतिसिद्ध दायविभाग का क्रमिक निरूपण कर मनुष्यप्रजा के अनृतभाव का स्पष्टीकरण करने के छिए आगे जाकर श्रुति कहती है कि—

'ता इमाः प्रजास्तथैवोपजीवन्ति, यथैवाभ्यः प्रजापतिर्व्यद्धात् । नैव देवा अतिकामन्ति, न पितरः, न पश्चः । मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति । तस्माद्यो मनुष्याणां मेद्यति, अशुभे मेद्यति, विहूर्छति हि, न इयमाय च न भवति, अनृतं हि कृत्वा मेद्यति'।

-- शतपथ बा॰ ४।२।१ से ६ पर्ध्यन्त

"देवादि प्रजाएं उन्हीं नियमों के अनुसार जीविका-निर्वाह कर रहीं हैं, जैसा कि प्रजापित ने आरम्भ में इनके छिए व्यवस्था नियत की थी। न देवता उस प्राजापत्य मर्थ्यादा का अतिक्रमण करते, न पितर अतिक्रमण करते, हैं। यह विश्वास का परित्याग करते। केवछ मनुष्य ही उन नियमों का अतिक्रमण करते हैं। यह विश्वास करने की बात है कि, मनुष्य समुदाय में जो मनुष्य शरीर से अत्यधिक विपुछोदर बन जाता है, जिसका उदर शरीरयष्टि की सीमा से बाहर निकछ आता है, निश्चयेन उसने अग्रुभ कर्म्म किए हैं, पाप कर्म्म द्वारा अर्थसंचय किया है। ऐसा मनुष्य मनुष्यता से गिर गया है, उसके अम्युत्थान का मार्ग अवरुद्ध है। क्योंकि वह अनृत करके (मूठ बोछ कर, छछ करके) ही विपुछोदर बना है"।

उक्त आख्यान से प्रकृत में हमें केवल यही कहना है कि, मनुष्यप्रजा ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करती हुई स्वाधिकार से विचत हो जाया करती है। इसे अपने कर्त्तन्य-कर्म्म का ध्यान नहीं रहता। जब तक इसे शास्त्रोपदेश, गुरुसेवा, बृद्धसेवा, आदि के नियन्त्रण से नियन्त्रित नहीं कर दिया जाता, तब तक यह अपने आप से कभी स्वाभाविक-कर्त्तन्य का अनुष्टान करने में प्रवृत्त नहीं होती। मनुष्यप्रजा क्यों नहीं स्वाभाविक नियमों पर अपने आप से प्रतिष्ठित रह सकती १ क्यों यह नियम छोड़ बैठती है १ इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिये- 'सत्यसंहिता चै देवाः'—'अनृतसंहिता मनुष्याः' (शत० ब्रा० १।१।३।) इन श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित 'सत्य-अनृत' भावों का ही विवेक करना पड़ेगा।

अपने प्रत्येक कार्य में सत्य एवं अहिंसा का सम्पुट लगाने वाले हमनें क्या कभी यह मी प्रयास किया है कि, यह सत्य क्या पदार्थ है ? अहिंसा की क्या परिमाषा है ?। अहिंसा के सम्बन्ध में पूर्व के 'योग-सङ्गति' प्रकरण में कुछ दिग्दर्शन कराया गया है। उसके आधार पर जैसे हमें हमारी काल्पनिक अहिंसा का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक हो जाता है, एवमेव आगे बतलाए जाने वाले 'सत्य' स्वरूप का मर्म्म समक्त छेने पर हमें अपने कल्पित सत्य का भी दृष्टिकोण अवश्य ही बदलना पड़ेगा। जिसे हम अभिनिवेश के साथ 'सत्य'-'सत्य' कह कर पुकार रहे हैं, क्या ऐसे सत्य का ऐसा आग्रह हमारा कल्याण कर सकता है ? सचमुच यह एक जटिल समस्या है।

हां तो विचार यह करना है कि यह सत्य क्या पदार्थ है १ एवं उसका आग्रह हम किस आधार पर करते हैं १ एवं मनुष्य अनृतसंहित कैसे है १। सर्वसाधारण ने सत्य राज्द की ज्याप्ति 'सत्यभाषण' (सच बोळना) पर समाप्त समक रक्खी है, और सत्यभाषण का अर्थ देवताओं के अनन्तर पितर छोग प्राचीनावीति बन कर पहुँचे। इन्हें यह आदेश मिछा कि, 'प्रितिमास की अमावास्या में तुम्हें भोजन मिलेगा, उस भोजन का साधन 'स्वधा' होगा। मनोजव तुम्हारा बल होगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारी ज्योति होगी।' पितर भी सन्तुष्ट होकर छौट गए। अनन्तर प्रावृत बन कर उसी कामना को आगे करते हुए मनुष्य पहुँचे। इनके सम्बन्ध में प्रजापित ने यह व्यवस्था की कि, 'प्रात: सायं दिन में दो बार तुम्हें भोजन करना पड़ेगा, प्रजावर्ग तुम्हारा बल होगा, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारी ज्योति रहेगी।' मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर छौट गए। मनुष्यप्रजा के अनन्तर उसी कामना को छेकर पशु पहुँचे। इन्हें यह आदेश मिछा कि, 'तुम सदा स्वतन्त्र रहोगे। तुम्हारे लिए समय का कोई नियन्त्रण न रहेगा। तुम जब, जहां, जो कुछ मिलेगा, समय असमय का कोई ध्यान न रखते हुए खाने लगोगे। तुम्हारी यह अमर्य्यादित वृत्ति ही तुम्हारे जीवन का साधन बनेगी।' पशु भी सन्तुष्ट होकर छौट गए।

अब उस अमुरप्रजा को अवसर मिला, जो कि अपने आमुरभाव की प्रेरणा से देवताओं से भी पहिले पहुँची थी, साथ ही में पितर-मनुष्य-पशुओं की न्यवस्था के अवसरों पर भी पहुँचे बिना न रही थी, और प्रजापित की—"अभी तुम ठहर जाओ" इस प्रतारणा से हर एक बार वापस लौट आती थी। सर्वान्त में हीं प्रजापित ने इस अमुरप्रजा के लिए न्यवस्था की। इसे आदेश मिला कि, 'तम (तमोगुण-अन्धकार) और माया(धूर्तता, छल, बकवृत्ति, नास्तिक्य, अगम्यागमन आदि मायिक साधन) हीं तुम्हारी जीविका के साधक बनेंगे'। अमुरप्रजा भी मनचाही मांग मिलने से सन्तुष्ट होकर लौट गई।"

इस प्रकार प्रकृतिसिद्ध दायविभाग का क्रमिक निरूपण कर मनुष्यप्रजा के अनृतभाव का

स्पष्टीकरण करने के लिए आगे जाकर श्रुति कहती है कि-

'ता इमाः प्रजास्तथैनोपजीनिन्त, यथैनाभ्यः प्रजापतिर्व्यद्धात्। नैव देना अतिक्रामन्ति, न पितरः, न पश्चनः। मनुष्या एनैकेऽतिक्रामन्ति। तस्माद्यो मनुष्याणां मेद्यति, अशुमे मेद्यति, विहूर्छिति हि, न स्थयनाय च न भवति, अनृतं हि कृत्वा मेद्यति'।

-- शतपथ मा॰ ४।२।१ से ६ पर्यन्त

"देवादि प्रजाएं उन्हीं नियमों के अनुसार जीविका-निर्वाह कर रहीं हैं, जैसा कि प्रजापित ने आरम्भ में इनके छिए ज्यवस्था नियत की थी। न देवता उस प्राजापत्य मर्ट्यादा का अतिक्रमण करते, न पितर अतिक्रमण करते, एवं न पशु ही अपनी स्वामाविक स्वतन्त्र-वृत्ति का परित्याग करते। केवल मनुष्य ही उन नियमों का अतिक्रमण करते हैं। यह विश्वास करने की वात है कि, मनुष्य समुदाय में जो मनुष्य शरीर से अत्यधिक विपुलीदर बन जाता है, जिसका उदर शरीरयष्टि की सीमा से बाहर निकल आता है, निश्चयेन उसने अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म द्वारा अर्थसंचय किया है। ऐसा मनुष्य मनुष्यता से गिर गया है, उसके अम्युत्थान का मार्ग अवरुद्ध है। क्योंकि वह अनृत करके (मूठ बोल कर, छल करके) ही विपुलीदर बना है"।

उक्त आख्यान से प्रकृत में हमें केवल यही कहना है कि, मनुष्यप्रजा ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करती हुई स्वाधिकार से विचत हो जाया करती है। इसे अपने कर्त्तन्य-कर्म्म का ध्यान नहीं रहता। जब तक इसे शास्त्रोपदेश, गुरुसेवा, बृद्धसेवा, आदि के नियन्त्रण से नियन्त्रित नहीं कर दिया जाता, तब तक यह अपने आप से कभी स्वाभाविक-कर्त्तन्य का अनुष्टान करने में प्रवृत्त नहीं होती। मनुष्यप्रजा क्यों नहीं स्वाभाविक नियमों पर अपने आप से प्रतिष्ठित रह सकती १ क्यों यह नियम छोड़ बैठती है १ इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिये- 'सत्यसंहिता वे देवाः'—'अनृतसंहिता मनुष्याः' (शत० ब्रा० १।१।३।) इन श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित 'सत्य-अनृत' भावों का ही विवेक करना पड़ेगा।

अपने प्रत्येक कार्य में सत्य एवं अहिंसा का सम्पुट छगाने वाले हमनें क्या कभी यह मी प्रयास किया है कि, यह सत्य क्या पदार्थ है ? अहिंसा की क्या परिभाषा है ?। अहिंसा के सम्बन्ध में पूर्व के 'योग-सङ्गति' प्रकरण में कुछ दिग्दर्शन कराया गया है। उसके आधार पर जैसे हमें हमारी काल्पनिक अहिंसा का दृष्टिकोण बदछना आवश्यक हो जाता है, एवमेव आगे बतछाए जाने वाले 'सत्य' स्वरूप का मर्म्म समक्त छेने पर हमें अपने कल्पित सत्य का भी दृष्टिकोण अवश्य ही बदछना पड़ेगा। जिसे हम अभिनिवेश के साथ 'सत्य'-'सत्य' कह कर पुकार रहे हैं, क्या ऐसे सत्य का ऐसा आग्रह हमारा कल्याण कर सकता है ? सचमुच यह एक जटिछ समस्या है।

हां तो विचार यह करना है कि यह सत्य क्या पदार्थ है १ एवं उसका आग्रह हम किस आधार पर करते हैं १ एवं मनुष्य अनृतसंहित कैसे है १। सर्वसाधारण ने सत्य शब्द की ज्याप्ति 'सत्यभाषण' (सच बोळना) पर समाप्त समक रक्खी है, और सत्यभाषण का अर्थ

## भाष्यभूमिका

यह समम रक्ला है कि, वस्तुतत्व का जैसा स्वरूप हो, अपने शब्दों से उसका उसी रूप से अभिनय कर डालना। कहना न होगा कि, वैदिक-विज्ञान की दृष्टि से 'सत्य' तत्व की यह परिमाषा सर्वथा अग्रुद्ध है। 'मनुष्य' नामक प्राणी कभी सत्य नहीं बोल सकता। मनुष्य जब भी कभी, जो भी कुछ भी अपने श्रीमुख से बोलेगा, मिथ्या ही बोलेगा। मनुष्य मनुष्य होकर सत्य बोले, यह नितान्त असम्भव है। पारमार्थिक सत्य को तो थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दीजिए। अभी केवल इन्द्रियानुबन्धी व्यावहारिक सत्यभाषण का ही उदाहरण रूप से विचार कीजिए।

एक तटस्थ व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूंछता है, महोदय ! इस समय क्या बजा होगा ? महोद्यजी भित्ति में खिनत, पुरोऽवस्थित घटिका-यन्त्र पर, अथवा मणिबन्ध में बद्ध घटिका पर दृष्टि डालते हुए बड़ी सावधानी से बोल पड़ते हैं—"इस समय ठीक दस बजे हैं"। सत्य की पूर्वोक्त परिभाषा पर ही विश्राम करने वाला कोई भी व्यक्ति इस उत्तर को असत्य न कहेगा। सभी की दृष्टि में 'ठीक दस बजे हैं' यह सत्यभाषण माना जायगा। परन्तु क्या वास्तव में यह कथन सत्यमर्थ्यादा से युक्त है ? असम्भव । दृष्टि और वाणी, दोनों का जब तक एक ही क्षण में समन्वय नहीं हो जाता, तब तक ठीक (सत्य) समय नहीं बतलाया जा सकता, एवं दृष्टि और वाणी का क्षण-समन्वय सर्वथा असम्भव है। पहिले घटिकायन्त्र पर दृष्टि डाली जाती है, अनन्तर दृष्ट अर्थ का शब्द द्वारा मुख से अभिनय किया जाता है। उधर घटिकायन्त्र क्षणभर के लिए भी स्थिर नहीं है। जिस क्षण में महोद्यजी की दृष्टि दस के अङ्क पर जाती है, उस क्षण में अवश्य ही दस बजे हैं, साथ ही इस सत्य-समय का अनुभवः भी इनके अन्तर्जगत् (आत्मा) में हो पड़ता है। परन्तु यह दृष्टिकाल क्षण-काल से भी कहीं सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। जिस समय इनके मुख से 'ठीक दस बजे हैं' यह वाक्य निकलता है, इस भाषण समय के, और दृष्टि समय के बीच में तो बहुत सा समय निकल जाता है। भाषण-काल तक कई सेकण्ड निकल जाते हैं, यह सभी को मानना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में उस दृष्ट-सत्य का कभी वाणी से ठीक-ठीक अभिनय नहीं किया जा सकता। अब बतलाइए! सत्यभाषण कैसे सत्यभाषण रहा ?

बात यथार्थ में यह है कि, 'ठीक' शब्द सत्यभाव का सूचक है, एवं सत्यभाव का केवल अन्तर्थामी आत्मदेवता के साथ सम्बन्ध है। सत्यमूर्ति आत्मा ही सत्य का प्राहक बना करता है। इधर यह सत्यमूर्ति आत्मा गर्भ में प्रतिष्ठित रहता हुआ इन्द्रिय-धम्मों से अतीत है, परोक्ष है। अतएव परोक्ष, इन्द्रियातीत, आत्मा, एवं आत्मानुगामी सत्यभाव

दोनों हीं इन्द्रियों के विषय नहीं बन सकते। वहां वाणी की गति अवरुद्ध है, जैसा कि— 'यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। तात्पर्य्य यही हुआ कि, सत्य आत्मानुगामी बनता हुआ केवल भावना की वस्तु है, सत्य की अन्तर्जगत् में भावनामात्र की जा सकती है, उसका वाणी से अभिनय करना सर्वथा असम्भव है आत्माः हृदय में निगृह्ण (प्रच्छन्न) है। उधर—

> 'पराश्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ्पश्यति, नान्तरात्मन्' (क्छोपनिषत् १।४।१।)

इस श्रीत सिद्धान्त के अनुसार सभी इन्द्रियां पराङ्मुख हैं। अतएव कहना पड़ेगा कि, सत्य न कहने की वस्तु, न सुनने की, न सुनाने की, न स्वाद छेने की, न सूंघने की। फिर हम वाणी द्वारा कैसे सत्यभाषण का आग्रह रख सकते हैं। सत्य आग्रह करने की वस्तु नहीं, अपितु अन्तर्जगत् में भावना रखने को वस्तु है।

"सत्य हमारी प्रतिष्ठा है"—"हम सत्य पर खड़े हैं"—"हम सदा सत्य ही बोळते हैं" इन तीनों हीं सत्याप्रहों से हम सर्वनाश को निमन्त्रित कर रहे हैं। कारण, तीनों हीं आप्रह मूळ-प्रतिष्ठा से विच्युत होते हुए हमारे नाश के कारण बन जाते हैं। अन्तर्यामी आत्मदेवता सत्यमूर्त्ति बतळाया गया है। साथ ही में गर्भीमूत होने से इसे परोक्ष कहा गया है। जिस तत्त्व का धर्म्म परोक्ष रहता है, उसे प्रत्यक्ष करने से उसका वह धर्म निर्वीर्य्य बन जाता है। यदि हम आत्मसत्य से सम्बन्ध रखने वाली सत्यभावनाओं का वाणी से अभिनय करते रहेंगे, तो काळान्तर में निश्चयेन परोक्ष आत्मा का परोक्ष सत्य-बळ निर्वीर्य्य बन जायगा। आत्मा में शोथिल्य आ जायगा, कर्त्तव्य-शक्ति क्षीण हो जायगी। निर्वीर्य्य आत्मा इन्द्रियों की निर्वळता का कारण बनता हुआ हमें बाह्य-बैभव से भी विश्वत कर देगा। सत्य का आचरण जहां वीर्य्यरक्षा का साधन है, वहां सत्य का बाणी द्वारा होने वाळा अभिनय सत्यमर्य्यादा

१ "एव सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वप्रयया बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः॥"

( १।३।१२। )।

"नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः" (गीता अर्पा)।

### भाष्यभूमिका

से च्युत होता हुआ असत्य है। इस असत्य-भाव से परिगृहीत ऐन्द्रियक विषय भी अप्रति-ष्ठित हैं। इसी आधार पर महर्षियों नें कर्त्तव्य-कर्म की सफलता के सम्बन्ध में "मौनवृत्ति" को मुख्य स्थान दिया है। वक्तव्यांश यही है कि, सत्य का बखान सत्य को असत्यरूप में परिणत कर देता है। कारण, जब तक सत्य आत्मा का धन है, तभी तक वह सत्य सत्य है, एवं तभी तक उस सत्य में बल है। आत्मस्थान से हट कर वाणी पर आते ही वह अपना स्वरूप और बल दोनों खो बैठता है। यही सत्य-आग्रह में पहिला दोष है।

किसी भी वस्तु में अभिनिवेशपूर्वक प्रवृत्त होना ही 'आसिक है। चाहे वह आसिक रागात्मिका हो, अथवा हेषात्मिका, दोनों हीं तरह से आसिक बन्धन का कारण है, आत्मा के स्वाभाविक विकास को आवृत करनेवाली है, जैसा कि, पूर्व के 'योग-सङ्गति' नामक प्रकरण के उपसंहार में स्पष्ट कर दिया गया है। "हमें सत्य बड़ा प्रिय है, इसलिए हम तो सदा सत्य ही बोलेंगे" इस प्रकार यदि रागपूर्वक हम सत्य में प्रवृत्त होते हैं, तो यह आसिक-सत्य (सत्य का अभिनिवेश) आसिक दोष का जनक वनता हुआ बुद्धि को अविद्याभाव से युक्त कर देता है। गीतासिद्धान्त के अनुसार तो 'आसिक' दोष आत्मविकास का सबसे प्रबल शत्रु है। यही इस सत्य-आग्रह में दूसरा दोष है। सुनते हैं—इसी सत्याग्रह की छुपा से सत्यासक देवता एकबार असुरों से परास्त हो गए थे। और वह घटना यों घटित हुई थी।

"देवता और असुर दोनों ही प्रजापित के पुत्र थे, अतः न्यायतः दोनों ही प्रजापित की सम्पत्ति के हकदार थे। फलतः दोनों प्रजापित के पास पहुँचे, और निवेदन किया कि, आपके पास जो कुछ सम्पत्ति है, उसे हम दोनों वर्गों में समरूप से बांट दीजिए। प्रजापित के पास अमृतलक्षण सत्य, मृत्युलक्षण अनृत नाम की दो सम्पत्तियाँ थीं। उन्होंने समतुलन की दृष्टि से आधा सत्य, तथा आधा अनृत तो देवताओं को दे दिया, एवं आधा सत्य, तथा आधा अनृत तो देवताओं को दे दिया, एवं आधा सत्य, तथा आधा अनृत असुरों को सौंप दिया। दोनों अपना अपना दायभाग लेकर लौट आए।

देवता स्वभावतः सत्यप्रिय थे, अतएव इन्हें दायभाग में जो आधा अनृत मिला था, उसे तो इन्होंनें उपेक्षा करते हुए एक ओर रख दिया, एवं बचे हुए आधे सत्य को पूर्णसत्य बनाने की कामना से सत्य की खोज करने लगे। इधर असुर स्वभावतः अनृतिप्रिय थे, अतएव इन्हें दायिवभाग में जो आधा सत्य मिला था, उसे तो इन्होंनें उपेक्षा करते हुए एक ओर रख दिया, एवं शेष आधे अनृत को पूर्ण अनृत बनाने की कामना से अनृत की खोज करने लगे। असुरों से उपेक्षित सत्य ने विचार किया कि, असुरों में जो मेरा

(सत्य का) भाग था, देवतालोग अपने हिस्से के अनृतभाग को छोड़ कर उसे ढूंढते फिर रहे हैं। इससे अच्छा तो यही है कि, मैं स्वयं ही देवताओं के पास पहुँच जाऊं। यह विचार कर अपुरों द्वारा उपेक्षित आधा सत्य देवताओं की ओर आ गया। उघर देवताओं से उपेक्षित अनृत ने भी सोचा कि, देवताओं में जो मेरा (अनृत का) भाग था, अपुरलोग अपने हिस्से के सत्यभाग को छोड़ कर उसे ही ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं मैं स्वयं ही अपुरों के पास पहुंच जाऊँ। यह संकल्प कर देवताओं द्वारा उपेक्षित आधा अनृत अपुरों की ओर आ गया। फलतः देवता केवल सत्य के अनुगामी वन गए, अपुर केवल अनृत के अनुगामी रह गए।

परिणाम इस सत्यासक्ति का यह हुआ कि, व्यवहार-जगत् की दृष्टि से सत्यासक्त देवता सारा लोक वैभव खो बँठे, एवं अनुतासक्त असुर सुसमृद्ध वन गए। देवता लोग सत्य के अनुप्रह से अन्त में मुक्त हो गए, एवं असुरवर्ग अन्त में अघोलोकों के अधिकारी बने"। (शतपथ ब्रा० १।४।१)

उक्त वैज्ञानिक आख्यान से श्रुति वतलाना यह चाहती है कि, पारमार्थिक कर्म्म में भले ही विशुद्ध सत्यासिक का कुल जपयोग हो, परन्तु ज्यावहारिक कर्म्मयोग के सम्बन्ध में विशुद्ध सत्य भी अनुपयुक्त है, एवं विशुद्ध अनृत भी अनुपादेय है। विशुद्ध सत्य आत्मा है। इसकी आसिक से लोकवेभव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उधर विशुद्ध अनृत विश्व है, एवं इसकी आसिक से आत्मशान्ति का एकान्ततः उच्छेद हो जाता है। हमें आत्मशान्ति पूर्वक लोक-वेभव प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप को सुरक्षित रखते हुए साम्राज्य सुल का उपभोग करना है। यह तभी सम्भव है, जब कि हम प्रजापित द्वारा प्रदत्त 'सत्य-अनृत' दोनों दायभागों का समादर करते हुए दोनों के समन्वितरूप से ज्यावहारिक-कर्मों का अनुगमन करें। दूसरे शब्दों में सत्य को अनृतगर्भित बना कर ही उसका अनुष्ठान करें। सत्य-असत्य के समन्वय से सम्पन्न, उभयलक्षण, उभयधम्माविच्छिन्न बुद्धियोग ही उक्त अभ्युद्य-निःश्रेयसभाव प्राप्ति में मुख्य साधन है, जैसा कि पूर्व के 'ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

सत्य वही उपयोगी होगा, जिसमें आसक्ति तो रहेगी नहीं, एवं जिसके गर्भ में अनृत अवश्य रहेगा। मुक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले परलोक (आत्मलोक) की बात छोड़ दीजिए। मुक्ति से सम्बन्ध रखने वाले इहलोक में तो अनृतगर्भित-सत्य ही हमारा उपकारक बनता है। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि, विशुद्ध सत्य से सम्बन्ध रखने वाली विशुद्ध

धर्मनीति का ही अनुगमन करने से अनृत सम्बन्धी विश्ववैभव कथमपि प्राप्त नहीं हो सकता। व्यवहारकाण्ड में अनृतमूला राजनीति को धर्मनीति के गर्म में प्रतिष्ठित रखना पड़ेगा। "जैसे के साथ तैसा" को अपना आराध्य मन्त्र बनाना पड़ेगा, एवं प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता० ४।११।) इस आदर्श को सामने रखकर ही कर्तव्य-पथ का आश्रय लेना पड़ेगा, जिसे कि भुलाकर, कल्पित सत्य-के आप्रह में पड़ कर हम अपने बचे-खुचे लोक वैभव का भी सर्वनाश कर रहे हैं।

लोकवैभव-रक्षापूर्वक धर्म्मरक्षा करनेवाले स्वयं अवतारपुरुषों ने भी सत्य के अनुतगर्भत्व का ही समर्थन किया है। धर्मात्राता भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में स्वयं किसी प्रकार के शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। परन्तु भीष्म द्वारा पाण्डव-सेना का सर्वनाश होता देख कर भगवान् को धर्म्मनीति के साथ राजनीति का सम्पुट लगाना पड़ा, परिणामस्वरूप सामयिक विशेषधर्मा उस प्रतिज्ञालक्षण-सामान्य धर्मा का बाधक बन गया, सुद्र्शनचक्र हाथों में आ ही गया। कर्णार्जुन-युद्धप्रसङ्ग में निःशस्त्र कर्ण पर प्रहार करने के लिए भगवान की ओर से जिस समय अर्जुन को प्रोत्साहन मिला, उस समय कर्ण ने धर्म्म की दुहाई दी, परन्तु भगवान् ने अपनी 'ये यथा मां' नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कर्ण को निरुत्तर कर दिया। 'कटि प्रदेश से नीचे गदा प्रहार करना धर्मयुद्ध में वर्जित है' यह जानते हुए भी भगवान् ने भीम-दुर्योधन के पारस्परिक गदायुद्ध-प्रसङ्ग पर दुर्योधन के जङ्का प्रदेश पर गदा प्रहार करने के लिए भीम को गुप्त रूपसे सङ्घेत किया। इलधर के अप्रसन्न होने पर उसी सत्य-महत्व को आगे रख कर उन्हें शान्त कर दिया। इन कुछ एक परिस्थितियों के आधार पर क्या हमें इस निश्चय पर नहीं पहुंचना चाहिए कि, सत्य (धर्म) वही उपयोगी है, जिस के गर्भ में अनृत (राजनीति) प्रतिष्ठित रहता है। धर्मनीति का आश्रय छेकर ही राजनीति का अनुगमन करना चाहिए, एवं राजनीति को गर्भ में रख कर ही हमें धर्मनीति से छोकसंप्रह की रक्षा करनी चाहिए। सत्य सदा परोक्ष रहै, वह आत्मा की वस्तु बना रहै, यही अभ्युदय का अन्यतम साधन है। इसी आधार पर श्रुति का-'प्रोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

यह तो हुई सत्यशब्द की बाह्य व्याख्या। अब स्वयं सत्य-शब्द से पूंछ देखिए, वह अपना क्या अर्थ रखता है ? क्योंकि भारतीय साहित्य में ऐसे ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो स्वयं ही अपना तात्विक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। सत्य शब्द के इसी तात्विक अर्थ का स्पष्टी करण करती हुई वाजसनेय-श्रुति कहती है—

'आप एवेदमग्र आसुः। ता आपः सत्यमसुजन्त, सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापितं, प्रजापितदेंवान्। ते देवाः सत्यमित्युपासते। तदेतत्-त्र्यक्षरं-'सत्य' मिति। 'स'—इत्येकमक्षरं, 'ती'-त्येकमक्षरं, 'अम्'-इत्येकमक्षरम्। प्रथमोत्तमेऽक्षरे सत्यं, मध्यतोऽ-नृतम्। तदेतदनृतं सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव भवति, नैवं विद्वांसमनृतं हिनस्ति'

-शतपथ ब्रा॰ १४।८।५।

"सप्तपुरुषपुरुषात्मक, सप्तप्राणात्मक, प्राणमूर्ति स्वयम्भू प्रजापति ने अपने ब्रह्मनिःश्वसित नाम के अपौरुषेय त्रयीवेद के यजुर्म्मय वाक् भाग से जो अप्-तत्व उत्पन्न किया था, इमारे इस सौर ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से पहिले उसी आपोमय समुद्र का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति को लक्ष्य में रख कर 'आप एवेदमप्र आसुः' कहा गया है। आपोमय समुद्रगर्भ में प्रविष्ट प्रजापति ने कामना की कि, मैं इस अप्तत्व से सत्य उत्पन्न करूं। फलतः प्रजापित की इस कामना के द्वारा पानी बना, एवं पानी ने सत्य (अङ्गिरातत्व) उत्पन्न कर दिया। आपोमय समुद्र में अनुतरूप से इतस्ततः अन्यवस्थित घूमनेवाले उत्तप्त अङ्गिरा-कण शनैःशनैः केन्द्र में सिन्तित होने छो। कालान्तर में पुर्जीभूत बन कर यह अङ्गिराकण-समृह सहृदय-शरीरी बनता हुआ सत्यभाव में परिणत हो गया, जो कि सत्यपिण्ड — तद्यत् तत् सत्यं, असौ स आदित्यः' ( शत० १४।८।५ ) के अनुसार सूर्व्य नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इस सत्य-सूर्य ने 'गायत्रीमात्रिक' नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म (वेदत्रयी) उत्पन्न किया, जिसका कि दिग्दर्शन पूर्व के योग-सङ्गति-प्रकरण में कराया जा चुका है। ब्रह्म-लक्षण त्रयीवेद के प्रसार से प्राजापत्यसंस्था का उदय हुआ, जोकि प्राजापत्यसंस्था "सौर सम्वत्सर" नाम से प्रसिद्ध है। सौर सम्वत्सर ही रोदसी-त्रैछोक्य की देव-भूतप्रजा का उत्पादक बनता है, अतः इसे 'प्रजापित' कहना अन्वर्थ बन जाता है। इस सम्वत्सर प्रजापित के गर्भ में इसी प्राजापत्य साम्बत्सरिक प्राणाग्नि से ३३ सौर-प्राणदेवताओं का आविर्भाव हुआ, जिनके कि सम्बन्ध से सत्य सूर्य्य देवताओं का अनीक कहलाता है। सम्वत्सर प्रजापित से उत्पन्न ये सौर प्राणदेवता सत्य (सत्यात्मक सूर्य्य) की ही उपासना किया करते हैं। अर्थात् सत्यसूर्य्य ही इनकी प्रतिष्ठाभूमि है।

## भाष्यभूमिका

जिस सत्य ने ब्रह्म (वेद ) उत्पन्न किया है, जो सत्य देवताओं की प्रतिष्ठाभूमि है, वह ज्यक्षर' (तीन अक्षरों की समष्टिरूप) माना गया है। 'स' यह एक अक्षर है, 'ति' यह एक अक्षर है, एवं 'अम्' यह एक अक्षर है। इकार को यणादेश होने से 'स-ति-अम्'— 'स-त्-य्-अम्' रूप में परिणत होता हुआ 'सत्यम्' रूप में परिणत हो रहा है, यही 'सत्यम्' का ज्यक्षरमाव है। स-ति-अम् इन तीन अक्षरों में आदि का सकार, एवं अन्त का अम्-कार ये प्रथम-उपोत्तम दो अक्षर तो सत्य हैं, एवं मध्य का (अस्पष्टरूप से केवल उच्चारण में उपश्रुत) इकार अनृत है। दोनों ओर से सत्य से परिगृहीत होने से मध्य का अनृतभाव भी (अनृत विश्व भी) सत्यरूप में हीं परिणत हो रहा है। जो मनुष्य सत्य के इस तात्त्विक स्वरूप को जान कर अपने अनृतभाव को चारों ओर से सत्य से विष्टित करके प्रकट करता है, अनृतभाव उसका कुल नहीं बिगाड़ सकता"।

इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण ने आरम्भ में 'सत्य' का 'सत्यम्' रूप मानते हुए उसकी व्याख्या में—'स-ति-अम्' रूप से सत्य का अनृतगर्भत्व सिद्ध किया। इधर तैत्तिरीय ने तो इस रहस्य का और भी अधिक स्पष्ट भाषा में निरूपण किया है। वहां 'सत्यम्' न बुळ कर 'सतियम्' ही बुळता है।- जिस प्रकार तैत्तिरीय सम्प्रदाय में 'स्वर्ग' शब्द का उच्चारण 'सुवर्ग' रूप से होता है, एवमेव 'सत्यं' का उच्चारण 'सतियम्' रूप से हुआ है। वस्तुतः शब्द है—'सत्-यम्'— (सत्यम्)। परन्तु ब्राह्मणश्चृति इस को 'सतियम्' रूप से उद्धृत करती हुई यह बतळाना चाहती है कि, 'सत्य' शब्द में 'इकार' नहीं है, परन्तु सुना जाता है, एवं यह इकार अनृतविश्व का सूचक है। विश्व असद्रूप होने से अनृत है, वह अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता।

<sup>9</sup> यद्यपि 'स्वरोऽक्षरम्' इस प्रातिशाख्य-सिद्धान्त के अनुसार 'सल्यम्' शब्द में 'सत्-यम्' ये दो ही अक्षर हैं, ऐसी परिस्थित में 'सत्यम्' को त्र्यक्षर न कह कर द्वयक्षर कहना चाहिए था। परन्तु सत्य कभी विद्युद्ध नहीं रहता। उसके गर्भ में एक अन्तत अक्षर और रहता है, जोिक 'सत्यम्' इस शब्द में प्रत्यक्षरूप से न रहता हुआ भी 'इ' कार रूप से प्रतीति का विषय अवस्य बनता है। 'सत्य' शब्द के उच्चारण में एक अस्पष्ट इकार को ध्वनि निकलती है। अन्तत विस्व वारों और से सत्य से परिगृहीत रहता है, अतएव वह स्पष्ट नहीं है। इसी रहस्य को स्वित करने के लिए विस्वविशिष्ट सत्य के बाचक 'सत्य' शब्द में अन्तत विस्व के बाचक इकार का प्रत्यक्षरूप से समावेश नहीं किया गया। परन्तु अक्षरगणना में उसकी भी गणना होगी, और इस दिष्ट से 'सत्यम्' शब्द त्र्यक्षर ही माना जायगा, जैसा कि स्वयं श्रुति ने ही स्पष्ट कर दिया है।

अपितु सत्तालक्षण सत्यात्मा के गर्भ में प्रविष्ट होने से ही यह सद्रूप बन रहा है। सत्यात्मा-'सत्-यम्-रूप' से अवारपारीण है, व्यापक है। इस के गर्भ में सत्-इ-यम्-रूप से इकारात्मना वह प्रतिष्ठित हो रहा है। यही विश्वोपाधिक, व्यावहारिक, सत्यं का सितयंपना है।

सत्य तत्व की उक्त मौलिक व्याख्या का तात्पर्य्य यही है कि, विश्वलक्षण व्यवहारकाण्ड में विश्रद्ध सत्य का प्रयोग न कर अनुतर्गार्भत सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में विश्वमुला राजनीति को आगे करके ही धर्मनीति का प्रसार करना चाहिए। क्योंकि विश्वसीमा के भीतर विशुद्ध सत्य की उपलब्धि सर्वथा असम्भव है। अपनी व्यावहारिक दृष्टि की अपेक्षा से इसी श्रोत आदेश का हम यों समन्वय कर सकते हैं कि, यदि हमारे अनुतन्वयहार से सत्य तत्व की रक्षा सम्भव हो, तो उस समय हमें निःसंकोच अनुतमाव का आश्रय ले लेना चाहिए। इसी आधार पर स्पृति का—'वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। अनृतभाव वह बुरा है, जिस से अनृतभाव का ही समर्थन होता हो। विश्व-वैभव वह त्याज्य है, जो सत्य आत्मा को बन्धन में डालता हो। अवश्य ही आर्षधम्म उस अनृत-विश्ववैभव का समादर करेगा, जो सत्य आत्मा का पोषक होगा। इसीलिए तो भारतीय आर्षधम्म ने सत्य आत्मा को आधार बना कर ही विश्ववैभव का संप्रह करना उचित माना है। सत्य आत्मा के आश्रय से विश्ववैभव की अनृतता मी सत्यक्ष में परिणत हो जाती है। फलतः अनृतविश्वजनित आसक्ति-लक्षण बन्धन तो होता नहीं, एवं तज्जनित वैभव से हम विश्वत रहते नहीं। एकमात्र इसी आधार पर हमने विशुद्ध आत्ममूला, विशुद्ध सत्यासक्ति को दोषावह माना है।

अव प्रश्न हमारे सामने 'अनृत' शब्द का उपस्थित होता है। सर्वसाधारण ने जैसे सत्य-राब्द की परिभाषा 'सत्यभाषण' बना रक्खी है, एवमेव 'अनृत' शब्द का अर्थ 'मिथ्या' समक रक्खा है, एवं इसी आधार पर उन की दृष्टि में अनृतिवश्व अभावलक्षण एक मिथ्याभाव है। इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ वक्तव्य था, पूर्व के ब्रह्म-कर्म्म परीक्षा प्रकरण में विस्तार से कह दिया गया है। अतः यहां पिष्टपेषण अनपेक्षित है। प्रकरण-सङ्गित की दृष्टि से यहां केवल यही कह देना पर्व्याप्त होगा कि, ईश्वरप्रजापित के 'सत्-असत्' लक्षण, सुप्रसिद्ध 'अमृत-मृत्यु' नामक दो पर्व ही क्रमशः 'सत्य-अनृत' नामों से व्यवहृत हुए हैं। सत्य सत्-अमृत है, अनृत असत्-मृत्यु है। वस्तुतः शब्द है—'श्रृत'। परन्तु आगे बतलाए जाने वाले किसी विशेष कारण से 'श्रृत' शब्द को उसी प्रकार 'अनृत' शब्द से व्यवहृत किया गया है, जैसे कि, सत्-अमृत को उसी कारण की दृष्टि से 'असत्' कह कर व्याख्या में—'सदेवेदमप्रे सोम्य असदासीत्' यह कहा गया है। आत्मा अमृतलक्षण (अमृत प्रधान ) है, विश्व मृत्युलक्षण (मृत्यु प्रधान ) है। आत्मा सत् है, विश्व असत् है। आत्मा सत्य है, विश्व 'ऋत' है, और मृत विश्व ही 'सामान्ये सामान्याभावः' के अनुसार 'अनृत' कहलाया है, जो कि भृतरूप अनृतभाव एक वस्तुतत्त्व है, न कि अभावरूप मिथ्याभाव। हां तो अब यह कहने में कोई संकोच नहीं किया जा सकता कि, न तो सत्यभाषण का अर्थ सत्य ही है, न विशुद्ध सत्य वाणी का विषय ही बन सकता। जो महानुभाव इसे वाणी का विषय बनाते हैं, वे आत्मा को निर्वल बनाते हैं, यही आसक्तिसत्य में पिहला दोष है। स्वयं आसक्ति दूसरा दोष है। एवं सत्यवाणी का विषय बन नहीं सकता, परन्तु बनाया जाता है, यही 'मिथ्याभाषण' रूप तीसरा दोष है। सत्य का डिण्डिमघोष ही सत्य-नाश का कारण है। डिण्डिमघोष शब्दात्मक बनता हुआ अनृत-विश्व का अनृतपदार्थ बन जाता है। फलतः वह सत्य सत्य न रह कर आसमन्तात् स्वस्व-रूप से च्युत होता हुआ क्षणिक अनृत-विश्व के अनृतभाव में परिणत होता हुआ अप्रतिष्ठित बन जाता है। सत्य की इसी स्वरूपहांनि के लिए लोकभाषा में 'सत्यानाश' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'सत्य-आ-नाश' की समष्टि ही 'सत्यानाश' है। मध्यस्थ आकार 'आसमन्तात्' भाव का सूचक है। इस आसमन्तात् होने वाले सत्य-नाश से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि, हम अपनें सत्य कामों को अनृत के ढक्कन से ढक कर, उसे परोक्ष बना कर, विशुद्ध सत्य को अनृतलक्षण मृत्युभाव से युक्त करके ही व्यवहार मार्ग का सञ्चालन करें। तभी हमारा अभ्युद्य सम्भव है। इसी अनृतािषधानत्व का दिग्द्र्शन कराती हुई छान्दोग्य-श्रुति कहती है-

'तस्य वा एतस्य ब्रह्मणो नाम—'सत्य' मिति। तानि वा एतानि त्रीण्य-क्षराणि-'सतिय' मिति। तद्यत्-'सत्'-तदमृतम्। अत्र यत्-'ति'-तन्मर्त्यम्। अथ यत्-'यं'-तेनोभे यच्छति। यदेनेनोभे यच्छति, तस्मात्-यं-अहरहर्वा एवं वित् स्वग लोकमेति'।

# —छान्दोग्य उप० ८।३।५। ।

श्रुति का तात्पर्य्य यही है कि, जो व्यक्ति सत्य-अनृत लक्षण आत्मा, एवं अनृतमृत्युलक्षण विश्व, दोनों का एक सूत्र में समन्वय कर लोकयात्रा का निर्वाह करता है, वह
दिन दिन समृद्ध बनता जाता है। जीवितदशा में भी वह स्वर्गसदश अभ्युद्य का अधिकारी बन जाता है। कोई भी सांसारिक आपत्ति उस पर आक्रमण नहीं कर सकती।

अब एक दूसरी दृष्टि से 'सत्या-नृत' की परिभाषा का विचार कीजिए। अनृतरूप विश्व को तो पूर्व में 'ऋत' कहा गया है, एवं विश्वाधिष्ठाता आत्मा को 'सत्य' बतलाया गया है। विज्ञान दृष्टि से सत्य का 'सहृद्यं सशरीरं सत्यम्' यह लक्षण है, एवं ऋत का 'अहृद्यं, अशरीरं ऋतम्' यह लक्षण है। हृदय (केन्द्र) युक्त सशरीरीमाव ही 'सत्य' है, एवं हृदयशून्य, शरीरविरहितभाव ही 'ऋत' है। और ये सत्य-ऋत' नाम के दो ही तत्त्व सृष्टिप्रपञ्च के मूलकारण हैं, जैसा कि-'ऋतं च सत्यं चाभीधात्तपसोऽध्यजायत' ( ऋक्सं० १०।१९०।१) इत्यादि मन्त्रवर्णन से सिद्ध है। सत्यतत्त्व सत्तारूप होता हुआ 'सत्' है, भृततत्त्व स्वप्रतिष्ठा के छिए सत्यात्मक सत्ताभाव की अपेक्षा रखता हुआ 'असत्' है। असङ्क्षण ऋत में सङ्क्षण सत् के समन्वय होने से, ऋत-सत्यात्मक समन्वितरूप से ही भृतसत्यमूर्त्ति विश्वप्रपश्च का विकास हुआ है। सत्य तथा भृत, इन दोनों में विश्व की दृष्टि से यद्यपि सत्य ही सब की प्रतिष्ठा माना गया है, और इसी आधार पर अथर्वश्रुति का-'सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित भी है। तथापि मौलिक-तात्विक दृष्टि से विचार करने पर हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि, सापेक्ष, तथा सहृदय-शरीरी सत्य का विकास अहृदय-अशरीरी शृत से ही हुआ है। दूसरे शब्दों में ऋत ( रखथपरमा-णुओं ) से ही सत्य (पिण्ड ) का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। सूर्य्य, पृथिवी, नक्षत्र, प्रह, उपप्रह आदि जितनें भी पिण्ड हैं, सब सहृदय-सशरीरी बनते हुए सत्यात्मक हैं, सत्यमूर्ति हैं। इन यच्चयावत् पिण्डों की स्वरूप—निष्पत्ति झृत द्रव्य से ही हुई है, जैसा कि अन्य निबन्धों में विस्तार से प्रतिपादित है। स्वायम्भव यजुर्वाक्भाव से उत्पन्न, व्याप्ति-जनन-धृति-धर्मों से युक्तं 'अप्तत्व' ही भृत का मुख्य रूप माना गया है। 'अस्ति वें चतुर्थी देवलोक आपः' ( कौषीतिक ब्रा० १८।२। ) के अनुसार गुलोक नामक तीसरे लोक से उपलक्षित सूर्य्यसंस्था के चारों ओर अब-लक्षण इसी भृततत्त्व का साम्राज्य है। चूंकि यह भृतलक्षण अप्-तत्व सूर्यं से भी पर (बाहिर के) स्थान में अपना मुख्य निवास बनाता है, अतएव-'सूर्यादिप परमस्थाने-पारस्थाने वा तिष्ठन्ति' इस निर्वचन से इस ऋतअप्-तत्व को 'प्रमेष्ठी' कहा गया है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

''ताभ्यामिष्ट्वा-अकामयत-'अहमेवेदं सर्वं स्याम्' इति । स आपोऽभवत् । आपो वा इदं सर्वम् । ता यत् परमे स्थाने तिष्ठन्ति, परमाद्वाऽएतत्स्थानात्-वर्षति यद्दिवः, तस्मात्-'परमेष्ठी' नाम" । — भत्रतपथ मा॰ ११।१।६।१६।

उक्त श्रुति के—'अहमेवेदं सर्व स्याम'—'आपो वा इदं सर्वम्' इन वाक्यों से स्पष्ट ही यह सिद्ध हो रहा है कि, ऋत-अप् तत्त्व ही त्रैळोक्य का स्वरूप सम्पादक बनता हुआ त्रैळोक्य सत्य का निष्पादक है। आपोमय ऋत-परमेष्टी की इसी सर्वव्याप्ति का और भी स्पष्ट शब्दों में निरूपण करती हुई श्रुति कहती है—

### ऋतमेव परमेष्ठी, ऋतं नात्येति किश्चन। ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरियं श्रिता।।

इस अन्त-अष्-तत्व के 'तेज:-स्नेह' नामक दो विवर्त्त मानें गए हैं। तेजोमयी आप 'अङ्गिरा' नाम से प्रसिद्ध हैं, एवं स्नेहमयीं आप 'भृगु' नाम से व्यवहृत हुई हैं। सावित्राप्ति-मयीं सौर रिमयों के आकर्षण से आकर्षित होकर बाष्परूप में परिणत होता हुआ जो पानी अन्तिरक्ष की ओर जा रहा है, वही अङ्गिरारूप तेजोमय पानी है। एवं अन्तिरिक्ष लोक में रहनेवाले, जलवर्षक, पर्जन्य वायु के आघात से आहत होकर मेघखण्डों से द्रुत हो कर जो पानी वर्षारूप से पृथिवी की ओर आ रहा है, वही भृगुरूप स्नेहमय पानी है। लोग सममते हैं, वृष्टि पृथिवी पर ही होती है। परन्तु वेद कहता है, वर्षणकर्म्म पृथिवीवत् युलोक में भी हो रहा है। दोनों पानियों में अन्तर यही है कि, यहां से (पृथिवी से) चल कर युलोक में बरसने वाला पानी आङ्गिरस है, आग्नेय है। एवं वहां से (युलोक से) चल कर पृथिवी लोक में बरसने वाला पानी मार्गव है, सौम्य है।

भृग तथा अङ्गरामय अप्-तत्व ही स्वयम्भू ब्रह्म का स्वेद स्थानीय 'सुवेद-वेद' है, जो कि सुवेद 'अथवंवेद' नाम से प्रसिद्ध है—(देखिए—गोपथ ब्रा० १।१।१।) अथवंवेद रूप भृग्वङ्गरोन्स्य इस ब्र्गृत परमेष्ठी के गर्भ में सत्यस्र्य्यात्मक गायत्रीमात्रिक त्रयी वेद नित्य प्रतिष्ठित रहता है। 'सर्व हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्' (ते० ब्रा० ३।१२।६।१) के अनुसार ब्रितमूर्ति इसी आपोमय अथवंब्रह्म से सौरसत्यसंस्था का जन्म हुआ है, इसी के आधार पर यह

- ऋक् सं॰ १।१६४।५१।

१ समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहिभः। भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः॥

प्रतिष्ठित है, एवं प्रतिसंचरकाल में इसी आपोमय पारमेठ्य सरस्वान समुद्र में सौरब्रह्माण्ड विलीन हो जायगा। भृग्बिङ्गरोमय इसी अप्तत्व के सत्यगर्भत्त्व का स्पष्टीकरण करते हुए अमृषि कहते हैं—

> आपो मृग्विङ्गरोरूपमापो सृग्विङ्गरोमयम् । सर्वमापोमयं भूतं सर्वं भृग्विङ्गरोमयम् । अन्तरैते त्रयोवेदा भृगूनिङ्गरसः श्रिताः ॥ —गोपय न्ना० ए० ११३९

तेजोमय अङ्गिरा, तथा स्नेहमय भृगु, दोनों की (प्रत्येक की) आगे जाकर घन-तरल-विरल भेद से तीन तीन अवस्था हो जातीं हैं। घन अङ्गिरा 'अग्नि' है, तरल अङ्गिरा 'यम' ( रुद्रवायु-आग्नेय सन्तप्त वायु ) है, एवं विरल अङ्गिरा 'आदित्य' है। घन भृगु— 'आपः' है, तरल भृगु 'वायु' (शिववायु, सौम्य शान्त वायु ) है, एवं विरल भृगु 'सोम' है। 'अग्नि:-यम:-आदित्यः' की समष्टि अङ्गिरात्रयी है, एवं 'आप:-वायु:-सोमः' की समष्टि भृगुत्रयी ' है। इन दोनों में अङ्गिरात्रयी ही उस गर्भीभूत सत्यवेद को आगे कर सत्यरूप में परिणत होती है, एवं अङ्गिरात्रयी से निर्मित सत्यभावों का भूगुत्रयी ही चारों ओर से वेष्टन करती है। इस प्रकार भृग्वङ्गिरोमय वही ऋततत्त्व अपने एकभाग से (अङ्गिराभाग से) तो सत्य बन जाता है, एवं एक भाग से (भृगुभाग से ) सत्य के चारों ओर ऋतरूप से न्याप्त होकर सत्यपिण्डों का स्वरूप-रक्षक वन जाता है। तभी तो-'ऋतं नात्येति कहना अन्वर्थ बनता है। हृदयभावाविच्छन्न, सशरीरी जितनें भी पिण्ड हैं, वे सब अङ्किरा-मूर्त्ति हैं, अतएव उन सबको हम 'सत्य' कहने के लिए तैयार हैं। यह सत्यतत्त्व हृदयभाव के कारण सदा 'ऋजु' रहता है। उदाहरण के छिए सत्य-सूर्य्य को ही छीजिए। सूर्य्यपिण्ड शरीरभाव है, एवं सूर्य्यशरीर (सूर्य्यपिण्ड) का एक नियत केन्द्र है। अतएव 'सहृद्यं सशरीरं सत्यम्' इस उक्त लक्षण के अनुसार सूर्य्य सत्यमूर्ति माना गया है, जैसाकि-'तद्यत् तत् सत्यं, असौ स आदित्यः' ( शत० १४।८।३ ) इत्यादि रूप से पूर्व की सत्यसृष्टि में स्पष्ट किया जा चुका है। इसी सत्यभाव के कारण सौर-सत्यरिमयां सर्वथा कृजु-मार्ग

१ "वायु-राप-स्वन्द्रमा (सोमः ) इत्येते मृगवः"।

<sup>—</sup> गोपथ ब्रा॰ पू॰ २।८।९

का आश्रय हेकर ही चारों ओर वितत हैं। यदि सौररिश्म के आगे आप एक तिल भी रख देंगे, तो रिश्म अपने श्रृजु-भाव के कारण इतस्ततः न जाकर ठीक उसी मार्ग से वापस लौट जायगी, जिस मार्ग से कि वह आई थी। यही श्रृजुता सत्यभाव के प्रत्यक्षदर्शन हैं।

ठीक इसके विपरीत भृततत्त्व का कोई व्यवस्थित मार्ग नहीं है। अप् (पानी)-वायु-सोम तीनों को भृत कहा गया है। पानी बह कर आ रहा है। आप उसके आगे अपना हाथ छगा दीजिए। रिश्म की तरह पानी आपके हाथ से टकरावेगा तो अवश्य, परन्तु जैसे तिछ से टकरा कर रिश्म वापस छौट जाती है, वैसे पानी हाथ से टकरा कर वापस न छौटेगा, अपितु पार्श्व-भागों से इधर उधर निकछ जायगा। कारण यही है कि, सत्य जहां हृदयबन्धन के कारण नियतमार्गानुगामी है, वहां भृतभाव हृदयशून्य बनता हुआ अनियतमार्गावछम्बी बना रहता है, और सत्य-शृतभावों की यही वैज्ञानिक व्याख्या है।

उक्त सत्य-अनुतभावों का वागिन्द्रिय के साथ समन्वय देखिए। मनः-प्राण-वाङ्मय अनुतमा सत्य है। यदि आत्मा के ये तीनों पर्व समानपथ के अनुगामी हैं, तो सत्यभाव है। "जैसी भावना (मानस व्यापार), वैसा ही कर्म्म (प्राणव्यापार), एवं वैसी ही वाणी (वाग्व्यापार)" यही सत्यभाव है। ऐसी वाणी हृदयानुगता बनती हुई सत्य है। यदि भावना अन्य, कर्म विपरीत, कथन कुछ और ही, तो अनुतभाव है। यही अनुतभाषण अनुतभाषण है। हृदयावच्छिन्न, सत्यात्म-मर्थ्यादा से न्युत यह अनुतवाणी, अतएव अनुतवाणी अलग्छ है, असम्बद्ध है, अव्यवस्थित है। यहां अनुतभाव सत्यभाव से पृथक् रहता हुआ अनृत वन रहा है। यदि इसी अनृत को (अनृत को) सत्य से युक्त कर दिया जाता है, तो यह सत्य वन जाता है। आत्मसत्य अग्नि है, अनुतावाणी सोम है। अनुतभामयी वाणी यदि सत्याग्नि (आत्मा) से युक्त है, तो जिस प्रकार सोमाहुति से यज्ञाग्नि उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रज्वित रहता है, एवमेव आत्मसत्य उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है। सत्यानुगता अनुतावाक् भी सत्या है, एवं ऐसी वाक् आत्मिविकास का मुख्य हेतु है। ठीक इसके विपरीत सत्यवश्विता अनुतावाक् अनृता बनती हुई आत्मपतन का कारण बन जाती है। वाक् के इन्हीं सत्य-अनृतभावों का स्पष्टीकरण करते हुए अति ने कहा है—

'स यः सत्यं वदति-यथाप्ति सिमद्धन्तं घृतेनाभिषिञ्चेत्, एवं हैनं स उद्दीपयित, तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति, इवः इवः श्रेयान् भवति । अथ योऽनृतं वदति-

यथाप्तिं समिद्धन्तमुद्केनाभिषिञ्चेत्, एवं हैनं स जासयित, तस्य कनीयः कनीय एव तेजो भवति, श्वः श्वः पापीयान् भवति, तस्मादु सत्यमेव वदेत्'।

- शतपथ बा॰ रारारावशा

सत्य-अनृत प्रकरण के उपक्रम में यह कहा गया था कि, "सत्य चूंकि अन्तर्व्यामी आत्मा का धर्म्म है, एवं यह परोक्ष है, अतएव सत्य केवल भावना की वस्तु है, बोलने की नहीं। इसके अतिरिक्त अनृतसंहित मनुष्य सत्य बोल भी नहीं सकता। अतएव सत्य का आग्रह सर्वथा कल्पित, तथा अनिष्टकर है"। परन्तु देखते हैं कि, उक्त शातपथी श्रुति-'तस्मादु सत्यमेव वदेत्' कहती हुई, पूर्वसिद्धान्त से सर्वथा विरुद्ध जाती हुई सत्यभाषण का दृद्दम आदेश दे रही है। न केवल इसी श्रुति ने, अपितु अन्यत्र भी परेपदे श्रुतियों हारा हमें सत्यभाषण का ही आदेश मिल रहा है, जैसा कि निम्न लिखित कुल एक वचनों से स्पष्ट है—

- १—'एवं ह वाऽअस्य जितमनपजय्यं, एवं यशो भवति, य एवं विद्वान्त्सत्यं वदति'।
  —शतः वाः शाशाः
- २—'तस्में हैतां शोकतरां व्याहृतिम्रुवाच यत् सत्यम् । तस्मादु सत्यमेव वदेत्' ।
  —शतः नाः १९।५।३।१३
- ३—'समूलो वा एष परिशुष्यति, योऽनृतमभिवदति, तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुम्'।
  —प्रक्रोपनिषद ६।१
- ४—'एकं ह वै देवा व्रतं चरन्ति, यत् सत्यम् । तस्मादु सत्यमेव वदेत्'। —क्षतः व्राः १४।१।१३३

५-- 'तस्यै वाचः सत्यमेव ब्रह्म'।

-शत० ब्रा० २।१।४।१०

इसके अतिरिक्त सत्यभाषण शिष्ट-न्यवहार में कैसा सम्मान्य है, यह भी स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्मृतिशास्त्र नें भी सामान्य धम्मों की गणना में सत्यभाषण को प्रमुख स्थान दिया है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर प्रभृति आर्य्यराजा इसी सत्य के अनुष्रह से अमरकीर्त्त बने हुए हैं। इन सब श्रौत-स्मार्त-ऐतिह्य प्रमाणों के विद्यमान रहते हुए सत्य-

भाषण का विरोध करना, 'मनुष्य सत्य बोल नहीं सकता' यह सिद्धान्त स्थापित करना, सत्य-आग्रह को दोषावह बतला देना कैसे न्याय सङ्गत माना जा सकता है ?

विप्रतिपत्ति यथार्थ है। परन्तु जो श्रुति एक स्थान पर सत्यभाषण का आदेश दे रही है, उसी ने अन्यत्र सत्यासक्ति को छोकवैभव-नाश का भी कारण बतलाया है, जैसा कि पूर्व के 'सत्यानृतदायिवभागाख्यान' से स्पष्ट किया जा चुका है। मनुष्य अनृतसंहित है, यह तो सिद्ध विषय है, और इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि, अनृतसंहित मनुष्य कभी सत्य बोल नहीं सकता। स्वयं श्रुति ने भी इस परिस्थिति की पर्याप्त मीमांसा की है।

यज्ञकर्म्म में प्रविष्ट होने वाले यजमान को यज्ञाधिकार प्राप्ति के लिए सबसे पहिले 'दीक्षा-कर्म' करना पड़ता है। जब यजमान 'दीक्षणीयेष्टि' कर्म्म के द्वारा यज्ञ में दीक्षित हो जाता है, तो इस दीक्षा-कर्म्म से उत्पन्न होने वाले अतिशय को (यज्ञसमाप्ति पर्य्यन्त) सुरक्षित रखने के लिए इसे सत्यभाषण, ब्रह्मचर्य्य, पयोत्रत, अधःशयन, आदि कतिपय विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। दीक्षातिशय-रक्षक इस नियम संघ-परिपालन कर्म्म को ही "व्रतकर्मा" कहा गया है। इन व्रतकर्मों में सत्यभाषण कर्म सबसे उत्कृष्ट व्रत माना गया है। इसी लिए दीक्षित यजमान का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करती हुई श्रुति कहती है—

'ऋतं वाव दीक्षा, सत्यं दीक्षा। तस्मादीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम्'।

—ऐतरेय ब्रा॰ ११६

'द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति—सत्यं चैव, अनृतश्च। सत्यमेव देवाः, अनृतं मनुष्याः। 'इदमहमनृतात् सत्यम्वपेमि' इति-तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति। स वै सत्यमेव वदेत्। एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति-यत् सत्यम्। तस्मात्ते यशः। यशो ह वै भवति, य एवं विद्वान्त्सत्यं वदिति'।

-शतपथ बा॰ १।१।४-५

"भृत ही दीक्षा है, सत्य ही दीक्षा है। इसलिए दीक्षित को सत्य बोलना चाहिए। इस विश्व में सत्य, तथा अनृत (भृत) ये दो ही तत्त्व हैं, तीसरा तत्त्व नहीं हैं। देवता सत्यानुगामी हैं, मनुष्य अनृतानुगामी हैं। "मैं अनृतमाव से सत्यमाव प्राप्त कर रहा हूं" इस कथन का तात्पर्य्य यही है कि यज्ञकर्त्ता यजमान अनृतसंहित मनुष्यों के सम्प्रदाय से निकल कर आज सत्यसंहित देवताओं के सम्प्रदाय में प्रवेश कर रहा है। इसलिए यजमान

को चाहिए कि, वह ( यज्ञसमाप्ति पर्य्यन्त ) सत्यभाषण ही करे। सत्यसंहिता देवता एक-मात्र इसी त्रत (नियम) का पालन करते हैं, जो कि सत्य है। इसी सत्य के प्रभाव से वे यशस्वी वन रहे हैं। वह यजमान भी (देवताओं की ही तरह ) यशस्वी वन जाता है, जो कि यजमान इस त्रत रहस्य को जानता हुआ सत्यभाषण करता है"।

श्रुति ने दीक्षित यजमान को सत्यभाषण का आदेश तो दे डाछा। परन्तु इसके सामने मनुष्य का स्वाभाविक अनृतभाव जिस समय उपस्थित हुआ, तत्काल स्वयं अपनी ओर से इसने यह भी विप्रतिपत्ति कर डाली कि—

'अथो खल्वाहु:—कोऽईति मनुष्यः सर्वं सत्यम् वदितुम्। (यतो हि-) सत्यसंहिता वे देवाः, अनृत संहिता मनुष्याः'।

-ऐतरेय बा॰ १।६

बड़ी जटिल समस्या उपस्थित हो गई। मनुष्य अपने स्वामाविक अनृतभाव के कारण सत्य बोल नहीं सकता, एक ओर श्रुति का यह सिद्धान्त। दूसरी ओर श्रुति के द्वारा इसे सत्य-भाषण का आदेश। कैसे दोनों विरुद्ध भावों का समन्वय किया जाय १ स्वयं श्रुति ही इस कार्य्य को अपने हाथ में लेती हुई व्यवस्था करती है—

'विचक्षणवतीं वाचं वदेत् । चक्षुर्वे विचक्षणम् । वि ह्यं नेन पश्यति । एतद्व वै मनुष्येषु सत्यं निहितं, यच्चक्षुः । तस्मादाचक्षाणमाहुः—'अद्राक्' इति । स यदि-'अदर्श्यम्'-इत्याह, अथ श्रद्दधति । यद्यु वै स्वयं पश्यति, न बहुनां च, नान्येषां श्रद्दधति । तस्माद्विचक्षणवतीमेव वाचं वदेत् । सत्योत्तरा हैवास्य वागुदिता भवति' । —ऐतरेय वार ११६

श्रुति का तात्पर्य्य यही है कि, मनुष्य को विचक्षणवती (आंखों देखी) बात ही बोलनी चाहिए। हमारी अध्यात्मसंस्था में चक्षु ही विचक्षण (सत्यद्रष्टा) है। चक्षु द्वारा ही वस्तु के विशेषभाव (सत्यभाव) का साक्षात्कार होता है, किंवा स्वयं चक्षु ही विशेषभाव का द्रष्टा है। अतएव चक्षु को ही 'विचक्षण' कह दिया गया है। ईश्वर प्रजापित ने मनुष्य की अध्यात्म-संस्था में यह सह्य ही प्रतिष्ठित किया है, जो कि चक्षु है। चक्षु सत्यमूर्ति है,

इस सम्बन्ध में वृद्धव्यवहारमूलक लोक-व्यवहार ही प्रमाण है। जब एक व्यक्ति किसी विषय के सम्बन्ध में हमसे कोई समाचार कहता है, तो उस वक्ता से हम पूंछ बैठते हैं कि, 'ध्यों भाई! तुम जो कुछ कह रहे हो, क्या उस स्थिति को तुमने अपनी आंखों से देखा है ?' उत्तर में यदि वक्ता-'हां महोदय! मैंने अपनी आंखों से ऐसा होता देखा है' यह कह देता है, तो हम उसके कथन पर विश्वास कर लेते हैं। यदि हम स्वयं ही किसी वस्तु का अपने चर्म-च्छुओं से साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उस सम्बन्ध में हमसे भी प्रतिष्ठित एक, अथवा अनेक व्यक्तियों का भी विपरीत कथन कोई महत्त्व नहीं रखता। इस विश्वास का एकमात्र कारण है 'सत्यात्मक चक्षु'। इसलिए यजमान को चाहिए कि, वह अपने यज्ञकर्म में विचक्षणवती-वाक् का ही प्रयोग करे। इस नियम के अनुगमन से उसकी वागिन्द्रय उत्तरोत्तर सत्यभाव से युक्त बनती जायगी, और कालान्तर में इस सत्यबल का फल यह होगा कि, यह अपने सुख से जिसके लिए जो भी कुछ कह देगा, वैसा ही घटित हो जायगा।

सत्यसृष्टि का दिग्दर्शन कराते हुए पूर्व में इमने सूर्य्य को 'सत्यमूर्ति' कहा था। यह सत्यसूर्य ही इमारी चक्षुरिन्द्रिय का उपादान बनता है। इसी आधार पर चक्षु को सत्य कहा गया है। यदि झृत (अनृत) वाणी को सत्य चक्षु के साथ युक्त कर दिया जाता है, तो अपने रूप से अनृत रहती हुई भी वाणी सत्य बन जाती है। और ऐसी चक्षु-युक्ता वाणी ज्यावहारिक सत्य में प्रामाणिक बन जाती है। यह सब कुछ ठीक होने पर भी, ठीक मान छेने पर भी, कहना पड़ेगा कि, वाणी से मौळिक सत्य कभी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि वहां जैसे पराङ्मुखवाणी की गति अवरुद्ध है, वैसे ही पराङ्मुख सत्य चक्षु की भी वहां गति नहीं। यही क्यों, इन्द्रियसञ्चालक मन', तत्सञ्चालिका बुद्धि आदि सब का ज्यापार वहां अवरुद्ध है। हां, ज्यवहार काण्ड में अवश्य ही सत्यचक्षु के सहारे हम अनृत-वाणी को सत्य बना सकते हैं। एवं एकमात्र इसी अभिप्राय से श्रुति-स्मृतियों नें सत्यभाषण का समर्थन किया है।

१ "न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति, नो मनः, न विद्यः, न विजानीमः। यथैतद्नुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो-अविदिताद्धि। इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्वयाचचिक्षरे"

<sup>-</sup>केनोपनिषत् १।३।

चक्षुरिन्द्रिय बाह्यजगत का अनुगामी है। बाह्यजगत को हमने 'अनृत' बतलाया है, मृत्युलक्षण कहा है, असद्रूप कहा है। जो जैसा हो, उसे उसी रूप से देखना चूंकि सत्य कह-लाता है, अतएव चक्षुद्वारा यथानुरूप दृष्ट अनृतिविश्व का तदनुरूप ही वाणी से अभिनय करना सत्य भाषण बन जाता है। इसी आधार पर धर्माचाय्यों ने यह व्यवस्था की है कि, यदि मनुष्य किसी सम्बन्ध में मूंठ बोल कर उसे स्वीकार कर लेता है, तो उस की यह मूंठ सत्यपूत बन कर विशेष प्रत्यवाय का कारण नहीं बनती।

उक्त व्यावहारिक सत्यभाषण जहां प्रत्येक दशा में प्राह्म, तथा उपकारक है, वहां पारमार्थिक सत्य वाणी से सर्वथा अतीत है। इसके अतिरिक्त न्यावहारिक सत्यभाषण भी जब तक वाणी के अभिनय का विषय नहीं बनता, तभी तक वह कल्याणप्रद है। यदि हम अपने सत्य-भाषण के साथ 'हम सत्य वीछते हैं, सत्य अहिंसा हमारे साथ है, हम सत्य पर खड़े हैं' ऐसे आग्रह-वाक्यों का सम्बन्ध कर देते हैं, तो आग्रहयुक्त ऐसा सत्यभाषण परोक्ष-आत्मा की परोक्ष सत्य शक्ति से विश्वत होता हुआ 'अतिमान' कोटि में प्रविष्ट हो जाता है, और यही अतिमान सत्य-नाश का कारण बन जाता है, जिसका कि हम अवतक विरोध करते आए हैं। सत्यभाषण कीजिए, किन्तु 'हम सत्यभाषण करते हैं' यह डिण्डिमघोष न कीजिए। सत्यमार्ग का चुपचाप अनुगमन करते जाइए, किन्तु सत्य का आग्रह न कीजिए। आपको यह नहीं मूछना चाहिए कि, आप अनृतसंहित है। सम्भव है-आप आग्रह में सफल न हो सकें। इन्हीं सब परिस्थितियों को लक्ष्य में रख कर हमनें सत्यासिक को पतन का कारण माना है। देवता अभिमान रखते हैं, अतिमान नहीं करते। सत्य का अभिमान रखना अच्छा है, किन्त सत्य का अतिमान करना प्रत्येक दशा में अवनति का कारण है। अभिमान रखनेवाले देवता विजयी बन गए थे, एवं अतिमान करनेवाले असुर पराभूत हो गये थे। प्रसङ्गोपात्त अभिमान-अतिमानभावों का पार्थक्य भी जान लेना चाहिए। अपने आप को, अपने आत्मा को ब्रह्म का साक्षात् अंश सममते हुए, अपने आप को (अन्तर्जगत् में) महा-शक्तिशाली अनुभव करते हुए, शास्त्रसिद्ध, यथाधिकारसिद्ध कर्म्म मार्ग पर गुप्तरुप से आरूढ रहना ही 'आत्मामिमान' है। अपने को कभी छोटा न समिमए, कभी आत्मारहानि का प्रवेश न होने दीजिए, यही आत्माभिमान है। एवं ऐसे आत्माभिमान का स्वयं भगवान ने भी समर्थन किया है। देखिए।

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आत्मेव ह्यात्मनोबन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः॥ अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त्तेतात्मेव शत्रुवत्॥

—गोता ६।५-६

ठीक इस के विपरीत —'हम साक्षात ब्रग्न के अंश हैं, हम शिक्षित हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, सत्य-अहिंसा हमारे साथ है, हमें सत्य-अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है, कोई भी शक्ति सत्य-अहिंसा के सामने नहीं ठहर सकती, हमारा व्यवहार सत्य है, हम सच बोलते हैं, हमारी वाणी ईश्वर की प्रेरणा है, सत्य-अहिंसाधम्मों से हमें कोई नहीं हिगा सकता' ऐसे ऐसे वाक्यों के प्रयोग से अपने श्रीमुख को अलंकृत रखना ही 'अतिमान' है। दूसरे शब्दों में अपने अन्तर्जगत में उदात्त मावनाओं की चर्वणा करते रहना 'अभिमान' है, एवं उन अन्तर्भावनाओं को वाणी से प्रकट कर देना 'अतिमान' है। ऐसे अतिमान का फल है—'पराभव'-बैभवनाश—

''देवाश्र वाऽअसुराश्र-उभये प्राजापत्याः परपृधिरे। ततोऽसुरा अतिमानेनैव-'कस्मिन्तु वयं जुहुयाम' इति (वदन्तः) स्वेस्वेवास्येषु जुह्वतक्ष्येरुः। तेऽतिमानेनैव परा-वभुषुः। तस्मान्नातिमन्येत । पराभवस्य हैतन्मुखं, यदतिमानः"।

— शत० ब्रा० ४।१।१।१।।।।

सत्या-नृतभावों के इन्हीं सब गुप्त रहस्यों को लक्ष्य में रख कर हमनें अनृतसंहित मनुष्यों के लिए सत्य के आग्रह को दोषावह बतलाया। इस सम्पूर्ण परिस्थिति का निष्कर्ष यही हुआ कि, "अभिमानात्मक सत्याग्रह आवश्यक, एवं उपादेय। किन्तु अतिमानात्मक सत्याग्रह अनावश्यक, दोषावह, अतएव एकान्ततः त्याज्य"।

अब एक प्रश्न इस सम्बन्ध में बच रहता है—अनृतभाव सम्बन्धी। मनुष्य क्यों, किस कारण से अनृतसंहित कहलाया, यह और विजिज्ञास्य है। ऋत-सत्य का वैज्ञानिक स्वरूप बतलाते हुए पूर्व में 'अङ्गिरा' के साथ सत्य का, एवं 'भृगु' के साथ 'ऋत' का सम्बन्ध बतलाया गया था। जिन मनुष्यों के आत्मा में (शारीरक कर्मात्मा में) सत्-कर्मजनित सत् संस्कारों के अतिशयाधान से अङ्गरातत्व की प्रधानता रहती है, वे सामान्य मनुष्य न होकर

'देवता' हैं एवं जिनका आत्मा दिन्य संस्कारों से प्रून्य हैं, यथाजात वे मनुष्य केवल भृत-भृग प्रधान बनते हुए अनृतसंहित 'मनुष्य' हैं। उत्पत्तिकाल में सभी मनुष्य अनृतसंहित हैं। कारण स्पष्ट है। आप:-वायु:-सोम, तीनों की समष्टि भृग है, एवं भृग ही भृत है। इन भृत-तत्त्वों में से मध्यस्थ भृत-वायु ही मनुष्यप्रजा की चेतना का आधार बनता है। अतएव इसे 'ऋतस्य प्रथमजा' कहा गया है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

> यो मा ददाति स इ देवमावदहमन्नमन्नमदन्तमि ॥ अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेम्योऽमृतस्य नाम।

> > -सामसं० पू० ६।१०।९।

मनुष्य वर्ग की अपेक्षा सौरमण्डल में रहने वाले प्राणदेवता सत्य-अङ्गिरोग्नि के प्राधान्य से सत्य संहित हैं। 'सत्यसंहिता वे देवा:' इस श्रुति से इन सौर प्राण देवताओं का प्रहण तो है ही, साथ साथ दिव्य संस्कार युक्त भौममनुष्य देवता, एवं यज्ञातिशययुक्त याज्ञिक द्विजाति-वर्ग का भी प्रहण है। वक्तव्य यही है कि, अपने स्वाभाविक ऋतवायु के आधार के कारण ही ऋतसंहित मनुष्य अनृतसंहित है। अपिच जिस शुक्राहुति से इसका स्वरूप-निर्माण होता है, वह शुक्र ओषि (अन्न ) के शारीराग्नि में आहुत होने से उत्पन्न हुआ है। ओषि वृष्टि का फल है, वृष्टि सोम का रूपान्तर है, सोम श्रद्धा नामक चान्द्रपानी का रूपान्तर है, एवं अप्तत्त्व को ही ऋत कहा गया है। इस दृष्टि से भी-'इति त पश्चम्यामाहतावापः पुरुपवचसो भवन्ति' ( छान्दोग्य उप० ५।६।१। ) इस छन्दोग सिद्धान्त के अनुसार झृत-सौम्य शुक्र से उत्पन्न ऋतसंहित मनुष्य अनृतसंहित ही माना जायगा। चूंकि ऋतभाव सत्यमर्थ्यादा से स्वभावतः विचत हैं इधर इन्द्रियसभ्वालक मनुष्य का अन्तमय प्रज्ञान-मन भी सौम्य बनता हुआ ऋत ही है। अपनें इन्हीं स्वाभाविक झृतरूप अनृतभावों के कारण मनुष्य प्रजा आत्मसत्य का, एवं आत्मसत्यानुगृहीत प्राकृतिक स्वाधिकार सिद्ध कर्म्म का उल्लंघन कर डाछती है। भृत प्रज्ञा के अपराध से इसका सत्य आत्मा अविद्यादि अनृत दोषों से युक्त हो जाता है। आत्मा का स्वाभाविक विकास दव जाता है। फलतः मानवीप्रजा प्राकृतिक कम्मों का उल्लंघन करने लगती है, जैसा कि पूर्व के आख्यान में 'मनुष्या एवेंकेऽतिक्रामन्ति' इत्यादि रूप से स्पष्ट किया जा चुका है।

चंकि मनुष्य अनृतसंहित है, अतएव प्रज्ञापराध के अनुप्रह से स्वाभाविक, प्राकृतिक, आधिकारिक कर्त्तव्य-कम्मों से विमुख हो जाना इसके लिए कोई विशेष बात नहीं है। इसी अनृतभाव का नियन्त्रण करते हुए इसे अधिकार-सिद्ध कम्मों में प्रवृत रखने के लिए, अनृतभाव का नियन्त्रण करते हुए इसे अधिकार-सिद्ध कम्मों में प्रवृत रखने के लिए, इसका मन, इस की बुद्धि स्वधम्में से कभी च्युत न हो, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इसका किसी प्राकृतिक-मर्थ्यांदा सूत्र से नियन्त्रण करना आवश्यक रूप से अपेक्षित हो जाता है। इसी आधार पर आप्त-महर्षियों ने इसके लिए प्रकृत्य-नुसार मिन्न-भिन्न मर्थ्यांदाओं का एक सुदृद्ध दुर्ग बनाया है। इस दुर्ग के भिन्न-भिन्न द्वारों पर नियमरूप भिन्न-भिन्न प्रह्री बैठाए गए हैं, जो कि इन कम्मेठ मनुष्यों का नियन्त्रण करते रहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणवर्ण को ही लीजिए। ब्राह्मण के आधिकारिक कर्म हैं—व्यक्ति-समाज-राष्ट्र में प्रवेश करने वाले आध्यात्मिक दोषों को ज्ञानोपदेश द्वारा दूर करते रहना, एवं दिन्यसंस्कारों के अनुष्ठान से समाज में नवजीवन का संचार करते रहना, यज्ञकम्मों के द्वारा प्राकृतिक आधिदेविक मण्डल को शान्त बनाए रखना, उत्पथनामी शास्ता क्षत्रिय राजाओं का तपोयुक्त ज्ञानशक्ति से दमन करते हुए उन्हें सत्पथ पर प्रतिष्ठित रखना। इन सब कम्मों का 'उपदेशभाव' के साथ सम्बन्ध है। उपदेश की मूलभित्ति ज्ञान शक्ति है। ज्ञानशक्ति का प्रधान आल्यवन 'शिरोयन्त्र' ( मस्तिष्क ) है।

विश्व में कितनें एक सात्त्रिक पदार्थ शिरोयन्त्र-सम्बन्धिनी ज्ञानशक्ति के उपकारक हैं, एवं कितनें एक राजस-तामस पदार्थ ज्ञानशक्ति के आवरक हैं। ऐसी परिस्थिति में ज्ञाना- धिष्ठाता ब्राह्मणवर्ग यदि अपनें उक्त आधिकारिक कम्मों पर आरूढ रहने का इच्छुक होगा, तो उसे सात्त्रिक नियमों, सात्त्रिक-ज्ञानवर्द्धक, तथा ज्ञान रक्षक पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा, एवं विपरीत तामसादि भावों का परित्याग करना पड़ेगा। उपदेश शक्तिशाळी, ज्ञानाधिष्ठाता ब्राह्मणवर्ण के छिए ज्ञानशक्ति प्रवर्द्धक-रक्षक सात्त्रिक आचार-व्यवहार-नियमोपनियम-पदार्थ ही उपयुक्त मानें जायँगे। इसी आधार पर मन्वादि-स्मृतियों नें ज्ञानशक्ति-विधातक, राजस-तामस भावयुक्त छशुन-गृज्जन-पळाण्डु-मद्य-मांसादि पदार्थों को इस वर्ण के छिये निषिद्ध माना है। इन पदार्थों से उत्पन्न होनेवाळे राजस-तामस-संस्कार छेप से ब्राह्मण का बीजरूप ब्राह्मण्य उसी प्रकार निर्वीर्थ्य वन जाता है, जैसे कि धूम के स्पर्श से जौ-गेहूं आदि बीजों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है। यही व्यवस्था क्षत्रिय, वैश्यादि इतर वर्णों के सम्बन्ध में समिनिए। चारों वर्णों के आधिकारिक कर्म भिन्न, चारों को स्वस्व कर्मों में नियन्त्रित

रखनें वाले धर्म भी भिन्न भिन्न। वर्णकर्मा-वर्णधरमीं की समष्टिरूप यही व्यवस्था 'चातुर्वण्य' नाम से प्रसिद्ध है, जिस की कि मूल्भित्ति 'समाज' है।

समाज-सापेक्ष वर्णव्यवस्था के अतिरिक्त व्यक्ति के प्रातिस्विक कल्याण के लिए एक व्यवस्था और व्यवस्थित हुई है। व्यक्त्यनुबन्धिनी वही व्यवस्था 'चातुराश्रम्य' नाम से प्रसिद्ध है। वर्णव्यवस्था, एवं आश्रमव्यवस्था, इन दो दुर्गों से सुरक्षित भारतीय वर्णप्रजा कभी स्वाधिकार सिद्ध कम्म से विमुख नहीं हो सकती। भारतवर्ष का भारतपना, जगद्गुरूत्व, सर्वमूर्द्धन्यत्व, इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं पर निर्भर है। जिस दिन भारतवर्ष इनकी उपेक्षा कर देगा, समम लीजिए, उस दिन 'भा-रत' भारत भाहत बनता हुआ अपना सर्वस्व खो बैठेगा, जिसकी कि आशङ्का मात्र से भी भारतीय आस्तिक प्रजा का हृदय कम्पित हो पड़ता है।

इात-नैदिककरमीयोगः।

\* \*

\*

# ४--वर्णाव्यवस्था-विज्ञान

"वैदिक-कर्मियोग ही वास्तव में 'कर्मियोग' है, क्योंकि अम्युद्य-निःश्रेयस छक्षण 'कर्मात्त्व' इसी कर्म्योग से सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में 'शास्त्र' हमारे छिए जिन कर्त्तंच्य कर्मों का (वर्णधर्मानुसार) विधान कर रहा है, वे ही कर्त्तंच्य-कर्म्म छोक, तथा परछोक-हित के साधक बनते हुए प्राह्य हैं, एवं शास्त्र जिन कम्मों का निषेध करता है, वे सब अशास्त्रीय कर्म्म छोक-परछोक के वास्त्रविक सुख के प्रतिबन्धक बनते हुए सर्वथा हेय हैं। अतः जिस भारतीय की यह आकांक्षा है कि, वह इस छोक में, इस जीवन में भौतिक-वैभवों का सुखोपभोग करता हुआ परछोक में सद्गति प्राप्त करे, तो उसे शास्त्रसिद्ध, वैध, कर्त्तंच्य-कर्मों का ही अनुगमन करना चाहिए" पूर्व के 'वैदिक-कर्म्मयोग'—प्रकरण में यही स्पष्ट किया गया है। इस अनुष्ठ्य वैदिक-कर्म्मयोग का क्या स्वरूप है ? इस प्रश्न का समाधान तो आगे आनेवाछे 'कर्मतन्त्र का वर्गीकरण' नामक प्रकरण में किया जायगा। प्रकृत में तो हमें उस क्षोम की शान्ति के उपाय का अन्वेषण करना है, जो कि 'वर्णाश्रमन्यवस्था' को छेकर आज अधिकांश में हमारी मौछिक श्रद्धा का विधातक बनता जा रहा है।

अनृत-संहित मनुष्यों के अनृत-भाव के नियन्त्रण के लिए वर्णाश्रमव्यवस्था-हुर्ग का निम्माण हुआ है, यह पूर्व-प्रकरणोपसंहार में स्पष्ट किया जा चुका है। यह निर्विवाद है कि, शास्त्रसिद्ध कर्म्ममार्ग में मानवसमाज को प्रवृत्त रखने का एकमात्र साधन वर्णाश्रम मार्ग का अनुगमन ही है। जबतक वर्णाश्रम मर्थ्यादा का अनुगमन है, तभी तक कर्तव्य-कर्म की रक्षा है। दोनों का अन्योऽन्याश्रय सम्बन्ध है। यही नहीं, तत्त्वतः वर्णाश्रमधर्म ही का नाम वैदिक-कर्म्योग है। वेदस्वाध्याय के परित्याग से, आचार त्याग से, आलस्य से, अन्नदोष से, पश्चिमी देशों के संसर्ग से, भौतिक-जड़वाद की जन्नति से, शासनप्रणाली के गुप्त .... चक्र से, और और भी कई एक अदृष्ट कारणों से आर्य्य सन्तान आज अपने धर्म का, कर्तव्य-कर्म का, वर्णाश्रम-पथ का मौलिक स्वरूप, उदात्त आदर्श भूल गई है, किवा क्रमशः भुलाती जा रही है, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। सचमुच प्रकृति-सिद्ध भारतीय आर्षधर्म ने सन्तमतमूलक, अनार्ष मतवादों का आश्रय

छेते हुए आज अपने इस धर्म-क्षेत्र में विप्रव-युग का दृश्य उपस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की वैज्ञानिक-शिक्षा ने भारतीय नवयुवकों के मस्तिष्क में भारतीय-संस्कृति से विरुद्ध सर्वथा नवीन विचारों का स्रोत बहा दिया है। वर्त्तमान युग से सम्बन्ध रखने-वाले वैज्ञानिक-विविध आविष्कारों नें इन नवयुवकों के बौद्ध-जगत् में 'हेतुवाद' का बीजारोपण कर दिया है। इसी हेतुवाद के अनुप्रह से आज इनके लिए—"शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए मान लो" इस श्रद्धामय आदेश वाक्य का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। इनकी तर्कबुद्धि आज इन्हें इसके लिए विवश बनाए हुए है कि, ये उसी शास्त्र वचन पर विश्वास करें, उसी धम्मीदेश का अनुगमन करें, उसी कम्म का अनुष्ठान करें, जिसका तात्त्विक विज्ञान से सम्बन्ध हो, जिसका सफल, तथा सुफल कारण हो। यदि तर्क-विज्ञान-हेतुवादादि का आश्रय लिए बिना, केवल शास्त्र के डिण्डिम-घोष के आधार पर धर्म-कर्म का इनके आगे यशोगान किया जाता है, तो वह सर्वथा अरण्य-रोदन ही सिद्ध होता है। सिद्ध हो भी क्यों नहीं, जब कि, इस सिद्धि के प्रवर्त्तक मतवादों नें आर्षधर्म, एवं तत्प्रतिपादक वेदशास्त्र को उपेक्षा के गर्त में डाल रक्खा है।

जिन मतवादों के कन्धों पर धर्मगरक्षा का भार है, जो सनातनधर्मी विद्वान् धर्म्म के उपदेशक हैं, उनकी उदासीनता ही धर्म्म-शैथिल्य का मुख्य कारण है। धर्म्म की मौलिकता के सम्बन्ध में नवीनशिक्षा-दीक्षित हमारा नवयुवक समाज जिस कारणता की जिज्ञासा रखता है, उसका पूरा होना तो दूर रहा, अपितु हमारे आचार्य, तथा विद्वत्समाज ने पहिले से ही इनके सम्बन्ध में अपनी यह धारणा बना रक्खी है कि, ये लोग तो विदेशी शिक्षा-आचार-व्यवहार का अनुगमन करने से नास्तिक बन गए। धर्म्मशास्त्रों पर इनकी श्रद्धा न रही। बात ठीक है, अवश्य ही नवयुवक समाज धर्म्म के नाममात्र से भी घृणा करता है। परन्तु ऐसा हुआ क्यों ? क्या भारतीयधर्म, तथा भारतीय साहित्य की तुलना में पश्चिमी धर्मा, पश्चिमी साहित्य उन्हें तात्त्विक प्रतीत हुआ ? यदि हां तो तबतक आप इन पर कोई लांखन नहीं लगा सकते, जबतक कि, उन्हें यह न सममा दें कि, आपके घर का साहित्य विदेशी साहित्य की अपेक्षा अधिक मौलिकता रखता है। मौलिकता आप सिद्ध करते नहीं, उनके तकों का समाधान करते नहीं, फिर उन शिक्षितों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो, तो क्यों हो। केवल प्रमाणभक्ति का युग आज नहीं रहा, यह आपको इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा कि, उनके मस्तिष्क आज वैज्ञानिकी शिक्षा के चाकचिक्य में पड़ कर हेतुवाद के अनुगामी बन गए हैं। उन्हें वहां मू ंग-सचा जो भी कुछ सिखलाया गया है, हेतुपुरस्सर, के अनुगामी बन गए हैं। उन्हें वहां मू ंग-सचा जो भी कुछ सिखलाया गया है, हेतुपुरस्सर,

तर्क के आधार पर । अब आप उनकी चिरम्यस्त इस मनोवृत्ति के सर्वथा विपरीत केवल वचनों के आधार पर कैसे उन्हें धर्म-सीमा में सीमित एल सकते हैं। अवश्य ही आपको विज्ञान सम्मत तर्क-युक्ति-कारणों को आगे रखते हुए ही धर्म का मौलिक स्वरूप उनके सामने रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो परिणाम यह होगा कि, दिन-दिन द्रुतवेग से प्रवृद्ध इनका वातावरण उस सामान्य प्रजा की भी स्वाभाविक धर्म-निष्ठा को शिथिल वना देगा, जोकि प्रजा इनके संसर्ग से अपने आपको नहीं बचा सकती। और आज यही हो रहा है। हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि, जिन्हें इम सुधारक कहते हैं, जिन्हें धर्म से विपरीतपथानुगामी मान रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी शिक्षा-सम्बन्धमात्र से नास्तिक मानने की भयक्कर भूल कर रहे हैं, उनके आगे यदि आप तात्त्विक दृष्टि से धर्म का स्वरूप रख देगें, तो आप उन्हें अतिशय श्रद्धालु देख लेंगे। वे शिक्षित हैं, सममदार हैं, भला-बुरा सममने का विवेक उनमें है। आवश्यकता है, केवल दृष्टिकोण बदलने की।

यह कब सम्भव है, और कैसे सम्भव है ? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है, विज्ञान दृष्टि से वैदिक-साहित्य का अध्ययनाध्यापन, वैदिक तत्वों का प्रचार-प्रसार, छोकसंप्रह दृष्टि से प्रचिलत सन्तमत पर कोई आघात-प्रत्याघात न करते हुए भी वेदसिद्ध, सम्प्रदायभाव विरहित, आर्षधम्म का विस्तार। देश की मनोवृत्ति देखते हुए यद्यपि कार्य्य सरस्त्र प्रतीत नहीं होता, परन्तु चिन्ता का अवसर इसिछ्ये नहीं है कि, जब जब समाज के सामने कोई नवीन दृष्टि आती है, तब तब अपने रूढिवाद के अभ्यास के अनुप्रह समाज इसी प्रकार विरोध-प्रदर्शन किया करता हैं। उधर अपने प्रयास को विज्ञानानुमोदित, प्रकृतिसूत्र से सम्बद्ध, वेदशास्त्र द्वारा प्रमाणित, अतएव अभ्युदय-निःश्रेयस का अनन्य साधक समम्भने वास्त्र सन्देश-वाहक किसी विरोध का भय न करता हुआ, एकमात्र ईश्वरीय प्ररेणा का बल अपने सामने रखता हुआ, समाज के न-न करते रहने पर भी अपने स्त्रस्य पर स्थिर बना रहता है। और कास्रान्तर में वही विरोधी समाज उसकी सेवाओं पर कृपादृष्टि कर डालता है।

आज हम एक ऐसे ही अप्रिय-सत्य का स्वरूप अपने वर्त्तमान समाज के सामने रखना चाहते हैं, जिस के नाम अवण में भी कटुता का अनुभव किया जा रहा है, और वह अप्रिय-सत्य है—"भारतीय-चानुर्वण्यं व्यवस्था"। यह सनातन-व्यवस्था आज अनेक तर्क-कुतकों की आश्रयभूमि बन रही है। किसी क्षणिकवादी की दृष्टि में यह व्यवस्था विशुद्ध गुणकर्म-मूला है, तो कोई नित्य-विज्ञानवादी इसे प्रकृतिविशिष्ट मानता हुआ 'ज्न्समूला' कह रहा है।

किसी राष्ट्रवादी की दृष्टि में भारतीय वर्णविभाग, तथा तन्मूळक प्रकृतिसिद्ध जाति-उपजाति विभाग राष्ट्रोन्नित का विघातक है, तो कोई विद्वान् इसे उभयलोक-कल्याणकारिणी बतला रहा है। कोई परिवर्तनवादी इसे 'सादि' मानता हुआ इस के सनातन-स्वरूप में परिवर्तन चाहता है, तो कोई विवेकी 'अनादि' सिद्ध करता हुआ इसे सदा एकरूपा ही देखना चाहता है। किसी बुद्धिवादी का बुद्धि-वैभव इसे केवल ब्राह्मणों की स्वार्थलीला कह रहा है, तो कोई युद्धियोगी—'चातुर्वण्यं मया सृष्टम्' (गी० ४।१३।) इस भगवद्वचन के आधार पर इसे ईश्वरीय-व्यवस्था मान रहा है। इन्हीं कुछ एक पारस्परिक विसंवादों के कारण एक तदस्थ, किन्तु जिज्ञासु व्यक्ति का अन्तर्जगत क्षुब्ध हो पड़ता है। उस के इस क्षोभ की शान्ति के लिए, साथ ही में 'वर्णाश्रमव्यवस्था' ही एकमात्र भारतीय 'कर्म्योग' की मूल प्रतिष्ठा है, यह सिद्ध करने के लिए प्रकृत-प्रकरण का उपक्रम किया जाता है। हमें विश्वास है कि, दोषदृष्टि से भी देखा गया यह प्रकरण हमारे श्रान्त जगत् को श्रान्ति से निमुक्त कर वर्णाश्रम की उपयोगिता की ओर हम श्रान्त पथिकों का ध्यान आकर्षित करेगा।

मारतीय 'वर्णाश्रमव्यवस्था' आर्ष-महर्षियों की दृष्टि में जहां 'क्रम्म-विभाग' की मूल्प्रतिष्ठा है, वहां वर्णाश्रममूलक कर्म्मविभाग की मूल प्रतिष्ठा 'कृत् -विभाग' का आविर्भाव— माना गया है। कर्त्ता के विभाग से कर्म्म विभाग हुआ है, एवं वर्ण-विभाग के अनुसार कर्म्मविभाग हुआ है, यही तात्पर्य्य है। पूर्व के 'योग-सङ्गति' प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, त्रिगुणात्मक-विश्व में रहने वाले, (अतएव) त्रिगुणमावापन्न मनुष्यों की प्रकृति कभी समान नहीं हो सकती। फलतः मिन्न-भिन्न प्रकृति रखने वाले मनुष्य कभी समान (एक) कर्म्म के अधिकारी नहीं वन सकते। चूंकि कर्म्मकर्त्ता-मनुष्यों की प्रकृतियां भिन्न भिन्न हैं, अतएव इन का कर्म्म भी पृथक् पृथक् ही मानना पड़ेगा। कर्नृ-सम्प्रदाय का भिन्नप्रकृतित्व ही कर्म्मनेद का मूल कारण बना है। प्रकृतिसिद्ध इन भिन्न भिन्न कर्म्मों में तत्तत्प्रकृतिविशिष्ट तत्तत कर्ता नियमशः प्रतिष्ठित रहें, एकमात्र इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही, दूसरे शब्दों में कर्नृ-मेदसिद्ध कर्मिवमाग को सुव्यवस्थित वनाने के लिए ही वर्णा-श्रमव्यवस्थाओं का ब्रह्म-प्रजापित द्वारा आविर्माव हुआ है।

जब हम मानव समाज के कम्मों की मीमांसा करने आगे बढ़ते हैं, तो इनके सम्बन्ध में परें परें विरुद्ध भावों का साम्मुख्य होने लगता है। प्रकृतिभेद, तथा शक्तिभेद-सापेक्ष शिशुकर्म-बालकर्म-तरुणकर्म-युवाकर्म-प्रौढकर्म-वृद्धकर्मादि भेद भिन्न वैण्यक्तिक कर्म, मनुष्यकर्म, स्त्रीकर्म, पितृ-भ्रातृ-कर्म, मातृ-भिग्नी-कर्म, पित्रकर्म, पत्नीकर्म, विवाहकर्म, सामा-जिककर्म, स्वामीकर्म, स्त्यकर्म, राजकर्म, आदि आदि सभी कर्म परस्पर में सर्वथा विरुद्ध हैं, सब की इतिकर्त्तव्यता एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। साथ ही में यह भी निर्विवाद है कि, इन सब विरुद्ध-कर्मों के समन्वय से ही उस 'महाकर्म' का स्वरूप सम्पादन होता है, जो कि, 'महाकर्म' मानवसमाज के वैय्यक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, तथा राष्ट्रीय जीवन का मुख्य आधार बना हुआ है। 'महाकर्म' मानव समाज का मुख्य उद्देश्य है। चूंकि इस महाकर्म के गर्म में, इस के स्वरूप सम्पादक असंख्य अवान्तर-विरुद्धकर्म समा रहे हैं, अतएव हमें मानना पढ़ेगा कि, इन स्वरूप-सम्पादक-परस्पर विरुद्ध यच्चयावत् अवान्तर कर्मों का अधिकारी एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। अवश्य ही अवान्तर-कर्म मेद के आधार पर हमें मानवसमाज को विभक्त कर तक्तत्-कर्मविशेषों से नियन्त्रित करना पढ़ेगा।

इस प्रकार महाकर्म के स्वरूप सम्पादक, उन गर्भीमूत, परस्परात्यन्त विरुद्ध, अवान्तर यचयावत् कर्मों को अधिकारी कर्ता के विभाग से विभक्त कर के, एक ही समय में उन समस्त, आवश्यक कर्मों का सञ्चालन करने वाला ही मानवसमाज अपने मुख्योद्देश्यरूप महाकर्म की संसिद्धि में सफल हो सकता है। और यही समाजसापेक्षा, समाजानुबन्धिनी पहिली 'वर्णव्यवस्था' है। ''एक ही समय में अनेक व्यक्ति अपना अपना आधिकारिक कर्म करते हुए, उस 'महाकर्म', किंवा 'विश्वकर्मो' के स्वरूप सम्पादन में जिस व्यवस्था से समर्थ होते हैं, वही व्यवस्था 'चातुर्वर्णव्यवस्था' है" यही निष्कर्ष है।

विश्वकर्म ही विश्व की प्रतिष्ठा है, एवं कर्म्मप्रितिष्ठा ही मानव समाज की प्रतिष्ठा है। अवान्तर कर्म्मों को अपनी अपनी स्वाभाविक जन्मजात योग्यता के अनुसार अपने अपने हिस्से में छेते हुए मनुष्य एक ही काछ में सहज में ही प्रतिष्ठा-छक्षण उस 'महाकर्म्म का भार उठाने में समर्थ हो जाते हैं। यदि इस सम्बन्ध में—"सब मनुष्य सब कर्म्मों के अधिकारी हैं, अतः सब को सब कर्म्म करनें चाहियें।" इस अप्राकृतिक, उच्छृ खळ वृत्ति का आश्रय छिया जायगा, तो किसी भी अवान्तर कर्म्म की सिद्धि न होगी। कारण इस का यही है कि, गुणत्रय के समन्वय से उन अवान्तर कर्म्मों के प्रथम-मध्यम-उत्तमादि अनेक श्रेणी-विभाग हैं। अधिकार-मर्थ्यादा की उपेक्षा से सभी व्यक्ति योग्यता न रहने पर भी उत्तम श्रेणी के कर्मों में ही प्रवृत्त होना चाहेंगे। परिणाम इस अव्यवस्था का यह होगा कि, अयोग्य मनुष्य तो उत्तमश्रेणी के कर्मों पर अधिकार जमा छेगें, एवं विशेष योग्यता रखने

वालों के लिए प्रथमश्रेणी के कर्म्म शेष रह जायँगे। दोनों वर्ग दोनों में अयोग्य ठहरते हुए दोनों हीं कर्मों की स्वरूप-सिद्धि में असमर्थ रह जायँगे। अवान्तर कर्मों का स्वरूप एकान्ततः विकृत बन जायगा। और इसका कुफल भोगना पढ़ेगा, उस 'महाकर्म्म' को, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। ऐसी दशा में समाज के शिष्ट पुरुषों का यह आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि, वे मानवसमाज की स्वरूप रक्षा के लिए, दूसरे शब्दों में विश्वशान्ति की मङ्गल कामना के लिए 'महाकर्म' की रक्षा करें, और इस प्रयत्न-साफल्य के लिए अवान्तर कर्मों का अधिकारी की योग्यता के अनुसार ही नियन्त्रण करें। विश्वशान्ति के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता, जैसा कि पाठक अगले परिच्छेदों में देखेंगे।

सामाजिक-कर्त्तव्यों के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कुछ एक प्रातिस्विक (वैय्यक्तिक) कर्म्म और बच रहते हैं। इन वैय्यक्तिक कर्म्मों को सम्पन्न कर लेना ही व्यक्ति का वैय्यक्तिक पुरुषार्थ कहलाता है, एवं यह पुरुषार्थ ही इसकी अपनी 'आयु' का 'महाकर्म्म' है। जिस प्रकार विश्वकर्म्म-लक्ष्मण महाकर्म्म के गर्भ में अलन्त-विरुद्ध अवान्तर कर्म्मों का समावेश है, एवमेव व्यक्ति के वैय्यक्तिक पुरुषार्थ रूप इस महाकर्म्म के गर्भ में भी अनेक विरुद्धकर्मों का समावेश रहता है। क्योंकि अनेक क्रत्वर्थ कर्म्मों के एकत्र समन्वय से ही एक पुरुषार्थ कर्म का स्वरूप-निर्माण होता है। एक ही व्यक्ति एक ही समय में उन विरुद्ध कर्म्मों का सम्पादन करने में असमर्थ है। मोजन-शयन-भ्रमण-पठन-पाठन-ईश्वरचिन्तन-आदि विभिन्न कर्मों के लिए अवश्य ही इसे 'कालविभाग' करना पड़ेगा। और कालविभाग-सापेक्ष वही व्यवस्था 'आश्रम-व्यवस्था' कहलाएगी, जिसका कि विशद वैज्ञानिक विवेचन वर्णव्यवस्था के अन्त में होनेवाला है।

प्रकृत में केवल यही कहना है कि, व्यक्तिमेद वर्णव्यवस्था का मूलाधार है, एवं व्यक्ति के जीवन का समय-मेद आश्रम-व्यवस्था का मूलाधार है। वर्णव्यवस्था समाज का कल्याण करती है। वर्णव्यवस्था समाज की प्रतिष्ठा है, आश्रमव्यवस्था व्यक्ति का कल्याण करती है। वर्णव्यवस्था समाज की प्रतिष्ठा है, आश्रमव्यवस्था व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। आश्रमव्यवस्था में व्यवस्थित व्यक्ति ही वर्णव्यवस्था का अनुगामी बन सकता है। क्योंकि व्यक्ति-प्रतिष्ठा ही समाजप्रतिष्ठा की मूलिमित्त है। जिस समाज के व्यक्ति अप्रतिष्ठित हैं, निर्वल हैं, अयोग्य हैं, कर्त्तव्यविमुख्य हैं, ऐसे अर्बुद-खर्बुद-न्यर्बुद व्यक्तियों का समूह भी कोई अर्थ नहीं रखता। इसी आधार पर व्यक्तिप्रतिष्ठा-मूला इस आश्रम-व्यवस्था को हम समाजप्रतिष्ठामूला वर्णव्यवस्था की भी प्रतिष्ठा कह सकते हैं। इस प्रकार आश्रमधर्मानुकूल अपने वैय्यक्तिक जीवन को सफल बनाते हुए पुरुष

पुङ्गव वर्णधर्मानुसार अधिकारसिद्ध सामाजिक कम्मों में प्रवृत्त रहते हुए अपने वैय्यक्तिक पुरुषार्थ को भी सफल कर छेते हैं, एवं समाज व्यवस्था को भी सुपरिष्कृत-तथा अभ्युदय-निःश्रेयस जननी बना छेते हैं।

वर्णाश्रमव्यवस्थाओं के उक्त स्वरूप-निदर्शन से थोड़ी देर के छिए हमें इस निश्चय पर पहुंचना पड़ता है कि, भारतीय-समाज शास्त्रियों ने अपने समाज को व्यष्टिरूप (व्यक्तिरूप) से, तथा समष्टिरूप से, उभयथा पूर्ण समृद्ध रखने के छिए ही दोनों व्यवस्थाओं का आविष्कार किया है। एवं ये दोनों हीं व्यवस्थाएं केवल बुद्धि की कल्पना का फल है। परन्तु जब हम इस कल्पना के तथ्यांश का अन्वेषण करने चलते हैं, तो हमें अपना यह निश्चय बदलना पड़ता है, और स्वीकार करना पड़ता है कि, इन दोनों व्यवस्थाओं का मूलस्रोत आधिदैविक-प्राक्ट-तिक क्षेत्र से ही प्रवाहित है। भारतीय वर्णाश्रमव्यवस्थाएं अनादिनिधना, नित्या प्रकृति की शाश्वत-नियमधारा है। प्रकृति-सहस्य वेत्ता महर्षियों ने इस व्यवस्था का आविष्कार किया है। एवं इन महर्षियों में यह आविष्कार आदिमन्न भगवान स्वयम्भू-ब्रह्मा की कृपा से ही प्रस्कृतित हुआ है।

गीताभूमिका-प्रथमखण्ड के 'गीताकालमीमांसा' नामक अवान्तर प्रकरण में युगधम्मी की मीमांसा करते हुए 'देवयुग' नामक युग का स्वरूप बतलाया गया है—( देखिए गी० भू० १ खण्ड पृष्ठ सं० २६ से ३१ पर्य्यन्त)। वहां यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, देवयुग के आदि प्रवर्तक, वैदिक-आर्षधम्म के मूलप्रतिष्ठापक, 'वेद-लोक-प्रजा-धम्म' मेदिमन सृष्टिचतुष्ट्यी के व्यवस्थापक भगवान् स्वयम्भू ब्रह्मा ने ही भारतवर्ष को जगद्गुफ्रत्व प्रदान किया है। इन्हीं ब्रह्म-प्रजापित के द्वारा प्रकृतिसिद्ध, नित्य, वर्णव्यवस्था के अनुसार हमारी मानव-वर्णव्यवस्था का आविर्माव हुआ है। ब्रह्मा ही (वेदवत्) इस व्यवस्था के प्रथम सम्प्रदाय-प्रवर्तक हैं। दूरदर्शी, सर्वद्रष्टा आदिदेव ब्रह्मा यह जानते थे कि, मानवसमाज का कल्याण प्रकृति-सिद्ध नियमों के आधार पर चलने से ही सम्भव है। जो समाज अपने अनृत-भाव को आगे करता हुआ अपनी काल्पनिक व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह कभी चिरस्थायी नहीं बन सकता। इसे अपनी स्थिरता के लिए स्थिर-प्राकृतिक-धन्मों के अनुसार ही अनुगमन करना चाहिए। बस एकमात्र इसी भावना से प्रेरित होकर ब्रह्मा ने प्राकृतिक, अपौरुषेय, सत्यवाङ्मय वेदतत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित नित्य वर्णधर्म के अनुसार ही वेद्यन्थों का सम्प्रदाय प्रचलित किया, एवं इसी वर्णधर्म के आधार पर अपनी के अनुसार ही वेद्यन्थों का सम्प्रदाय प्रचलित किया, एवं इसी वर्णधर्म के आधार पर अपनी

339

दिन्य-प्रजा के लिए वर्णन्यवस्था न्यवस्थित की। चूंकि भारतीय वर्णन्यवस्था उस नित्य प्राकृतिक वर्णन्यवस्था की प्रतिकृति है, अतएव इसे भी नित्य, एवं जन्मसिद्ध ही माना गया।

वर्णन्यवस्था के प्रवर्तक यही स्वयम्मू ब्रह्मा यत्र तत्र 'आदिमनु' नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। देवयुगकालीन 'देवता-असुर-पितर-गन्धर्व-यक्ष-राक्षस-पिशाच-मनुष्य-पश्चलन-पश्चचर्षणी-पश्चिक्षिति-पश्चकृष्टि, आदि जितनें भी समाज थे, वे सब इन्हीं आदि मनु के अनुशासन से अनुशासित थे। धर्मसम्राद्, सर्वशास्ता मनु ने वर्णन्यवस्था की आवश्यकता क्यों समभी १ इस प्रश्न का जो उत्तर पूर्व में दिया गया है, उसी का एक दूसरी दृष्टि से दृष्टान्त-पुरःसर समन्वय कीजिए।

हमारा आध्यात्मिक कर्म — 'मानस-वाचिक-प्राणकर्म में भेद से तीन भागों में विभक्त है। मानसकर्म 'कामना' (काम, इच्छा) नाम से, वाचिककर्म 'शब्द' नाम से, एवं प्राणकर्म 'चेष्टा' नाम से प्रसिद्ध है। इन तीनों कम्मों की प्रतिष्ठाभूमि कायिकवळ (शारीरिक वळ) है। पाञ्चमौतिक, वित्य, शारीरिण्ड में रहनेवाळा अग्नि-वळ ही कायिक वळ है। जितनी अधिक मात्रा में शारीराग्नि प्रवळ रहता है, शारीर उतना हीं अधिक स्वस्थ, तथा सवळ रहता है। एवं शारीर की यह स्वस्थता-सवळता ही उक्त तीनों कम्मों की उद्बोधिका, तथा सञ्चाळिका है। इसी आधार पर अग्नि को ही आध्यात्मिककर्म की प्रतिष्ठा मान ळिया जाता है'। व केवळ आध्यात्मिक जगत की ही, अपितु 'अधिभूत-अधिदैवत-अधियञ्च' नाम की इतर तीनों संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी अग्नितत्त्व ही माना गया है। अधिकरणभेद से एक ही अग्नि के—'आध्यात्मिकअग्नि—आधिदैविकञ्जग्नि—आधिमौतिकअग्नि—आधियाञ्चिकअग्नि—मेद से चार स्वरूप हो जाते हैं, जैसा कि— 'चतुर्झा विहितो ह वा अग्नेऽग्निरास' (शत्व० शश्वाश्व) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। यञ्चकर्ता यजमान को अपने 'यञ्चकर्मा' की इतिकर्त्तव्यता सम्पादन करने के ळिए, दूसरे शब्दों में यञ्चातिशय उत्पन्न करने के ळिए इन चारों अग्नियों का परस्पर सम्मिश्रण करना पड़ता है। 'यञ्चवेदि' के पूर्वभाग में प्रतिष्ठित चतुष्कोण आहवनीय कुण्ड में 'अग्निमन्थनप्रक्रिया' से समुद्भत, यञ्चिय, प्रज्वळित 'आहवनीय'

<sup>9</sup> इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन' शतपथ-हिन्दी-विज्ञानभाष्य' के 'आप्त्याब्राह्मणविज्ञान' नामक प्रकरण में देखना चाहिए।

नामक अग्नि प्रतिष्ठित रहता है। चूंकि इसी में पुरोडाशादि यज्ञियद्रव्यों की (मन्त्रपूर्वक) तत्तद्वताओं के लिए आहुति दी जाती है, अतएव इसे 'आहवनीय' कहना अन्वर्थ बनता है। यही अग्नि "वैषअग्नि" कहलाता है, एवं यही पहिला 'आधियाज्ञिक अग्नि' है। इस वैष यज्ञाप्ति में यजमान के शारीराप्ति का 'अग्न्याधान' कर्म से संधान (मेळ) कराया जाता है। वैध अग्नि के साथ संहित होनेवाला यजमान का यह शारीराग्नि ही दूसरा 'आध्यात्मिक अग्नि' है। प्रादेशमित समित्', हविर्द्रव्य, आज्य, दर्भ, पवित्रीकृत-आप, वेदि, कुण्ड, जुहू, उपभृत्, आदि सब पार्थिव यज्ञिय द्रव्यों की समष्टि ही तीसरा 'आधिमौतिक अग्नि है। सौर-दिव्य-गायत्रीमात्रिक वेदत्रयी की प्रतिकृतिरूप मृक्-साम-यजुर्म्मन्त्रसमष्टि ही वागमिरूप चौथा 'आधिदैविक अग्नि' है। अग्न्याधान द्वारा यजमान के आध्यात्मिक अग्नि का वैध-आधियाज्ञिक अग्नि में सन्धान कराने के अनन्तर, इसी में समिदादि उक्षण आधिभौतिक अग्नि का सन्धान कराते हुए, यजमान के मनः प्राणवाङ्गय कर्मात्मा को मन्त्ररूप आधिदैविक अग्नि से युक्त कर दिया जाता है। यही इस यहकर्म की स्वरूप-निष्पत्ति है। चारों अग्नियों का समन्वय हो जाने से ही यहकर्म का स्वरूप बन जाता है। अग्निचतुष्ट्यमूर्ति इस यज्ञकर्म्म के साथ यजमानात्मा के मानस-वाचिक-प्राण नाम के तीनों भावों का योग कराना है, इसी योग से यहकर्म यजमानात्मा की सीमा में आता हुआ 'यावद्वित्तं तावदात्मा' के अनुसार यजमान का वित्त (भोग्यसम्पत्ति) बनेगा। अब प्रश्न यह है कि, कैसे यज्ञकर्म के साथ यजमानात्मा के उक्त तीनों भावों का योग कराया जाय ?

यज्ञकर्म के उक्त चारों अग्निपर्व (प्रत्येक) मनः-प्राण-वाक्मय हैं। 'तस्य वा एतस्याग्ने-विगेवोपनिषत्' (शत० ब्रा० १०।४।१।१) के अनुसार स्वयं अग्नि वाक्मय है। जहां जहां वाक् है, वहां वहां प्राण, एवं तदनुगत श्वोवसीयस मन भी नित्य विद्यमान है। इसीलिए वाक्मय इन चारों अग्नियों को अवश्य ही 'मनः-प्राण-वाक्मय' कहा जा सकता है। मनः-प्राण-वाक्मय आत्मा की इसी व्यापकता के आधार पर 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' (ईशोप-

१ शारीरामिलक्षण (यजमान का) प्राणामि प्रादेशमित (१०॥ अंगुल) स्थान में अपनी व्याप्ति रखता है। चृंकि समित् (लकड़ी) की आहुति से यजमान के प्रादेशमित प्राणामि को ही प्रज्वलित किया जाता है, अतएव समित् भी प्रादेशमित ही लो जाती है।

निषत् १।) इत्यादि व्यवहार प्रतिष्ठित हैं । हां, तो कहना यही है कि, मनःप्राणवाङ्मय चारों अग्नियों के साथ यजमान के मनः-प्राण-वाक्-भावों का समन्वय कराना है। इसी समन्वय से 'महाकर्मा' रूप यज्ञकर्म की स्वरूप-निष्पत्ति होगी। समन्वय भी कैसा १ सजातीयानुबन्धसापेक्ष। उक्त चारों अग्नि-प्रपच्चों के मनः-प्राण-वाग्-भावों के साथ यजमान के मनः-प्राण-वाग्भावों का सजातीयानुबन्ध-सापेक्षछक्षण समन्वय कर्म हो जाना कोई साधारण कर्म नहीं है। स्वयं यजमान ही इस महाकर्म को सम्पन्न कर डाले, यह सर्वथा असम्भव है।

इसी विप्रत्तिपत्ति के निराकरण के लिए यजमान को दक्षिणा-साधन द्वारा अपने इस यक्ष कर्म में मृत्तिक् सम्पत्ति का सहारा लेना पड़ता है। अपने आध्यात्मिक मनः—प्राण-वाक् को आधियाज्ञिक मनः-प्राण-वाक् में प्रतिष्ठित करने के लिए, तद्द्वारा आधिमौतिक मनः-प्राण-वाक् का आधिदैविक मनः-प्राण-वाक् में सन्धान करने के लिए यज्ञकर्ता यजमान को 'म्रह्मा-अध्वर्यु-होता-उद्गाता' इन चार मृत्विजों का वरण करना पड़ता है। यज्ञकर्ता यजमान 'म्रह्मा' नामक मृत्विक् के द्वारा चारों अग्निविवत्तों की मनः कला के समन्वय में, 'अध्वर्यु' नामक मृत्विक् के द्वारा चारों की प्राणकला के समन्वय में, एवं अध्वयु-होता- उद्गाता नामक तीनों मृत्विजों के कम्मों से चारों की वाक्कला के समन्वय में समर्थ होता है। अध्वर्यु यजुर्वेद द्वारा, होता मृद्धमन्त्रों द्वारा, उद्गाता साममन्त्रों द्वारा, एवं ब्रह्मा अपने मानस व्यापार द्वारा आधिदैविक तत्वों का संप्रह करते हुए, उन संगृहीत तत्त्वों के साथ यजमान के आध्यात्मिक तत्त्वों का प्रन्थिबन्धन कर देते हैं। यही इस यजमान के महारम्भ यज्ञकर्म की सिद्धि है। यज्ञकर्म एक है, यज्ञ से जो फल उत्पन्न होगा, उसका भोक्ता भी स्वयं एकाकी यजमान ही है। परन्तु इस एक ही कर्म की सिद्धि के लिए कर्नु विभाग द्वारा अनेक कर्ताओं का सहयोग अपेक्षित रहता है।

ठीक यही परिस्थिति वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में समिकए। कर्ताओं के विभाग से कर्म-विभागों को व्यवस्थित करने वाले भगवान् मनु ने समाज रक्षा के लिए ही इस प्राष्ट-

<sup>9</sup> विज्ञानदृष्टि से इन्द्रियसत्ता, एवं इन्द्रियामाव ही चेतन-जड़भावों के विभाजक माने गए हैं। मनः-प्राण-वाष्ट्रमय आत्मा तो जड़-चेतन यचयावत् पदार्थी में अविशेषरूप से प्रतिष्ठित है। इसी आधार पर-'श्रृणोतु प्रावाणः'—'ओषधे ! त्रायस्व'—'स्विधिते ! मैंनं हिंसीः' इत्यादि श्रौत-व्यवहार प्रतिष्ठित हैं।

तिक व्यवस्था का बीजारोपण किया है। मानव-समाज को 'एक' व्यक्ति मानते हुए इसके मुख-बाहू-उदर-पाद मेद की कल्पना के आधार पर ही उक्त व्यवस्था व्यवस्थित की है। इस प्रकार चारों वर्ण व्यवस्थित किए गए, चारों में जन्मानुगत ब्रह्म-क्षत्रादि चार वीर्व्यों का क्रमशः आधान किया गया, तत्तद्वर्ण के तत्तद्वीर्व्यों की रक्षा के छिए तत्तन्तियमविशेषों का विधान किया गया, एवं नियमोल्छंघन-दशा में दृढ़तम दण्ड-पाश का नियन्त्रण लगाया गया। वर्ण-व्यवस्थारूप महाकर्म्म से न किसी वर्णविशेष का ही उपकार है, न व्यक्ति विशेष का ही। अपितु सम्पूर्ण समाजरूप एक महा आत्मा ही इससे उपकृत होता है। सहयोग सब का, व्यक्तिगत कामभाव किसी का नहीं। समाज का जो लाम, उसी से सब वर्ण सन्तुष्ट। जैसे यज्ञसञ्चालक अनृत्विक् अपने पारिश्रमिक रूप दक्षिणाद्रव्य से कृतकृत्य हो जाते हैं, वैसे ही समाज-कर्म सञ्चालक इन वर्णों में भी समाज के अधिकार में आने वाला लोक्तिभव आंशिकरूप से विभक्त हो जाता है, और यही इनकी कृतकृत्यता है।

कहना न होगा कि, प्रजापित द्वारा उद्भावित इस प्रकृतिसिद्ध वर्ण-ज्यवस्था ने भार-तीय समाज को अभ्युद्य के उस उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित कर दिया, उस 'अश्माखण' (पाषाणमय) दुर्ग से विष्ठित कर दिया, जिसमें प्रतिष्ठित-सुरक्षित रहता हुआ भारतीय समाज, भारतीय साहित्य, भारतीय कळा-कौशळ, भारतीय वाणिज्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, एतइशीय, तथा अन्यदेशीय तत्तद्राजशासनानुशासनों का प्रवळ आक्रमण सहते हुए भी आजतक येनकेन रूपेण अपना स्वरूप प्रतिष्ठित किए हुए है। सचमुच आर्थ्यजाित के ळिए यह अतिशय दुर्भाग्य घटना है कि, पश्चिमी सभ्यता के मक्ष्मावात में पड़ कर आज हमारे ही देश के कतिपय शिक्षित-शिष्ट-संभ्रान्त-महानुभाव, एवं तदनुगामी मुग्ध जन इस व्यवस्था को अनुपादेय, अप्राकृतिक, अतएव त्याज कहने की घृष्टता करते हुए आर्षसभ्यता का सर्वनाश करने के ळिए कटिबद्ध हो रहे हैं। इन अभिनिविष्ट-दुरामही बुद्धिवादियों को कौन कैसे सममावे ? इस प्रश्न का उत्तर तो वर्णधम्मोपपादक जगदीश्वर के नियति-दण्ड-प्रहार पर ही निर्भर है।

जैसा कि प्रकरणारम्भ में कहा गया है, इस सामाजिक वर्णन्यवस्था का मूल प्रकृति-सिद्ध नित्य वर्णन्यवस्था है, अतएव यह सामाजिक न्यवस्था भी प्रकृतिसिद्ध, अतएव जन्मसिद्ध, अतएव च सर्वथा नित्य है। इस सम्बन्ध में यह जिज्ञासा स्वामाविक है कि,-'उस वर्ण-न्यवस्था का क्या स्वरूप है १ प्राकृतिक, आधिदैविक मण्डल में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य शुद्र कौन-कौन हैं ? एवं उन प्राकृतिक, नित्य वर्णों के क्या क्या कर्म हैं ?'। आगे के परिच्छेद इन्हीं जिज्ञासा भावों को शान्त करते हुए पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं।

'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्रुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धे,

तत् प्रमाणं वादरायणस्य, अनपेक्षत्वात्' (पूर्वमी० १।१।) इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार शब्द एवं अर्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध है। अर्थ (पदार्थ) वाच्य है, शब्द (नाम) वाचक है। वाचक शब्द का वाच्य अर्थ के साथ पार्वती-परमेश्वरवत् तादात्म्य सम्बन्ध है। घट-पदार्थ के उत्पत्तिकाल में तद्धाचक 'घट' शब्द घटपदार्थ के साथ सम्बद्ध रहता है। "पहिले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, एवं पीछे उन उत्पत्न पदार्थों के साथ तत्तन्नामों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है" यह बात नहीं है। शब्द-अर्थ का तो सदा सम-कालिक ही सम्बन्ध रहता है। शब्द-अर्थप्रपत्न के इस तादात्म्य-भाव का मूल रहस्य यही है कि, दोनों का मूलस्रोत एक ही वाक्-तत्व से प्रवाहित हुआ है, जो कि मौलिक वाक् अपने 'आम्मृणीवाक्' – 'सरस्वतीवाक्' इन दो विवन्तों में परिणत होकर कमशः अर्थ-शब्दसृष्टियों की मूलप्रवर्त्तिका बनी हुई है। उसी वाक् के 'आम्मृणी' विवर्त्त से अर्थ-शब्दसृष्टियों की मूलप्रवर्त्तिका बनी हुई है। उसी वाक् के 'आम्मृणी' विवर्त्त से अर्थ-शब्दलक्षण 'परम्रह्म' का विकास हुआ है, एवं उसी वाक् के 'सरस्वती' विवर्त्त से 'शब्द-शब्द का विकास हुआ है। यही कारण है कि, जो कलाविभाग, जैसा संस्थाक्रम परम्रह्म-विवर्त्त का है, ठीक वही कलाविभाग, वैसा ही संस्थाक्रम अर्थम्रह्मविवर्त्त का है। एक के सम्यक् बोध से दूसरा विवर्त्त गतार्थ है ।

परब्रह्मविवर्त्त को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एवं पहिले शब्दब्रह्म-विवर्त्त का विचार कीजिए। आनन्दिबज्ञानघनमनोमयप्राणगिमता-वाक् ही सृष्टि (शब्दसृष्टि, एवं अर्थसृष्टि) का मूल है। सृष्टिमूला वाक् में आनन्द-विज्ञान गर्भ में है, मनः-प्राण-वाक्-भावों की प्रधा-नता है। इसी लिए सृष्टिसाक्षी प्रजापित को 'मनः-प्राण-वाक्-मय' कहा गया है। मनः-प्राण-वाक्, ये तीनों आत्मविवर्त्त एक प्राणतत्व के ही तीन विकसित रूप माने गए हैं। सृष्टि-दशा में केवल प्राण ही तीन रूपों में परिणत हो जाता है। कारणात्मक यही प्राणतत्व 'ऋषि'

१ द्वे विद्ये वेदितन्ये शब्दब्रह्म, परंच यत्। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥

<sup>-</sup> महाबिन्दूपनिषत् १७।

नाम से प्रसिद्ध है। इस मौलिक मृषिप्राण से 'पितरप्राण' का, पितरप्राण के भृगुभाग से (भागव आप: भाग से) 'असुरप्राण' का, भागव वायु भाग से 'गृन्धर्वप्राण' का, एवं पितरप्राण के अङ्गिराभाग से 'देवप्राण' का विकास हुआ है। इन्हीं देवासुर प्राणों के समन्वय से चर-अचर विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है।

यद्यपि—'अन्नमयं हि सोम्य! मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्ं (छान्दोग्य उप० ६।४।४।) इत्यादि श्रुति ने "मनः-प्राण-वाक्" इन तीन आत्मकलाओं के क्रमशः "अन्न-आपः-तेज" ये पृथक् पृथक् तीन उपादान कारण मानें हैं। ऐसी दशा में मन एवं वाक् की प्राण से उत्पत्ति मानना असङ्गत प्रतीत होता है। फल्रतः "मनः-प्राण-वाक् तीनों एक प्राण के ही विवर्त्त हैं" इस पूर्व कथन में कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता। तथापि एक विशेष कारण से प्राणतत्त्व की सर्वारम्भकता में कोई आपित्त नहीं उठाई जा सकती। तेज-अप-अन्न, तीनों हीं 'भूतमात्रा' किंवा 'भूतदेवता' हैं। इन तीनों भूतमात्राओं का विकास प्राण से ही माना गया है। वही असत्-प्राण (अधिप्राण) तेजोमय बन कर 'वाक्' कहलाने लगता है, आपोमय बनकर 'प्राण' कहलाने लगता है, एवं अन्नमय वन कर 'मन' कहलाने लगता है, जैसा कि अन्यत्र सृष्टिविज्ञान-प्रतिपादक निबन्धों में विस्तार से प्रतिपादित है। इस दृष्टि से हम अवश्य ही उस मूलअधि-प्राण को तूलक्ष्प मनः-प्राण-वाक्, इन तीनों का आरम्भक मान सकते हैं।

यह मूळप्राण (जिसे कि हम 'मुख्यप्राण'—'उद्गीधप्राण'—'आत्मप्राण'—'आत्मा' इत्यादि विविध नामों से व्यवहृत कर सकते हैं ) तेजोमय बनकर "वाक्" नाम से व्यवहृत होने लगता है, यह कहा जा चुका है । वागवस्था में परिणत होने पर इस प्राण की सात अवस्था हो जाती हैं । दूसरे शब्दों में यों कह छीजिए कि, प्राणावस्था से आरम्भ कर प्राण के वागवस्था में परिणत होने तक उस एक ही प्राण के अवान्तर सात स्वरूप हो जाते हैं । प्राण के वे ही सात विवर्त्त आध्यात्मिक जगत् की अपेक्षा से क्रमशः—'तेजसप्राण—वायु—स्वास नाद—श्रुति—स्वर—वर्ण—' इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं ।

पाश्चमौतिक शरीरिपण्ड में "बस्तिगृहा" से संख्य एक 'त्रिकास्थिप्राण' है। इसे ही चयनयज्ञ-परिभाषा में 'पुच्छं प्रतिष्ठा' कहा गया है। इस प्रतिष्ठा-प्राण के प्रन्थिबन्धन से शरीरिपण्ड सीधा तना रहता है। चूंकि बृद्धावस्था में यह त्रिकास्थिप्राण मूर्च्छित-सा हो जता है, अतएव इस अवस्था में शरीरियष्टि प्रतिष्ठा-शून्य-सी हो जाती है। कमर झुक जाती

है, शरीर का तनाव नत हो जाता है, परप्रतिष्ठा ( छकड़ी आदि के आलम्बन ) की अपेक्षा हो जाती है। इस प्रतिष्ठा प्राण का वितान मेरुद्ण्ड के द्वारा होता है। 'ब्रह्मग्रन्थि'-'अपान'-'पुच्छं प्रतिष्ठा'-'त्रिकास्थि' इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध प्रतिष्ठालक्षण यह मूल्प्राण जबतक ब्रह्मप्रन्थि-स्थान में बिना किसी व्यापार के स्वप्रकृति में प्रतिष्ठित रहता है, तबतक इसे 'प्राण', किंवा 'तेजसप्राण' कहा जाता है, एवं उक्त सात अवस्थाओं में से यही इस प्राण की पहिली अवस्था है।

मन से कामना का उदय होता है, एवं उत्थित कामना की पूर्ति व्यापार पर निर्भर है। व्यापार का मूलाधार 'कायाग्नि' है। फलतः मानस कामना का सर्वप्रथम इस कायाग्नि पर ही आधात होता है। आधात से कायाग्नि क्षुव्ध हो पड़ता है। कायाग्नि भी तेजोमय है, इधर ब्रह्मप्रन्थिलक्षण त्रिकास्थिप्राण भी तेजोमय है। इसी सजातीयता के कारण तेजोमय-कायाग्नि के क्षोभ से तत्सजातीय स्वप्रकृतिस्थ त्रिकास्थिप्राण भी क्षुव्ध होकर कर्ष्व संचरण करने लगता है। इस कर्ष्व-संचारावस्था में वही तेजसप्राण 'वायु' कहलाने लगता है, एवं यही उक्त सात अवस्थाओं में से प्राण की दूसरी अवस्था है।

व्यापार तबतक उपरत नहीं होता, जबतक कि, कामना फलसंग्रहद्वारा शान्त नहीं हो जाती। आफलप्राप्ति व्यापार सञ्चालित रहता है। व्यापार-नैरन्तर्व्य से कायानि अधिकाधिक क्षुव्य होता रहता है। कायानि के इस प्रवृद्ध क्षोभ का असर उस 'वायु' पर पड़े बिना नहीं रह सकता। अतिशय आक्रमण-आघात-प्रत्याघात से वायु मूर्छित हो जाता है। वायु की यह मूर्छित-अवस्था ही प्राण की तीसरी 'इवास' नामक अवस्था कहलाई है। इस अवस्था में धारावाहिक वायु सन्तानधारा से विच्युत होकर त्रुटित अवस्था में परिणत होता हुआ एक विशेष प्रकार के 'रव' में परिणत हो जाता है। यही 'रव' भाव 'श्वास' कहलाने लगता है। जो ध्विन 'भस्त्रा' (धोंकनी) से निकला करती है, वही स्वरूप 'श्वास' का माना गया है।

रवात्मक श्वास ऊपर चढ़ते चढ़ते शिरोगुहा में जा पहुंचता है। जिस प्रकार मुख से निकला हुआ शब्द आवृतगुहा-आदि स्थानों में टकरा कर गूंज उठता है, प्रतिध्वनित हो पड़ता है, ठीक इसी तरह श्वासात्मक वायु शिरोगुहारूप आवृत आकाश में पहुंच कर वहां आहत होता हुआ एक विशेष प्रकार की गूंज में परिणत हो जाता है। श्वासवायु की यह प्रतिध्वनित-अवस्था ही चौथी 'नाद' अवस्था कहलाई है।

नादात्मक श्वासवायु शिरोगुहा में बसी प्रकार ज्याप्त हो जाता है, जैसे कि सिंहादिवन्य-पशुओं का नाद पर्वत कन्दराओं में चारों ओर फैळ जाता है। नाद की इस ज्याप्तिअवस्था का ही नाम पांचवीं 'श्रुति' अवस्था है, जोिक श्रुति आगे जाकर स्वरद्वारा वर्णों की प्रतिष्ठा बनती है। नाद का आभ्यन्तररूप ही 'श्रुति' है। एक संगीतज्ञ स्वरसंधान से पहिले अपने मन ही मन में (अन्तर्जगत् में) अस्फुटरूप से कुछ कुछ गुन-गुनाने छगता है। इसका यह गुनगुनाना नाद का ही दूसरा रूप है, एवं यही 'श्रुति' है। इसी श्रुति के आधार पर 'स्वर' का वितान होता है।

शिरोगुहा में. चारों ओर ज्याप्त रहने वाला श्रुतिभाव आगे जाकर उसी प्रकार बाह्य-आकाश में वितत हो जाता है, जैसे कि पर्वतकन्दराओं में फैला हुआ निनाद कालान्तर में बाह्य आकाश में ज्याप्त हो जाता है। यही उस प्राण की छठी 'स्वर' अवस्था है। इसे ही सङ्गीतज्ञ 'आलाप' कहा करते हैं। श्रुति के अनन्तर ही संगीतज्ञ के गुख से 'आलाप' का उत्थान होने लगता है।

आलापलक्षण स्वर की 'उर:-कण्ठ-शिरः' (झाती-गला-मस्तक) इन तीन स्थानों के साथ टक्कर होती है, जो कि तीन स्थान शिक्षाचार्यों की परिभाषा में क्रमशः (वाग्यह के) 'प्रातःसवन, साध्यन्दिनसवन, साथंसवन' नामों से प्रसिद्ध हैं। इसी स्थानत्रयी के आघात-प्रत्याघात में पड़ने से कायाग्नि-मिश्रित वही प्राणतत्व 'वर्ण' रूप में परिणत हो जाता है, जिसे कि हम इस प्राण की सातवीं अवस्था कहेंगे। प्राण की स्वरावस्था ही वर्णप्रतिष्ठा, तथा वर्णस्वरूपनिष्पत्ति का कारण बनती है। इस प्रकार उक्त रूप से त्रिकास्थिगत, तेजोमय प्रतिष्ठा-प्राण की सात अवस्था हो जातीं हैं। इसी 'प्राणसप्तकविज्ञान' का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं—

'अथ वाचो वृत्ति व्याख्यास्यामः। 'वायुं' प्रकृतिमाचार्य्याः। वायुर्मूच्छन् 'श्वासो' भवति । श्वासो 'नाद' इति शाकटायनः। वायुरस्मिन् काये मूर्च्छति। स

९ लगभग इसी ऋक्तन्त्र-सिद्धान्त से मिलता-जुलता वर्णोत्पत्ति-क्रम शिक्षाप्रन्थों में प्रतिपादित हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित शिक्षा-वचनों से स्पष्ट है—

१—आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया। मनः कायाग्निमाहन्ति, स प्रेरयति मास्तम्॥

खलु रव-विशेषं प्रतिपन्नः 'श्वसिति' भेवति । स श्वसितिः शिरः प्रतिपन्न आकाश-मद्वारकं 'नदिति' भेवति । तस्येदानीं नदतेर्जिह्वाग्रेणेर्य्यमाणस्य व्यक्तयः प्रादुर्भवन्ति वर्णानाम्' ।

#### —ऋक्तन्त्र

स्वयं प्राणतत्व एक 'शक्ति' विशेषरूप होने से 'अमूर्त' बनता हुआ अपने आप व्यापार करने में तब तक असमर्थ है, जब तक कि किसी 'मूर्त' द्रव्य का आश्रय न हे हे। वाक्नामक मूर्तभाव को अपना आलम्बन बनाकर ही अमूर्त-प्राण उक्त सात अवस्थाओं में
परिणत होता है। अतएव श्रुक्तन्त्र ने प्राण की इस सप्तृत्ति के लिए 'अथ वाचो वृत्ति
व्याख्यास्यामः' यह कह दिया है। इसो आधार पर हम इस सप्तक को 'वाग्विवर्त्त' भी कह
सकते हैं, एवं 'प्राणविवर्त्त' भी कह सकते हैं। इन सात वाग्विवर्त्तों, किंवा प्राणविवर्त्तों में से
प्रकृत में सबसे पहिले के प्राणविवर्त्त की ओर, अन्त के स्वरविवर्त्त, तथा वर्णविर्त्त की ओर ही
पाठकों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। क्योंकि हमारी इस प्रस्तुत
'वर्णव्यवस्था' का सातों में से 'प्राण-स्वर-वर्ण' इन तीन अवस्थाओं के साथ ही प्रधान
सम्बन्ध है।

वाक्प्रयोग (शब्दप्रयोग)—'वर्ण—अश्वर—पद्—वाक्य' इन चार संस्थाओं में विभक्त माना गया है। इन चारों संस्थाओं में पूर्व-पूर्वसंस्था से उत्तर-उत्तरसंस्था का

२—माहतस्त्रसिचरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ।
(प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् ॥
३—कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगम् ।
तारं तातींयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम् ॥)
४—सोदीणों मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य माहतः।
वर्णाञ्जनयते, तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः॥
५—स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः।
इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तन्निबोधतः॥

<sup>-</sup>पाणिनीय-शिक्षा।

स्वरूपनिर्माण हुआ है। अक्षर 'वर्णघटित' है, पद 'अक्षरघटित' है, एवं वाक्य 'पदघटित' है। वर्णसमुचय अक्षरस्वरूप का, अक्षरसमुचय पदस्वरूप का, एवं पदसमुचय वाक्यस्वरूप का संप्राहक बना हुआ है। यद्यपि एक एक वर्ण भी अक्षर माना गया है। 'अ-इ-उ-' ये स्वरात्मक वर्ण अक्षर भी कहलाए हैं, एवं वर्ण भी कहलाए हैं। विशुद्ध एक अक्षर भी पद कहलाए हैं। 'च-वा-ह-हि-न-' इत्यादि को अक्षर भी कहा गया है, एवं इन्हें पद भी माना गया है। एवमेव विशुद्ध एक पद भी वाक्य कहलाया है। 'कि-कथं-कोऽहं-' इन्हें पद के साथ साथ वाक्य भी माना गया है। तथापि इन सब सङ्कर-व्यवहारों का तत्तत् प्रस्थानान्तरों की अपेक्षा से ही समन्वय करना न्यायसङ्गत होगा। एवं पूर्वोक्त नियम-व्यवस्था को ही सामान्य व्यवस्था मानना उचित होगा।

'वर्णाक्षरपद्वाक्य'—चतुष्ट्यी में से पहिले वर्ण का ही विचार कीजिए। वर्णतत्त्व को हम— 'स्वर--व्यञ्जन' भेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इन दोनों में 'अक्षर' स्वरात्मक वर्ण ही माना जायगा। यदि स्वरात्मक वर्ण के साथ व्यञ्जनात्मक वर्ण का सम्बन्ध रहेगा, तो व्यञ्जनविशिष्ट स्वरात्मकवर्ण को ही 'अक्षर' कहा जायगा, जैसा कि 'स्वरोऽक्षरम्-' सहाद्य वर्यञ्जनः - उत्तरेश्वावसितैः' ( शुक्लयजुःप्रातिशाख्य, १ अ०। ६६-१००-१०१ सू०) इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्त से स्पष्ट है। इसी भेद के आधार पर वर्ण, तथा अक्षर को भिन्न-भिन्न वस्तुतत्त्व माना जायगा। यदि वर्ण और अक्षर एक ही वस्तु होती, तो व्यक्षन को भी अक्षर कहा जाता, क्योंकि व्यक्षन भी वर्ण है। साथ ही में उस दशा में व्यञ्जनविशिष्ट स्वर कभी 'एकाक्षर' न कहलाता। फलतः अक्षर और वर्ण का पार्थक्य भलीमांति सिद्ध हो जाता है। 'दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिश्याप्रयुक्तः' इत्यादि आप्त वचन भी स्वर एवं वर्ण का पार्थक्य ही बतला रहा है। यहां स्पष्ट ही वर्णशब्द व्यञ्जन का अभिप्राय व्यक्त कर रहा है। 'वागित्येकमक्षरम्' — अक्षरमिति त्र्यक्षरम्' 'एकाक्षरा वै वाक्' (ताण्ड्य ब्रा० ४।४।३) इत्यादि श्रौत वचन भी इसी भेद का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। 'वाक्' शब्द में यद्यपि—'व्-अ-अ-क्' इस रूप से वर्ण चार हैं, परन्तु अक्षर एक ही ('आ' कार ही) माना जाता है। इसी प्रकार 'अक्षरम्' राज्य में — 'अ-क्-रू-अ-रू-अ-मूं इस रूप से वर्ण यद्यपि सात हैं, परन्तु अक्षर तीन हीं (अ क्ष-रम्) मानें गए हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों के आधार पर हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि, वर्णशब्द व्यक्षन की तरह स्वर का वाचक बनता हुआ भी प्रधानरूप से व्यक्षन का ही द्योतक है।

व्यश्वन को वर्ण कहा जायगा, स्वर को अक्षर कहा जायगा। इस वर्ण और स्वर के अतिरिक्त एक तीसरा 'स्फोट' तत्त्व और है। वर्ण (व्यश्वन) का आल्रस्बन 'स्वर' है, सर्वाल्यक 'स्फोट' है। स्फोट मनोमूर्ति अव्यय का प्रतिनिधि है, स्वर प्राणमूर्ति अक्षर का प्रतिनिधि है, एवं वर्ण वाङ्मूर्ति क्षर का प्रतिनिधि है। परब्रह्म के 'अव्यय अक्षर—क्षर' नामक तीन विवर्त्त हैं। दोनों विवर्त्त समानधारा से प्रवाहित हैं।

अञ्ययपुरुष मनोमूर्ति होने से 'ज्ञानप्रधान' है, अक्षरपुरुष प्राणमय होने से 'क्रियाप्रधान' है, एवं क्षरपुरुष वाङ्मय बनता हुआ 'अर्थप्रधान' है। मनःप्राणगर्भित (अञ्यय-अक्षर गर्भित) वाक् तत्त्व ही अञ्ययक्षर-क्षरसम्प्रिलक्षण 'परब्रह्म' के विकास का कारण बना है, एवं यही वाक्तत्व स्फोट-स्वर-वर्णसमष्टिलक्षण 'शब्द ब्रह्म' के विकास का कारण बना है। परब्रह्म, तथा शब्दब्रह्म होनों एक ही (मनः प्राणगर्भित-) वाक्तत्व के विवर्त्त हैं, और शब्दार्थ के तादात्स्य का यही मौलिक रहस्य है। अञ्यय अमृतप्रधान है, तो तत्सम स्फोट भी अमृतप्रधान है। अक्षर अपने व्यक्तिगतरूप से अमृतप्रधान, तथा क्षर को अपने गर्भ में लेता हुआ मृत्युमय है, तो तत्सम स्वर (अ-आ-आदि) अपने व्यक्तिगतरूप से अमृतप्रधान, तथा क्षरस्थानीय वर्णो (क-च-ट-त-पादि व्यक्तों) को अपने गर्भ में रखता हुआ मृत्युमय है। क्षर मत्युप्रधान है, तो तत्सम वर्ण भी मृत्युप्रधान ही है। अञ्ययपुरुष सर्वालम्बन है, तो तत्सम स्फोट भी सर्वालम्बन बना हुआ है। अक्षरपुरुष भौतिक क्षरप्रपञ्च का आधार बना हुआ है, तो स्वरप्रपञ्च वर्ण-(व्यक्तन) प्रपञ्च की आधारभूमि बन रहा है। विना अक्षर का सहारा लिए यदि क्षरतत्व विकास में असमर्थ है, तो बिना स्वर का सहारा लिए वर्णो (व्यक्तनों) का भी उच्चरण असम्भव है।

वही अन्ययपुरुष अपने 'हृद्यभाव' के कारण 'अक्षर' बना हुआ है, एवं वही अक्षर अपने वलप्रधान मृत्युमाग से 'क्षर' बना हुआ है। इस तरह परम्परया अन्यय की ही सर्वता सिद्ध हो रही है। अपने हीं क्षररूप की दृष्टि से अन्ययेश्वर जहां वर्णसृष्टि के कर्त्ता कहे जा सकते हैं, वहां अपने विशुद्ध अन्ययरूप की दृष्टि से उन्हें अकर्त्ता भी माना जा सकता है। इन्हीं क्षरविशिष्ट-विशुद्ध, दोनों रूपों से सम्बन्ध रखनेंवाले कर्तृ त्व-अकर्तृ त्व दोनों विरुद्ध भावों का स्पष्टी करण करते हुए भगवान कहते हैं—

## चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण-कर्म्मविभागशः। तस्य कर्त्तारमपि मां विद्धि, अकर्त्तारमञ्ययम्॥

—गीता ४।१३।

"अव्ययेश्वर ने गुण-कर्मा विभाग के आधार पर 'चातुर्वर्ण्य' उत्पन्न किया" इस वाक्य . के गुण-कर्म्स भावों की मीमांसा तो आगे चल कर होगी। अभी हमें 'वर्ण' शब्द की निरुक्ति का विचार करना है, जो कि 'वर्णनिरुक्ति' इस परिच्छेद का मुख्य विषय है। 'वर्ण शब्द वरणार्थक 'वृज्' धातु ( 'वृज्'-वरणे, स्वा० ड० से० ) से भी सम्पन्न होता है, एवं प्रेरणार्थक 'वर्ण' धातु ( 'वर्ण'-प्रेरणे, प० से० ) से भी निष्पन्न होता है। हमारी इस वर्णव्यवस्था के साथ दोनों ही अर्थों का समन्वय किया जा सकता है। कारण वर्णसृष्टि संवरण भी करती है, एवं यही वर्णसृष्टि आत्मप्रेरणा की भी आलम्बन बनती है। पहिले संवरण-दृष्टि से ही विचार 🌁 कीजिए। आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान-विकास को आवृत करनेवाला आत्मा का 'सृष्ट्' रूप माना गया है। मायोपाधि के सम्बन्ध से एक ही आत्मतत्व के, किंवा ब्रह्मतत्व के 'सृष्ट-प्रविष्ट-प्रविविक्त' ये तीन रूप हो जाते हैं। प्रत्यक्ष दृष्ट पाश्वभौतिक विश्व उस का 'सृष्ट' रूप है। इस पाञ्चभौतिक विश्व के हृदयं में 'हृ-द्-य' रूप से प्रतिष्ठित रह कर अपनी नित्यनियति से विश्वधम्मों का सञ्चालन करनेवाला, विश्वसृष्टि का निमित्त कारण बना हुआ, अन्तस्यीमी उसी ब्रह्म का 'प्रविष्ट' रूप है। एवं विश्वसीमा के भीतर-बाहर सब ओर असङ्गरूप से केवल आलम्बनरूप से रहता हुआ, विश्व-कार्य्य-कारणभावों से उन्मुक्त रहता हुआ व्यापकतत्व उसी ब्रह्म का 'प्रविविक्त' रूप है। इस प्रकार एक ही विश्वात्मा तीन भावों में परिणत हो रहा है जिसे कि हम 'परब्रह्म' नाम से अवतक व्यवहृत करते आए हैं।

उक्त तीनों रूपों का क्रमशः 'अव्यय-अक्षर-क्षर' भावों के साथ सम्बन्ध है। आत्मा का क्षररूप भौतिक विश्व का 'उपादान' बनता हुआ 'सृष्ट्रब्रह्म' हैं, अक्षररूप विश्व का नियन्ता बनता हुआ 'प्रविष्ट्रब्रह्म' है, एवं अव्ययरूप असङ्ग रहता हुआ 'प्रविविक्तब्रह्म' है। इन तीनों में अव्ययब्रह्म ज्ञानज्योतिप्रधान, अक्षरब्रह्म क्रियाशक्तिप्रधान, एवं क्षरब्रह्म अर्थशक्तिप्रधान बतलाया गया है। अर्थतत्व ही ज्ञान-क्रिया का संवरण करता हुआ सृष्टरूप में परिणत हो रहा है। इसी सृष्टरूप से—'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः' (गी० ७१०५।) इस गीतासिद्धान्त के अनुसार आत्मविकास आवृत हो रहा है। और अपने आवरणळक्षण इसी संवरणभाव से सृष्टात्मक क्षरपुरुष को हम 'वर्ण' कहने के लिए तस्यार हैं, जो कि

क्षरात्मक, संवरणधम्मी वर्ण आगे जाकर चार भागों में विभक्त होता हुआ 'चार्तुर्वण्यं' भाव का प्रेरक बनता है। जहां यह अपने संवरणधर्म के कारण वरणार्थक 'वृष्' धातु से अपने वाचक 'वर्ण' शब्द का स्वरूप सम्पादक बनता है, वहां यह अपने इस वर्णसृष्टिप्रेरणामाव के कारण प्रेरणार्थक 'वर्ण' धातु से अपने वाचक वर्ण शब्द की स्वरूप निष्पत्ति का भी हेतु बना हुआ है। परब्रह्मविवर्त्त में जिस प्रकार सृष्ट-क्षरप्रपञ्च अपने संवरण, तथा प्रेरणाधर्म से वर्ण बना हुआ है, एवमेव शब्दब्रह्मविवर्त्त में क्षरस्थानीय व्यञ्जन-प्रपञ्च ने अपने बाह्मरूप से शब्दप्रपञ्च का संवरण, तथा प्रेरणा करते हुए 'वर्ण' नाम धारण कर रक्ष्वा है। परब्रह्म का सृष्टरूप 'वर्ण' (व्यञ्जन) है। परब्रह्म में जैसे अव्ययाक्षरक्षर तीनों में से केवल सृष्ट क्षरब्रह्म ही दृष्टि का विषय बनता है, अव्ययाक्षर निगृद बने रहते हैं, एवमेव शब्दब्रह्मविवर्त्त में स्कोट-स्वर निगृद बने रहते हैं, एवं वर्णसमाम्नाय ही दृष्टि का आलम्बन बनता है। कहने का तात्पर्य्य यही हुआ कि, संवरण और प्रेरणाधरमों से ही परब्रह्म का क्षरभाग, एवं शब्दब्रह्म का व्यञ्जन भाग 'वर्ण' कहलाया है, एवं यही वर्णशब्द की सामान्य निक्ति है, जिसका कि विशेष विस्तार पाठक अगले परिच्लेद में देखेंगे।

सम्पूर्ण विश्व 'शब्द-अर्थ' भेद से दो भागों में विभक्त है, एवं- 'क्षर: सर्वाणि भूतानि' (गी० १५।१६) इस गीतासिद्धान्त के अनुसार शब्द-अर्थ, दोनों ही ब्रह्ममूला, किंवा वर्णमूला-क्षरप्रधान बनते हुए वर्णात्मक हैं। और इसी दृष्टि से विश्व एक वर्णव्यवस्था-"वर्णात्मक" वस्तुतत्त्व ही साना जायगा। जब तक विश्व में वर्णकृता (क्षरकृता, एवं व्यञ्जनकृता ) वर्णव्यवस्था व्यवस्थित है, तभीतक शब्दार्थ-समष्टिरूप विश्व की स्वरूपरक्षा है। जो वर्ण जिस गुण-कर्म के द्वारा जिस स्थान पर प्रतिष्ठित है। उस स्थान-गुण-कर्म से युक्त रहता ही वह वर्ण अपने स्वरूप-विकास का कारण बना हुआ है। जिनके वर्ण-स्थान भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थान-करण-प्रयत्नादि व्यवस्थाओं को छोड़ देते हैं, उनका वाग्ब्रह्म अपना वास्तविक स्वरूप स्रो बैठता है। इसी प्रकार अर्थब्रह्मविवर्त से सम्बन्ध रखनेवाले वर्ण भी स्व-स्व-वर्णधम्मी का परित्याग करते हुए अपना स्वरूप खो बैठते हैं। वर्णतत्त्व ही पदार्थ का संप्राहक है, इसी ने पदार्थस्वरूप का रक्षादुर्ग की भांति संवरण कर रक्ता है। संवरणभाव एक प्रकार की सीमा है, छन्द है। यह छन्दोरूप वर्ण ही तत्तद्वणों का स्वरूपरक्षक माना गया है। छन्दोवर्णात्मिका अपनी अपनी सीमा में प्रतिष्ठित रहता हुआ वर्णी स्वस्वरूप से सुरक्षित, तथा प्रतिष्ठित रहता है। जिस पदार्थ ने

अपना संवरणलक्षण यह वर्णधर्म खो दिया, समम लीजिए उसका अस्तित्त्व ही संसार से उठ गया। क्योंकि—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' (गी॰ १८।४१) की मूलप्रतिष्ठा—'स्वे स्वे वर्णेंऽभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' यही सिद्धान्त बनता है।

शब्दारिमका वर्णनिरुक्ति को थोड़ी देर के लिए यहीं विश्राम देकर अर्थारमक वर्णमाव का विचार कीजिए। पाठकों को स्मरण होगा कि, हमने क्षरपुरुष को ही वर्ण की मूळप्रतिष्ठा बतलाया था, एवं साथ ही उसे वाङ्मय कहा था। अन्त में यह भी स्पष्ट किया गया था कि, अन्ययपुरुष ही परम्परया क्षरमूला इस वर्णसृष्टि का प्रवर्तक बनता है। अन्ययपुरुष सद्सहक्षण वनता हुआ ब्रह्म-कर्म्ममय (ज्ञान-क्रियामय) है, जैसा कि, 'ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। आनन्द-विज्ञान-मनोमय (अन्तर्स्मनोमय) अन्यय 'ब्रह्मान्यय' है, एवं मनः-( बिहर्मनः ) प्राण-वाङ्मय वही अञ्यय 'कर्मान्यय' है। ब्रह्मात्मक वही अन्यय मुमुक्षावृत्ति से 'मुक्तिसाक्षी' वना हुआ है, एवं कर्म्मात्मक वही अन्यय सिसृक्षावृत्ति से 'सृष्टिसाक्षी' बना हुआ है। ब्रह्ममय अव्ययमन ज्ञानघन है। इस ज्ञान का स्रोत कम्मान्ययभागस्य मन में प्रवाहित होता है। इस ज्ञानधर्म के समावेश से ज्ञानमय बने हुए सृष्टिसाक्षी कर्ममय अन्यय मन में सृष्टि-कामना उदित होती है। कामना से प्राण में क्षोभ का सञ्चार होता है, जोकि विक्षेपात्मक प्राणक्षोभ 'तप:कर्म्म' नाम से प्रसिद्ध है। इस तपःकर्म से तीसरा वाकृतत्त्व क्षुव्ध हो पडता है, जोकि वाकृ-क्षोभ 'श्रमकर्म' नाम से प्रसिद्ध है। काम-तप:-श्रम के समन्वय से सृष्टिधारा चल पडती है। इन तीनों व्यापारों में क्रमशः अन्यय-अक्षर-क्षरपुरुष निमित्त वनते हैं। काम का विकास मनःप्रधान स्वयं अन्यय से, तप का सञ्चालन प्राणप्रधान अक्षर से, एवं श्रमन्यापार वाक्प्रधान क्षर से होता है। कारण इसका यही है कि, कर्माव्यय का ज्ञानमय मनोभाग स्वयं कर्माव्यय की प्रतिष्ठा बनता है, कियामय प्राणभाग अक्षर की प्रतिष्ठा बनता है, एवं अर्थमय वाग्भाग क्षर की प्रतिष्ठा बनता है। स्फोट स्थानीय, मनोमय, कामसमुद्र, अन्यय सृष्टि का आलम्बन कारण है, स्वरस्थानीय, प्राणमय, तपोमूर्त्ति, अक्षर सृष्टि का निमित्त कारण है, एवं वर्णस्थानीय, वाङ्मय, श्रमप्रवर्त्तक, क्षर सृष्टि का उपादान कारण है। उपादान कारण की सत्ता से कार्यसत्ता का उदय होता है, अतएव उपादानकारण, और तदुत्पन्नकार्य्य, दोनों अभिन्नसत्तात्मक माने गए हैं। इसी दृष्टि से वाङ्मय क्षररूप उपादान कारण से उत्पन्न होनेवाले इस कार्य्यरूप विश्व को भी हम वाङ्मय, क़िंवा क्षररूप ही कहने के छिए तय्यार हैं।

सृष्टिसाक्षी मनः-प्राण-वाङ्मय कर्म्मात्मा अपने मनोरूप की अपेक्षा से भारूप है, सल-संकल्प है। प्राणरूप की अपेक्षा से वही सर्वकर्मा है, एवं वाक्भाग की अपेक्षा से आका-शात्मा है। आकाश ही 'वाक्' कहलाता है। वाक् इन्द्रतत्त्व है, एवं इन्द्रतत्त्व ही विकास लक्षण आकाश है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। कर्मात्मा के इसी त्रिकल स्वरूप को लक्ष्य में एल कर श्रुति कहती है—

'मनोमयः, प्राणशरीरो, भारूपः, सत्यसंकल्प, आकाशात्मा, सर्वकम्मी, सर्वकामः'। —बन्दोग्यउप॰ ३।१४।२।

अर्थप्रपश्च रूप-प्रधान है, एवं राव्दप्रपश्च नाम-प्रधान है। दोनों की मुलप्रतिष्ठा वाग्रूप आकाश ही माना गया है, जैसा कि—'आकाशों वे नामरूपयोर्निविहिता' (छा० उ० ८।१४।१) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। 'आकाश एव सर्वेषां भूतानामेकायतनम्' ( छू० आ० ३।६।१०।) इत्यादि श्रुति के अनुसार आकाशात्मिका वाक् ही सम्भूणं भूतों का महाआलम्बन है। यही आलम्बनरूपा वाक् विश्वरूप में परिणत होती हुई अर्थब्रह्म-लक्ष्मण 'महापुरुष' का, एवं शब्द ब्रह्मलक्ष्मण 'छन्दःपुरुष' का आयतन (शरीर) है।

भूतजननी, किंवा विश्वजननी वाग्देवी मनः-प्राण से नित्य युक्त बतलाई गई है। मन पर प्रतिष्ठित प्राण 'हित' कहलाया है, एवं प्राण पर प्रतिष्ठित वाक 'उपिहता' कहलाई है—(देखिए, शत० ६।१।२।११)। हितप्राण अपनी मूलभूता क्षर नाम की बिहरङ्गप्रकृति के अन्न-अन्नाद-भावों से युक्त होता हुआ 'सौम्य-आग्नेय' मेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस हित-प्राण के द्वैविध्य से इस पर उपिहता वाक् के भी सौम्य-आग्नेय, दो मेद हो जाते हैं। साथ ही में दोनों के पारस्परिक गर्भभाव से दो विभिन्नरूप हो जाते हैं। आग्नेयीवाक्गिता 'सौम्यावाक्' 'सरस्वती' नाम से, एवं सौम्यावाक्गिता 'आग्नेयीवाक्' 'आम्भूणी' नाम से व्यवहृत हुई है। सरस्वतीवाक् से शब्दन्नद्ध का, एवं आम्भूणीवाक् से परन्नद्धालक्ष्ण अर्थन्नद्ध का विकास हुआ है, यह पूर्व की 'वर्णनिहक्ति' में कहा ही जा चुका है।

आग्नेयी वाक् 'अमृताकाश' है, यही 'इन्द्र' है, एवं इसीसे 'देवसृष्टि' हुई है। सौम्यावाक् 'मर्त्याकाश' है, यही 'इन्द्रपत्नी' है, एवं इसी से 'भूतसृष्टि' हुई है। आत्मप्रजापित अपनी वाक्- द्वयी से देव-भूत भिन्ना इसी प्रजाद्वयी से प्रजापित बन रहे हैं। यद्यपि-देवसृष्टि की प्रवृत्ति अमृतावाक्-लक्षण इन्द्र से ही हुई है, परन्तु भौतिक-मर्त्य-जगत् में इस देवसृष्टि की प्रतिष्ठा

मर्त्यांवाक् लक्षण इन्द्रपत्नी ही बनती है। न केवल देवसृष्टि की ही, अपितु भूतसृष्टि के गर्भ में रहने वाली गनधर्व-पशु-मनुष्यादि जितनी भी सृष्टियों हैं, सब की प्रतिष्ठामूमि यही इन्द्रपत्नी है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाचं गन्धर्वाः, पश्चो, मनुष्याः। वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यर्पिता सा नो हवं जुपतामिन्द्रपत्ती॥ —तै॰ ब्रा॰ २।८।८।

निष्कर्ष यही हुआ कि, सृष्टिसञ्चालिका वाक् अनि-सोम, दोनों धम्मों से नित्य युक्त है। अनितत्त्व 'उष्माप्रधान' है, सोमतत्व 'स्पर्शप्रधान' है। विकास ऊष्मा से सम्बन्ध रखता है, यही तेज का स्वाभाविक धम्में है, एवं यही अनि की प्रतिष्ठा है। संकोच स्पर्श से सम्बन्ध रखता है, यही 'स्नेह' का स्वाभाविक धम्में है, एवं यही सोम की प्रतिष्ठा है। वाग्देवी के स्पर्श-ऊष्मालक्षण ( संकोच-विकास लक्षण ) सौम्य-आग्नेय धम्मों के सम्बन्ध तारतम्य से एक ही अकार से वैदिक-'पथ्यास्वस्ति' ( वर्णमात्रिका ) से सम्बन्ध रखनें वाले २८८ वर्ण विकसित हुए हैं, जैसा कि महीदास कहते हैं—

'अकारो वै सर्वा वाक्— सैषा स्पर्शोष्मभिर्व्यज्यमाना बह्बी नानारूपा भवति'। — फेतरेय आरण्यक २।३।६।

यही स्पर्श-जन्माभाव अर्थसृष्टि का विभाजक बना हुआ है। मर्खावाक्-रूप मर्त्याकाश बल-प्रियों से सर्वप्रथम 'वायु' रूप में (अविकृतपरिणामवाद को लक्ष्य में रखता हुआ) परिणत होता है। वायु से 'तेज' (अग्नि), तेज से जल, जल से 'पृथिवी' (मिट्टी) उत्पन्न होतीं है। आकाश की स्थूलावस्था 'वाक्' है। वाक् की स्थूलावस्था अग्नि है, अग्नि की स्थूलावस्था जल है, एवं जल की स्थूलावस्था मिट्टी है। सर्वारम्भ में स्थूलतम मिट्टी, इससे अपर जल, जल से अपर तेज, तेज से अपर वायु, वायु से अपर आकाश (वाक्) है। आकाशास्मिका वाक् की अपेक्षा 'हित' नामक प्राणतत्त्व सूक्ष्म है, प्राणापेक्षया मन सूक्ष्म है। मन की स्थूलावस्था प्राण है, प्राण की स्थूलावस्था वाक् है, वाक् की स्थूलावस्था पञ्चमहाभूत-वर्ग है। सुस्क्ष्म मन, एवं सूक्ष्म प्राण, दोनों की समष्टि मूलकारणलक्षण अविकृत आत्मा है, स्थूलवाक् सुस्क्ष्म मन, एवं सूक्ष्म प्राण, दोनों की समष्टि मूलकारणलक्षण अविकृत आत्मा है, स्थूलवाक्

३३७

प्रपश्च इस कारण आत्मा का कार्य्य है। निष्कर्ष यही हुआ कि, आत्मा से (मनोमय सौम्य प्राण से) सर्व प्रथम 'वाक्' का विकास होता है, एवं वाक् से बलप्रिन्थियों के तारतस्य से भूतवर्ग विकसित होता है। इसी क्रिमिक सृष्टिधारा का दिग्दर्शन कराते हुए क्रिषि कहते हैं—

'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः

आकाशाद्वायुः

वायोरिनः

अग्नेरापः

अद्भ्यः पृथिवी'

-- तै॰ उपनिषत् २।२।

मन ज्ञानशक्तियुत है, प्राण क्रियाशक्तियुत है, पश्चभूतात्मिका वाक् अर्थशक्तियुत है तीनों की समिष्ट ही विश्व है, एवं तीनों की समिष्ट ही विश्वगर्भ में रहनेवाली प्रजा है। प्रजा का स्वरूप चूंकि इन्हों तीनों विवर्तों से सम्पन्न हुआ है, अतएव प्रजावर्ग को अपनी स्वरूप-रक्षा के लिए इन तीनों की सतत अपेक्षा बनी रहती है, जैसा कि 'यत् सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत् पिता' ( खू॰ आ॰ १।६।१ ) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। प्रत्येक मनुष्य निरन्तर कुछ जानने की चेष्टा किया करता है, एवं यथाशक्ति चेष्टानुसार कुछ न कुछ जाना करता है। यही पहिला मानस-'ज्ञानान्न' है। निरन्तर कुछ न कुछ करते रहना भी प्रजा जीवन का स्वाभाविक हेतु बना हुआ है, यही दूसरा प्राणरूप 'क्रियोन्न' है। तीसरा वाग्रूप अर्थान्न पांच भूतों के कारण पांच भागों में विभक्त है। शब्द 'आकाशान्न' है, प्रवास-प्रश्वास 'वाय्वन्न' है, प्रकाश 'तेजोऽन्न' है, 'जलान्न' एवं मृण्मय गोधूमादिलक्षण 'औषि-चनस्पत्यन्न' प्रसिद्ध ही है। इन सात प्राकृतिक अन्तों में से ज्ञान-क्रिया-शब्द-श्वासप्रश्वास-तेज, ये पांच अन्त तो प्रजापित की ओर से मिलते रहते हैं, एवं शेष दो (पानी-मिट्टी) के लिए प्रजा को अपनी ओर से भी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। इस सम्पूर्ण वाक्-प्रपन्ध से बतलाना हमें केवल यही है कि, विश्वविवर्त्त-अव्ययपुरुष के मनःप्राण वाक्-प्रपन्ध से बतलाना हमें केवल यही है कि, विश्वविवर्त्त-अव्ययपुरुष के मनःप्राण वाक्-प्रपन्ध करमंभाव का ही विकास है।

विद्या-कर्ममय अन्ययात्मा का मनः प्राण-वाक्मय यह कर्मिक्प ही अपनी मुग्धावस्था में 'सत्ता' नाम से प्रसिद्ध है। 'सत्ता' में तीनों कलाओं का समावेश है, किंवा तीनों के समन्वित्तक्प का ही नाम सत्ता है। 'मनः-प्राण-वाचां सद्यातः सत्ता' ही सत्तामाव का निर्वचन है। सत्ता से परे तद्भिन्न चित् है, यही विज्ञान है। एवं सर्वान्तरतम आनन्द है। आनन्द 'आनन्द' है, विज्ञान 'चित्' है, मनः-प्राणवाक्-भावों की समष्टिक्पा सत्ता 'सत्' है, सव का समुचय 'सचिदानन्द ब्रह्म' है। इन तीनों रूपों में (सत्-चित्-आनन्द-रूपों में) ब्रह्म का सत्यलक्षण 'सत्ता' रूप ही विश्वप्रजा का प्रधान उपास्य बनता है। सत्तोपासना से चित् की प्राप्ति होती है, चित्-विकास से आनन्द विकसित हो पड़ता है। अतएव 'आनन्द-चित्-सत्' इस प्राकृतिक क्रम को बदल कर उपासना-क्रम की दृष्टि से ब्रह्म का 'सत्-चित्-आनन्द' यह क्रम रक्खा गया है। सत्ता-प्रहण से तीनों गृहीत हैं। सर्वानुमृत 'अस्ति' तत्त्व ही ब्रह्म के साक्षात दर्शन हैं। इसी सत्तोपलिब्ध का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

१—नैव वाचा, न मनसा, प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते॥ —क्छोपनिषत् ६।१२

२--असन्नेव स भवति, 'असद् ब्रह्मे' ति वेद चेत्। 'अस्ति ब्रह्मे' ति चेद् वेद सन्तमेनं ततो विदुः॥

३--अस्तीत्येवोपलञ्घन्यस्तत्त्वभावेन चोमयोः। अस्तीत्येवोपलञ्घस्य तत्त्वभावः प्रसीद्ति॥ -क्छोपनिषत् ६।१३

सत्ताब्रह्म के 'मनः-प्राण-वाक्' ये तीन रूप कहने भर के लिए तीन रूप हैं। वस्तुतः तीनों तीन न होकर 'एकतत्त्व' है। भाति तीन हैं, परन्तु सत्तारस एक है। वह एक ही सत्तारस बलचिति के तारतम्य से इन तीन भातियों में परिणत दिखलाई पड़ रहा है। इसी प्रकार 'आनन्द-चित्-सत्' भी परमार्थकोटि में एक ही तत्त्व है। जो 'है', वही तो जाना जाता है, उपलब्धि ही तो ज्ञान है, ज्ञान ही तो चित् है, 'घटोऽस्ति' यह सत्तोपलब्ध ही तो ज्ञान, किंवा

चित् हैं, सत्ता का ही तो ज्ञान होता है, ज्ञान ही तो एक प्रकार की तृप्ति है, तृप्ति ही तो रस है, और रस ही तो आनन्द है। फलंतः तीनों का एकतत्त्वभाव भलीभांति सिद्ध हो जाता है।

सृष्टिप्रपश्च से पहिले ब्रह्म सर्वथा एकाकी था। वह अपने इस एकाकी रूप से वैभवशाली न बन सका। इसी वैभव की कामना से उसे अपने ब्रह्मरूप को 'ब्रह्म-कर्म्म' भेद से दो भागों में परिणत करना पड़ा। आनन्द-विज्ञान-मनोरूप से वह ब्रह्म 'ब्रह्ममूर्त्ति' बन गया, एवं 'मनः -प्राण-वाग्' रूप से वह ब्रह्म 'क्रम्ममूर्त्ति' बन गया। परन्तु अभी वैभवप्राप्ति न हो सकी। क्योंकि बिना ब्रह्म-कर्म्म (ज्ञान-क्रिया) की संसृष्टि के सृष्टि-वैभव सम्भव नहीं है। फलतः ब्रह्म ने अपने ब्रह्मभाग को आधार बना कर कर्म्मभाग से सृष्टिवितान की कामना प्रकट कर डाली। इस इच्छापूर्त्ति के लिए उसे ब्रह्माधार पर (आनन्द-विज्ञान अन्तर्मनोमय ब्रह्म भाग पर) प्रतिष्ठित अपने कर्म्मभाग को ज्ञान (मन), क्रिया (प्राण), अर्थ (वाक्) इन तीन भागों में विभक्त करना पड़ा। जब ज्ञान-क्रिया-अर्थभावों से भी कामना-पूर्त्ति न हुई, तो एक चौथा 'सृतभाव' उत्पन्न किया। इन चारों से भी काम न चला, तो सर्वान्त में 'धर्म्म' तत्त्व का आविर्भाव हुआ। ज्ञानमय मन, किवा मनोमय ज्ञानभाव 'दिन्यभाव' कहलाया। क्रियामय प्राण, किवा प्राणमय क्रियाभाव 'वीरभाव' कहलाया। अर्थमयी वाक्, किवा वाङ्मय अर्थभाव 'प्रुभाव' कहलाया। अर्थोच्लिष्ट भाग 'मृतभाव' कहलाया। ये ही चारों भाव क्रमशः—'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शूद्र' भावों के प्रवर्त्तक बने, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

ज्ञानशक्ति 'दिन्यभाव' है, यही 'ब्रह्मवीर्य' है, एवं इसी से प्राकृतिक 'ब्राह्मणवर्ण' का विकास हुआ है। क्रियाशक्ति 'वीरभाव' है, यही 'क्षत्रवीर्य्य' है, एवं इसी से प्राकृतिक 'क्षत्रियवर्ण' का विकास हुआ है। अर्थशक्ति 'पशुभाव' है, यही 'विड्वीर्य्य' है, एवं इसी से प्राकृतिक 'वैश्य-वर्ण' का विकास हुआ है। डिच्चष्ट भाग 'मृतभाव' है, यही 'शूद्रवीर्य्य' है, एवं इसी से प्राकृतिक 'शूद्रवर्ण' का विकास हुआ है। इन चारों प्राकृतिक वर्णों की स्वरूप-रक्षा डसी पांचवें धर्मितत्व से हो रही है, जिसे कि वैभव-कामुक प्रजापति ने सर्वान्त में उत्पन्न किया था।

पूर्व की 'वर्णनिकक्ति' में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, परब्रह्म का क्षर विवर्त्त अपने सप्टरूप के कारण संवरण करता हुआ, एवं प्रेरक बनता हुआ 'वर्ण' कहलाया है। चूंकि उक्त वर्णसृष्टि इसी (मनःप्राणगंभित) वाङ्मय क्षर-वर्ण से हुई है, अतएव इस चातुर्वर्ण्य को हम 'वर्णकृता-वर्णसृष्टि' (क्षरकृता वर्णसृष्टि) कह सकते हैं। वर्ण (क्षर) से उत्पन्न होने वाली

वर्णसृष्टि ने हीं प्रजावर्ग के स्वरूपों का संवरण कर रक्खा है। जो धर्म क्षरात्मक 'वर्ण' में था, वही (संवरण) धर्म इस वर्णसृष्टि का है। अतएव इस व्यवस्था को भी 'वर्णव्यवस्था' कहना अन्वर्थ बन जाता है। इसी वर्णकृता-वर्णसृष्टि का स्पष्टीकरण करते हुए योगी- 'याज्ञवल्क्य' कहते हैं—

- १—'ब्रह्म वाऽइदमप्र आसीत्—एकमेव। तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रेयो रूपमत्यस्रजत क्षत्रं—यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि—इन्द्रो, वरुणः, सोमी, रुद्रः,
  पर्जन्यो, यमा, मृत्यु, रीज्ञान—इति। तस्मात् क्षत्रात् परं नास्ति।
  तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजस्र्ये। क्षत्रऽएव तद्यशो दघाति।
  सौषा क्षत्रस्य योनिर्यद् ब्रह्म। तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति, ब्रह्मवानतत उपनिश्रयति स्वां योनिम्। य उ एनं हिनस्ति, स्वां स योनिम्च्छति।
  स पापीयान् भवति, यथा श्रेयासं हित्वा।'
- २—'स नैव व्यभवत्। स विशमसृजत—यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते—वंसवो, रुद्रा, आदित्या, विश्वेदेवा, मरुत, इति'।
- ३ 'स नैव व्यवभवत्। स शौद्रं वर्णमस्जत पूषणम्। इयं वै पूषा। इयं हीदं सर्व पुष्यति, यदिदं किश्च'।
- ४—'स नैव व्यभवत्। तछ्रेयो रूपमस्जत-धर्मम्। तदेतत्-क्षत्रस्य क्षत्रं-यद्धर्माः। तस्मात् धर्मात् परं नास्ति। अथोऽअबलीयान् वलीयांस-माशंसते धर्मोण, यथा राज्ञा-एवम्। यो वै-स धर्माः, सत्यं वै तत्। तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः—'धर्मां वदति' इति। धर्मा वा वदन्तं—'सत्यं वदति' इति। एतद्वये वैतदुभयं भवति'।

- ५—'तदेतत्-त्रहा, क्षत्रं, विट्, शूद्रः। तद्गिनैव देवेषु ब्रह्मामवत्, ब्राह्मणो मनुष्येषु। क्षत्रियेण क्षत्रियो, वैश्येन वैश्यः, शूद्रंण शूद्रः। तस्माद्गावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते, ब्राह्मणे मनुष्येषु। एताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माऽभवत्'।
- ६—'अथ यो ह वाऽअस्माछोकात् स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति, स एनमविदितो न धुनक्ति । यथा वेदो वानन्कोऽन्यद्वा कर्माकृतं, यदि ह वाऽअप्यनेवं-विन्महत् पुण्यं कर्म्म करोति, तद्वास्यान्ततः श्रीयतऽएव । आत्मानमेव लोकग्रुपासीत । स य आत्मानमेव लोकग्रुपास्ते, न हास्य कर्म्म श्रीयते । अस्माद्व्ये वात्मनो यद्यत् कामयते, तत्तत् सृजते' + + + + + + । 'तद्वाऽएतद्विदितं मीमांसितम्' ।

─ इतिपथ बा॰ १४ कां॰ ४ अ॰ २ बा॰ ─ इ॰ आ॰ उप॰ १।४।११

(१)—"यह (प्रत्यक्षदृष्ट वर्णप्रपश्च, किंवा चातुर्वण्यं) पहिले (सृष्टि से पूर्वावस्था में) एक 'ब्रह्म' रूप ही था। अर्थात् आज जो हम विश्व में ब्राह्मण-क्षत्रियादि मेद मिन्न ब्रह्म के नानारूप देख रहे हैं, सृष्टि से पहिले ब्रह्म के ये नाना रूप न थे, अपितु बस समय स्वयं ब्रह्म ही, एकाकी ही था। वह एकाकी रहता हुआ (स्वसृष्टिकर्म्म के लिए) समर्थ न हो सका। (इस कमी को दूर करने के लिए उस ब्रह्म ने) अपने से भी अधिकश्रेष्ठ 'क्षत्र' रूप उत्पन्त किया, जो कि क्षत्रदेवता (आज लोक-वेद में) इन्द्र-वरुण-सोम-रुद्र-पंज्यन्य-यम-मृत्यु-ईश्चान, नामों से प्रसिद्ध हैं। चूंकि ब्रह्म का यह अष्टविध 'क्षत्ररूप' स्वयं ब्रह्म से भी उत्कृष्ट था, (श्रेष्ट था) अतएव (लोक में) क्षत्र से बढ़ कर दूसरा कोई उत्कृष्ट रूप नहीं है। इसी (वैशिष्ट्य के) कारण (राजस्थ्यक्ष में सिहासनासीन) क्षत्रिय (राजा) की (सिहासन से नीचे खड़ा हुआ) ब्राह्मण (आशीर्वचन रूप) उपासना किया करता है। (ऐसा करता हुआ) ब्राह्मण (मूर्द्धामिषिक्त इस) क्षत्रिय राजा में यशोरूप 'वीर्व्य' का ही आधान करता है। यह ब्रह्म (ब्राह्मण) क्षत्र (क्षत्रिय) की योनि (उत्पत्ति स्थान, निर्गमनद्वार) है। यही कारण है कि, क्षत्रियराजा (अपने क्षत्र-वीर्थ्य के अतिशय से, एवं ब्राह्मण प्रदत्त वीर्थ्य के प्रभाव से) भले ही

कितने ही उत्कृष्ट वैभव पर पहुँच जाय, परन्तु अन्ततोगत्त्वा (राज्य शासन की प्रन्थियाँ सुलक्षाने के लिए, राजनीतिसूत्र का धर्मनीतिपूर्वक सञ्चालन करने के लिए) यह क्षत्रिय-राजा स्व-योनि (स्वप्रभव-प्रतिष्ठा-परायण) रूप ब्रह्म (ब्राह्मण) का ही आश्रय लेता है— (आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है)। जो (अविवेकी, मदान्ध राजा) अपने राज्यवैभव के मद में आकर (अभिमान वश) इस (स्वयोनिरूप) ब्राह्मण की हिंसा (अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा) कर बैठता है, वह अपनी योनि का ही मूलोच्छेद कर डालता है। (स्वयोनिनाशक) वह क्षत्रिय (अपने इस कुकर्म्म से) उसी प्रकार महापापी बन जाता है— (उसी प्रकार इसका पतन हो जाता है), जैसे कि, एक (नीची श्रेणि का) मनुष्य अपने उस पूज्य, श्रेष्ठ, आश्रयदाता की हिंसा कर (जिस का कि आश्रय लेकर वह वैभवशाली बना था) पाप का भागी बन जाया करता है।"

(२)—"(इस प्रकार एकाकी ब्रह्म ने अपने सृष्टि-कर्म्म की सिद्धि के लिए अपने से भी श्रेव्ठ वक्त क्षत्र-देवताओं को बत्पन्न तो कर लिया, परन्तु) अभी उसका लक्ष्य पूरा न हुआ। फलतः उसने 'विट्' प्रजा उत्पन्न की, जो कि 'देविवट्प्रजा' देवताओं से उत्पन्न होने के कारण 'देवजात' कहलाती है, जिन्हें कि 'गणदेवता' कहा जाता है, एवं जो कि गणदेवता (८)—वसु, (११)—रुद्ध, (१२)—आदित्य, (३३)—विश्वेदेवता, (७-किंवा ४६)—मरुत्, इन नामों से प्रसिद्ध हैं "

(३)—"( उक्त गण प्रजारूप 'वैश्य' देवताओं को उत्पन्न कर होने से भी ब्रह्म का काम पूरा पूरा न बना)। फलतः ब्रह्म ने 'पूषा' नाम से प्रसिद्ध 'शूद्रवर्ण' उत्पन्न किया। पृथिवी ही 'पूषा' है। जो कुछ (पार्थिव सृष्टि में) हम देख रहे हैं, उस सब की पुष्टि, पोषण, पालन चूंकि इसी पृथिवी से हो रहा है, (अतः इसे अवश्य ही 'पूषा' कहा जा सकता

है )"।

(४)—"(इस प्रकार स्व-कर्मासिद्धि के लिए 'ब्रह्मप्रजापित' ने क्रमशः क्षत्र-विद्-शृद्ध देवता उत्पन्न कर, अपने ब्रह्मरूप को इस त्रयी के साथ संयुक्त कर चातुर्वण्यंसृष्टि का स्वरूप सम्पादन कर तो लिया, परन्तु ) अभी वह पूर्ण सफल न हो सका। इस पूर्ण सफलता के लिए ही (सर्वान्त में—चारों वर्णों से) उत्कृष्ट, श्रेष्ठ 'धर्मा' तत्त्व उत्पन्न किया। (धर्मातत्त्व लिए ही (सर्वान्त में—चारों वर्णों से) उत्कृष्ट, श्रेष्ठ 'धर्मा' तत्त्व उत्पन्न किया। (धर्मातत्त्व चारों वर्णप्रजाओं से श्रेष्ठ बनता हुआ, सर्वज्येष्ठ, तथा सर्वश्रेष्ठ है, इसमें यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि) जैसे एक क्षत्रिय राजा अपने राजदण्ड के बल पर एक अपराधी को दण्ड देने में अणुमात्र भी संकोच नहीं करता, एवमेव एक निर्वल मतुष्य धर्मादण्ड का सहारा लेता हुआ

एक ऐसे सबल मनुष्य की भी अर्त्सना कर डालता है, जोकि सबल मनुष्य अधर्मपथ का अनुगमन करता है। अर्थात् धर्मसूत्र को आगे कर एक छोटी अणी का मनुष्य बड़ी श्रेणी के मनुष्य का भी तिरस्कार कर देता है। जो यह धर्म है, वह 'सत्य' ही है। सत्य का ही नाम धर्म है। (इसका प्रत्थक्ष प्रमाण यही है कि, जो मनुष्य सत्य-सत्य बात कहता है उस ) सत्य कहनेवाले के लिए (लोक में )—'यह धर्म की बात कह रहा है' यह कहा जाता है। एवं धर्मपूर्वक निर्णय करनेवाले के लिए—'यह सच सच कह रहा है' यह कहा जाता है। वास्तव में सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। दोनों दोनों हैं, एकक्षप हैं।"

( १ )—"( ब्रह्मद्वारा प्रादुर्भूत उक्त देवता ही क्रमशः प्राकृतिक, नित्य ) 'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शूद्र' नामक चार वर्ण हैं। (जिस ब्रह्म ने इतर तीन वर्णों का विकास किया, वह स्वयं देववर्ण-समुदाय में (प्राकृतिक देव-वर्णों में ) 'अग्नि' रूप से ब्राह्मण बना, एवं मनुष्यवर्ग में (अपने इसी अग्निरूप से ) ब्राह्मण बना । अर्थात् प्रकृति में अग्निजातीय प्राणदेवता 'ब्राह्मण' कहलाते हैं, एवं विकृतिरूप मनुष्यसम्प्रदाय में वे मनुष्य ब्राह्मण कहलाते हैं, जिन मनुष्यों के उपादान द्रव्यरूप शुक्र-शोणित में जन्मकाल से ही अग्निब्रह्म की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार क्षत्र-इन्द्रादि देवताओं के प्रवेश से वह ब्रह्म :मनुष्यों में 'क्षत्रिय' बना, विट्देवताओं के प्राधान्य से मनुष्यों में वह ब्रह्म 'वैश्य' बना, एवं 'पृषा' नामक शूद्रदेवता के समावेश से मनुष्यों में वह ब्रह्म 'शूढ़' बना। इस तरह प्रकृति के चार वर्ण ही मनुष्यों के जन्मकाल से ही मनुष्यों के शुक्र में क्रमशः प्रतिष्ठित होते हुए मनुष्य-सम्बन्धी 'चातुर्वण्यं' के कारण बने। चूंकि अग्नि हीं देवसम्प्रदाय में 'ब्रह्म' है, एवं अग्नि-वीर्य्यप्रधान मनुष्य हीं मनुष्य सम्प्रदाय में ब्राह्मण हैं, अतएव देवलोक (स्वर्गलोक) के इच्छुक मनुष्य देवताओं में से (देवलोकाधिष्ठाता) अग्निदेवता में हीं अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, एवं मनुष्यों में से (अग्निसम, अतएव देवलोक प्राप्ति का उपाय बतलानेवाले ) ब्राह्मणवर्ण के मनुष्यों में हीं आत्मसमर्पण करते देखे गए हैं। कारण यही है कि, देवताओं में अग्निरूप से, मनुष्यों में ब्राह्मणरूप से ही साक्षात् 'ब्रह्म' प्रतिष्ठित है—( जो कि उभयरूप ब्रह्म देवलोक का एकमात्र अधिष्ठाता है )"।

(ई)—ऐसी द्शा में (प्राकृतिक-वर्णव्यवस्थामूलक, उक्त वर्णधर्म की उपेक्षा करता हुआ) जो मन्द्बुद्धि (अपने बुद्धिवाद के अभिमान में आकर) अपने 'आत्मलोक' (वर्णातुकूल आत्मधर्म, तथा आत्मकर्म) को बिना पहिचाने (वर्णातुगत स्वधर्म का अनुष्ठान किए बिना, साथ ही वर्णधर्म से विपरीत अशास्त्रीय करमों में प्रवृत्त रहता हुआ) परलोक गमन करता है, वह वर्णधर्म के अविज्ञान से, एवं अनुष्ठान से पारलोकिक मुख का मोक्ता नहीं

बन सकता। मान छीजिए, एक ब्राह्मण ने अर्थछाछसा में प्रड़ कर वेदस्वाध्याय का तो परित्याग कर दिया, एवं अपने वर्णधर्म से सर्वथा विपरीत वाणिज्यधर्म का अनुगमन किया,
तो ऐसा व्यक्ति विपरीतपथ का अनुगामी बनता हुआ आत्मस्वरूप से विश्वत रह जायगा।
एवं ऐसे उत्पथ-गामी को अवश्य ही-'अनेवंवित' (जैसा सममना चाहिए, जैसा कहना
चाहिए, ठीक उस से उछटा सममने, तथा करनेवाछा) कहा जायगा। शास्त्रसिद्ध-कर्मशून्य ऐसा व्यक्ति यदि अपने वर्णधर्म के विपरीत (छोकदृष्टि की अपेक्षा से समाज सुधार,
देशसेवा, दान, दया, इत्यादि) महापुण्य कर्मों का भी अनुगमन करता रहता है, तब भी
अन्ततः उनका परिणाम (वर्णधर्म विरोध भाव के सम्मिश्रण से) बुरा ही होता है। इस
छिए (हम-श्रुति-आदेश करते हैं कि, यदि तुम आत्मा का अस्युद्य चाहते हो, संसार में
शान्ति बनाए रखना चाहते हो तो) आत्मछोक (वर्णधर्मानुकूछ स्वकर्म) की ही उपासना
करो। जो व्यक्ति (अनन्यनिष्टा से अपने इस सर्वथा नियत, जन्मसिद्ध) आत्मछोक की ही
उपासना करता है, उसका कर्म कभी निन्दनीय नहीं वन सकता। वह अपने इस आत्मसम्मत (शास्त्रसम्मत) कर्मा के बछ पर अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर छेता है"
+ + + + + + | "मनुष्य का क्या कर्तव्य है १ इस प्रश्न की बहुत सोची सममी हुई,
(अतएव सर्वथा प्रामाणिक) यही संक्षिप्त मीमांसा है"।

इस प्रकार 'याज्ञवह्क्य' ने स्पष्ट शब्दों में यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि, वर्णसृष्टि के प्राकृतिक, एवं वैकृतिक मेद से दो संस्थान हैं। प्राकृतिक सृष्टि में भी (देवसृष्टि में भी) 'चातुर्वण्यं' है, एवं-'देवेम्यश्च जगत्सर्व चरंस्थाण्वनुपूर्वशः' (मनु० ३१२०१।) इस मानव सिद्धान्त के अनुसार वर्णधम्मानुगामी प्राकृतिक प्राणदेवताओं से समुत्पन्न वैकृतिक प्रजावर्ग में भी 'चातुर्वण्यं' व्यवस्थित है। एवं इस चातुर्वण्यं का नियामक सत्यात्मक 'धम्में' सूत्र है। इसके साथ ही पूर्वश्रुति से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि, वर्णविभागमूला इस वर्णसृष्टि का, तथा वर्णो को स्व-स्व कर्म्म में नियन्त्रित रखनेवाले सत्यात्मक धर्मासूत्र का, आनन्दिवज्ञानगर्भित-मनः-प्राणमय-वाङ्मृत्ति 'ब्रह्म' के साथ ही सम्बन्ध है। न मनुष्य वर्ण-सृष्टि का कारण है, न वर्णानुगत धर्मासृष्टि का ही मानवीय कल्पना से कोई सम्बन्ध है। खोर यही भारतीय वर्णव्यवस्था, तथा वर्णधर्म की प्राकृतता, नित्यता, शाश्वतता में मुख्य हेतु है, जिस हेतु का कि श्रुति-स्पृति शास्त्र उपबृंहण कर रहे हैं। श्रुति ने वर्णसृष्टि का जो तात्विक स्वरूप बतलाया है, उसका केवल अक्षरार्थ जान लेने से समन्वय नहीं हो सकता। अतः संक्षेप से उसके तात्विक अर्थ का दिग्दर्शन करा देना भी अप्रासिक्षक न होगा।

384

(१)—"सब से पहिले तो हमें यह विचार करना है कि, पूर्वश्रुति ने (१-श्रुति ने) जिस 'ब्रह्म' तत्त्व को सृष्टिदशा से पहिले एकाकी मानते हुए, दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण नाना प्रपञ्च को केवल 'ब्रह्ममय' मानते हुए उससे इतर तीन वणों का विकास बतलाया है, वह 'ब्रह्म' कौन है १ उसका तात्त्विक स्वरूप क्या है १ एवं उससे आरम्भ में श्रुत्र की योनिरूप किस ब्रह्मवर्ण (ब्राह्मणवर्णात्मक देवताओं) का विकास हुआ है १। उक्त श्रुतिवचनों में केवल श्रुत्र-विट्-शूद्र देवताओं की ही गणना हुई है। ब्राह्मणदेवता अभी तक अश्रुत हैं, अतः एतत् सम्ब-न्धनी जिज्ञासा अभी तक सुरक्षित है। ब्रह्मानुगता, ब्राह्मणवर्णसम्बन्धिनी इस देवजिज्ञासा की शान्ति के लिए 'वागुब्रह्म' की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उक्त श्रुति-वचनों के पौर्वापर्य्य का विचार करने पर हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि, वर्णसृष्टि का मूळप्रवर्त्तक 'ब्रह्म' पदार्थ 'वागिनि' ही है, जो कि वागिन 'सत्याग्नि' 'ब्रह्माग्नि' 'सार्वयाजुषअग्नि' इत्यादि विविध नामों से यत्र-तत्र उपवर्णित है। वर्णमूळभूत ब्रह्म सत्य-मूर्त्त 'अग्नि' ही है, इसी रहस्य को संकेतदृष्टि से व्यक्त करने के लिए श्रुति ने 'तद्गिननेव देवेषु ब्रह्माऽभवत्' यह कहा है। और इस मूळाग्नि की उपनिषत् (मूळप्रतिष्टा) चूंकि 'वाक्' 'तत्त्व है, अतएव हम अवश्य ही वाग्ब्रह्म को 'वागिनि' कह सकते हैं। यह वाक्तत्व पाठकों का सुपरिचित वही मनः-प्राण-गिमत वाङ्मय 'कर्मात्मा,' किंवा कर्माव्यय है। मनोमय अव्यय पुरुष ही प्राणमय अक्षर को निमित्त कारण बनाकर, वाङ्मय क्षर ब्रह्म को उपादान कारण बनाता हुआ वर्णसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है, यह पूर्व में स्पष्ट किया ही जा चुका है। चूंकि क्षरतत्व कर्माव्यय के वाग्-भाग से अनुगृहीत है, अतः हम क्षर को अवश्य ही 'वाङ्मय' कहने के लिए तय्यार हैं। इस वाक् का विकास ही 'अग्निव्रह्म' है, अतएव अग्निब्रह्म को 'वाग्ब्रह्म' कहा जा सकता है। निष्कर्ष यही निकला कि, श्रुत्युक्त ब्रह्मशब्द 'क्षरब्रह्म' का वाचक है।

गीताभूमिका द्वितीय लण्ड में प्रतिपादित 'आत्मपरीक्षा' में यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि, बिना किसी विशेषण के प्रयुक्त विशुद्ध 'ब्रह्म' शब्द (कुछ एक अपवादरूप विशेष स्थलों को छोड़ कर) सर्वत्र 'क्षरपुरुष' का ही वाचक माना गया है। 'ब्रह्मणों हि

-

१ "तस्य वा एतस्याग्नेर्वागेवोपनिषत्"

प्रतिष्ठाहम्' (गी० १४।२७) 'ब्रह्माक्ष्रसमुद्भवम्' (गी० ३।१४) इतादि गीतावचनों में पठित निरुपाधिक 'ब्रह्म' शब्द इसी परिभाषा के अनुसार क्षरपरक माना गया है। अक्षर से क्षरब्रह्म का ही समुद्रव हुआ है। ऐसी दशा में बिना किसी विशेषण के विशुद्ररूप से प्रयुक्त प्रकृत श्रुति के ब्रह्मशब्द को भी हम 'क्षरपरक' ही मानेंगे। क्षरब्रह्म ही व्यक्षनस्थानीया वर्णसृष्टि का प्रभव बनता है। अव्यय, और अक्षरपुरुष तो क्रमशः स्फोट, तथा स्वरस्थानीय बनते हुए वर्णसृष्टि-मर्व्यादा से बहिर्भूत हैं। चूंकि क्षरपुरुष कम्मांव्यय के वाग्-भाग को लेकर ही वर्णसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है, इस दृष्टि से तो अव्यय को वर्णसृष्टि का कर्त्ता कह दिया जाता है। साथ ही अव्यय चूंकि मनःप्रधान है, इधर वर्णसृष्टि वाक्प्रधाना बनती हुई क्षर से ही प्रधान सम्बन्ध रखती है, अतएव अव्यय को वर्णसृष्टि का अकर्ता कहना भी अन्वर्थ बन जाता है। तात्पर्य इस उहापोह से यह निकला कि, प्रकृतश्रुति वर्णसृष्टि का प्रतिपादन कर रही है। वर्णसृष्टि का मूल कारण 'ब्रह्म' को मान रही है। चूंकि वर्णसृष्टि का मूलकारण वर्णधम्माविच्छन्न 'क्षर' ही बन सकता है, अतएव इस श्रुति के ब्रह्म शब्द से हम वाक्स्मय 'क्षरपुरुष' का ही प्रहण करेंगे।

अव्यय-अक्षर-श्र्रमूर्ति घोडशीपुरुष का विचार करते हुए ज्ञानमय अव्यय, तथा क्रियामय अक्षर, दोनों की अपेक्षा से क्षरतत्त्व अर्थमय ही माना जायगा। परन्तु जब मौतिक
विश्व को आगे करते हुए क्षरब्रह्म के स्वरूप का विचार किया जायगा, तो उस दशा में
अर्थमय क्षर को हम 'ज्ञानमय' कहने छगेंगे। कारण स्पष्ट है। अव्ययपुरुष का आनन्दविज्ञान-मनोमय विद्याभाग 'ज्ञानात्मा' है, एवं मनः-प्राण-वाङ्मय कर्म्भभाग 'क्रम्मात्मा'
है। ज्ञानात्मा में 'रस' की प्रधानता है, कर्म्मात्मा में वछ की प्रधानता है। स्वयं कर्म्मात्मा
में मनोभाग प्राण-वाक् की अपेक्षा से रसप्रधान है, अतएव कर्म्मात्मा के कर्मारूप इस
मनोमय अव्यय को ज्ञानप्रधान कह दिया जाता है। इसी अपेक्षाभाव की कृपा से प्राणमय
अक्षर क्रियाप्रधान, तथा वाङ्मय क्षर अर्थप्रधान बन जाता है। परन्तु पाश्वभौतिक,
सर्वथा बलप्रधान विश्व की अपेक्षा से तत्मूलभूत वाङ्मयक्षरब्रह्म 'ब्रह्म' (ज्ञान) बना हुआ
है। और इसी दृष्टि से हम अर्थमूर्ति क्षर को ज्ञानप्रधान मान छेते हैं। विश्व में जो
ज्ञानधारा प्रवाहित हुई है, उसका निमित्त क्षरब्रह्म ही बना है, अतः विश्वदृष्टि से, विश्व के
लिए तो ज्ञानात्मा 'क्षरब्रह्म' ही कहलाएगा।

अब अन्ययाक्षरिववर्ती को छोड़ते हुए केवल ज्ञानमूर्ति क्षरब्रह्म को आधार मान कर वर्णसृष्टि का विचार करता है। वागिनमूर्ति क्षरब्रह्म ब्रह्म है, और विश्वसृष्टि से पहिले

1

झानलक्षण यह क्षरब्रहा 'एकाकी' है। यही आगे जाकर अपनी बहुत्त्व-कामना को सफल बनाने के लिए विश्व की योनि बननेवाला है। परन्तु बिना क्रिया, तथा अर्थ-सहयोग के यह 'विश्वयोनि' बनने में असमर्थ है। विश्ववैभव केवल ज्ञान से ही तो प्राप्त नहीं हो जाता। देखिए न! यदि कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है, साथ ही में वह यदि समृद्धि की भी इच्छा रखता है, तो केवल ज्ञान ही उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अवश्य ही उसे स्व-ज्ञानवैभव के प्रसारार्थ क्रिया, एवं अर्थ का आश्रय लेना पड़ेगा, साथ ही में मृतभाव, और अपने ज्ञानक्रिया-अर्थ-मृतभावों को मुल्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियति लक्षण धर्म का भी अनुगमन करना पड़ेगा। ज्ञानमय ब्रह्म, क्रियामय क्षत्र, अर्थमयविट्, मृतह्प शूद्र, नियतिह्प धर्म, इन पांचों कारणों के एकत्र समन्त्रय से ही वह ज्ञानी पूर्ण समृद्ध बन सकेगा। हम उसी के तो अंश हैं, उसी कारण के तो कार्य्य हैं। कार्य्य-धर्मों से ही तो कारणध्ममों का अनुमान किया जाता है। जब कार्य्यरूप प्रजावर्ग में उक्त पांचों साधनों की नित्य अपेक्षा है, तो मानना पड़ेगा कि प्रजावर्ग के मूलकारणह्म ज्ञानमूर्त्त वह क्षरब्रह्म भी पांच साधनों से युक्त होकर ही वर्णसृष्टिल्क्षणा समृद्ध का उपभोक्ता बनता है।

ब्रह्म का क्या स्वरूप १ इस प्रश्न के समाधान की चेष्टा की गई। अब ब्राह्मणवर्ण-सम्बन्धिनी जिज्ञासा सामने उपस्थित हुई। ब्रह्म किन किन शक्तियों का सहयोग प्राप्त कर के वर्ण-सृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है १ इस प्रश्न का समाधान ही प्रस्तुत जिज्ञासा की शान्ति का उपाय है। वागिन छक्षण ब्रह्म को स्विवकास छक्षण 'ब्राह्मणवर्ण' की स्वरूप-निष्पत्ति के छिए—''सोम सविता, मित्र, बृहस्पित, ब्रह्मणस्पित, सरस्वती," इन ६ प्राणदेवताओं का सहयोग और प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार इन ६ के योग से सप्तमृति बनता हुआ वह बाग्ब्रह्म 'ब्राह्मणवर्ण' की मूछप्रतिष्ठा बन जाता है। इन सातों में बागिन मुख्य है, शेष ६ प्राण गौण हैं। ये सातों देवता प्रकृति के 'ब्राह्मणदेवता' कहछाए हैं। इन सातों के क्या क्या धर्म हैं, यह भी प्रसङ्गात जान छेना चाहिए।

१-वागिय:—प्रतिष्ठातत्व इस वागिन का मुख्य धर्मा है। इसके रहने से धृति-क्षमा-आदि
गुणों का विकास रहता है। इसके अतिरिक्त सांसारिक विपत्तियों को सहने की शक्ति, आसुरभाव
विनाश की शक्ति, नियमपरिपालन की दृढ़ता, अनन्यभाव से कर्म्म में प्रवृत्ति, आयु की स्वरूप
रक्षा, यज्ञकर्म की ओर प्रवृत्ति रखना, ये सब इसी 'प्राणािन' के धर्म हैं। जिसमें यह
प्राणािन प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहेगा, उसमें जन्म से ही इन अग्निधरमों का समावेश रहेगा।
इन सब धरमों के अतिरिक्त 'वर्च' नाम का तपोलक्षण 'तेज' इसी ब्रह्मािन का मुख्य धर्म है।

देखने में सर्वथा शान्त, किन्तु अन्तर्जगत् में महाप्रदीप्त बलवत्तर वीर्च्य ही 'वर्च्य' नाम का तेज है, और यही ब्राह्मणवर्ण का मुख्य धन है। अप्रधम्मीविच्छन्न, प्राणाग्नि के इन्हीं कुछ एक धम्मों का निम्न लिखित वचनों से स्पष्टीकरण हो रहा है।

"वीर्यं वा अग्निः" (गो० ब्रा० ६।७)—"अग्निक सर्वेषां पाप्मानामपहन्ता" (शत० ७।३।२।१६)—"अग्निर्वे देवानां व्रतपतिः" (शत० १।१।१।२)—"अग्निरेव ब्रह्म" (शत० १०।४।१)—"तपो वा अग्निः" (शत० ३।४।३।२)—"अग्निर्वाऽआयुष्मानायुष ईष्टे" (शत० १३।८।४।८)।

२—सोम:—आचार-व्यवहार को सर्वथा निर्मेख रखनेवाला, शरीरगत दूषित मलभागों का अपने पवित्रधर्म से विशोधन करनेवाला, 'मित' को दिव्यभाव की ओर प्रणत रखनेवाला, श्रोत्रेन्द्रिय, तथा मन की स्वरूप-रक्षा करनेवाला, ब्राह्मण्य-वृत्ति को प्रतिष्ठित रखनेवाला, वृत्ति को शान्त बनाए रखनेवाला, ब्राह्मण्यतिष्ठामूलक 'वर्च' भाव को सुदृढ़ रखनेवाला, सिचत यशःप्राण का उपोद्बलक, इत्यादि धर्मों का प्रेरक प्राणिवशेष ही 'सोमदेवता' है। जिसमें जन्मतः इस सौम्यप्राण का प्रधान्य रहता है, उसमें उक्त धर्म स्वभावतः विकसित रहते हैं। निम्न लिखित वचन प्राणात्मक सोमदेवता के इन्हीं धर्मों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

"सोमो वै पवमानः" (शत० २।२।३।२२)—"सोमः पवते" (ऋक् सं० ६।६६।६)— 'जिनता मतीनाम्" (ऋक् सं० ६।६६।६)—"दिशःश्रोत्रे"—"मनश्चन्द्रेण"—"सोमो वै ब्राह्मणः" (ताण्ड्यब्रा० २३।१६।६)—"सौम्यो हि ब्राह्मणः" (तै० ब्रा० २।७।३।१)—"एष वै ब्राह्मणानां सभासाहः सखाः, यत् सोमो राजा" (ऐ० ब्रा० १।१३)—"सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" (यजुः सं०)—"यशो वै सोमो राजा" (ऐ० ब्रा० १।१३)

३—सविता—आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रियवर्ग, आदि को तत्तत् कम्मों की ओर प्रेरित करनेवाला, अपने विद्युत्रूप से इन सब आध्यात्मिक पर्वों में विद्युत्-सम स्फूर्ति रखने वाला, मन-बुद्धि को दानशक्ति की ओर प्रेरित रखनेवाला, वेदधर्म की ओर इमारी प्रवृत्ति बनाए रखनेवाला, हमारी मनबुद्धि को अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से सदा प्रकाश में रखनेवाला, यक्तत् की स्वरूपरक्षा करनेवाला राष्ट्रसञ्चालक राजा पर प्रभुत्त्व बनाए रखनेवाली वृत्ति का प्रदाता, यज्ञवृत्ति में प्रेरित करनेवाला, इत्यादि धम्मों का प्रेरक, आदित्यमण्डलस्य, प्राणविशेष ही 'सवितादेवता' है। जिसमें सवितादेवता जन्मतः प्रधान रहेगा, उसमें

स्वभावतः उक्त धम्मी का विकास रहेगा। निम्न छिखित वचन इन्हीं धम्मी का दिग्दर्शन

"सविता वै देवानां प्रसविता" (शत० १।१।२।१७)—"विद्युदेव सविता" (गो० पू० १।३३)—"दातारमद्य सविता विदेय, यो नो हस्ताय प्रसुवाति यज्ञम्" (ते० ब्रा० ३।१।१।६)— "वेदा एव सविता" (गो० पू० १।३३)—"अहरेव सविता" (गो० पू० १।३३)—"यकृत् सविता" (शत० १२।६।१।१५)—"सविता राष्ट्रं राष्ट्रपितः" (ते० ब्रा० २।६।७।४)—"यज्ञ एव सविता" (ते० ड० ४।२७।७)।

४—मित्रः—आध्यात्मिक प्राणाग्नि के उप्रभाव को शान्त रखनेवाला, आध्यात्मिक घोरवृत्तियों का उपशमन करनेवाला, इष्ट-श्रेय भावों की ओर मन-बुद्धियों को अनुगत रखने वाला, सत्यनियति का सञ्चालन करनेवाला, भूतमात्र के साथ निष्कारण सौंहाई रखनेवाला, अपने आधिदैविकरूप से पूर्वकपाल को अपना आवासस्थान बनानेवाला, एवं आध्यात्मिक रूप से शरीर के आग्नेय दक्षिण भाग में प्रतिष्ठित रहनेवाला प्राणविशेष ही 'मित्रदेवता' है। जिस के शुक्र में जन्मतः इस प्राण का प्राधान्य रहेगा, वह स्वभावतः उक्तवृत्तियों का अधिकारी रहेगा। मित्रदेवता के ये ही धर्म्भ निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट हो रहे हैं—

"सर्वस्य ह्य व मित्रो मित्रम्" (शत० १।३।२।७।)—"अथ यत्रैतत् प्रतितरामिव तिरश्चीवार्चिः संशाम्यतो भवति, तर्हि हैष भवति मित्रः" (शत० २।३।२।१२।)—"तं यद् घोरसंस्पर्शं सन्तं मित्रकृत्येवोपासते, तदस्य मैत्रं रूपम्" (ऐ० ब्रा० ३।४।)—"मित्रेणैव यज्ञस्य स्विष्टं शमयति" (ते० ब्रा० १।२।४।३।)—"मित्रः सत्यानां सुवते" (ते० ब्रा० १।७।४।१।)—"मैत्रो वै दक्षिणः" (ते० ब्रा० १।७।४०।१।)।

५ - बृहस्पति: — वाणी में ओजबल का आधान करते हुए वाणी को सबल वनाए रखनेवाला, विज्ञानचक्षु को अपने दिव्यवल से दिव्यदृष्टियुक्त बनाए रखनेवाला, शरीरकान्ति-लक्षण 'घुम्न' नामक तेज की स्वरूप रक्षा करनेवाला, अपनी स्वामाविक ब्रह्मशक्ति से आध्या-तिमक बुद्धि-मन-इन्द्रियादि परिकरों पर शासन रखनेवाला, शरीरगत 'अङ्गिरा' तत्त्व की रक्षा करनेवाला, ब्रह्मरन्ध्र को अपनी प्रतिष्ठाभूमि बनानेवाला, 'ब्रह्मवर्च' का आदान करनेवाला प्राणविशेष ही 'बृहस्पतिदेवता' है। जिस के शुक्र में जन्म से इस प्राण की प्रधानता रहती है, उस में उक्त धर्मा, विशेषतः वाग्बल स्वभावतः विकसित रहता है। निम्न लिखित वचनों से बृहस्पति के इन्हीं धरमों का स्पष्टीकरण हो रहा है—

"वाग्वै बृहती, तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः" (शत० ६।३।१६।)—बृहस्पतिः—(एवैनां) वाचां (सुवते)" (तै० व्रा० १।७।४।१।)—"यच्चक्षः (विज्ञानं), स बृहस्पतिः" (गो० ड० ४।११।)—"ब्रुम्नं हि बृहस्पतिः" (शत० ३।१।४।१६।)—"ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः" (तै० व्रा० १।३।८।४।)—"बृहस्पतिर्वाक्षाङ्किरसो देवानां ब्रह्मा" (गो० ड० १।१।)—'स (बृहस्पतिः प्रजापति) अत्रवीत्, क्रोच्चं साम्नो वृणे 'ब्रह्मवर्चसम्' इति" (जै० ड० १।६१।१२।)—"एषा वा अर्ध्वा वृहस्पतिर्दक्" (शत० ६।६।१।१२।)।

६ - ब्रह्मणस्पति: - ब्रह्मणस्पति उस बृहस्पति की मुलप्रतिष्ठा माना गया है, जो कि वाक्-पति चृहस्पति सूर्य्यसंस्था से तो ऊपर, एवं पारमेष्ठ्य जगत् से नीचे, दोनों की सन्धि में प्रतिष्ठित माना गया है। 'बृहस्पतिः पूर्वेषामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः' के अनुसार सत्य-तप-जन-मह इन चार पूर्वछोकों के अन्त में बृहस्पति की सत्ता मानी गई है, एवं स्व:-भुव:-भू: इन तीन उत्तरलोकों के आरम्भ में इन्द्र (स्वलोकाधिष्ठता, 'मघवा' नामक सौर इन्द्र ) की सत्ता मानी गई है। इस परिंस्थिति से बतलाना यही है कि, बृहस्पतिदेवता (जोकि सुप्रसिद्ध बृहस्पतिप्रह एवं 'छुड्धक बन्धु' नामक नाक्षत्रिक बृहस्पति, इन दोनों से सर्वथा पृथक् तत्व है) सूर्य्य से ऊपर महर्लोक की अन्तिम सीमा में प्रतिष्ठित रहनेवाला वाङ्सय प्राण है। इसी के सम्बन्ध से प्राक्तिक, नित्य, आधिदैविक 'वाजपेय' यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है। अतएव वाजपेय यज्ञ 'बृहस्पतिसव' कहलाया है। इस बृहस्पति से ऊपर परमेष्ठ्य जनल्लोक में सौम्यप्राण-मूर्त्त 'ब्रह्मणस्पति' प्रतिष्ठित है। इस के सौम्य-धर्म को लेकर ही बृहस्पति की स्वरूप रक्षा हो रहीं है। अतएव--बृहस्पते ब्रह्मणस्ते' (तें ब्रा० ३।११।४।२ ) इत्यादि रूप से दोनों को अभिनन भी मान लिया गया है। परन्तु तत्त्वतः दोनों पृथक हैं। 'ब्रह्मणस्पति' नामक सौम्यप्राण से ही 'गङ्गातोय' का आविर्भाव हुआ है, जैसा कि अन्यत्र निरूपित है। इस प्राण का मुख्य काम है, शारीर दूषित भावों को नष्ट कर शरीरसंस्था को सर्वथा निर्माल रखना। अन्त-रात्मा के पवित्रविचार इसी ब्रह्मणस्पति के अनुम्रह पर निर्भर हैं। जैसा कि निम्न छिखित श्रङ्मंत्र से स्पष्ट है-

> पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्रभूर्गाणाणि पर्येषि विश्वतः । अतप्ततनूर्ने तदामो अञ्जुते शृतास इद्रहन्तस्तत् समाशत ॥ —ऋक् सं॰ १३११।

७-सरस्वती—वाणी में माधुर्य्य की प्रतिष्ठा करने वाला, वाणी में ऐसा ओज डालने वाला, जिसके कि समावेश से वाणी गम्भीर निनाद करती हुई, श्रोताजनों को प्रभावित करती हुई बाहर निकलती है, वाणी में वज़सम प्रभावशक्ति उत्पन्न करनेवाला, सर्वथा वाक्-तत्त्व का उपकार करनेवाला प्राणविशेष ही 'सरस्वतीदेवता' नाम से प्रसिद्ध है। जिस के शुक्र में जन्म से इस वाग्देवी का प्राधान्य है, वह स्वभावतः वाणी का प्रभु है। निम्न लिखित कुछ एक वचन इन्हीं वाग्धम्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं—

"वाग्वै सरस्वती पावीरवी" (ऐ० ब्रा० ३।३७।)—"सरस्वती वाचमद्धात्" (तै० ब्रा० १।६।२।२।)—"अथ यत् स्फूर्जयन् वाचिमव वदन् दृहति, तदस्य सारस्वतं रूपम्" (ऐ० ब्रा० ३।४।)—"सा (वाक्) अध्वौदातनोद्यथापांधारा संतता—एवं (सरस्वती-वाक्)" (ताण्ड्य ब्रा० २०।१४।२।)।

संक्षेपतः प्रतिष्ठासमर्षक प्राण ही 'अप्नि' है, आचार-व्यवहार की पवित्रता सम्पादन करनेवाला प्राण ही 'सीम' है, बुद्धि-मन-इन्द्रियादि को दिव्यभावों की ओर प्रेरित करनेवाला प्राण ही 'सविता' है, भूतमात्र के साथ निष्कारण सौहाई बनाए रखनेवाला प्राण ही 'मित्रा' है, वाक्तत्व को परिमार्जित रखनेवाला प्राण ही 'बृहस्पिति' है, अन्तर्जगत् को पूत रखनेवाला प्राण ही 'ब्रह्मणस्पिति' है, एवं वाक् में ब्रह्मवीर्य्य का आधान करनेवाला प्राण ही 'सरस्वती' है। अग्निगर्भित, अग्नि से परिगृहीत, इस प्राणसप्तक की समष्टि ही श्रुत्युक्त 'ब्रह्म' पदार्थ है। दूसरे राब्दों में 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्' के ब्रह्म शब्द को सातों प्राणों का उपलक्षण सममना चाहिए। क्योंकि सातों ही ब्रह्मवीर्य्य के प्रवर्त्तक बनते हुए ब्राह्मणवर्ण की प्रतिष्ठा बनते हैं। सप्तप्राणकृतमूर्त्त-ब्राह्मणवर्णसम्पादक इसी ब्रह्म ने वैभव-प्रसार के लिए अपने से भी श्रेष्ठ क्षत्रदेवता उत्पन्न किए।

ब्रह्मवीर्यसम्पादक इस क्षररूप वागित को हमनें 'सार्वयाजुष' कहा है। यजुर्वेद-सम्बन्ध से ही इसे सार्वयाजुष कहा गया है। यजु में 'यत्—जू' दो भाग हैं। यत् 'प्राणतत्त्व' है, जू 'वाक्तत्त्व' है। वाक् आकाश है, यही इन्द्र है, प्राण वायु है। आकाशवाय्वात्मक-वाक्प्राण की समष्टि ही 'यज्जू' है, एवं यही यज्जू परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'यजुः' है—(देखिए-शत० १०।३।६।२)। यह यजु 'वय' है, पुरुष है। ब्राक्ट्-साम, दोनों वयोनाध हैं, ब्रन्द हैं। इन्हीं दोनों को वाग्रूप इन्द्र के हरी (अश्व-छन्द) कहा गया है—'ऋक्-साम वे इन्द्रस्य हरी' (ऐ० ब्रा० २।२४) यही त्रयीवाक् सत्यावाक् है, यही क्षरब्रह्म है, प्वं सत्यावाङ्मू त्तं यही क्षरब्रह्म वर्णत्रयों का मूळप्रवर्तक माना गया है। श्रृक् पार्थिव अग्नि-प्रधान है, यही 'वेश्यवर्ण' का जनक है। यजु आन्तरिक्ष्य वायु-प्रधान है, यही क्षत्रियवर्ण का जनक है। साम दिन्य आदित्य-प्रधान है, एवं यही 'ब्राह्मणवर्ण' की प्रतिष्ठा है। अग्निमय श्रृग्वेद अर्थशक्ति का सञ्चालक वनता हुआ अर्थशक्तिप्रधान वैश्यवर्ण की प्रतिष्ठा वन रहा है, वायुमय यजुर्वेद क्रियाशिक्त का प्रवर्त्तक बनता हुआ क्रियाशित्रधान क्षत्रियवर्ण की प्रतिष्ठा वन रहा है, एवं आदित्यमय सामवेद ज्ञानशक्ति का सञ्चालक वनता हुआ ज्ञानशक्तिप्रधान ब्राह्मणवर्ण की प्रतिष्ठा वन रहा है। इसी प्राकृतिक, वेदवाङ्मूलक वर्णरहस्य का विद्यदर्शन कराते हुए महर्षि 'तित्तिरि' कहते हैं—

त्ररभ्यो जातं वैश्यवर्णमाहुः—
यजुर्वेदं श्वित्रयस्याऽऽहुर्योनिम् ।
सामवेदो ब्राह्मणानां प्रस्तिः—
पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतद्चुः॥
—तै॰ ब्रा॰ ३।१२।९।२।

'तच्छू योरूपमत्यसृजत क्षत्रम्' इस वाक्य के 'श्रेयोरूपम्' अंश पर इस लिए आपत्ति चठाई जा सकती है कि,—'तेनाई ति ब्रह्मणा स्पर्छितुं कः'—'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्'— 'सर्व कम्मांखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते'—'सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यिति' 'निह ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते'—'तमेव विदित्त्वातिमृत्युमेति'—'वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः'—'नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः' 'उत्पत्तिरेव विप्रस्य मृत्तिर्धम्मस्य शाश्वती'— 'ईश्वरः सर्वभूतानां धम्मकोशस्य गुप्तये' इत्यादि श्रोत-स्मार्त्त वचन ज्ञान-क्रिया-अर्थ भावों में से ज्ञान की, एवं ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्ति-प्रधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्वरों में से ज्ञानशक्ति-प्रधान ब्राह्मणवर्ण की श्रेष्ठता, तथा ज्येष्ठता का जब समर्थन कर रहे हैं, तो श्रुति ने—"ब्रह्म (ब्राह्मण) ने अपने से भी श्रोष्ठ रूप क्षत्रिय देवता उत्पन्न किए" यह किस आधार पर कहा ? श्रुति ने क्यों क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मवर्ण से श्रेष्ठ बतल्याया ?

आपत्ति यथार्थ है। यद्यपि चारों वर्णों में एकमात्र ब्राह्मणवर्ण ही सर्वज्येष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु एक विशेष हेतु से श्रुति ने ब्रह्म की अपेक्षा क्षत्र को श्रेष्ठ बतलाना आवश्यक समका है। ब्रह्म

36.3

की श्रेष्ठ-ज्येष्ठता क्षत्रवीर्थ्य पर ही अवलम्बित है। क्षत्र के आधार पर ब्रह्मका विकास होता है। विश्व की स्वरूप सत्ता कर्म्पप्रधान है। कर्म्म क्रियातत्त्व है, क्रियातत्त्व ही क्षत्र है। इस क्रियारूप के सहयोग से ही ज्ञान का विश्व में विकास हुआ है। यदि क्रियामय क्षत्र न हो, तो ज्ञानमय ब्रह्म निर्विकल्पक बनता हुआ सर्वथा तिरोहित हो जाय। दूसरे शब्दों में क्रियाविरहित विशुद्ध-ज्ञान निर्विकल्पक बनता हुआ विश्वसीमा से बाहर की वस्तु है। इस दृष्टि से हम अपने व्यावहारिक जगत् में ज्ञानप्रधान ब्रह्म के विकासभूत क्रियाप्रधान क्षत्र को ही ब्रह्म की अपेक्षा श्रेयोरूप कह सकते हैं। 'इन्ट्र-वरुण-सोम-रुद्र-पर्जन्य-यम-मृत्यु-ईशान' - इन प्राणदेवताओं की समष्टि ही क्षत्रतत्त्व है। इन्हीं आठ प्राणदेवताओं से (पूर्वोक्त ब्रह्मसप्तक के आधार पर) विश्वकर्म का सञ्चालन, विश्वकर्म की स्वरूपरक्षा, तथा विश्वज्ञान का विकास हो रहा है। इन्द्रात्मक—'विकास', वरुणात्मक 'संकोच', सोमात्मिका 'पवित्राता', 'दण्डविधान', पर्जन्यात्मक 'वर्षणकम्मी', यमात्मक 'नियमन', मृत्युरुक्षण 'अवसान', ईशानात्मक 'प्रभुत्त्व', ये आठ क्षात्रधर्मा हीं विश्व के स्वरूपरक्षक हैं, एवं इन आठों धर्मी के प्रवर्त्तक इन्द्रादि अष्ट प्राणदेवता ही प्रकृति के क्षत्रियदेवता हैं। जिसके वीर्य्य में जन्मतः इन आठों प्राणदेवताओं का प्राधान्य रहता है, मनुष्यप्रजा में वही 'क्षत्रिय' कहलाता है। चूंकि कर्ममय विश्व में ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय श्रेयोक्षप है, अतएव राजसूय यज्ञ में सिंहासीन क्षत्रिय राजा को नीचे खड़ा हुआ ब्राह्मण आशीर्वाद दिया करता है। सचमुच कर्ममय विश्व में क्षत्र से उत्कृष्ट अन्य वर्ण नहीं है।

श्रुति ने इस प्रकार ब्रह्म की अपेक्षा क्षत्र को श्रेयोरूप बतला तो दिया, परन्तु अपने श्रह्म-लक्ष्य का परित्याग न किया। 'तत्त्वतः ब्राह्मण ही श्रेष्ठ-ज्येष्ठ है' इसी सिद्धान्त का समर्थन करने के लिए आगे जाकर श्रुति को कहना पड़ा कि, "यद्यपि यह ठीक है कि, राजा सिहासनासीन है, ब्राह्मण नीचे खड़ा उसे आशीर्वाद दे रहा है। परन्तु तत्त्वतः ब्राह्मण ही ज्येष्ठ-श्रेष्ठ है। ब्राह्मण नीचे खड़ा खड़ा भी राजा में यशःप्राण का आधान कर रहा है। ब्राह्मणमदत्त इस यशोबल से ही राजा साम्राज्य सभ्वालन में समर्थ बनता है। ब्राह्मण ही श्रुत्रिय की योनि है। योनि यद्यपि निगृद्धभाव है, बीजात्मिका है, अत्रएव उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रयक्ष होता है बृक्ष का। परन्तु वृक्षस्थानीय क्षत्रिय को अन्ततोगत्वा योनिस्थानीय ब्रह्म का ही आश्रय लेना पड़ता है। बिना ज्ञान (ब्रह्म) के क्रिया (क्षत्र) की प्रवृत्ति सर्वथा असम्भव है। विश्व की भौतिक समृद्धि के चरम शिखर पर पहुँचे हुए क्षत्रिय

राजा को यह नहीं मुळा देना चाहिए कि, उसकी अपनी योनि, अपनी मूळप्रतिष्ठां, अपने स्वरूप रक्षा का साधन एकमात्र ब्राह्मण ही है, और इसकी रक्षा में, इसके अनुगमन में हीं क्षत्रियराजा की समृद्धि है, जैसा कि 'मैत्रावरुणप्रह' प्रतिपादिका अन्यश्रुति से स्पष्ट है।

ऋतु ' 'मित्र' है, दक्ष 'वरुण' है। इरादा (इच्छा-संकल्प-कामना) ऋतु है, इच्छा का कार्य्यरूप 'दक्ष' है। 'ज्ञानजन्या भवेदिच्छा' के अनुसार इच्छा का ज्ञान से सम्बन्ध है। इच्छा के अन्यवहितोत्तरकाल में ही 'कृति' (यत्र) का विकास हो पड़ता है, कृति से कर्म्म होता है, कर्म्म सिद्धि ही दक्षता है। इच्छा का अधिप्ठान 'मित्रब्रह्म' है, कर्म्म का आरम्भक 'वरुण क्षत्र' है। ब्रह्म 'अभिगन्ता' है, क्षत्र 'कर्त्ता' है। पथप्रदर्शक ब्रह्म 'पुरोधा' है, पथानुगामी क्षत्र 'राजा' है। राजा कर्म्म मूर्ति है, ब्रह्म ज्ञानमूर्ति है। दोनों बल (ब्रह्म तथा क्षत्रवल) पृथक् पृथक् रहते हुए समृद्धि से विचत हैं। क्षत्र को अपनी स्वरूपरक्षा के लिए ब्रह्म की अपेक्षा है, तो ब्रह्म को अपने विकास के लिए क्षत्र का आश्रय अपेक्षित है।

आगे जाकर श्रुति कहती है कि, "यदि ब्रह्म क्षत्र का अनुगामी न बनेगा, तो उसका विकास अवश्य ही रुक जायगा, परन्तु उसके स्वरूप की कोई हानि न होगी। इघर यदि क्षत्र ब्रह्म-सहयोग की उपेक्षा कर देगा, तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जायगा। अतएव प्रत्येक क्षत्रिय का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि, वह ब्राह्मण पुरोधा को आगे कर, उसकी अनुमित से ही राष्ट्र का सञ्ज्ञालन करे" (देखिए, शतपथ ब्रा० ४ कां०।१।४।)।

श्रह्म की इस प्राकृतिक व्याप्ति का कौन विरोध कर सकता है। यह बड़े ही खेद का विषय है कि, आज हमारा राष्ट्र 'श्रह्म-क्षत्र' दोनों शासकवलों से विच्तित होता हुआ शासित विड्-वीर्व्य का अनुगामी वन कर सर्वथा अरिक्षत बन रहा है। विड्-वीर्व्य को यह नहीं भुला देना चाहिए कि, जब तक वह कर्त्ता क्षत्रवीर्व्य, एवं अभिगन्ता 'श्रह्मवीर्व्य', दोनों का आश्रय न छे लेगा, तब तक वह अपनी स्वाभाविक अर्थनीति में कभी सफल न बन सकेगा। प्रकृत में इस सन्दर्भ का उपसंहार यही है कि, सप्तप्राणात्मक दिव्यभाव प्रधान श्रद्धा ने स्वविकास को लिए वीरभाव प्रधान अष्टप्राणात्मक क्षत्रतत्त्व उत्पन्न किया। सप्तप्राण समष्टि प्रकृति का

१ ऋतु-दक्षात्मक ब्रह्म-क्षत्र भावों का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'इशोपनिषद्विज्ञानभाष्य' दितीय खण्ड के 'विज्ञानात्माधिकरण' में, एवं 'उपनिषद्विज्ञानभाष्य भूमिका' प्रथम खण्ड के 'प्रकीर्णकवेदनिरुक्ति' प्रकरण में देखना चाहिए।

'ब्राह्मणवर्ण' कहलाया, एवं अष्टप्राणसमिष्ट प्रकृति का क्षत्रियवर्ण कहालाया। ये ही दोनों वर्ण मानवप्रजा के ब्राह्मण—क्षत्रियवर्णों के क्रमशः आरम्भक वर्ने"।

(२)—"क्षत्र से भी काम न चला। चल भी नहीं सकता। बिना भौतिक-अर्थों का सह-योग प्राप्त किए केवल ज्ञान-कर्म्म कुल नहीं कर सकते। भौतिक पदार्थ ही ज्ञान-कर्म्म के आधार बना करते हैं। ज्ञान भी किसी न किसी पदार्थ के आधार से हो होता है। ज्ञान-कर्म्म-एवं क्रियालक्षण न्यापार का संचार भी किसी पदार्थ के आधार से हो होता है। ज्ञान-कर्म्म-भावों को अपने गर्भ में रखने वाला, स्वस्वरूप से प्रकट रहता हुआ भी गुप्त, तीसरा पशुभाव हो 'विड्वीर्थ्य' है, जिसका कि विकास 'वसु-रुद्र-आदित्य, विश्वेदेव, मरुद्गणों' के रूप में हुआ है। इन्द्रियदृष्ट पदार्थ ही—'यदपश्यत्-तस्मात् पशुः' (शत० ६।२।१।१) के अनुसार 'पशु' है। ज्ञान-क्रिया दोनों ही इन्द्रियातीत हैं, इन्द्रियदृष्ट एकमात्र है—भौतिक अर्थप्रपञ्च। अतः इस अर्थभाव को, एवं तद्रूप विड्वीर्थ्य को अवश्य ही 'पशुभाव' कहा जा सकता है।

दूसरी दृष्टि से पशुभाव का विचार कीजिए। भोग्यवस्तु को वैदिक परिभाषा में 'पशु' कहा गया है। ज्ञान 'भोक्ता' है, कर्म्म 'भोगसाधन' है, एवं अर्थप्रपश्च 'भोग्य' है। चूंकि विड्वीर्य्य अर्थप्रधान बनता हुआ भोग्यरूप है, ज्ञान-कर्म्म से इसी अर्थ का भोग होता है, इस लिये भी विड्वीर्य्य को 'पशुभाव' मानना युक्तिसङ्गत बन जाता है। 'बसुरद्रादिख-विश्वेदेवमरुद्रण' समष्टिरूप, पशुभावप्रधान यही विट्-तत्त्व प्राकृतिक वैश्यवर्ण है। जिस प्राणी में जन्मतः इस पश्चगणगणात्मक विट्-वीर्य्य की प्रधानता रहती है, वह वैश्यवर्ण कहलाता है"।

(३)—"अर्थशक्ति का विकास पार्थिव प्राण से सम्बन्ध रखता है, जो कि पार्थिव प्राण पूषा ' नाम से प्रसिद्ध है। पूषाप्राण आत्मप्रतिष्ठाशून्य प्राण है, अतएव इसे 'मृतभाव' कहा जाता है। 'अम्भ:-मरीचि:-मर:-आप:' इन चार जाति के पानियों का क्रमशः 'परमेष्ठी-सूर्य्य-पृथिवी-चन्द्रमा' इन चार लोकों से सम्बन्ध माना गया है। पृथिवी का उपादानमूत मूर्च्छित, मरणधम्माविच्छिन्न पानी ही 'मर' है। इसी मरअप्तत्त्व के सम्बन्ध में पृष्टिप्रवर्त्तक पार्थिव-पूषाप्राण 'मृतभाव' कहलाया है। बाह्यजगत् की पृष्टि मृतभाव ही है। अर्थप्रपञ्च की पृष्टि इसी पूषादेवता पर निर्भर है, एवं यही पृषाप्राण प्रकृति का मृत-भावप्रधान

१ 'पूषा' प्राण का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य' प्रथमखण्ड में 'पूषन्नेकर्षे' इत्यादि मन्त्रभाष्य में देखना चाहिए।

श्रूद्रवर्ण है। जिस प्राणी में जन्मतः इस प्राण का प्राधान्य रहता है, वह भी श्रूद्रवर्ण माना गया है"।

(४)—"इस प्रकार अपने वैभव-प्रसार के लिए व्यक्षनस्थानीय, वाङ्मय, वह श्ररह्म क्रमशः 'दिव्य-वीर-पशु-मृत्' भावप्रवर्तक 'ब्रह्म-श्नुत्र-विट्-शूद्' इन चार वीर्यों में विभक्त होता हुआ 'ब्राह्मण-श्निय-वैश्य-शूद्र' इन चार वर्णों में परिणत हो गया। परन्तु अभी एक कभी रह गई। चारों वर्ण परस्पर मिल न जायँ, चारों में कर्त्तव्य-साङ्क्र्यं न आ जाय, अपितु चारों अपने अपने क्षेत्र में सुव्यवस्थित रहते हुए परस्पर सहयोग बनाए रक्लें, इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी ऐसे नियतिदण्ड की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसके नियन्त्रण में रहने से वर्णों का स्वरूप सुरक्षित बना रहे। इसी कभी की पूर्त्ति के लिए ब्रह्म ने सर्वान्त में चारों वर्णों से श्रेष्ठ 'धर्मा' तत्त्व उत्पन्न किया, एवं इसी स्व-धर्मालक्षण मर्य्यादासूत्र से चारों का नियन्त्रण किया।

घट-पट-मठ सूर्य-चन्द्रमा-मनुष्य-पशु-पक्षी, इत्यादि पदार्थ परस्पर मिन्न क्यों हैं ? इनके नाम-रूप-कर्म्म सर्वथा विभक्त क्यों हैं ? इसका उत्तर है-'त्वभाव'। घटत्व-पटत्व-मठत्वादि ने हीं इनको मिन्न बना रक्खा है, एवं इसी ने इनकी स्वरूपरक्षा कर रक्खी है। यही सुप्रसिद्ध 'त्वभाव' 'धर्म्मपदार्थ' है। ब्राह्मण में जो 'ब्राह्मणतत्त्व' है, (जिस ब्राह्मणत्व ने कि ब्राह्मणवर्ण को इतर वणों से प्रथक् बना रक्खा है) वही धर्म्म है। क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व ही क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रवणों के भिन्न भिन्न धर्मा हैं। जिस दिन इन वणों में से ब्राह्मण-त्वादि स्व-स्व धर्म्म निकल जायंगे, उस दिन इन धर्माश्रन्ट वणों का स्वरूप ही उच्छिन्न हो जायगा। क्योंकि धर्म्म ही धर्म्मीपदार्थ की मुलप्रतिष्ठा है, एवं धर्मात्या ही धर्मी-स्वरूप का विनाश है—'धर्म्म एव हतो हन्ति, धर्म्मी रक्षाति रिक्षितः'।

चारों वणों के स्वरूप सम्पादक प्राणदेवता भिन्न भिन्न हैं। अतएव चारों के घर्म भी भिन्न भिन्न हीं माननें पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में धर्ममेदिभिन्न प्राणदेवताओं से उत्पत्न वर्णप्रजा का कभी समानधर्म नहीं हो सकता। धर्ममेद ही इन विभिन्न-धर्मियों की पूछप्रतिष्ठा है। आज इस प्राकृतिक धर्ममेद को छेकर अनेक प्रकार के कुतर्क उठाए जाते हैं। इनके निराकरण के छिए भारतीय सनातनधर्म से सम्बन्ध रखने वाछे धर्ममेद का मौछिक रहस्य आगे के परिच्छेदों में बतछाने की चेष्टा की जायगी। अभी इस सम्बन्ध में केवछ यही जान छेना पर्ट्याप्त होगा कि, चातुर्वर्ण्य-धर्म 'वैदिक धर्म' है, वेद सख है सत्य-

मयी वेदवाक् ब्रह्म है। यही ब्रह्म जब-'ब्रह्म क्षत्र-विट् शूद्र-धर्मा' इन पांच मार्वों में परिणत हुआ है, तो इसके वर्णों को, एवं वर्णधर्मों को कैसे सत्यमर्थ्यादा से बाहिर किया जा सकता है। चारों में सबसे श्रेयोद्धप 'ब्रह्म' है। जो नियति-लक्षणधर्म सर्वश्रेय स्वयं ब्रह्म तक का नियन्त्रण कर रहा है, उस सत्यधर्म के श्रेयस्त्व में क्या सन्देह रह जाता है"।

- (५)—"एकाकी ब्रह्म अपनी वैभवकामना को चरितार्थ करने के लिए चातुर्वण्यं तथा वर्णधर्म रूप में परिणत हो गया। क्षरब्रह्म अक्षरसमुद्भव है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। एक ही प्रकृति के विभिन्न दो विवर्त्तों को 'अक्षर-क्षर' कहा जाता है। अमृत-प्रधाना प्रकृति 'अक्षर' है, मृत्युप्रधाना प्रकृति 'क्षर' है। एवं—'अन्तरं मृत्योरमृतं, मृत्याव-मृत आहितः' के अनुसार दोनों अविनाभूत हैं। फलतः मृत्युधर्माविच्छिन्न क्षरब्रह्म का अमृतधम्माविच्छिन्न अक्षर के साथ अविनामाव सिद्ध हो जाता है। इस अक्षरतत्व के 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम' नामक पांच पर्व मानें गए हैं। पाचों में आद्य-त्र्यक्षर 'हृद्याक्षर' हैं, एवं अग्नि-सोमाक्षर 'पृष्ठचाक्षर' हैं। इन हृद्य तीन अक्षरों की समष्टि ही 'अन्तर्ग्यामी' है, एवं पृष्ट्य दो अक्षरों की समष्टि ही 'सूत्रात्मा' है। हमारा क्षरब्रह्म हृद्य अन्त-र्व्यामी के सहयोग से तो सत्यात्मिका 'धर्मसृष्टि' का प्रवर्त्तक बनता है, एवं पृष्ट्य सूत्रात्मा के सहयोग से 'वर्णसृष्टि' का आरम्भक बनता है। धर्मा-एवं धर्मी, दोनों प्राकृतिक सृष्टियों से ही क्रमशः पार्थिववणों, एवं वर्णधर्मासृष्टियों का विकास हुआ है। तात्पर्य्य यही हुआ कि, उसके प्राकृतिक ब्रह्मवीर्य्यप्रधान ब्राह्मणदेवताओं से ब्राह्मणवर्ण का, क्षत्रवीर्य्यप्रधान क्षत्रियदेवताओं से क्षत्रियवर्ण का, विड्वीर्य्यप्रधान वैश्यदेवताओं से वैश्यवर्ण का, एवं शूद्रदेवता से शूद्रवर्ण का विकास हुआ है। इसी अभिप्राय से—'क्षत्रियेण क्षत्रियः, वैश्येन वैश्यः, शूद्रोण शूद्रः' यह कहा गया है"।
- (६)—"जो वर्ण अपने वर्णधर्म का अनुगमन न कर उत्पथ गमन करता है, उस वर्ण की क्या दशा होती है? छठी कंडिका इसी प्रश्न का समाधान कर रही है। वर्णधर्म ही 'स्वधर्म' है, एवं धर्मी आत्मा स्वधर्म से उसी तरह अभिन्न है, जैसे कि धर्मी अनि अपने तापछक्षण स्वधर्म से अभिन्न है। जो ज्यक्ति अपने आत्मछक्षण धर्म को न पहिचानता हुआ परछोक गमन करता है, वह आत्मसुख से विवत रह जाता है।

आगे जाकर वर्णधर्मारूप इस आत्मधर्मा की अवश्य-कर्त्तव्यता का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है कि, मान छो, एक ब्राह्मण वेदस्वाध्याय से वश्वित है। साथ ही छोकसेवा

जैसे महापुण्यकर्म का वह अनुगामी बन रहा है। अपने स्वधर्मसिद्ध अध्ययनाध्यापन, वेदप्रचार, वेदगुप्ति, ज्ञानप्रसार आदि कम्मों का (अज्ञानवरा) परित्याग कर सामयिक प्रवाह में पड़ते हुए उसने इतर लोकसेवा, कृषिकम्मीदि कम्मों में आत्मसमर्पण कर रक्खा है। अवश्य ही लोकटिष्ट से इसके ये कर्म उत्तम मानें जायँगे। परन्तु वर्णधर्ममम्प्यांदा से च्युत होते हुए ये कर्म एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देते। यदि सभी ब्राह्मण ऐसा करने लगेंगे, तो वेदगुप्ति को कैसे अवसर मिलेगा। उस सुधारप्रेमी ब्राह्मण को यह नहीं मुलाना चाहिए कि, उसका वर्णधर्म विरोधी कर्म यद्यपि बड़ा ही उत्तम है, परन्तु अन्ततोगत्वा स्वधर्म विरोध के कारण वह पतन का ही कारण बनता है। अतएव हम उन वर्णों को यह आदेश करते हैं कि. वे आत्मलोकरूप स्व-स्व वर्णधर्मों का ही अनुगमन करें। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज के अन्नवस्त्र के प्रश्न को इल करने के लिए ही तो सुधारप्रेमी ब्राह्मण वर्णधर्म विरोधी कर्मों में प्रवृत्त होता है। परन्तु हम (श्रुति) उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि, यदि प्रत्येक वर्ण अपने अपने कर्म में नियतरूप से प्रतिष्ठित रहता है, तो उसकी, उसके कुटुम्ब की, उसके समाज की तथा राष्ट्र की सब आवश्यकताएँ अपने आप पूरी हो जाती हैं। यही वर्णमूला (श्रुरब्रह्मकृता) वर्णसृष्टि का संक्षिप्त निदर्शन है।"

प्राक्वातिकवर्णचतुष्टयी-परिलेखः— (सैषा—ब्रह्ममूला, वर्णकृता वा वर्णसृष्टिः)

१ १-अग्निः, २-सोमः, ३-सविता, ४-मित्रः,

१-ब्रह्सपितः, ६-ब्रह्मणस्पितः, ७-सरस्वती,

२ १-इन्द्रः, २-वरुणः, ३-सोमः, ४-रुद्रः,

१-पर्जन्यः, ६-यमः, ७-मृत्युः, ८-ईशानः,

३ १-वसवः, २-रुद्राः, ३-आदित्याः,

१-वसवः, २-रुद्राः, ३-आदित्याः,

१-वश्यो देवाः—ततो वैश्यवर्णसृष्टिः

१-पूषाप्राणः,

१-पूषाप्राणः,

| १—ब्रह्मवीर्य्यम्—<br>२—क्षत्रवीर्य्यम्—<br>३—विड्वीर्य्यम्— | दिन्यभावः—<br>वीरमावः— | ज्ञानमंयः—<br>क्रियामयः— | तन्मया ब्राह्मणाः।<br>तन्मया क्षत्रियाः। |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                              | पशुभावः—               | अर्थमयः—                 | तन्मया वैश्याः।                          |
| ४—शौद्रवर्णः—                                                | मृतभावः—               | गुणमयः—                  | तन्मया सच्छूदाः।                         |

ब्रह्ममूला वर्णसृष्टि का संक्षिप्त स्वरूप पूर्व परिच्छेद में पाठकों के सम्मुख रक्खा गया।
अब एक दूसरी दृष्टि से वर्णसृष्टि का मौलिक रहस्य वर्णधर्मप्रेमियों
के सामने रक्खा जाता है। हमें अपनी (मानवी) वर्णव्यवस्था का
विचार करना है, एवं हमारा सम्बन्ध पृथिवीलोक से है। ऐसी दशा
में पृथिवीलोक से सम्बन्ध रखनेवाली वर्ण-अवर्णव्यवस्था हमारे लिए विशेष उपयोगिनी
सिद्ध होगी।

'इयं ने अदिति:' (कौ० ब्रा० ७।६) 'इयं ने दिति:' इत्यादि श्रीतवचन इसी पृथिवी को 'अदिति' कह रहे हैं, एवं इसी को 'दिति' मान रहे हैं। अदिति-दितिभाव परस्पर विरोधी हैं। जहां अदिति रहती है, वहां दिति नहीं रह सकती, एवं जहां दिति का साम्राज्य है, वहां अदिति का प्रवेश निषिद्ध है। ऐसी अवस्था में एक ही पृथिवी को अदिति-दिति, दोनों मान छेना कैसे सङ्गत हुआ १ यह प्रश्न सामने आता है, और इस प्रश्न के समाधान के छिए सुप्रसिद्ध 'कश्यपप्रजापित' हमारे सामने उपस्थित होते हैं।

पुराणसिद्धान्त के अनुसार कश्यपप्रजापित की अदिति, दिति, कहू, विनता, संज्ञा, दनु, काला आदि १३ पित्रयाँ मानीं गई हैं। दक्षप्रजापित की ६० कन्याओं में से १३ कन्याओं का पाणिप्रहण सम्बन्ध कश्यप के साथ हुआ है। उन १३ पित्रयों में से प्रकृत में 'अदिति-दिति' नाम की दो पित्रयाँ हीं अभिप्रेत हैं। कश्यपप्रजापित के 'रेतःसेक' से दिति-पत्नी के गर्भ से दैशोपलक्षित ६६ असुर उत्पन्न हुए हैं, एवं उसी प्रजापित के रेतःसेक से अदिति पत्नी

१ दक्षस्तु षष्टिकन्यास्तु, सप्तविंशतिमिन्द्वे। ददौ स दश धर्म्माय, कश्यपाय त्रयोदश ॥१॥ द्वे चैवाङ्किरसे प्रादाद् द्वे कृशाश्वाय धीमते। द्वे चैव भृगुपुत्राय चतस्रोऽरिष्टनेमिने॥

<sup>-</sup>सर्वपुराणेषु ।

के गर्भ से आदित्योपलक्षित ३३ देवता ' उत्पन्न हुए हैं। इसी आधार पर अदिति 'देवमाता' कहलाई है, एवं दिति 'देत्यजननी' कहलाई है।

'क्रान्तिवृत्त' नाम से प्रसिद्ध अपने नियत दीर्घवृत्त (अण्डाकारवृत्त ) पर भूपिण्ड सूर्य्य को केन्द्र बना कर सूर्य्य के चारों ओर परिक्रमा लगाया करता है। पृथिवी की यही क्रान्तिगति 'साम्बत्सरिकगति' नाम से प्रसिद्ध है। घूमते हुए भूपिण्ड में सूर्य्य का प्रवर्ग्य तेज समाविष्ट होता रहता है। जो सौर-प्रवर्ग्य तेज पृथिवी में 'अन्तर्ग्याम' सम्बन्ध में प्रतिष्ठित होता है, वह पृथिवी की अपनी वस्तु बन जाता है। पृथिवी की वस्तु वन कर यह तेज सूर्य्य की ओर अपना उस कर लेता है। सूर्य्य की ओर जाते हुए सूर्य्य-समसाम्मुख्य-पार्थिव इसी दिव्य-तेजोमण्डल को 'अदिति' कहा जाता है। चूंकि इस पार्थिव तेजोमण्डल में सौरतेज अखण्ड-रूप से आता रहता है, अतएवं इस मण्डल को 'अदिति' कहना अन्वर्थ बनता है। इस तेजोमय अदिति मण्डल के ठीक विरुद्ध भाग में, इसी मण्डल के आकार का जो छायामय, किंवा तमोमय पार्थिवमण्डल है, वही सौरप्रकाश-विच्छेद से 'दिति' कहलाया है। अदिति-मण्डल में प्रतिष्ठित वही पार्थिव प्राणाग्नि तेजोमय बनता हुआ, अतएव तेजःप्रधान देववर्ग का मुखस्थानीय बनता हुआ 'देवदूत' नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिव यज्ञिय देवता स्व-साम्वत्सरिक यज्ञ की सिद्धि के लिए इसी अग्नि को अपना दूत बनाते हैं, एवं इसी को अपना होता बनाते हैं, जैसा कि—'अर्गिन दूर्त वृणीमहे' (श्रृक् सं० शक्षाश्या) 'अग्निमीळे ( भृकू सं० १।१।१ ) इत्यादि मन्त्रवर्णनों से स्पष्ट है। दितिमण्डल में प्रतिष्ठित वही पार्थिव प्राणाग्नि तमोमय बनता हुआ, अतएव तमः-प्रधान असुरवर्ग का मुखस्थानीय बनता हुआ 'असुरदूत' कहंलाया है। देवदृत अग्नि 'अग्नि' है, असुरदूत अग्नि 'सहरक्षा' है— ( देखिए-शत० ब्रा० १।४।१।३४। )।

जहां तक पार्थिवप्राणाग्नि न्याप्त है, वहां तक पृथिवी ( महिमा पृथिवी ) की स्वरूप सत्ता-मानी गई है, जैसा कि योगसङ्गति प्रकरण के 'वेद्स्वरूप निर्वचन' नामक परिच्छेद में विस्तार से बतलाया जा चुका है। भूपिण्ड को केन्द्र में रख कर अपने प्राणाग्नि से मण्डलाकार में

१ अदित्यां जिह्नरे देवास्त्रयस्त्रिशद्रित्दम ! आदित्या, वसवो, हृद्रा, अश्विनौ च परन्तप !

<sup>—</sup>वाल्मीकः।

परिणत यही पार्थिववृत्त 'पृथिवी' है, एवं उक्तरूप से इसी के अदिति-दिति दो विभाग हैं। दोनों विभाग परस्परात्यन्त विरुद्ध होते हुए भी एक ही पृथिवीमण्डल के दो विभाग हैं, अत-एव पृथिवी को ही अदिति कह दिया जाता है, एवं पृथिवी को ही दिति मान लिया जाता है। अदितिमण्डलोपलक्षिता तेजोमयी पृथिवी में प्रतिष्ठित, देवदूतलक्षण प्राणाग्नि की न्याप्ति २१ वें अहर्गण तक मानी गई है, एवं २१ वें अहर्गण तक व्याप्त इसी प्राणाग्नि के त्रिवृत्-पश्चद्श एकविशास्तोमों में घन-तरल-विरलावस्थालक्षण अग्नि-वायु-आदित्य इन तीन रूपों का (पूर्व की वेदनिरुक्ति में ) अवस्थान बतलाया गया है। एवं उसी वेदनिरुक्ति में यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि, घनावस्थापन्न प्राणाग्नि (अग्नि) त्रिवृत्-स्तोमस्थानीय बनता हुआ पार्थिव है, तरलावस्थापन्न प्राणाग्नि (वायु) पश्चदश-स्तोमस्थानीय बनता हुआ आन्त-रिक्ष्य है, विरलास्थापन्न प्राणाग्नि (आदित्य) एकविंश-स्तोमस्थानीय बनता हुआ दिन्य है। इस प्रकार ३३ अहर्गणात्मक पार्थिव-वषट्कार के २१ वें अहर्गण तक व्याप्त, तेजोमयी अदिति मण्डलात्मिका एक ही महापृथिवी में स्तोममेदसहकृत अग्नित्रयी के भेद से तीन लोकों की सत्तासिद्ध हो जाती है। महापृथिवी का त्रिवृत् प्रदेश पृथिवी है, वैदिक परिभाषा में पृथिवी को 'माता' कहा जाता है, इस दृष्टि से हम अदिति को 'माता' भी कह सकते हैं। महा-पृथिवी का पञ्चदश-प्रदेश अन्तरिक्ष है, एवं इस प्रदेश की दृष्टि से अदिति को 'अन्तरिक्ष' भी कहा जा सकता है। महापृथिवी का एकविश-प्रदेश चुलोक है, चुलोक ही वैदिकपरिभाषानु-सार 'पिता' कहलाया है, एवं इसी दृष्टि से अदिति को पिता भी कहा जा सकता है। रसों के सम्मिश्रण से ही पार्थिव प्रजा उत्पन्न होती है, एवं तीनों रसों के समन्वय से ३३ देवता अदितिगर्भ में जन्म छेते हैं, अतएव अदिति को 'पुत्र' भी कहा जा सकता है। इस प्रकार अपने त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविश-रससमन्वय, आदि विभिन्न भावों की अपेक्षा से महापृथिवी-लक्षणा अदिति 'पृथिवी-अन्तरिक्ष-घौ-माता-पिता-अपत्य' सब कुछ बन रही है, सब कुछ मानी जा सकती है। अदिति पृथिवी की इसी सर्वन्याप्ति का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है-

> अदितिधौं, रदितिरन्तिरक्ष, मदितिम्मीता, स पिता, स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पश्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनिन्वम् ॥

> > —ऋक् सं॰ १।८९।१०

त्रिवृत्स्तोम में प्रतिष्ठित अग्नि की अपेक्षा से यही अदिति 'प्रातःसवन' की, पञ्चदशस्तोम में प्रतिष्ठित वायु की अपेक्षा से यही अदिति 'माध्यन्दिनसवन' की, एवं एक विशस्तोम में प्रतिष्ठित आदित्य की अपेक्षा से यही अदिति 'सायंसवन' की अधिष्ठात्री वन रही है। प्रातःसवनोपलक्षित प्रातःकाल से आरम्भ कर, सायंसवनोपलक्षित सायंकाल तक इसी अदिति का साम्राज्य है। एक ही अहःकाल उक्त तीन सवनों में विभक्त हो रहा है। प्रातःसवन में प्रतिष्ठित अदितिपुत्रस्थानीय प्राणाग्नि 'ब्रह्म' है, माध्यन्दिनसवन में प्रतिष्ठित वायुगर्मित इन्द्र 'क्षत्र' है, एवं सायंसवन में प्रतिष्ठित विश्वेदेवात्मक आदित्य 'विट' है। ब्रह्मवीर्थ्य 'ब्राह्मणमाव' है, क्षत्रवीर्थ्य 'क्षत्रियभाव' है विड्वीर्थ्य 'वैश्यमाव' है।

पार्थिव तेजोयुक्त प्रातःकालीन सौरतेज ज्ञानशक्तिप्रधान बनता हुआ 'ब्राह्मण' है, मध्याह का सौरतेज क्रियाशक्तिप्रधान बनता हुआ 'क्षित्रिय' है, एवं सायंकालीन सौरतेज अर्थशक्तिप्रधान बनता हुआ 'वैश्वय' है। प्रातःसवनीय अग्निदेवता अष्टाक्षर 'गायत्रोछन्द' से छन्दित बनता हुआ 'गायत्र' है, माध्यन्दिनसवनीय वायुगर्भित (मरुत्वान् नामक) इन्द्रदेवता एकादशाक्षर 'त्रिष्टुप्छन्द' से छन्दित होता हुआ त्रैष्टुभ' है, एवं सायंसवनीय आदित्यगर्भित विश्वदेवता द्वादशाक्षर 'जगतीछन्द' से छन्दित बन कर 'जागत' है। गायत्र अग्नि 'ब्राह्मण' है, त्रैष्टुभ इन्द्र 'क्षित्रिय' है, एवं जागत विश्वदेव 'वैश्य' है।

प्रातःकाल का ब्राह्म-सौरतेज 'वृद्धिष्णु' है, मध्याह का क्षत्र-सौरतेज 'वृद्धिगत' है, एवं सायंकाल का विट्-सौरतेज 'श्वयिष्णु' है। जो स्थित 'ब्रह्म' की है, वही स्थित 'विट्' की है, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित क्षत्र दोनों का शासन कर रहा है। इसी आधार पर— 'तस्मात् श्वत्रात् परं नास्ति' कहा जाता है। क्षत्रबल मध्य में ऊँचा उठा हुआ है। ब्रह्म और विड्बल क्रमशः पूर्व-पश्चिम क्षितिज में प्रतिष्ठित रहते हुए समानधरातल पर प्रतिष्ठित हैं। इसी आधार पर—'बाम्हन बनिए का जोड़ा' यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। ब्राह्मण और वैश्य का समन्वय प्राकृतिक है, परन्तु क्षत्रिय कभी इनके युग्म में नहीं आया करता। ठाकुरों की ठुकराई दोनों से कभी मेल नहीं खाती।

पार्थिवतेजोयुक्त सौर इन्द्रतस्व ('मघवा' नामक इन्द्रतस्व ) 'गायत्री-सावित्री-सरस्वती' इन तीन प्रणालियों के मेद से क्रमशः 'ब्रह्म-क्षत्र--विट्--' वीर्व्यों की प्रतिष्ठा बनता है। प्रातःसवनीय, पार्थिव, प्राणानिप्रधान गायत्रप्रणाली से निकला हुआ सौरतेज 'ब्रह्म' है। माध्यन्दिनसवनीय, आन्तरिक्ष्य, वायुगर्मितइन्द्रप्रधान, सावित्रप्रणाली से आगत सौरतेज

'क्षत्र' है। एवं सायंसवनीय, दिन्य, आदित्यगिमत विश्वेदेवप्रधान, सारस्वतप्रणाली से आया हुआ वही सौरतेज 'विट्' है। इस प्रकार गायत्र अग्नि, त्रैष्टुभ इन्द्र, जागत विश्वेदेव, ये तीनों सच्छन्दस्क प्राणदेवता ही (अदितिपृथिवी के गर्भ में प्रतिष्ठित ) प्रकृतिमण्डल के ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-वर्ण हैं। एवं तीनों क्रमशः ज्ञान-क्रिया-अर्थ प्रधान हैं।

पूर्वप्रतिपादित सवनों में से सारस्वत प्रणाछी से सम्बन्ध रखनेवाछा सायंसवन 'तेज:-तमः' के मेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है। सायंकाछ का कुछ भाग तो ऐसा है, जिस में प्रकाश रहता है, एवं सायंकाछ की ही एक ऐसी भी अवस्था मानी गई है, जिसमें प्रकाश नहीं रहता। सूर्य्यास्त हो गया, परन्तु प्रकृतिमण्डल में अभी तक भूभा से प्रतिफलित सौरतेज विद्यमान है, धूप नहीं है, छायामय प्रकाश अवश्य है, यही सायंकाल की एक अवस्था है. एवं इसी को 'तेजोमय सायंसवन' माना गया है। भूभा का प्रतिफलन भी अस्त हो गया, सूर्य्य बिलकुल डूब गया, प्रकाश की आभा विलुप्त हो गई, अन्धकार आया तो नहीं, किन्तु उपक्रम हो गया, यही सायंकाल की एक अवस्था है, एवं इसी को 'तमोमय सायंसवन' माना गया है।

दोनों में से तेजोमय सार्यसवन का 'विड्वीर्च्य' से सम्बन्ध है, एवं तमोमय सार्यसवन से पूषाप्राणात्मक 'शूद्र' का सम्बन्ध है। तेजोमय सार्यसवन में तेजःप्रधान विश्वेदेवों के विकास से पार्थिव पूषा को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता। जब तेजोंऽश का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है, तभी पूषाप्राण स्वस्वरूप से प्रकट होता है। सार्यसवनीय, तमःप्रणाली से आया हुआ यह पूषाप्राण ही शूद्रसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है। इस प्रकार अदितिमण्डलान्तमक केवल अहःकाल में ही 'प्रातःसवन—माध्यन्दिनसवन—तेजोमयसार्यसवन—तमोमयसार्यसवन' मेद से 'अग्नि—इन्द्र—विश्वेदेव—पूषा' प्राणों के द्वारा चारों वर्णों की प्रतिष्ठा सिद्ध हो जाती है।

यह तो हुआ अदितिमूलक वर्णमाव का संक्षिप्त विचार। अब क्रमप्राप्त दितिमूला अवर्णसृष्टि का भी विचार कर लीजिए। पृथिवी का वह आधामण्डल, जहाँ कि सौरतेज का सम्बन्ध नहीं होने पाता 'दितिमण्डल' है। तमोभाव के तारतम्य से इस दितिमण्डल के भी चार ही विभाग मान लिए गए हैं। 'वर्ण' का देवभाव से सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में देवसम्बन्ध से ही 'वर्ण' का विकास होता है। जिसमें देवप्राण का विकास नहीं होता, देवप्राण तम के अतिशय से सर्वथा अनुद्रुद्ध रहता है, वह 'अवर्णसृष्टि' कहलाती है। अदितिगत तमोमय प्राण से ही चूंकि अन्त्यज-अन्त्यावसायी-द्स्यु-म्लेच्लों का आत्मा सम्पन्न हुआ है, अतएन

इन्हें 'अवर्णप्रजा' ही माना जायगा। ब्राह्मणवर्ण, तथा अन्त्यज अवर्ण, दोनों का एक युगम है। क्षित्रयवर्ण, तथा अन्त्यावसायीअवर्ण, दोनों का एक युगम है। वैश्यवर्ण, तथा दस्यु अवर्ण, दोनों का एक युग्म है। एवं श्रूद्रवर्ण, तथा ग्लेच्छ अवर्ण, इन दोनों का एक युग्म है। इस युग्मभाव का तात्पर्य्य यही है कि, जो अणिविभाग-क्रम वर्णसृष्टि में है, वही अणिविभाग-क्रम अवर्णसृष्टि में है। उत्तर-उत्तर वर्ण की अपेक्षा पूर्व-पूर्व वर्ण श्रेष्ट है, एवं उत्तर-उत्तर अवर्ण की अपेक्षा पूर्व-पूर्व अपेक्षा पूर्व-पूर्व अवर्ण श्रेष्ट है।

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य, तीनों वणों के आत्मा में तेज का साक्षात् सम्बन्ध है, अतएव इन्हें 'वर्ण' कहा जाता है। शूद्रतेज चूं कि तमोभाग से युक्त है, साथ ही इसका कोई छन्द भी नहीं है, अतएव इसे 'अवरवर्ण' माना गया है। अवरवर्णता का दूसरा कारण है, पार्थिव पूषाप्राण। स्वयं पूषाप्राण अवरकोट में प्रतिष्ठित पृथिवी का प्राण है। इसिट्टए भी तद्युक्त शूद्र को अवरवर्ण कहना न्यायसङ्गत वन जाता है। पूषाप्राण देवता है, एवं देवता देवता के स्पर्श से देवबल में कोई क्षति नहीं होती, अतएव अवरवर्णात्मक सच्छूद्रों को 'स्पृश्यशूद्र' माना गया है। तक्षा (खाती), अयस्कार (लुहार), गोप, नापित आदि सच्छूद्र हैं, एवं इनके स्पर्श से कोई दोष नहीं माना जाता। इन्हीं को अनिरवसित' (अबहिष्कृत) कहा गया है—'शूद्राणामनिरवसितानाम्' (पा० सू० २।४।१०)। दितिमण्डल के देवितरोधी आसुरभाव से सम्बन्ध रखनेवाले अन्त्यजादि चारों अवर्ण अस्पृश्य हैं, बहिष्कृत हैं। इन चारों निरवसितों में अन्त्यज, अन्त्यावसायी, दस्यु, ये तीन अवर्ण तो भारतीयप्रजा है, एवं चौथे म्लेच्छ अवर्ण का भारतवर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। महतर, चर्मकार, कोली, आदि अन्त्यज्ञ हैं। खटीक, विधक आदि अन्त्यावसायी हैं। कचर, मिल्ल, सांसी, आदि दस्यु हैं। वक्तव्यांश यही है कि, पृथिवी के अदिति-दिति भागों से ही वर्ण-एवं अवर्णसृष्टि का विकास हुआ है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है।

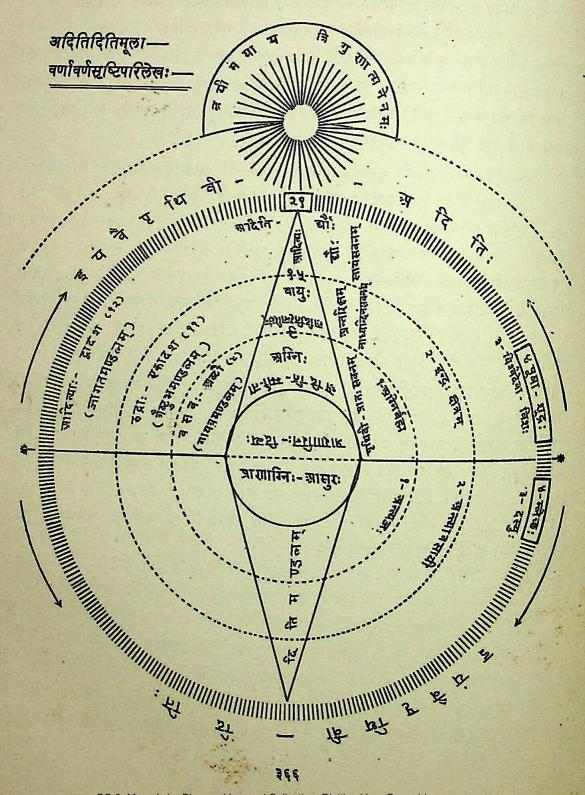

जक्त कथन से निष्कर्ष यह निकला कि, अदितिमण्डलस्य ज्योतिर्माय देवता वर्णस्य हैं, एवं इनसे अवर्ण-एवं इनसे वर्णसृष्टि हुई है। तथा दितिमण्डलस्य तमोमय असुर अवर्णस्य हैं, एवं इनसे अवर्ण-सृष्टि हुई है। देवी, तथा आसुरी सम्पत् ही विश्व का स्वरूपलक्षण है। सर्वत्र सब में दोनों का साम्राज्य है, परन्तु कहीं दैवीविभूति का विकास, एवं आसुरीविभूति का तिरोभाव, कहीं आसुरी विभूति का विकास, एवं देवीविभूति का पराभव 'गुणदोषमयं सर्व सृष्टा सृजति कौतुकी'।

अदिति से सम्बन्ध रखने वाली वर्णसृष्टि के सम्बन्ध में पूर्व में कहा गया है कि, विश्व में 'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-' ये तीन वीर्ध्य हैं, तीनों का क्रमशः 'गायत्री-ब्रिप्टूप्-जगती' इन तीन छन्दों से सम्बन्ध है, प्रातः गायत्री का साम्राज्य है, मध्याह में सावित्री का प्रमुत्त्व है, एवं सायंकाल जगती का शासन है, जो कि जगती सरस्वती से सम्बद्ध है। सवनत्रयी से सम्बन्ध रखने वाली 'गायत्री-सावित्री-सरस्वती' इन तत्त्वों का क्या स्वरूप है १ संक्षेप से यह भी जान लेना चाहिए।

सूर्यं का वह तेज, जो सूर्यं विम्ब से निकल कर चारों ओर फैलता हुआ, हमारी ओर भी आ रहा है—'सावित्री' नाम से प्रसिद्ध है। केवल सौरतेज का ही नाम सावित्री नहीं हैं। क्योंकि सावित्री उस तत्त्व का नाम है, जो सविता से निकल कर चारों ओर फैलती है। सविताप्राण जहां-जहां रहेगा, सर्वत्र सावित्री का नित्य सम्बन्ध माना जायगा। प्रवर्त्तक पिण्डमात्र सविता हैं, एवं पिण्ड से निकलने वाला प्रेरक प्राण ही 'सावित्री' है। इस परिभाषा के अनुसार सर्वत्र सविता-सावित्री का अवस्थान सिद्ध हो जाता है, जैसा कि निम्न लिखित कुल एक उदाहरणों से स्पष्ट है—

१— मनः "—सविता— वाक् "—सावित्री।
२— प्राणः "—सविता— अन्तं "—सावित्री।
३— वेदाः "—सविता— छन्दांसि "—सावित्री।
४— यज्ञः "—सविता— दक्षिणा "—सावित्री।
४— अग्निः "—सविता— पृथिवी "—सावित्री।
६— वायुः "—सविता— अन्तरिक्षं "—सावित्री।
७— अग्दित्यः "—सविता— अन्तरिक्षं "—सावित्री।

५— वायुः "—सविता— अन्तरिक्षं "—सावित्री।

५— वन्द्रमाः "—सविता— वेश्वत्राणि "— सावित्री।

६— "अहः "—सविता— "रात्रिः "—सावित्री। १०— "डप्णं "—सविता— शतं "—सावित्री। ११— "अभ्रं "—सविता— वर्षं "—सावित्री। १२— विद्युत् "—सविता— "स्तनियत्तुः"—सावित्री।

"तमुपसङ्गृह्य पप्रच्छ-अधीहि भोः, कः सविता १ का सावित्री १ इति । 'मन' एव सिवता, 'वाक्' सावित्री । यत्र ह्ये व मनस्तद् (तत्र ) वाक्, यत्र वै वाक्, तन्मनः । इत्येते द्वे योनी, एकं मिथुनम् । 'अग्नि' रेव सिवता, 'पृथिवी' सावित्री । यत्र ह्ये वाग्निस्तत् पृथिवी, यत्र वै पृथिवी, तद्गिरित्येते द्वे योनी, एकं मिथुनम्" इत्यादि । (गोपथन्नाह्मण पू० १ । ३३ मौद्रल्यविद्या )।

कक्त परिभाषा के अनुसार अग्नि से निकलने वाला साक्षात् तेज भी 'सावित्री' कहलाएगा। दीपार्चि (दीपशिखा-लौ) सविता होगा, उसका साक्षात् (सीघा) प्रकाश 'सावित्री' कहलाएगा। गुरू सविता माना जायगा, गुरूपदेशलक्षण वाक् सावित्री कहलाएगी। सविता से निकल कर सीघा आनेवाला प्रकाश ही, प्राण ही, प्रेरणा ही सावित्री मानी जायगी। यही साक्षात् तेज किसी अन्य वस्तु से प्रत्याहत (टकराकर) होकर जब प्रतिफलित होगा, तो उस समय इसे सावित्री न कह कर 'गायत्री' कहा जायगा। उदाहरणार्थ, आता हुआ सौरतेज यदि सावित्री है, तो पृथिवी से टकरा कर वापस सूर्य्य की ओर जाता हुआ वही सौरतेज गायत्री है। प्रातःसवनीय पार्थिव अग्नि चूंकि इसी गायत्रतेज से गुक्त रहता है, अतएव पृथिवी को, एवं पार्थिव अग्नि को 'गायत्री' कह दिया जाता है, जैसा कि— 'या वै सा गायत्री-आसीत्, इयं वे सा पृथिवी' (शत० १।४।११३४) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अग्नि पृथिवी (चित्यभूपिण्ड) का स्वरूप 'आप:—फन—मृत्—सिकता—शर्करा-अभा—अय:—हिरण्य' इन आठ भागों में विभक्त है। एवं अष्टाक्षरछन्द को ही चूंकि 'गायत्रीछन्द' कहा जाता है, इसलिए भी अष्टावयवा पृथिवी को गायत्री कहना अन्वर्थ बनता है—(देखिए शत० ६।१।१।१११।)। इसके अतिरिक्त अग्निज्येष्ठ आठ वसुगणों के सम्बन्ध से भी पृथिवी अष्टाक्षरा बनती हुई गायत्री कहला रही है।

जिस प्रकार प्रातःसवनीय, प्रतिफिलित सौरतेज 'गायत्री' है, तथा माध्यन्दिनसवनीय, साक्षात् सौरतेज जैसे 'सावित्री' है, एवमेव सायंसवनीय प्रतिफिलित वही सौरतेज (गायत्री न कहला कर) 'सरस्वती' नाम से व्यवहृत हुआ है। कारण स्पष्ट है। प्रातःसवनीय गायत्र-

लोक 'पृथिवीलोक' है, मार्घ्यान्दनसवनीय सावित्रलोक अन्तरिक्ष लोक है, एवं सायंसवनीय सारस्वतलोक 'घुलोक' है। 'अस्ति वै चतुर्थों देवलोक आप:' (को॰ ब्रा॰ १८१२) के अनुसार चौथा 'आपोलोक' है। यही 'सरस्वान' नामक पारमेष्ट्य समुद्र है। रात्रि में इसी सरस्वान समुद्र के सौम्यप्राण की प्रधानता रहती है, अतएव रात्रि 'सौम्या' कहलाई है। इस सरस्वान के सम्बन्ध से ही पारमेष्टिनी वाक 'सरस्वती' कहलाई है, जैसा कि पूर्व की वर्णनिकिक में स्पष्ट किया जा चुका है। चतुर्थलोकाधिवासिनी इस सरस्वती के साथ तृतीय (द्यु) लोकस्थ प्रतिफलित सौरतेज का सम्बन्ध रहना प्रकृति सिद्ध है। इसी सम्बन्ध से यह सायं-कालीन तेज 'गायत्री' न कहला कर 'सरस्वती' कहलाया है।

अग्नि गायत्र है, एवं अपने प्रतिफलनधर्मा के कारण यह गायत्र तेज सर्वथा शान्त है। यही साक्षात् 'ब्रह्म' है। दूसरे शब्दों में गायत्री, किंवा गायत्र अग्नि ही ब्रह्मवीर्ध्य की प्रतिष्ठा है, एवं यही वेदमात्रा गायत्री ब्राह्मणवर्ण का मूलधन है। सर्वथा शान्त, किन्तु विकासलक्षण अग्निरूपता से उत्तरोत्तर वर्ष्ट्रिष्णु यही ब्रह्मवीर्ध्य इतर सब वीर्ध्य-अवीर्ध्यों का, वर्ण-अवणों का मूल है, जैसा कि—'सर्व ब्रह्म स्वंग्रुङ्क्तं'—'सर्व-ब्राह्मिदं जगत्' इत्यादि स्मार्त-वचनों से प्रमाणित है। मध्याह्म का सावित्रतेज उप्र है, यही 'क्षत्र' है, एवं यही क्षत्रियवर्ण का मूलधन है। सायंकालीन सारस्वत तेज संकोचलक्षण सोम के सम्बन्ध से उत्तरोत्तर क्षयिष्णु है, यही विड्वीर्ध्य है। एवं रात्रि का तमोभावापन्न तेज 'शूद्र' की प्रतिष्ठा है।

उक्त चारों वणों में वैश्य का सायंकाळीन क्षयिष्णु सारस्वत तेज के साथ सम्बन्ध हो ने से ही वैश्य को 'प्रजा' कहा जाता है। इसी आधार पर श्रुतियों में 'विट्'-और प्रजा' शब्दों को अभिन्नार्थक माना गया है। सायंसवनीय, शान्त, किन्तु क्षयिष्णु, सारस्वत तेजोरूप इस विट् पर (इसके अन्नाद्यमाव से) माध्यन्दिनसवनीय, वृद्धिगत, सावित्र तेजो-रूप क्षत्रीवीर्थ्य का भी शासन है, एवं प्रातःसवनीय, शान्त, किन्तु वर्धिष्णु गायत्रतेजोरूप ब्रह्मवीर्थ्य का भी अनुशासन है।

पृथिवी में जहां 'अग्निब्रह्म' का साम्राज्य है, वहां अन्तरिक्ष में वायु, मरुत्वान् नामक इन्द्र, एवं चन्द्रमा का शासन माना गया है, तथा गुलोक में सूर्य्य का आधिपत्य बतलाया गया है। पूर्वपरिभाषानुसार अग्नि-चन्द्रमा-सूर्य्य, तीनों का साक्षात् तेज सावित्री है, एवं यह सावित्र तेज ही क्षत्रियवर्ण का आत्मा बनता है। यही कारण है कि, समस्त आर्थ्यावर्त्त में क्षत्रियवंश—'अग्निवंश-चन्द्रवंश-सूर्यवंश' मेद से तीन हीं प्रधान शासाओं में विभक्त

388

हुआ है। विवस्तान् मनु के वंशज सूर्य्यवंशी क्षत्रिय हैं, एवं इनका स्थान सर्वोच्च है। मनुपुत्री इला के वंशज चन्द्रवंशी क्षत्रिय हैं, एवं इनका स्थान मध्यम है। इन चन्द्रवंशी क्षत्रियों की
'पुरु-अणु-द्रुह्यु —तुर्वसु-यदु' ये पांच शाख्या प्रधान थीं। यही पश्चक वैदिक-इतिहास में
'पश्चजन' नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इन पांचों में से पुरु और यदु तो भारतवर्ष में ही रहे,
शेष तीनों वंश महाराज 'मान्धाता' द्वारा यूनान में निकाल दिए गए। स्वधमांच्युत ये ही
तीनों चन्द्रवंशी आगे जाकर 'यवनवंश' के मूलप्रवर्त्तक बने। पमार, परिहार, सोलंकी,
चौहान, आदि वंश 'अग्निवंशी' कहलाए, एवं इनका तीसरा स्थान रहा, जैसा कि,—
'गीताभूमिका प्रथमखण्ड' के- 'ऐतिहासिक सन्दर्भसङ्गति' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

सवनमेदिभन्न इस तेजोविभाग से प्रकृत में हमें यही कहना है कि, पृथिवी के (सम्वत्स-रात्मक) अदिति भाग से तो वर्णसृष्टि हुई है, एवं दितिभाग से अवर्णसृष्टि हुई है। वर्णसृष्टि के आरम्भक अग्नि-इन्द्र-विश्वेदेव, तीनों देवता क्रमशः गायत्री-त्रिष्टुप्-जगती छन्दों से छन्दित रहते हुए सच्छन्दस्क हैं, मर्थ्यादित हैं, नियमितेच्छाचार-विहार-परायण हैं। चौथा श्रूवर्ण सर्वतन्त्र स्वतन्त्र प्राजापत्य अनुष्टुप् छन्द से छन्दित रहता हुआ नाममात्र का परच्छन्दानुवत्तीं है, शेष चारों अवर्णश्रूद्र किसी छन्द से सम्बन्ध न रखते हुए स्वच्छन्द हैं, अमर्थ्यादित हैं, यथेच्छाचार-विहारपरायण हैं। छन्दोमूळक इसी वर्णविज्ञान का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—

१—''गायत्र्या ब्राह्मणं निरवर्त्तयत्, २ — त्रिण्टुभा राजन्यं (निरवर्त्तयत्), ३ — जगत्या वैश्वं (निरवर्त्तयत्), ४ — न केनचिच्छन्दसा ग्रूद्रं निरवर्त्तयत्"।

'जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः'—'देवेभ्यश्च जगत्सर्वम्' इत्यादि श्रौत-स्मार्च प्रमाणों के अनुसार चार वणों में विभक्त ' देवात्मक प्राणदेवताओं से,

<sup>9</sup> देव शब्द जहां केवल सौर ३३ देवताओं का वाचक है, वहां 'देवता' शब्द देव-असुर-गन्धवीदि यर्च-यावत् प्राणों का वाचक है। इसी आधार पर हमनें यहां ३३ वर्ण देवताओं को 'देवात्मक प्राणदेवता' कहा

एवं चार अवर्णों में विभक्त देवतात्मक प्राणरूप असुरदेवताओं से विश्वात्मक कार्य्य का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इस न्याय के अनुसार विश्व के यचयावत् (जड़-चेतन, सर्वविध) पदार्थों में हम चातुर्वर्ण्यवस्था मानने के लिए तय्यार हैं। सृष्टि का स्वरूप इसी प्राकृतिक वर्णव्यवस्था पर अवलम्बित है। आइए। पहिले चेतन-सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली वर्णव्यवस्था का ही विचार किया जाय।

जिन चेतन प्राणियों के आत्मा में जन्मतः गायत्र-ब्रह्म प्राण की प्रधानता रहेगी, वे (इतर सब प्राणों के रहने पर भी) 'तद्वाद' न्याय से 'ब्राह्मण' कह्छाएंगे। जिनके आत्मा में इन्द्रादि क्षत्र देवताओं का प्रधान्य रहेगा, वे 'क्षत्रिय' कहलाएंगे। जिनके आत्मा में वसु-रह-आदि-त्यादि (गणात्मक) विट्देवता प्रधान रहेंगे, वे 'वैश्य' कहलाएंगे, एवं जिनके आत्मा में पूषाप्राण का प्राधान्य रहेगा, वे 'शूद्र' नाम से प्रसिद्ध होंगे। अग्निप्रधान देवता 'ब्राह्मण' का आत्मा बना हुआ है। अग्नितत्त्व अष्टाक्षर गायत्रीछन्द से नित्य युक्त है। एक एक वर्ष में (पृथिवी की एक एक साम्वत्सरिक परिक्रमा से ) एक एक अग्निमात्रा की स्वरूप निष्पत्ति होती है। इस क्रम से आठवें वर्ष में अग्निब्रह्म पूर्ण बनता है। इसी समय ब्राह्मण में छन्दोलक्षण मर्य्यादा सूत्र का विकास होता है, जिसकी कि प्रतिकृति 'यज्ञोपवीत' माना गया है। इन्द्रप्रधान देवता क्षत्रिय का आत्मा है। इन्द्रतत्त्व एकादशाक्षर त्रिष्टुप्छन्द से नित्य युक्त है। इस दृष्टि से ११ वें वर्ष में क्षत्रिय बालक के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान हुआ है। आदित्य-प्रधान देवता वैश्य का अत्मा है। आदित्यतत्त्व द्वादशाक्षर जगतीछन्द से नित्य युक्त है। अतएव वैश्यबालक १२ वें वर्ष में यज्ञोपवीत का अधिकारी बनता है। शूद्र का अच्छन्दस्क पूषाप्राण से सम्बन्ध है, अतएव यह यज्ञमर्थ्यादा से बहिष्कृत है। यज्ञ का सम्वत्सर मण्डल से सम्बन्ध है, किंवा सम्वत्सरमण्डल का ही नाम यज्ञ है। सम्वत्सर को अदितिमण्डल माना गया है। इस अदितिमण्डल में गायत्र अग्नि, त्रेष्ट्रभ इन्द्र, जागत आदित्य, इन तीन प्राण-देवताओं का ही साम्राज्य है। चौथा पूषाप्राण भूपिण्ड से सम्बन्ध रखता हुआ यज्ञात्मक अदिति मण्डल से, महापृथिन्यात्मक सम्वत्सरयज्ञमण्डल से बहिर्भूत है। अतएव तत् प्रधान शूद्र भी प्रकृत्या यज्ञ में अनिधक्रत है। अतएव इसे यज्ञोपवीत-संस्कार का अनिधकारी माना

है, एवं ९९ अवर्ण असुरों को देवता कहा है। इस विषय का विवेचन 'शतपथ विज्ञानभाष्य' के-'अष्टविध देवता निरूपण' प्रकरण में देखना चाहिए।

गया है, जैसा कि, आगे आने वाले 'संस्कारविज्ञान' प्रकरण में विस्तार से वतलाया जाने वाला है।

पाठकों को स्मरण होगा कि, हमनें पूर्व में मन:-प्राण-वाङ्मूर्त्ति, सत्तालक्षण, कम्मांव्यय को, किंवा तद्नुगृहीत क्षरब्रह्म को ही वर्णसृष्टि का प्रवर्त्तक बतलाया था। उक्त वर्णसृष्टि के साथ इन छन्दोभावों का समन्वय करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि, ज्ञानमय मन ही 'ब्रह्म' है, क्रियामय प्राण ही 'क्षत्र' है, अर्थमयी वाक् ही 'विट्' है, एवं प्रवर्ग्यलक्षण मृतभाग ही 'शूद्र' है। इन चारों का मूल वही क्षरब्रह्मतत्व है। ज्ञान साक्षात् ब्रह्म है—'तज्ञ्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्'। अर्थ-क्रिया-आदि इतर भावों की परिसमाप्ति ज्ञान में ही होती है। ज्ञान ही अर्थ-क्रिया-डिच्छिष्ट-रूप विश्व का प्रभव है, ज्ञान ही प्रतिष्ठा है, ज्ञान ही परायण है। क्षत्रवीर्य्य का काम कर्म्म करना है। भोक्ता तो एकमात्र ब्रह्म ही बनता है।

मन के द्वारा वही अन्यय ब्रह्मवीर्ध्य की, प्राण के द्वारा क्षत्रवीर्ध्य की, एवं वाक् के द्वारा विद्वीर्ध्य की प्रतिष्ठा बना हुआ है। मनः-प्राण-वाक् की समष्टि ही 'सत्ता', किंवा 'अस्तित्त्व' है। एवं यही अन्यय ब्रह्म का 'अस्तिरूप' है। मन से उत्पन्न रूपों का, प्राण से उत्पन्न कम्मों का, एवं वाक् से उत्पन्न नामों का समुचय ही उसका मर्त्यरूप है। मर्त्यभाग अस्त से अविनाभूत है। अस्तभाग वर्णरूप है। जब कि इस अस्तिलक्षण अस्तान्यय का कहीं भी अभाव नहीं, तो हम कह सकते हैं कि, संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं, जिसमें कि वर्णन्यवस्था न हो। सभी 'अस्ति' से युक्त हैं। सृष्टि के आरम्भ में केवल 'ब्रह्म' रूप से प्रतिष्ठित वह एक ही वर्ण सृष्टिदशा में अपने स्वाभाविक कम्म की महिमा से 'चातुर्वर्ण्य' रूप में परिणत हो गया है, जैसा कि निम्न लिखित न्यास वचन से स्पष्ट है—

न विशेषोऽस्ति (आसीत्) वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्। ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्म्मिर्वर्णतां गतम्।।

—महाभारत, शान्तिपर्व, १८८ अ०। १० रह्नोक।

कितनें एक कल्पना रसिक उक्त वचन को आगे करते हुए बड़े आग्रह के साथ वर्णव्यवस्था का कर्म्ममूलत्व सिद्ध करते देखे गए हैं। वास्तव में व्यवस्था तो यह कर्म्ममूला ही है। परन्तु उन काल्पनिकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि, वह कर्म हमारा नहीं है, अपितु

अन्ययेश्वर का कर्म है। कर्मान्यय ही वर्णन्यवस्था का प्रवर्तक है। उसने अपने मनः-प्राण-वाग्-क्ष्प कर्मभाग से ही अपने एकक्ष्प ब्रह्मवर्ण को 'ज्ञान-क्रिया-अर्थ-उच्छिष्ट' मार्गों में विभक्त करते हुए वर्णन्यवस्था की है। जोिक न्यवस्था अन्ययेश्वर सम्बन्ध से कर्ममूला वनती हुई भी हमारे छिए विशुद्ध जन्ममूला ही बन रही है। अस्तु. वर्णन्यवस्था जन्मना है ? अथवा कर्मणा ? इन प्रश्नों की मीमांसा आगे होने वाली है। प्रकृत में केवल यही वक्तन्य है कि, सत्तालक्षण, कर्ममूर्त्त, अन्यय ब्रह्म ही क्षरावच्छेदेन वर्णों का प्रभव है, एवं समष्टि न्यष्टि रूप से चर-अचर पदार्थों में सर्वत्र यह न्यवस्था न्याप्त हो रही है।

विना चातुर्वण्यं के किसी भी पदार्थ का अस्तित्त्व नहीं रह सकता। वृक्ष-कृमि-कीट-पशु-पक्षी-सरीसृप-मनुष्य-देवता गन्धर्व" आदि सब में (प्रत्येक में) चारों वर्णों का भोग हो रहा है। लेखिनी, पुस्तक, मसीपात्र, वस्त्र, गृह, आभूषण, द्रव्य, आदि आदि में सर्वत्र इस व्यवस्था का साम्राज्य है। जिस प्रकार महादशा, दशा, अवान्तरदशा, अन्तरदशा, प्रत्य-न्तरदशा, सृक्ष्मान्तरदशा, प्राणदशा, आदि के क्रम से दशाएं परस्पर ओतप्रोत हैं, एवमेवपरमाणु परमाणु में हमारे ये चारों वर्ण व्याप्त हो रहे हैं।

उदाहरण के लिए पुस्तक' पर ही दृष्टि डालिए। पुस्तक में जो एक प्रतिष्ठा (ठहराव, धृति-विधृति) है, वही ब्रह्ममूलक 'ब्राह्मणवर्ण' है। 'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शत० ६।१११७)) के अनुसार प्रतिष्ठा ही ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन हैं। पुस्तक में रहने वाला आदान-विसर्गात्मक कियाभाग ही 'क्षत्रियवर्ण' है। इसी ने अपने क्षात्रधम्में से पुस्तक की स्वरूप रक्षा कर रक्षी है। इसी स्वाभाविक क्षत्रक्रिया से पुस्तक की अवस्थाओं में परिवर्त्तन होता रहता है। पुस्तकरूप वह अर्थभाग (पदार्थ) विद्मुलक वैश्यवर्ण है, जिसके कि आधार पर प्रतिष्ठालक्षण ब्रह्म, एवं क्षत्रलक्षण क्षत्र प्रतिष्ठालक्षण ब्रह्म, एवं क्षत्रलक्षण प्रत्तक नामक पदार्थ प्ररक्षित रहता हुआ अपनी वैश्यमूला 'गुप्तमर्थ्यादा' का अधिकारी बन रहा है। ब्रह्मप्रतिष्ठा की उत्कान्ति से जिस दिन क्षत्रक्रिया उत्कान्त हो जायगी, उस दिन विट्-अर्थ (पुस्तक) स्मृतिगर्भ में विलोन हो जायगा। पुस्तकरूप अर्थ, अपने अर्थभाव की पृष्टि के लिए अन्य वस्तुओं के जिन प्रवर्ण भागों का आदन कर रहा है, वे ही प्रवर्णभाग, एवं रूप-नाम-संख्या-परत्त्व-अपरत्त्व-पुरुत्त्व-दिक्त्व-आदि बहिरङ्ग (आश्रित) धर्म, सब शूद्रकोटि में अन्तर्भूत हैं। इस प्रकार केवल पुस्तक में 'प्रतिष्ठा-क्रिया-अर्थ-बहिर-ङ्गधर्म्भ' मेद से चारों वर्णों का उपमोग हो रहा है।

ब्रह्मभावोपेत मनुष्य 'ब्राह्मण' है, क्षत्रभावोपेत मनुष्य 'क्षत्रिय है' विड्भावोपेत मनुष्य 'वैरय' है, एवं पूषायुक्त मनुष्य 'शूद्र' है। अब केवल ब्राह्मण में हीं चारों वर्णों का समन्वय देखिए। ज्ञानशक्तियुक्त 'मस्तक' ब्राह्मण है, क्रियाशक्तियुत वक्षस्थल, तथा बाहू क्षत्रिय है, मुक्त-सम्पत्ति का अधिष्ठाता अर्थशक्तियुत उदर 'वैश्य है, एवं सेवाभावपरायण पैर शूद्र है। केवल मस्तक विवर्त्त पर दृष्टि डालिए। अग्निमय वागिन्द्रिय ब्राह्मण है, वायुमय प्राणेन्द्रिय (नासेन्द्रिय) क्षत्रिय है, आदित्यमय चक्षुरिन्द्रिय वैश्य है, सोममय श्रोत्रेन्द्रिय शूद्र है। बाग्ब्रह्म बोलने में कुशल है प्राणक्षत्रिय श्वाश्वप्रश्वासात्मक पौरुष कर्म्म में कुशल है, चक्षुवैश्य देखभाल किया करता है, श्रोत्रशूद्र सुनने मात्र में अधिकृत है। केवल वाग्विवर्त्त (शब्दिववर्त्त) पर दृष्टि डालिए। सर्वालम्बन अतएव ब्रह्मस्थानीय स्फोट ब्राह्मण है, स्वर क्षत्रिय है, स्वरयुक्त वर्ण वैश्य है, विशुद्ध व्यञ्चन शूद्र है।

एक अङ्गुली में चारों वर्णों का उपभोग देखिए। अङ्गुली उठाने से पहिले—मैं अङ्गुली उठाऊं यह कामना हों (ज्ञानमयी बनती हुई) ब्रह्म, किंवा ब्राह्मण है। कामनानुसार अङ्गुली का 'हिलना' (क्रिया) क्षत्रिय है। अङ्गुल्यविष्ठिन्न अस्थिमांसादि अर्थ (भूतभाग) वैश्य है। लोम-संख्या-परत्त्व-गुरुत्वादि बहिरङ्ग धर्म्म शूद्र हैं। इस प्रकार सर्वत्र वर्णव्यवस्था का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो रहा है, जैसा कि पाठक आगे चल कर देखेंगे।

इसी प्रकार गौ-अश्व-सर्प-श्वान-काक-आदि पशु पिक्षयों में भी वर्णविभाग व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो रहा है। शुक्ल गौ ब्राह्मण है, रक्त गौ क्षत्रिय है, पीत गौ वैश्य है, कृष्ण गौ शूद्र है। सर्पजाति के चारों वर्ण भी सुप्रसिद्ध हैं ही। सर्पों के वर्णों का दिग्दर्शन कराते हुए सर्वश्री सुश्रुताचार्य कहते हैं—

- १—ग्रुक्ता रूप्यप्रभा ये च कपिला ये च पन्नगाः। सुगन्धिनः सुवर्णाभास्ते जात्या ब्राह्मणाः स्मृताः॥ (२४)।
- २—क्षत्रियाः स्निग्धवर्णास्तु पन्नगा भृशकोपनाः। सूर्य्य-चन्द्राकृति-च्छत्रं लक्ष्म तेषां तथाम्बुजम्।। (२५)।
- ३—कृष्णा वज्रनिभा ये च लोहिता वर्णतस्तथा। धूम्राः पारावताश्चैव वैश्यास्ते पन्नगाः स्मृताः॥ (२६)।

# ४—महिषद्वीपिवर्णाभास्तथैव परुषत्वचः । भिन्नवर्णाश्च ये केचिच्छूद्रास्ते परिकीर्त्तिताः ॥ (२७)।

— सश्रुत, कल्पस्थान, सर्पद्षष्टिविषविज्ञानीयाध्याय ४।

भूपिण्ड से सम्बद्ध सूर्य्यसम्मुला तेजोमयी अदिति अग्नि—इन्द्र—आदित्य—पूपा प्राणात्मक ज्ञानिक्रया-अर्थ-प्रवर्ग-भावों से ब्रह्म क्षत्र-विट्-शूद्र भावों की प्रवर्त्तिका बनती हुई वर्णसृष्टि की अधिष्टात्री बन रही है, एवं भूपिण्ड से सम्बद्ध सूर्य्यविरुद्धा तमोमयी दिति तारतम्येन चतुर्द्धा विभक्त तमोभावों से अवर्णसृष्टि की प्रवर्त्तिका बन रही है, एवं अदिति-दितिमूला यह वर्ण-अवर्णसृष्टि सर्वत्र तारतम्येन व्याप्त है, यही प्रकरणनिष्कर्ष है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेखों से स्पष्ट है—

### ? — अदितिमण्डलोपलक्षिता — वर्णव्यवस्था —

| १—प्रातःसवनम्— | गायत्रम्— | अग्निः— ब्रह्म | (ब्राह्मणवर्णविकासः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |           |                | The second secon |  |

२--माध्यन्दिनं सवनम्- त्रेष्ट्रभम्- इन्द्रः- क्षत्रम् (क्षत्रियवर्णविकासः)

३ — तेजोमयं सायंसवनम् — जागतम् — विश्वेदेवाः — विद् (वैश्यवर्णविकासः )

४—तमोमयं सायंसवनम्— आनुष्टुभम्— पूषा— शूद्रः (सच्छूद्रवर्णिवकासः)

१—गायत्रप्रणाली— अग्निमयी— ब्रह्मवीर्य्यप्रवर्त्तिका— दिन्यभावोपेता।

२—सावित्रप्रणाली- इन्द्रमयी— क्षत्रवीर्घ्यप्रवर्त्तिका— वीरभावोपेता। ३—सारस्वतप्रणाली— विश्वेदेवमयी— विड्वीर्घ्यप्रवर्त्तिका- पशुभावोपेता।

. ४—तामसप्रणाली— पृषाप्राणमयी— शूद्रबलप्रवर्त्तिका— मृतमावोपेता।

# २—दितिमण्डलोपलक्षिता—अवर्णसृष्टिः—

| १—साधारणं तमः—   | ततः  | अन्त्यजविकासः।      |
|------------------|------|---------------------|
| २—वृद्धिगतं तमः— | ततः— | अन्त्यावसायिविकासः। |
| ३—निबिडं तमः—    | ततः  | दस्युविकासः।        |
| ४—असुर्यं तमः—   | ततः— | म्लेच्छविकासः।      |

704

पूर्वपरिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि, वर्णसृष्टि का परस्पर में स्पृश्य व्यवहार शास्त्रसम्मत है, एवं अवर्णसृष्टि वर्णप्रजा के लिए सर्वथा अस्पृश्य है। शास्त्रसिद्ध इस 'स्पृश्यास्पृश्य' विवेक को लेकर आज भारतवर्ष के उन्नतिशील
क्षेत्र में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। वैदिकतत्त्वानिभन्न कितने एक प्रतिष्ठित महानुभावों
की दृष्टि में, एवं 'दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मृद्रा अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः'
(कठोपनिषत् १।२।५।) को चरितार्थ करने वाले इन प्रतिष्ठित महानुभावों के अन्धानुयायी
कुछ एक सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में 'अस्पृश्यता हिन्द्जाति का फलङ्क' वन रहा है।
सम्भव है, इन की दृष्टि तत्त्वदृष्टा आप्त महर्षियों की आर्षदृष्टि से भी कहीं अधिक सृक्ष्म हो,
और अपनी इसी दिव्यदृष्टि के बल पर इन महार्थियों नें यह आन्दोलन खड़ा किया हो।
परन्तु शास्त्रनिष्ठ, एक आस्तिक भारतीय तो उनके इस 'कलङ्क' शब्दोचारण को ही हिन्दूजाति का कलङ्क मानेगा।

हम मानते हैं कि, मनुष्यत्व चारों वणों का समानधर्म है, परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी मानना पड़ता है कि, प्राकृतिक प्राण देवताओं से सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वादि विशेषधर्म चारों के लिए सर्वथा नियत हैं। सामान्यधर्म जहां हमारे सामान्य स्वरूप की रक्षा करते हैं, वहां विशेषधर्म विशेष स्वरूपों के रक्षक मानें गए हैं, और ऐसे सामान्यधर्म, जो यत्रतत्र विशेष धर्मों के घातक सिद्ध होते हैं, अपवादमर्थ्यादा के प्राबल्य से उन उन अवसरों पर उन सामान्य धर्मों का परित्याग कर विशेष धर्मों की ही रक्षा की जाती है।

यह ठीक है कि, अन्त्यजादि अवणों से स्पर्श सम्बन्ध करने से प्रत्यक्ष में वणों की कोई हानि प्रतीत नहीं होती। परन्तु जिस प्रकार प्रत्यक्ष में न दिखाई देने वाला भी सूक्ष्म-कीटाणुसंक्रमण सर्वमान्य है, एवमेव अन्तर्जगत् से सम्बन्ध रखने वाला यह दोष भी केवल बाह्य-प्रत्यक्ष दृष्टि के बल पर यों ही नहीं टाला जा सकता। किसी बुरी भावना से शास्त्र ने अन्त्यजादि को अस्पृश्य माना हो, यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो बुद्धिवादी यह कहते हैं कि, 'शास्त्र ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं, अतः उन्होंने पदे पदे अपना ही श्रेष्ठत्व सिद्ध किया है'। इस कथन को हम इस लिए कोई महत्त्व नहीं देना चाहते कि, हमारे बुद्धिवादी सहयोगी अभी शास्त्र के स्वरूपज्ञान से सर्वथा असंस्पृष्ट हैं। शास्त्र किसी के भी बनाए हुए हों, इस कल्रह का कोई अवसर नहीं है। 'शास्त्र प्रमाणभूत है' इस सिद्धान्त पक्ष को

लेकर ही विचार किया जा सकता है। एवं शास्त्र-प्रामाण्य के आधार पर ही वे बुद्धिवादी भी अपने उपासनाकाण्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। 'शूद्रों को मन्दिर में जाने देना चाहिए' उनका यह आप्रह बिना शास्त्रनिष्ठा के इस लिए सर्वथा निरर्थक बन जाता है कि, मन्दिर-गमन, मूर्तिदर्शन, आदि सभी विषय एकमात्र शास्त्रप्रमाण पर ही अवलम्बित हैं। ऐसी दशा में उन बुद्धिवादियों को आज से ही यह घोषणा कर देनी चाहिए कि, हम 'शास्त्र' नाम की किसी वस्तु को नहीं मानते। जिस दिन वे यह घोषणा कर देते हैं, उनके किसी ऐसे आक्षेप-प्रत्याक्षेप-आन्दोलन आदि का कोई महत्त्व नहीं रह जाता, जिनका कि शास्त्रनिष्ठा से ही सम्बन्ध है। फिर तो न वर्णचर्चा है, न वर्णधर्म चर्चा है, न शास्त्रीय नियन्त्रण है। यदि वे यह चाहते हैं कि, शूद्रों का स्पर्श किया जाय, सहभोजन किया जाय, उन्हें मिन्द्रों में जाने दिया जाय, तो तत्काल उनके मार्ग में शास्त्रभित्ति उपस्थित हो जाती है। और वह कहने लगती है कि, ठहरिए ! क्या करते हैं। जिसने आपको मन्दिरों का महत्त्व बतलाया, वर्णविभाग किया, पहिले उससे पूंछ लीजिए, और वह इस सम्बन्ध में अपना जो निर्णय करे, उसी का अनुगमन कीजिए। एक ओर सर्वथा उच्छुङ्खल, पतन का मार्ग खुला है, दूसरी ओर सुन्यवस्थित, अभ्युद्य का प्रशस्त पथ खुळा है ? बोळिए ! किथर जाना है ? प्रशस्तपथ की ओर। वहां आपके सामने अस्पृश्ता के सम्बन्ध में समीक्रिया-सिद्धान्त द्वारा अस्पृश्यता का समर्थन ही मिलेगा।

प्राणदेवताओं का प्रधान धर्म है—'समीक्रिया'। दूसरे शब्दों में देवता सदा समीक्रिया के ही अनुगामी बने रहते हैं। शीत जल में उष्ण जल डाल दीजिए, अथवा उष्ण जल में शीत जल डाल दीजिए, दोनों का समीकरण हो जायगा। इस समीकरण का परिणाम यह होगा कि, शीतजल गरम तो होगा ही नहीं, गरम जल अपनी गरमी, अवश्य लो बैठेगा। संस्कारों से संस्कृत वर्णप्रजा के अन्तर्जगत् में प्राणदेवता अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित हैं। उधर असंस्कृत अवर्णप्रजा में देवप्राण एकान्ततः अभिभूत है। ऐसी दशा में यदि एक संस्कृत-दिजाति असंस्कृत अवर्ण का स्पर्श करेगा, तो स्पर्शद्वारा दिजाति का देवप्राण अवर्ण में संक्रान्त हो जायगा। उधर तमःप्रधान अवर्ण में देवप्राण को अन्तर्याम बनाने वाले बीज का अभाव है। इस अभाव से स्पर्शद्वारा आगत देवप्राण अवर्ण का तो कोई उपकार न कर सकेगा, एवं वर्ण का अपकार निश्चयेन कर डालेगा। इस सङ्करदोष-निरोध के लिए ही स्पृश्यास्पृश्य-विवेक हुआ है।

300

कितनें एक संशोधक यह भी कहते सुने गए हैं कि, "यह सब आडम्बर विशुद्ध पौराणिक काळ से सम्बन्ध रखता है। पुराणयुग में ब्राह्मणवर्ण का पूर्ण आधिपत्य था। अतः स्वस्वार्थसिद्धि के लिए उन्होंनें हीं ऐसी अमानुष कल्पना कर डाळी है। वस्तुतः भारतीय मौलिक वैदिक साहित्य में, एवं वैदिककाळ में इस प्रथा का नाम लेश भी नहीं है"। कहना न होगा कि, वर्त्तमान युग के इन संशोधकों के लिए पुराण-स्मृति-श्रुति सब कुछ 'कृष्णाक्षर महिषतुल्य' (काळाअक्षर, मेंस बराबर) को सवासोळहन आना चिरतार्थ कर रहा है। तभी तो संशोधक महोदय ऐसी मिथ्या कल्पनाओं की सृष्टि किया करते हैं। जो पुराण वेदशास्त्र का उपबृद्धणमात्र करते हैं, जो स्मृतियां श्रुत्यर्थ का आश्रय लेकर ही प्रवृत्त हुई हैं, उन पुराणों तथा स्मृतियों नें श्रुतिविरुद्ध अर्थ की कल्पना कर डाळी हो, और वह भी श्रुतिनिष्ठ आर्य्य-प्रजा में विश्वास जमा बैठी हो, यह कौन स्वीकार करेगा १ जिन सिद्धान्तों का स्मृत्यादि में विस्तार से निरूपण हुआ है, श्रुति में उन्न सबका मूळ यथावत् सुरक्षित है। आप स्पर्श की बात कहते हैं। कितनें एक विशेषस्थळों में तो श्रुति ने श्रुद्ध के साथ सम्भाषण तक निषद्ध माना है। न केवळ स्पर्श से ही, अपितु सहासन, सहभाषण आदि से भी देवप्राण-संक्रान्त हो जाता है। देखिए, श्रुति कथा कहती है—

"तम सर्व इवाभिप्रपद्य ते—ब्राह्मणो वैव, राजन्यो वा, वैभ्यो वा। ते हि यिश्वयाः। स वै न सर्वेणेव संवदेत। देवान्वा एष उपावर्त्तते, यो दीक्षते। स देवाना-मेको भवति। न वै देवाः सर्वेण संवदन्ते। (अपितु) ब्राह्मणेन वैव, राजन्येन वा, वैभ्वेन वा। ते हि यिश्वयाः। तस्मायद्ये नं शुद्रेण सम्वादो विन्देत्-एतेषामेवैकं ब्रूयात्-'इममिति विचक्ष्व, इममिति विचक्ष्व'। एष उ तत्र दीक्षितस्योपचारः"।

--शत० ३।१।१।७। ।

ज्योतिष्टोमयइ में दीक्षित यजमान मानव-संस्था से निकल कर देवसंस्था में आ जाता है, देवता बन जाता है। इसी के लिए उक्त आदेश प्रवृत्त हुआ है। आदेश का तात्पर्य यही है कि "दीक्षित यजमान अपने आध्यात्मिक प्राणदेवताओं का आधिदेविक प्राणदेवताओं के साथ योग कराने वाला है। ऐसी दशा में इसका यह आवश्यक कर्त्तन्य हो जाता है कि, वह उन मावों का, उन न्यक्तियों का संसर्ग सर्वथा छोड़ दे, जो कि जन्म से ही देवप्राणिवभूति से विश्वत हैं। वह सब के साथ न्यवहार न कर यथासम्भव तो ब्राह्मण वर्ण के साथ ही (वैव)

व्यवहार करे, आवश्यकताविशेष होने पर क्षत्रिय तथा वैश्य के साथ भी व्यवहार कर छै। क्योंकि अदितिमूळक सम्बत्सरयज्ञमण्डळ से उत्पन्न होने के कारण ये तीनों वर्ण यज्ञियवर्ण हैं। तत्त्वान्वेषण द्वारा हम देखते हैं कि, इन यज्ञिय देवप्राणों का सबके साथ सम्बन्ध न होकर केवळ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यवणों के साथ ही सम्बन्ध है। यदि कभी कोई ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय, जब कि शूद्र से बातचीत किए बिना काम न चले, तो भी यह स्वयं उनसे बात न कर इन तीनों वणों में से ही किसी एक वर्ण को मध्यस्थ बना कर उसी के द्वारा अपनी आवश्यकता पूरी कर ले"।

उक्त विधान सच्छूद्र से सम्बन्ध रखता है। यज्ञेतर-सामान्य व्यवहारकाण्ड में सच्छूद्र व्यवहार्य माना गया है, परन्तु यज्ञकाल में इसका भी वहिष्कार है। सुतरां अवणों का निर-विसत्तभाव सर्वकालिक सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार एक स्थान में दीक्षित यजमान को इन अवणों को, एवं तत्सम इतर प्रदार्थों को न देखने तक का आदेश उपलब्ध होता है। क्योंकि दृष्टिसूत्र द्वारा भी देवप्राण अन्य में संक्रमण कर जाता है। देखिए!

१—'असतो वा एष सम्भूतः-यच्छूद्रः' (तै॰ बा॰ ३।२।३।९)। २—'अनृतं-स्त्री-सुद्रः-स्वा-कृष्णः शकुनिः (काकः), तानि न प्रेक्षेत' (शत॰ बा॰ १४।१।३१।)

कल्पना ही जो ठहरी। 'ग्रुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी' न्याय जो सुप्र-सिद्ध है। कल्पनावादी कहा करते हैं, 'ब्राह्मणमाग' वेद नहीं है। वेद तो मूलसंहिता का ही नाम है, और मूलसंहितालक्षण वेद में न यह जांत-पांत (जाति-पंक्ति) का मत्गड़ा हैं, न स्पृश्यास्पृश्य का कल्ह। कोई चिन्ता नहीं, हमनें भी ऐसी कल्पनाओं को निराधार बनाने के लिए पहिले से ही 'अभ्युद्धामवाद' का आश्रय ले रक्खा है। निम्न लिखित मूलसंहिता पर सृष्टि डालिए, स्थिति का स्पष्टीकरण हो जायगा।

अग्रये त्वा जुष्टं प्रोक्षाम्यग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । दैन्याय कर्माणे शुन्धच्वं देवयज्याये । यद्वोऽशुद्धाः पराजध्जुरिदं वस्तच्छुन्धामि'

—ययुःसं १।१३

"अग्नि के छिए प्रहणयोग्य आपका प्रोक्षण करता हूँ, अग्नी-सोम के छिए प्रहणयोग्य आपका प्रोक्षण करता हूँ। देवयज्ञसम्बन्धी दिन्यकर्म के छिए आप ग्रुद्ध बनें। आपमें जो अग्रुद्ध भाव आ गया है, उसे मैं (इस प्रोक्षणळक्षण ग्रुद्धिकर्म द्वारा) हटाता हूँ। इस मन्त्र का विनियोग यज्ञपात्रप्रोक्षण-कर्म में हुआ है। 'शूप-अग्निहोत्रहवणी-स्पय-क्ष्मणाळ-श्रम्यो-कृष्णाजिन-उळूखळ-ग्रुसळ-दृष्त्-उपलें यज्ञ में ये १० पात्र होते हैं। यज्ञकर्म में समाविष्ठ करने से पहिले इनका प्रोक्षण किया जाता है। इन पात्रों का निर्माण 'तक्षा' (खाती) द्वारा होता है, जोकि एक सच्छूद्र माना गया है। श्रुति का अभिप्राय यही है कि, "चूंकि तक्षा (शूद्ध) ने इन पात्रों का निर्माण किया है, एवं तक्षा दिन्य-यज्ञिय-प्राणश्न्य शूद्ध है। अतः इसके स्पर्श से पात्रों में भी शूद्ध-सम्बन्धी अग्रुचिभाव का समावेश हो जाता है। यदि बिना विशोधन के पात्र काम में ले लिए जायंगे, तो यज्ञस्वरूप (इस अयज्ञिय शूद्धभाव के समावेश से) बिगड़ जायगा। अतः पहिले मन्त्र, एवं मन्त्रपूत जल से इन शूद्धस्पृष्टपात्रों का विशोधन कर लेना चाहिए"। स्वयं ब्राह्मणश्रुति ने उक्त मन्त्र की यही ब्याख्या हमारे सामने रक्खी है। देखिए।

'अथ यज्ञपात्राणि प्रोक्षति । यद्धोऽशुद्धः पराजद्द्वरिदं वस्तुच्छुन्धामिति । तच्च दवैषामत्र-अशुद्ध 'स्तक्षा' वा, अन्यो वा-अमेध्यः किञ्चत् पराहान्ति, तदेवैषा-मेतदद्भिर्मेध्यं करोति' ।

--शत० झा० १।१।३।१२ ।

वेद भाष्यकार सर्वश्रीमहीधर ने भी इसी तात्त्विक अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है

'अशुद्धा नीचजातयस्तक्षाद्यः, वः-युष्माकं सम्बन्धि तद्क्षं पराजध्तुः,, पराहतं कृतवन्तः । छेदन-तक्षणादिकाले स्वकीयहस्तस्पर्शरूपमशुचित्वं चक्रुः । तदिदं वः-युष्माकमङ्गं शुन्धामि, प्रोक्षणेन शुद्धं करोमि'

—यजुः सं० १।१३ — महीधरभाष्य ।

उक्त मन्त्र से शूद्रद्वारा छूए हुए जड़पात्रों तक में अशुचिभाव का सम्बन्ध जब सिद्ध हो रहा है, तो चेतनसम्बन्धी स्पृश्यास्पृश्यभावों के दोष-गुणभावों का कहना ही क्या है।

सर्वात्मना यह सिद्ध विषय है कि, अस्पृश्यता एक विज्ञानसिद्ध पथ है। अविवेकी मनुष्यों ने अज्ञानवश अपने वर्णधम्मों के महत्त्व को भुला कर, केवल जात्योपजीवी बाह्य आडम्बरों के आधार पर वर्णाभिमान में पड़ते हुए यदि अवरवर्णों, एवं अवर्णों के साथ अशिष्ट व्यवहार कर डाला हो, तो एतावता मूलसिद्धान्तों पर कोई आक्षेप नहीं कियाजा सकता। अस्पृशता-सिद्धान्त अपने स्थान पर सुरक्षित रहता हुआ विज्ञानानुमोदित है, शास्त्रसम्मत है, युक्ति-तर्क-अनुभवों द्वारा विश्वस्त बना हुआ है, और यही स्पृश्यास्पृश्य का संक्षिप्त विवेक है ।

रस-बलात्मक (सर्वबलिविशिष्टरसमूर्त्ति) 'प्रात्पर' ही अपने एक प्रदेश से मायावल द्वारा सीमित बनता हुआ 'अव्ययपुरुष' कहलाने लगता है। यह अव्ययपुरुष ही मनोमय ज्ञानबल, प्राणमय कर्म्मबल, वाङ्मय अर्थबल, एवं प्रवर्ग्यरूप शरीरवल से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वणों का प्रभव बन रहा है। इन चारों बलों में पूर्व-पूर्वबल उत्तरबल की अपेक्षा 'गरीय' है। शरीरबल 'शूद्र-बल' है। दिन-रात केवल शरीर-पृष्टि की ही चिन्ता करते रहना, शरीर विन्यास में ही समय का सदुपयोग करते रहना 'शूद्रधर्म' है। शरीरबल के एकान्ततः प्रधान बन जाने से ज्ञानबल (बुद्धिबल) शिथिल हो जाता है। अतएव ज्ञानबलानुगामी ब्राह्मणवर्ण के लिए आचार्यों ने 'शरीरायास' निषद्ध माना है, जैसा कि उनके—'श्ररीरायास: परित्यजेत' इस आदेशवचन से स्पष्ट है। शरीर में अतिशय थकान पैदा करने वाले सब अमकर्मा ज्ञानबलानुगामी ब्राह्मण के लिए अहितकर हैं, यही तात्पर्य्य है।

शारीरवलोपलिक्षत शूद्रवल की अपेक्षा अर्थवलोपलिक्षत 'वैश्यवल' श्रेष्ठ है। एक अर्थ-सम्पन्न वैश्य अपने इस अर्थवल के सहयोग से शारीरवलानुगामी दसों मल (पहलवान) अनु-चर रख सकता है। अर्थवल सदा शारीरवल पर विजय प्राप्त किया करता है। यदि एक ब्राह्मण शारीरिचन्ता को मुख्य मानता हुआ किसी वैश्य का आश्रय लेता है, तो निश्चयेन उसका ब्राह्मण्य अभिमूत हो जाता है, और वैश्य का अर्थवल इस शारीरिचन्तानुगामी ब्राह्मण पर शासन कर बैठता है।

<sup>.</sup> १ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'अस्पृश्यता का मौलिक रहस्य, एवं हमारी कल्पना' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में देखना चाहिए।

अर्थबळोपळिक्षित वैश्य की अपेक्षा कर्म्मबळोपळिक्षत (शासनबळापरपर्यायक) 'क्षत्रिय-बळ' श्रेष्ठ है। मान ळीजिए, एक ऐसा प्राम है, जिसके शासक थोड़ी सी भूमिके करमाही एक राजपूत-क्षत्रिय हैं। इनके प्राम में कई एक सम्पन्न वैश्य रहते हैं। वैश्य समाज के पास प्रचुर मात्रा में अर्थबळ सुरक्षित है, इधर ठाकुर साहब के पास केवळ क्षत्रबळ है, हुकूमत की ताकत है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि, इस क्षत्रबळ के सामने उस प्रदृद्ध अर्थबळ को अपना मस्तक झुका देना पड़ता है। प्रामाधिपति के मिक्तबळ से युक्त एक साधारण चपरासी भी (इसी शासन बळ के प्रभाव से) एक सम्पन्न श्रेष्ठि पर भी अपना आतङ्क जमाता देखा गया है। यही क्षत्रबळ के वैशिष्ट्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सर्वान्त में चौथा ज्ञानळक्षण 'ब्रह्मबळ' हमारे सामने आता है।

क्षत्र-विट्-शूद्र, तीनों हीं बल सोपकरण हैं. सौपाधिक हैं, भौतिक अर्थ प्रपन्न को प्रधानता देने वाले हैं। 'शस्त्र-सेना-दुर्ग-कोश' आदि क्षत्रिय के बहिरङ्ग बल हैं, अनुचर, प्रासाद, अन्न, मणि-मुक्ता, आदि बैश्य के बहिरङ्ग बल हैं, 'दुग्ध-घृत-पुष्टिकर औषि, वनस्पति, दार्ह्य, अहमहिमिका,-आदि शूद्र के बहिरङ्ग बल हैं। इस प्रकार तीनों बलों का बलत्त्व बहिरङ्ग साधनों की अपेक्षा रखता हुआ, सापेक्ष है, पराश्रित है। परन्तु हमारा ब्रह्मबल उपाधिशून्य बनता हुआ, दूसरे शब्दों में बहिरङ्ग उपकरणों की (वैय्यक्तिक स्वार्थहिष्टि से) कोई अपेक्षा न रखता हुआ, प्रधानरूप से अन्तर्वल का अनुगामी बनता हुआ सर्वश्रेष्ठ क्षत्रबल से भी श्रेष्ठ बन रहा है। ब्रह्मबलोपलिसत ज्ञानबल के उपासक, अतएव सर्वज्ञेष्ठ, श्रेष्ठ एक ब्राह्मण के सामने सार्वभौम क्षत्रिय राजाओं को भी अपना मस्तक इस लिए नत कर देना पड़ता है कि, ब्राह्मण किसी भौतिकप्रपन्न का भार समाज पर न डालता हुआ निःस्वर्धमाव से (लोककल्याणहेतवे) विशुद्ध विद्याच्यासङ्ग में प्रवृत्त रहता है। इसकी यह निःस्पृहवृत्ति ही इसके सर्वमूर्दन्य में मुख्य कारण है। आलस्य से, अन्नदोष से, असत्परिमह से, भूतिल्या से अपने स्वामाविक ब्रह्मबल को अभिमृत रखने वाली ब्राह्मणजाति 'धिग्वलं क्षत्रवलं, ब्रह्मतेजो वलं बलम्' का स्मरण कर आज भी कभी कभी अपने पूर्णगौरव का स्मरण कर लिया करती है।

शरीरबल-धनबल-ऐश्वर्य्यबल-विद्याबल, इन चार बलों से अतिरिक्त एक पांचवां अपूर्वबल और है, जो कि 'तपोबल' नाम से प्रसिद्ध है। तपोबल वह बल है, जो विद्याबल पर मी अपना शासन प्रतिष्ठित रखता है। इसी को सिद्धिप्रकरण में 'देवबल' कहा गया है। विद्या-बलानुगामी ब्राह्मण इतरवणों को केवल सुहृद्भाव से सममा सकता है, परन्तु उनका निग्रह-अनुमह

नहीं कर सकता। उधर तपस्वी ब्राह्मण बळप्रयोग से इन्हें सत्पथ पर प्रतिष्ठित रखता है, अभिशाप से पर्ध्याप्त दण्ड दे सकता है। जब तक भारतवर्ष में तपोबळ के अधिष्ठाता ब्राह्मण रहे, तब तक किसी को उत्पथ गमन का साइस न हुआ, यदि किसी को साइस हुआ भी तो उसका मुखमईन हुआ। परन्तु आज चूंकि तपोबळ क्षीणप्राय है, तपोबळ की कथा तो दूर रही, आज तो विद्याबळ भी अस्तप्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज सभी वर्ण उच्छुक्कल बन गए हैं। हमारा अपना तो यह दृढ़ विश्वास है कि, भारतीय विद्वान जबतक तपोबळ का सञ्चय न करेंगे, तबतक वर्त्तमान युग की, प्रवळ वेग से बढ़ती हुई इस अविवेकता का, अमर्थ्यादा का कथमपि निप्रह न हो सकेगा। केवळ शब्दनिष्ठा का युग न पहिले था, न आज है। 'मानिए-मान लीजिए-अच्छा रास्ता है' कहने से न आज तक किसी ने माना, न भविष्य में कोई मानेगा ही। 'मानना पड़ेगा, नहीं तो यह दण्ड प्रहार है' इस भयावह आदेश ने ही आजतक मर्थ्यादा की रक्षा की है, और इस रक्षा का एकमात्र साधन है- "वाग्वीर्थ", जो कि एकमात्र तपोबळ से सम्बन्ध रखता है।

उक्त पांचों बलों को विज्ञानदृष्टि से हम क्रमशः 'स्वायम्भुवबल, पारमेष्ट्र्यबल, सौरबल, पार्थिवबल, भौमबल', इन नामों से व्यवहृत कर सकते हैं। पाश्वमौतिक, पश्चपवां विश्व के प्रधानकृप से 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी' ये पांच पर्व मानें गए हैं। इनमें चन्द्रमा जूं कि पृथिवी का उपप्रह् है, अतः अन्नलक्षण (सोमलक्षण) इस चन्द्रमा का अन्नादलक्षण (अन्निलक्षण) पृथिवी में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है। फलतः 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-पृथिवी' ये चार लोक रह जाते हैं। इनमें पृथिवी के चित्य-चितेनिधेय मेद से दो रूप माने गए हैं। चित्यपृथिवी पिण्डपृथिवी है, एवं इसे ही 'भूमि'-'भूः' इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। चितेनिधेया पृथिवी महिमापृथिवी है, एवं इसे ही पूर्व के दिति-अदिति प्रकरण, में संवत्सरयज्ञात्मिका 'अदिति' पृथिवी कहा गया है। इस दृष्टि से अन्ततोगत्वा 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-पृथिवी-भूमि' ये पांच पर्व हो जाते हैं। इन्हीं पांच पर्वों में भूः-मुवः-स्वः-महः-जनत्-तपः-सत्यं प्रजापित की इन सात व्याहृतियों का अन्तर्भाव है। भूमि 'भूः' है, पृथिवी 'भुवः' है, सूर्य्य 'स्वः' है, परमेष्ठी 'महः' तथा 'जनत्' है, एवं स्वयम्भू 'तपः', तथा 'सत्यम्' है।

तपः-सत्यमूर्ति स्वयम्भू का प्रातिस्विक बल ही सत्यगिभित 'तपोबल' है, जनत्, महःमूर्ति परमेष्ठी' का प्रातिस्विक बल ही सारस्वत-औपनिषद 'विद्याबल' है, स्वः-मूर्ति सूर्य्य का
प्रातिस्विक बल ही लक्ष्म्यनुगत-इन्द्रक्षत्रानुगत 'एंइवर्यबल' है, युवः-मूर्ति पृथिवी का
प्रातिस्विक बल ही (विष्णुपत्नी लक्ष्मी की दृष्टि से) 'ध्नबल्ल' है, एवं भूः-मूर्ति भूमि का
प्रातिस्विक बल ही पोषक पूषाप्राण की दृष्टि से 'श्र्रीर्बल' है। इन पांचों में आरम्भ का
स्वायम्भुव तपोबल तो वर्णातीत बनता हुआ सर्वव्यापक है। चारों वर्णों में से कोई भी
स्वातिशय से तपस्वी बन सकता है। शेष चारों बल क्रमशः वर्णसृष्टि के प्रवर्त्तक बने हुए हैं,
एवं यही बलानुगामिनी, प्राकृतिक वर्णव्यवस्था का संक्षिप्त निदर्शन है। इन्हीं चारों बलों की
अनन्यनिष्ठा से उपासना करता हुआ भारतीय समाज अभ्युद्य की चरम सीमा पर पहुँच
सकता है, पहुंचा था, जैसा कि पाठक अगले परिच्छेद में देखेंगे।

उक्त पांच बलों के यदि अवान्तर सूक्ष्म विभागों का विचार किया जाता है, तो दस बल हो जाते हैं, जैसा कि निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट है--

१—तपस्व--ब्रोह्मण--क्षेत्र--वैश्य--शूँद्रा--तिनिर्वर्लाः।

षोदा विभक्ताः पुरुषा, येषां दश्विधं बलम्।।

२—विद्या-चाभिजनं-मित्रं-बुँद्धिः-स्त्वं-च सम्पदः।

तपः-सहाया-वीर्य्याणि-देवं च दश्मं बलम्।।

३—विद्या-बुद्धि-ब्राह्मणानां, तपः-सत्ये-तपस्विनाम्।
देवं-वीर्य-क्षत्रियाणां, सहायाः-सम्पद्नो-विशाम्।।

१ सिद्धान्तमौपनिषदं, शुद्धान्तं परमेष्ठिनः। शोणाधरमद्दः किश्चिद् वीणाधरमुपास्मद्दे॥

— छघुपाराशरी

# ४—शूद्रस्याभिजनो-मित्रं, बलमित्यं द्विधा द्विधा। इत्थं दशवलानीह सन्ति लोकेषु मिन्नवत्।।

# वलानुगामिनी-वर्णव्यवस्थापारिलेखः---

| * स्वयम्भूः | (सत्यं-तंपः)— | तपोबलम्—स्वायम्भुवम्                            |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|
| १—परमेष्ठी  | ( महः-जनत् )— | विद्याबलम्-पारमेष्ठ्यम्-ततो ब्राह्मणवर्णविकासः। |
| २—सूर्यः    | (स्वः) —      | ऐश्वर्थ्यवलम् —सौरम् —ततः क्षत्रियवर्णविकासः।   |
| ३—पृथिवी    | ( भुवः ) —    | धनवलम्-पार्थिवम्-ततो वैश्यवर्णविकासः।           |
| ४—भूमिः     | (भूः) —       | शारीरवलम्भौमम्ततः शूद्रवर्णविकासः।              |

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बैदिक परिभाषानुसार 'प्राम्थपशु'। है। अपने परिवार
के सहयोग से अपना एक मुसंघठित समाज बना कर जीवन-यापन
समाजानुवन्धिनी वर्णस्थवस्था—
करना, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। कारण इसका यही है कि,
इसके उत्पादक द्रव्य में अनेक तत्त्वों का समन्वय है। अधि-पितर-देवता-गन्धर्व-असुर-पशु
आदि यन्त्रयावत प्राणों के प्रत्यंश को छेकर, स्वयं एक प्राममूर्त्ति बन कर ही यह उत्पन्न हुआ।

१ 'पश्चपशुविज्ञान' के अनुसार पुरुष (मनुष्य) भी 'पशु' माना गया है। पशु की 'आरण्यपशु''प्राम्यपशु' मेद से दो जातियां हैं। जो पशु एकाकी विचरना पसन्द करते हैं, उन्हें 'आरण्यपशु' कहा जाता
है। सिंह, शार्बूल, अध्यद, ज्याघ्र आदि कतिपय पशु मुंड बना कर नहीं रहते। अपितु ये एकाकी ही
धूमते हैं। 'अरण्य' शब्द यहां जङ्गल का वाचक नहीं है, अपितु 'एकाकी मान' का स्चक है। कितनें एक
पशु स्वभावत: मुंड बना कर ही रहा करते हैं। मृग, श्र्याल, श्रूकर, आदि पशु सदा आपको झुंड रूप से
मिलेंगे। इन्हीं को वैदिक परिभाषा में 'प्राम्यपशु' कहा गया है। यहां 'प्राम' का अर्थ गांव-अथना शहर
नहीं है, अपितु यह प्राम शब्द समूह का वाचक है। मनुष्य नामक श्रेष्ठपशु भी—'एकाकी न रमते,
तद्दितीयमेच्छत्—पतिश्च पत्नीच' इस श्रीत सिद्धान्त के अनुसार संघप्रिय पशु है। पत्नी, सन्तान, अनुचर,
बन्धु-बान्धन, समाज आदि परिग्रहों को साथ लेकर ही इसकी मानवता विकसित रहती है। अतएव उक्त परिभाषा के अनुसार इस सामाजिक प्राणी को आरण्यपशु न मान कर 'प्राम्यपशु' ही माना जायगा।



88.

है। अच्छा-बुरा, सत्-असत्, सुख-दु:ख, पाप-पुण्य, सत्य-अनृत, ज्योति-तम, देवता-असुर श्रेष्ठ-पतित, सज्जन-दुर्ज्जन, स्वादु-अस्वादु, सभी द्वन्द्वभाव इसके उपलालक बनते रहते हैं। इसी प्रामभाव के कारण मनुष्य नामक इस नर को 'देवप्राम' (विविध प्राणों को समष्टि) कहा है, जैसा कि—'नरो वे देवानां ग्रामः' (ताण्ड्य ब्रा० ६।६।२।) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। चूंकि 'नर' शब्द प्रामभाव (समूहभाव) को अपने गर्भ में रखता है, उधर जनसमूह के लिए 'प्रजा' शब्द नियत है, यही कारण है कि श्रुति ने (प्रजा-नर-शब्दों की समानार्थव्याप्ति को लक्ष्य में रखते हुए) प्रजा को 'नर' शब्द से व्यवहृत कर दिया है—'प्रजा वे नरः' (गोपथ ब्रा० ड० ६।८।)। इसी प्राणसमूहोपादानता के कारण हम मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहते हैं।

इसे जीवित रहना है, और सुखपूर्वक जीवित रहना है, शान्ति के साथ कालयापन करना है। 'परन्तु' का सम्बन्ध इस लिए मानना पड़ता है कि, मनुष्य का जीवन, सुख, शान्ति, सब कुछ सामाजिक धम्मों से सम्बद्ध है। सामाजिक सुख-शान्ति ही मनुष्य की वैय्यक्तिक सुख-शान्ति के मूळ कारण मानें गए हैं। कुटुम्ब-समाज-राष्ट्र, ये सब समाज के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। तीनों में क्रमशः 'दहरोत्तर' सम्बन्ध है। व्यक्तियाँ कुटुम्बात्मक समाज के गर्भ में प्रतिष्ठित हैं, कुटुम्बात्मक छोटे छोटे (परिवारलक्षण) समाज देशाचारानुबन्धी समाज लक्षण समाजों के गर्भ में प्रतिष्ठित हैं, एवं इन विविध समाजों की समष्टि ही 'राष्ट्र' है। सार-तीय आर्षदृष्टि के अनुसार यह राष्ट्र ही मुख्य 'समाज' है। यद्यपि वर्त्तमान युग के कुछ एक **उदार महानुभाव अपनी उदारता का दुरुपयोग करते हुए सम्पूर्ण विश्व को एक 'राष्ट्र' मानते** हुए 'विश्वशान्ति' के सुख-स्वप्नों की कल्पना किया करते हैं, साथ ही में इसी आधार पर वे विश्व के 'मानव-समाज' की शान्ति के लिए प्रयत्नशील भी दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु भारतीय-दृष्टि इस 'विश्वभावना' का विरोध कर रही है। उसका अपना धर्म, अपनी वर्णव्यवस्था, अपनी आश्रम न्यवस्था, अपनी सुख-शान्ति, केवल उस देश के लिए नियत है, उस राष्ट्र के लिए नियत है, जिस देश में जिस राष्ट्र में 'कुष्णमृग' स्वच्छन्दरूप से विचरण किया करता है। एवं इस सीमित दृष्टि से एकमात्र भारतवर्ष ही हमारा मुख्य राष्ट्र है, और भारतवर्ष में रहने वाली वर्ण-धर्मान्यायिनी आस्तिक प्रजा ही हमारा अपना समाज है, अपना राष्ट्र है। इसी राष्ट्र धर्म की रक्षा करना राष्ट्रवादी महर्षियों का मुख्य लक्ष्य रहा है। हम ऐसे व्यापक नहीं बनना चाहते, जिसकी तृष्णा में पड़कर हम अपनापन ही खो बैठें। हम इतने उदार नहीं बनना चाहते, जिस उदारता में पड़ कर अपना सब कुछ दूसरों को समर्पित कर स्वयं द्रिद्रनारायण बन बैठें।

हम वैसी सुख-शान्ति नहीं चाहते, जो भारतीय धर्म का स्वरूप विकृत कर बैठे। अन्य राष्ट्र सुखी रहें, यह अवश्य चाहते हैं, परन्तु यह कभी सहन नहीं कर सकते कि, उनको सुखी रखने के छिए अपना बिछदान कर दें, सो भी परवश बन कर। परग्छानि के कारण न बनते हुए, साथ ही में अपना ह्रास अणुमात्र भी सहन न करते हुए अपने भारत-राष्ट्र का राष्ट्रस्व सुरक्षित रखना ही हमारे छिए 'विश्वशान्ति' है। और इसी भारतीय-राष्ट्रछक्षण समाज को छक्ष्य में रखकर हमें 'समाजानुबन्धिनी वर्णव्यवस्था' का विचार करना है।

राष्ट्रविश्वण समाज को अपने योग-क्षेम के लिए जिन जिन कर्त्तव्य-कम्मों की अपेक्षा रहती है। राष्ट्रीय समाज में मुक्त व्यक्तियों को उन सब कर्त्तव्य-कम्मों की रक्षा करनी पड़ती है। राष्ट्र-कम्म का यथावत सञ्चालन करने के लिए अनेक कम्म अपेक्षित हैं। उन सब कम्मों की जब तक पृत्ति नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्र सुसमृद्ध नहीं बन सकता। एवं जब तक राष्ट्र सुसमृद्ध नहीं बन जाता, तब तक राष्ट्रीय प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। राष्ट्रात्मकसमाजवादी, भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने इस राष्ट्रीयसमाज के कल्याण के लिए आवश्यकरूप से अपेक्षित कर्त्तव्य-कम्मों को भी चार श्रेणियों में विभक्त किया, एव कर्त्तव्य-कम्मों मेद से राष्ट्रीय-समाज के उन चार कर्त्तव्य-कम्मों में अवान्तर-इतर सब कर्त्तव्य कम्मों का अन्तर्भाव हो रहा है, जैसा कि पाठक आगे जाकर देखेंगे।

राष्ट्रीय-समाज को कर्तन्य कम्मों का अनुष्ठान करना है। यह कम्मानुष्ठान तभी सफल बन सकता है, जब कि इसके मूल में 'ज्ञानबल' प्रतिष्ठित कर दिया जाय। यों तो कोई भी अच्छा- बुरा कर्म्म ज्ञान के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकता, एवं इस दृष्टि से सभी कर्म्म ज्ञानपूर्वक मानें जा सकते हैं। परन्तु हमें ऐसा अन्यवस्थित ज्ञान अभिप्रेत नहीं है, जो कि ज्ञान-अज्ञान को अपने गर्भ में रखता हुआ 'मोह' लक्षण बनकर कर्म्म का स्वरूप-विघातक बन जाया करता है। ज्ञान और कर्म, दोनों का समान क्षेत्र बनाते हुए हम दोनों में सङ्करता उत्पन्न नहीं करना चाहते। अपितु दृष्टा-दृश्यभावों के पार्थक्य की तरह हम दोनों को विभिन्न क्षेत्रों में मर्थ्यादित बना कर दृष्टास्थानीय ज्ञान द्वारा ही दृश्यस्थानीय कर्म का सञ्चालन करना चाहते हैं। ज्ञान के लिए एक स्वतन्त्र श्रेणि, कर्म के लिए एक स्वतन्त्र क्षेत्र, यह श्रेणि-विभाग ही भारतीय-समाज की सर्वोत्कृष्ट पद्धित है।

युद्धकर्मा, शस्त्रनिम्माणकर्मा, शिल्पकर्मा, कलाकर्मा, कृषिकर्मा, वाणिज्यकर्मा, आदि आदि समाजोपयोगी जितनें भी कर्मा हैं, सबके मूल में ज्ञान प्रतिष्ठित है, ज्ञान से ही सबका सश्चालन हो रहा है, यह निर्विवाद है। यही कारण है कि, जिस समाज की ज्ञानशक्ति जितनी ही अधिक सबल, तथा सुपरिष्कृत होगी, वह समाज अपने कर्त्तव्य-कर्मों में उतना ही अधिक प्रगतिशील होगा। ज्ञान अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्त्व रखनेवाला पदार्थ है. जिसका कि कर्म्मकाल में कर्म्मठ व्यक्तिद्वारा सम्यक्-अनुष्ठान सम्भव नहीं हो सकता। यह ठीक है कि, ज्ञान का उदय भी कर्म्म से ही होता है, ज्ञानोदय के कारणभूत विद्याध्ययन, एकान्तचिन्तन आदि भी कर्म्मविशेष ही तो हैं। परन्तु ये ज्ञानोपयिककर्म अपने स्वरूप-विकास के लिए शान्त-निरापद वातावरण की ही अपेक्षा रखते हैं। अपनी इस ज्ञानशक्ति की समुन्नित के लिए समाज का यह आवश्यक कर्त्तव्य होगा कि, वह अपने समाज में से एक विभाग केवल इसी शक्ति की उपासना के लिए नियत कर दे।

ज्ञानलक्षण कर्म्म में दीक्षित इस समाजाङ्ग का एकमात्र कर्त्तव्य होगा, ऐहलौकिक-पारलौकिक तत्त्वों का शान्तभाव से अन्वेषण करते हुए ज्ञान का विकास करना, विकसित ज्ञान से समाज में आनेवाले अविद्यादि दोषों को हटाते हुए समाज को ज्ञानसहकृत-अभ्युदय-निःश्रेयसमूलक (शास्त्रीय) कर्त्तव्यकम्मों में यथाधिकार प्रवृत्त बनाए रखना। ज्ञानशक्ति का ज्यासक, यह अवान्तर विभाग ही 'ब्राह्मण' कहलाएगा। ज्ञानचर्य्या स्वभावतः अर्थप्रपञ्च की विरोधिनी है। अर्थ, तथा ज्ञान, दोनों का संप्रह एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। दोनों के सहानुष्टान से अनन्यता नहीं रहती, फलतः दोनों सम्पत्तियां अपूर्ण रह जाती हैं। इस विप्रतिपत्ति को सामने रखते हुए ज्ञानबलोपासक ब्राह्मण का यह आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि, वह अपने आपको अर्थसंग्रह, अर्थिलप्सा से सदा बचाता रहे। ब्राह्मण भी एक पारिवारिक व्यक्ति है, कुटुम्ब का सञ्चालक है। अतएव आवश्यकतानुसार इसे भी अर्थ की अपेक्षा बनी ही रहती है। इस भार का वहन अन्य अर्थसंप्रहशील अवान्तर विभागों को करना पहेगा। समाज इसकी आवश्यकताएँ, बिना किसी अहसान के प्रणतभाव से पूरी करेगा। साथ ही में इस ब्राह्मण को अपनी आवश्यकताएँ भी कम करनी पड़ेगी। लोभ-मोह ईर्ष्या द्वेष-आदि से पृथक रहना पड़ेगा, 'सर्वभूतहितरति' को अपना मुख्य उक्ष्य बनाना पड़ेगा, यथाकाल प्राप्त भोगों पर सन्तोष रखना पड़ेगा। एवं इन वृत्तियों के अनुगमन से ही यह अपनी ज्ञानोपासना में सफल हो सकेगा।

तमोगुण-प्रधान विश्व में राग-द्वेष न रहे, यह सर्वथा असम्भव है। भौतिक सम्पत्ति का आकर्षण मनुष्यमात्र के लिए स्वाभाविक है। सभी राष्ट्र परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा समृद्ध बनने की कामना किया करते हैं, एवं अपनी इस काम-पूर्ति के लिए इनकी गृद्ध-दृष्टि अहर्निश परस्वत्वों पर लगी रहती है। जो राष्ट्र अरिक्षत रहता है, निर्बल रहता है, सुरिक्षत-सबल अन्य राष्ट्र तत्काल उसे उदरसात् कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र को बिहरङ्ग-आक्रमणों की सदा प्रतीक्षा करती रहनी पड़ती है। जबतक आक्रमण का भय बना रहता है, तबतक देश की कला, कौशल, शिल्प, वाणिज्य, विद्या, अर्थ, आदि कोई भी नहीं पनप सकते। ऐसी दशा में राष्ट्रीय समाज का एक दूसरा यह भी आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि, वह अपने समाज में से एक ऐसा भी अवान्तर विभाग नियत कर दे, जिसका समाज को बिहरङ्ग आक्रमणों से बचाते रहना ही एकमात्र कर्त्तव्य हो। आक्रमण की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। साथ ही में स्वयं राष्ट्र में भी मनोवृत्तियों के भेद से यदा कदा गृहकलह के अवसर उपस्थित होते रहना अनिवार्य्य हैं। इन दोनों आकस्मिक विप्लवों से राष्ट्र को बचाने के लिए, उस अवान्तर विभाग को सदा अपने इस रक्षाकर्म्य में ही अनन्त्यनिष्ठा से प्रवृत्त रहना पड़ेगा। समाज अपनी आय के षष्टांश से (ब्राह्मण को छोड़ कर) इस रक्षक समाज के रक्षासाधनों का उपोद्बलक बनेगा। और यह प्राप्त षष्टांश से आर्थिक चिन्ता से विमुक्त होता हुआ 'साम-दाम-दण्ड-भेद' नोतियों के अवसरप्राप्त प्रयोगों के द्वारा राष्ट्र का शासन भी करेगा, एवं इसे बाह्य आक्रमण से भी बचाता रहेगा। समाज का यही दूसरा अवान्तर विभाग क्षुत्रिय' कहलाएगा।

राष्ट्र को ज्ञानसम्पत्ति मिली ब्राह्मणवर्ग से, रक्षा का साधन उपलब्ध हुआ क्षत्रियवर्ग से।
एक ज्ञानगुप्ति में रत, दूसरा रक्षाकर्म्म में नियुक्त। अब उस 'अर्थ' की समस्या राष्ट्र के
सामने उपस्थित हुई, जिस के बिना राष्ट्र की स्वरूपरक्षा ही सर्वथा असम्भव हो जाती है।
इसी अर्थचिन्ता से त्राण पाने के लिए राष्ट्र ने एक विभाग इसी कार्य्य के लिए नियत किया।
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य द्वारा अर्थसंग्रह करते हुए राष्ट्र को अर्थचिन्ता से विमुक्त रखने का
भार इसी तीसरे विभाग के कन्धों पर डाला गया। ज्ञान और शासन दोनों की स्वरूप
रक्षा का भार इसे उठाना पड़ा, जो कि भलन्दनवंशज अवान्तर विभाग 'वैश्व्य' नाम से
प्रसिद्ध है।

उक्त तीनों व्यवस्थित विमागों के द्वारा राष्ट्र ने प्रायः अपनी सब आवश्यकताएं पूरी कर लीं। अब केवल एक आवश्यकता बाकी बच गई। ब्राह्मणवर्ग अध्ययनाध्यापनलक्षण ज्ञानप्रसार-कर्म्म में, क्षत्रियवर्ग पौरुष-कर्म्म में, वैश्यवर्ग कृषि-गोरक्षा-वाणिज्य-कर्म्म में अनन्यनिष्ठा से संलग्न है। इन कम्मों के अतिरिक्त कुछ एक प्रातिस्विक कर्म्म और बच रहते हैं, जिन का कि विस्तार एक स्वतन्त्र विभाग की अपेक्षा रखता है। प्रासादनिम्माण,

वस्त्रप्रक्षालन, क्षौरकर्म्म, पात्रपरिमार्ज्जन, वाहन-सञ्चालन, गोचारण, भारवहन, विविध शिल्प निर्माण, आदि आदि अनेक कर्म भी राष्ट्र के छिए एक विशेष महत्व रखते हैं। महत्व शालिनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्र को एक चौथा अवान्तर विभाग और बनाना पड़ा। सेवाधम्मं को मुख्य धर्मा बनानेवाले इस विभाग ने इन सब बहिरङ्ग कम्मी का भार उठाया, और यही विभाग 'शूद्रं' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

शरीरबल शूद्रवर्ग का उपास्य बना, वित्तबल वैश्यवर्ग की मूलप्रतिष्ठा बना, ऐश्वर्ध्य (शासन) बळ क्षत्रियवर्ग का आराध्य बना, एवं ज्ञानबळ ब्राह्मणवर्ग की आश्रयभूमि बना। इस प्रकार चारों विभाग स्व स्वकर्तन्य कम्मी का अनन्यभाव से अनुगमन करते हुए, परस्पर सौहाईभाव रखते हुए, समान आकृति बनाए हुए अपने व्यक्तित्व को, परिवार को, समाज को, एवं राष्ट्र को 'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-बल' इन चारों लोकविभूतियों से सुसमृद्ध बनाने में समर्थ हो गए। इस प्रकार भारतीय समाज-शास्त्रियों नें अपनी इस छोकोत्तर सामाजिक कल्पना के आधार पर अपने समाज को कर्त्तन्य-कर्मा भेद से चार श्रेणियों में विभक्त कर सब कुछ सिद्ध कर लिया।

सामाजिक महाकर्म-सिद्धि की दृष्टि से जहां समाज के उक्त चार अवान्तर विभाग आवश्यक प्रतीत होते हैं, वहां नैतिक दृष्टि से भी इन का कम महत्व नहीं है। यदि एक ही क्षेत्र में चारों शक्तियों का समावेश हो जाता है (जिन का कि एकत्र समन्वित होना पहिले तो असम्भव ही है, यदि एकत्र समन्वय हो भी जाता है, तो रक्षण सर्वथा असम्भव ही है ) तो, अवश्य ही उस क्षेत्र का, उस समाज का, उस राष्ट्र का नैतिक बल गिर जाता है। आज भारतवर्ष का जो अधःपतन देखा जा रहा है, नैतिक बल की जो कमी आज यहां उपलब्ध हो रही है, इसका एकमात्र कारण कर्म-चतुष्ट्यी का साङ्कर्य्य ही माना जायगा। "सब का सब कुछ बनने की इच्छा रखना, एवं सबका सब कुछ करने की प्रवृत्ति रखना" इसी महामारी ने प्रजावर्ग को नैतिक-प्रतिष्ठा से गिराया है। आज प्रत्येकवर्ण, प्रत्येक व्यक्ति विद्या-पराक्रम-धन-शरीरबल, चारों ही क्षेत्रों में अपने आप को पारङ्गंत देखना चाहता है। परिणाम इस निराशामयी दुराशा का यह हो रहा है कि, हमारा यह राष्ट्र मधुकर-वृत्तिमूलक 'मृगमरु-मरीचिका' से प्रस्त होता हुआ चारों ही वैभवों से विचत हो रहा है।

सब से पहिले ब्राह्मणवर्ग की दशा पर ही दृष्टि डालिए। जब से इस शिरःस्थानीय वर्ग ने शिरोमूलक ज्ञानबल के साथ साथ उदर मूलक अर्थसंग्रह का अनुगमन आरम्भ किया, उसी दिन से ज्ञानबल तो क्षीण हुआ सो हुआ ही, साथ ही में जन्मजात. अयोग्यता के प्रभाव से

अर्थसंग्रह में भी यह सफल न हो सका। परिणामतः 'इतो श्रष्टस्ततो श्रष्टः' पुरस्कार ही इसकी दायसम्पत्ति बन गई। आगे जाकर तो इस वर्ग ने अर्थिल्प्सा के कुचक्र में पड़ कर सेवा-धर्म का भी उत्तराधिकार प्रहण कर लिया। आज 'महाराज' शब्द का गम्भीरतम अर्थ होता है—'पवित्र ब्राह्मण रसोइया'। कैसा भीषण पतन है, और हमारा समाज इन पतन कम्मों का स्वार्थवश समर्थन करता हुआ किस प्रकार अपना नैतिक बल खो बैठा है, यह मुकुलित नयन बन कर थोड़ा विचार तो कीजिए।

जव पथप्रदर्शकवर्ग ही पथभ्रष्ट हो गया, तो पथानुगांमी इतरवणों की मीमांसा व्यर्थ है। क्षत्रियवर्ग ऐरवर्थ्य बल के साथ साथ विद्या-अर्थ-सेवा के क्षेत्रों में निष्णात बनने की कामना रखता हुआ लक्ष्यच्युत बन रहा है। एक वैश्य महानुभाव सम्पत्ति संप्रह करने के साथ साथ उपदेशक भी बनना चाहता है, धर्म्मनिर्णायक बनने का भी दम भर रहा है, प्रजा पर अपना अनुशासन भी चाहता है। शूद्र महाभाग सेवाधर्म के साथ साथ विद्या-शासन-अर्थक्षेत्रों का भी प्रभु वनने की कामना कर रहा है। फलतः चारों ही वर्ग इतरधम्मों की लिप्सा करते हुए अयोग्यतावश इतरधम्मों से भी विश्वत हो रहे हैं, और साथ ही में खो रहे हैं—अपनापन भी।

भारतवर्ष की इस हीन दशा पर इधर कुछ समय से कुछ एक परमकारुणिकों के अन्तस्तलों में करुणा-स्रोत उमड़ ही तो पड़ा। संत्रस्त, किन्तु मुग्ध भारतीयप्रजा ने इन कारुणिक उद्धारकों का हृदय से अभिनन्दन भी किया। परन्तु हुआ क्या ? इन उद्धारकों ने आर्यप्रजा को देन क्या दी ? उत्तर स्पष्ट है। पश्चिमी सम्यता-आदर्श-आहार-विहार आदि भृतप्रपञ्चों को ही उन्नति का एकमात्र मूलस्रोत माननेवाले इन पुरुषपुक्क्वों ने रोग-चिकित्सा के स्थान में रोगी का न रहना ही ठीक घोषित कर दिया। कालातिक्रम द्वारा वर्णव्यवस्था में आनेवाले दोषों को दूर करने के बहानें इन्होंनें इस व्यवस्था पर ही प्रहार कर डाला। उन्नति मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न सममा गया एकमात्र 'भारतीय वर्णव्यवस्था'। कल्पित साम्यवाद की घोषणा के साथ साथ 'जात-पांत तोड़क मण्डल' जैसे सर्वनाशक आविष्कार उपादेय मानें जानें लगे। संघठन के पवित्र नाम पर मर्प्यादाओं को पददिलत बनाया गया, और इसके द्वारा उच्छिन्न की गई समाज की बचीखुची शान्ति भी।

हम मानते हैं कि, भारतवर्ष में कुछ समय से वर्णन्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। स्वार्थलोलुप कुछ एक स्वार्थी उपदेशकों नें, धर्म्मरक्षकों नें वर्णधर्मप्रतिपादक शास्त्र को केवल उदरपूर्ति का साधक बना लिया है। स्वाध्याय-प्रणाली से विमुख यह उपदेशकवर्ग आज

सचमुच 'ब्राह्मणब्रुव' बन गया है। इधर कितपय क्षित्रय राजा भी अपने 'क्षतात्किल त्रायते' इस नामनिर्वचन को छोड़ते हुए रक्षाकर्म्म के स्थान में रक्तशोषणपद्धित द्वारा अपनी उदाम-वासनाओं की पूर्त्त में ही संलग्न हैं। यह सब मानते हुए भी वर्णव्यवस्था की निर्दोषता, तथा उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। कोई मन्दबुद्धि अज्ञानतावश उपकारक 'विद्युत्-यन्त्र' से यदि अपना नाश करा बैठता है, तो इसमें विद्युत् का क्या दोष है। अज्ञानवश तो जीवन-साधक अन्न भी अतियोग, अयोग, मिथ्यायोगादि द्वारा नाश का कारण बन जाया करता है। ऐसी दशा में प्रकृतिमूला, इस समाजानुबन्धिनी वर्णव्यवस्था पर लाव्छन लगाना सर्वथा अनुचित ही माना जायगा।

बिना कुछ सोचे समसे, कुछ एक बाह्य विभीषिकाओं के आधार पर मूलतत्त्व पर प्रहार कर बैठना क्या न्याय सङ्गत है ? हम देखते हैं कि, आज तो यह प्रहारका निराकरण— है। उदारवादी धर्माशास्त्रों पर पक्षपात का दोष लगाते हुए कहा करते हैं कि—"धर्माशास्त्रों का निम्माण ब्राह्मणों ने किया है। (जब कि धर्माशास्त्रों में शिरोमणिभूत मानवधर्माशास्त्र-[ मनुस्मृति ]-एक राजर्षि की कृति है)। ब्राह्मणों ने अपने आपको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हुए इतरवणों के लिए अनुचित दण्डों का विधान किया है"। क्या इस आपात-रमणीय अभियोग में कुछ भी तथ्य है ? माघ मास का 'जाड़ा' है, अमावस्या की भयावह 'रात्रि' है। मार्ग में चलते हुए एक ब्राह्मण का संयोगवश एक असच्छूद्र के साथ स्पर्श हो जाता है। 'इस दोष के लिए धर्माशास्त्र शूद्र के लिए कोई दण्ड विधान न करता हुआ ब्राह्मण को ही 'सचैल-स्नान' का आदेश देता है। बतलाइए! किसके साथ पक्षपात हुआ ?

जिस 'स्पृश्यास्पृश्य' को लेकर आज उदारवादियों ने एक विप्लवयुग उपस्थित कर रक्खा है, जिसका कि पूर्व के 'स्पृश्यास्पृश्य विवेक' नामक परिच्छेद में स्पष्टीकरण किया जा चुका है, उसमें कौन सा राष्ट्रीय महत्त्व है ? यह हमारी समम में आज तक न आया। क्या न छूने से शूद्र का सर्वस्व नष्ट हो जायगा ? क्या छू लेने मात्र से हम उनका समुद्धार कर लेंगे ?! वस्तुतः देखा जाय, तो शूद्रवर्ग का वास्तविक अपकार, एवं तिरस्कार तो आज हो रहा है। जहां देश का सम्पूर्ण शिल्प, कला-कौशल महर्षियों ने एकमात्र शूद्रवर्ग के अधिकार में दे रक्खा था, वहां आज हम स्वयं शिल्पोपजीवी बनते हुए उनका जीवन भी सङ्कट में डाल रहे हैं। वस्तिनम्माण, करघा-सञ्चालन आदि शूद्रकम्मों पर आज दिजातिवर्ग का अधिकार हो रहा है। श्रामसुधारं-रचनात्मककार्य्या-कला-कौशलोन्नति-आदि के ज्याज से आज

हमनें उनका सारा ज्यवसाय छीन लिया है। भारतीय चर्मकार के बनाए जूतों का आज कीन हितेषी आदर करता है ? नापित के स्नोरकर्म का स्थान क्या आज 'सेफ्टीरेजर' ने प्रहण नहीं कर लिया ? रथ-वाजि-शकटादि द्वारा वाहनों से आज किसे उपेक्षा नहीं है ?। शास्त्र विरुद्ध, एवं वर्णधर्मिवरुद्ध मन्दिरप्रवेश, वेदाध्यापन, यज्ञोपवीतसंस्कार, सहभोजन आदि कम्मों से शूद्रवर्ग का उपकार हो रहा है, अथवा अपकार ?। उनके एकान्तिक शिल्पाधिकार छीनने से उनका अपकार हो रहा है, अथवा उपकार ? इन प्रश्नों का निर्णय उन्हीं हितैषियों को करना चाहिए।

मन्दिरों में प्राणप्रतिष्ठा पूर्वक प्रतिष्ठित भगवत्-प्रतिमाओं के दर्शन से पुण्य है, इस में क्या प्रमाण ? वही 'शास्त्र'। जब इस अंश में हम शास्त्रनिष्ठ बनने का दावा रखते हैं, तो हमें क्या अधिकार है कि, शास्त्रविरुद्ध मन्दिर-प्रवेशादि के लिए हाहाकार मचावें। यह कैसी शास्त्र निष्ठा ?। ईश्वर सब का है, इस में भी कोई सन्देह नहीं। साथ ही सभी उस की उपासना का अधिकार रखते हैं, यह भी निर्विवाद है। परन्तु उपासनामार्ग एक सुज्यवस्थित वैज्ञानिक मार्ग है। अवश्य ही अधिकार मर्च्यादा से ही इसकी व्यवस्था की जायगी। किर एक शूद्र भी तो सत्य-अहिंसा-भूतद्या-दान-मनःसंयम-ईश्वरनामश्रवण-हिरसंकीर्तन आदि सामान्य धम्मों से मुक्ति-लाभ कर ही सकता है। प्रतिमादर्शन से शूद्र का तो कोई उपकार होगा नहीं, प्रतिमा का प्राणातिशय इस दृष्टि-संसर्ग से अवश्य दृषित हो जायगा। जिस वैशिष्ट्याधान से एक पाषाणखण्ड, किंवा धातुखण्ड ईश्वर का आसन प्रहण कर वह हमारा उपास्य बन रहा है, वह वैशिष्ट्य अवश्य निकल जायगा।

शास्त्र ने प्रतिमोपासना के असंस्कृत (प्राकृतिक), संस्कृत (कृत्रिम), ये दो मेद मानें हैं। विराट् पुरुष के अङ्गभूत सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी-गङ्गा-यमुना-तीर्थादि प्राकृतिक देवप्रतिमाएं हैं। एवं इनकी उपासना का संस्कृत द्विजाति, असंस्कृत अवर्ण सब को समानाधिकार है। वेद-मन्त्रों द्वारा एक विशेष वैध-प्रक्रिया से जिन पाषाणादि प्रतिमाओं में प्राणप्रतिष्ठा की जाती है, वे सब संस्कृत प्रतिमाएं हैं। इन के दर्शन का अधिकार उन्हीं को है, जो जन्मना दिन्य प्राण संस्कारों से संस्कृत हैं। असंस्कृत श्रूद्रवर्ण कभी इन के दर्शन से अपना उपकार नहीं कर सकता। यदि उस में अद्धातिरेक है, तो वह अपने घर में, अथवा अपने समुदाय में देवप्रतिमा बना कर उसकी उपासना में सफल हो सकता है। इधर धर्म्पशाकों नें द्विजाति-वर्ग के छिए प्रतिमाद्र्शन का जो फल माना है, श्रूद्र के छिए शिखर-दर्शन मात्र से भी वही फल बतलाया है। जाने दीजिए, इस अप्राकृत विसंवाद को। आगे आने वाले

'भक्तियोगपरिक्षा' प्रकरण में इन सब विषयों का विस्तार से प्रतिपादन होने वाला है। यहां तो इस निदर्शन से केवल यही कहना है कि, शास्त्रसिद्ध आदेश पर चलने से ही प्रजावर्ग का उपकार सम्भव है।

कितनें एक महानुभावों के श्रीमुख से यह भी सुना गया है कि, - "अजी ! यह सब तो राजनीति की चाछें हैं। यदि अवर्णों को समानाधिकार न दिया गया, तो वे सब विधम्मीं बन जायँगे। देखिए न, हमारे इसी असमान व्यवहार से आज अस्पृश्यजातियाँ, विशेषतः दक्षिणभारत की अवर्णप्रजा हिन्दुत्व से पृथक हो गई हैं"। "ओम्"। सचमुच महा अनर्थ हो रहा है। अवश्य ही इस महा अनर्थ को रोकने के लिए शीव से शीव कोई महा उपाय करना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रहे कि, हमें केवल 'अनर्थ' का प्रतिरोध करना है, न कि एक अनर्थ को रोकने के लिए एक दूसरे महा अनर्थ का बीजारोपण करना है। अवर्णप्रजा 'ईसाई' क्यों बन रही है ? क्या आपने कभी इस प्रश्न की मीमांसा की ? न की हो तो एक-बार अनुप्रह कर दक्षिणभारत की यात्रा कर डालिए, समाधान हो जायगा। आप देखेंगे कि नगरों की कौन कहे, दक्षिणभारत के छोटे छोटे प्रामों तक में 'चर्च' देवता विराजमान हैं। एवं उनमें दैनिकरूप से धम्मोपदेशकों (पादरियों ) द्वारा खीष्ट्रधम्में का महत्त्व, तथा इतरधम्मों का निःसारत्त्व प्रतिपादित हो रहा है। सम्भवतः श्रीमानों को यह भी विदित होगा ही कि, अपने इस धर्मप्रचार कार्य्य में पश्चिमीदेश प्रतिवर्ष करोड़ों रुपय्या मुक्तहस्त बन कर प्रदान कर रहे हैं। गुणगान कीजिए उस वर्णम्लिका जातिमर्थ्यादा (कास्ट सिस्टम ) का, जिसकी अर्गछा ने ईसाई-मिशनरियों के प्रवाह में थोड़ी बहुत रुकावट डाल रक्खी है। नहीं तो आज वहां के प्रलोभनों के अनुप्रह से आपको हिन्दुत्त्व का नाम शेष भी न मिलता।

इधर आप अपने धर्मप्रचार पर दृष्टि डालिए। कौन हिन्दूधर्म का प्रसार करने के लिए किटबद्ध है १ इस आवश्यकतम कार्य्य का विरोध करने के अतिरिक्त आपके राष्ट्र ने आज तक और कौन सा पुरुषार्थ किया है १ इसे कौन सा राज्याश्रय मिल रहा है १ इसके प्रचारकों के अपमान में इसी के अनुयायियों के द्वारा कौन सा उपाय बाकी बच रहा है १ क्या इसी बल पर हम 'हिन्दुत्व' की रक्षा का दम भरते हैं। यह ठीक है कि, दक्षिणभारत की अवर्णप्रजा के साथ वहां की वर्णप्रजा का व्यवहार कुछ समय से ठीक नहीं है। परन्तु केवल इस दोषामास को लेकर इतर प्रधान दोषों की उपेक्षा करते हुए वर्णव्यवस्था जैसे सुदृढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर बैठना कौन सी बुद्धमानी है १। होना चाहिए यह कि, योग्य उपदेशकों को धर्म प्रचारार्थ स्थान स्थान में मेजा जाय, धर्मरक्षक सन्त-महन्तों, आचार्यों, तथा मठाधीशों पर

संघठन द्वारा यह बल डाला जाय कि, वे अपने सिच्चतकोश का इस कार्य्य में उपयोग करें, स्थान स्थान में आश्रम खुलें, तात्त्विक दृष्टि से वेद-वेदाङ्गों का अध्ययनाध्यापन हो, लोकरुचि, तथा योग्यतानुसार सामयिक भाषाओं में इन तत्वों का प्रचार-प्रसार हो। केवल आदेश वाक्यों से न तो कभी जनसमाज धर्म्म पर आरूढ रहा है, एवं न भविष्य में ही इस पद्धित से कोई आशा की जा सकती। यदि उक्त-उपायों का अनुगमन करते हुए धार्मिक आदेशों का मौलिक रहस्य जनसाधारण के कानों तक एकबार भी पहुँच जायगा, तो हमारा यह विश्वास है, विश्वास ही नहीं दृढ निश्चय है कि, कोई भी आस्तिक व्यक्ति स्वधर्मा से विपरीत जाने की इच्छा न करेगा। साथ ही में इस में भी कोई आश्चर्य नहीं है कि, विधर्मी भी विरोधी-प्रचारों से उपरत होते हुए भारतीय धर्म की सार्वभौमता स्वीकार कर लेंगे।

अभ्युपगमवाद का आश्रय छेते हुए थोड़ी देर के छिये यदि हम यह मान भी छें कि, राजनैतिक दृष्टि से ही समानतामूळक-समान व्यवहारान्दोछन ठीक है, तब भी भारतीय दृष्टिकोण इसका समर्थक नहीं बन सकता। ऐसी राजनीति, जो धर्म्मनीति की उपेक्षा कर रही हो, भारतीयक्षेत्र में इसछिए अनीति कहछाती है कि, इसका सम्बन्ध अधर्म्म के साथ रहता है। पहिछे भी नीति के नाम को बदनाम करनेवाछे ऐसे उदारवादी हो गए हैं। परन्तु जब जब ऐसी अधर्म्ममूछा राजनीतियों की घोषणा का अवसर आया है, तबतब उसका तबतक विरोध आरम्भ रहा है, जबतक कि ऐसी नीतियों, तत्प्रवर्तकों, एवं तत्समर्थकों को स्मृतिगर्भ में नहीं मिछा दिया गया है। भारतीय राजनीति का दृष्टिकोण क्या है? इस प्रश्न की विशद मीमांसा पूर्व में की जा चुकी है। प्रतिपादित छक्षणों के अनुसार हमारे छिए वही राजनीतिपथ प्राह्म है, जो कि धर्म्मनीतिपथ का अनुगामी है।

इधर क्या हो रहा है ? हम क्या बन कर, किसे राजनीति मान कर समानता का उद्घोष कर रहे हैं ? यह भी स्पष्ट है। पश्चिमी देशों की सभ्यता-शिक्षा आदि के प्रवाह में पड़ कर आज हमनें वहीं की तरह धर्म्म का राजनीति से पार्थक्य कर डाला है, और धर्म्म को राजनीति का सेवक बना डाला है। यही कारण है कि, आज बिना सोचे समसे प्रत्येक धार्मिक-आदेश की ( राजनीति का सम्पुट लगा लगा कर ) उपेक्षा करते हुए हम लज्जा का अनुभव नहीं करते। निश्चयेन हमारी मौलिकता के पतन का यही मुख्य कारण बन रहा है। इसी पतन के अनुमह से आज कितपय धार्मिक नेता भी राजनीति की ओट में धर्मिवरोधी आन्दोलनों की हां में हां मिलाते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हमारे ये नेता यह भूल जाते हैं कि, भारतीयधर्म पूर्वप्रकरणोक्त दिशा के अनुसार इतर धर्मों की तरह सामयिक पुरुषश्रेष्ठ की

कल्पना से सम्बन्ध रखनेवाला मतवाद नहीं है, अपितु धर्मातत्त्व उस जगन्नियन्ता जगदीश्वर का सनातन, अतएव अविच्छित्र मर्थ्यादासूत्र है।

यही धर्ममूत्र हिन्दू जाति का हिन्दुत्त्व है, जिसके कि गर्म में हिन्दू व्यक्ति के वैय्यक्तिककौटुम्बिक-सामाजिक-राष्ट्रीय ऐहलोकिक कर्म, एवं-यज्ञ-तपो-दानादि पारलोकिककर्म, सब
कुल प्रतिष्ठित हैं। धर्मशास्त्र, वर्णव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था, धर्ममूलक वर्णवेद, वर्णभेदमूलक
कर्त्तव्यमेद आदि ही तो हिन्दुत्त्व की परिभाषाएँ हैं। जब हम अपना यह हिन्दुत्त्व ही
स्वो देगें, तो वह उच्छृङ्खल राजनीति हमारे क्या काम आवेगी। हमारी जाति, हमारा कर्म,
हमारा धर्म, हमारी उपासना, हमारा ज्ञान, सब मर्थ्यादित हैं, अधिकारभेद से योग्यतानुसार
सुव्यवस्थित हैं। यदि प्रवाह में पड़ कर इन प्राकृतिक अधिकारों को हमनें 'जलाजिल'
समर्पित कर दी, तो हममें और एक ईसाई में अन्तर ही क्या रहा १ फिर क्यों, किस आधार
पर हम हिन्दुत्त्व का अभिमान करें १ जब हम अपनी मौलिकता का सर्वनाश कर स्वतन्त्र
होना चाहते हैं, हम 'हम' न रह कर आजाद बनना चाहते हैं, तो इस पशुलक्षणा स्वतन्त्रा
का प्रतिरोध आज भी किसने कर रक्खा है, फिर तो आज भी हम स्वतन्त्र ही हैं।

भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का मूलमन्त्र उसका वर्णधर्म ही माना जायगा। प्रचलित राजनीति के अनुमह से यदि क्षणमात्र के लिए हमें खान-पान की थोड़ी बहुत अमर्थ्यादित सुविधा मिल भी गई, और इस क्षणिकफल के प्रत्युपकार में हमनें अपनी मौलिकता की भेंट चढ़ा दी, तो भी यह सुविधा परिणाम में हमारे सर्वनाश का ही कारण सिद्ध होगी। समय अधिक भले ही लगे, परन्तु हमें अपनी मौलिकता को बचाते हुए, धर्म्मरक्षा करते हुए ही अभ्युदय-पथ का अनुगमन करना पड़ेगा। राजनीति के इस दुर्द्ध प्राङ्गण में अनेक विजेता जातियां हमारे आई, और एक टक्कर में ही उसी प्राङ्गण में विलीन हो गई, जिनका कि आज नाम भी शेष नहीं है। इधर शताब्दियों से परतन्त्रता-पाश का अनुगमन करती हुई भी यह हिन्दू-जाति अपनी सनातन मौलिकता के आधार पर आज तक जीवित खड़ी है।

हम हमारे इन अभिभावों के बुद्धिवेभव का ताण्डवनृत्य देख देख अवाक् रह जाते हैं। वर्णधर्म इस लिए हानिकर माना जा रहा है कि, इसने हिन्दु-जाति का क्रमिक हास किया है। 'हिन्दू जाति बची रहे, हिन्दुओं का हिन्दुत्त्व सुरक्षित रहे', इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्धिधुरीणों ने धर्मपरित्याग, वर्णधरमोंपेक्षा, मर्य्यादा-सूत्रोच्छेद आदि उपायों को अपनाया है। भला इन बुद्धिमानों से कोई यह तो पूंछे कि, वर्णधर्म के अतिरिक्त हिन्दुत्त्व की परिभाषा ही दूसरी कौन सी है १ प्रकृतिसिद्ध वीर्य्यमेद न माना जाय, अधिकार मेद सिद्ध कर्ममेद-व्यवस्था न अपनाई जाय, कोई किसी का अनुशासन न माने, सब यथे-च्छाचारी बन जायं, खानपान का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, विवाह का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, स्पृश्यास्पृश्य विवेक केवल स्वार्थलीला है, क्या इन्हीं सब आदर्शवाक्यों का नाम हिन्दुत्व है ? क्या इसी हिन्दुत्व के आधार पर हिन्दुजाति अपना जीवन सुरक्षित रख सकी है ? सोचिए ! अपने लिए न सही, अपने पूर्व गौरव की रक्षा के नाते सोचिए, भावी-सन्तति के कल्याण के नाते सोचिए, एवं खूब सोच समम कर ही अपने वृद्धिवाद का प्रसार कीजिए।

वर्णन्यवस्था के सम्बन्ध में इन्हीं बुद्धिमानों की ओर से एक आक्षेप और उपस्थित होता है। आप का कहना है कि, "दण्डविधान में मनु ने ब्राह्मणवर्ण के साथ पूरा पूरा पक्षपात किया है। ब्राह्मण के थोड़े से अपमान में शूद्रवर्ण के लिए कठिनतम दण्ड विहित हैं"। आक्षेप यथार्थ है, अवश्य ही मनु ने ऐसा ही किया है। परन्तु इस विधान का मूल क्या है ? क्या आपने कभी यह विचार किया। समाज न्यवस्था में सब का आसन समान रहे, यह सर्वथा असम्भव है। ब्राह्मणवर्ण समाज का सर्वमूर्द्धन्य अङ्ग है, शिरःस्थानीय है, मुिल्या है, ज्ञानप्रद है, अतएव समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन है। यदि इस से कोई अपराध बन भी जायगा, तो उसे या तो क्षम्य माना जायगा, अथवा स्वल्पदण्डभाक् माना जायगा। इस का यह तात्पर्य्य नहीं है कि, इतरवर्णों का समाज न्यवस्था में कोई महत्व नहीं है। सभी वर्ण स्व-स्वक्षेत्र में महान्, तथा उपादेय हैं। एवं समाज न्यवस्था-संचालन के नाते सभी की समानरूप से आवश्यकता है। फिर भी कर्म-योग्यता, एवं कर्मजाति के तारतम्य से न्यक्ति की योग्यता, एवं वर्ग जाति की योग्यता में अन्तर मानना प्रकृति सिद्ध है, एवं यही प्राकृतिक विशेषता उस विशेष जाति का विशेष मूल्य है। यही मूल्य, यही विशेषता श्रेणि-विभाजन का कारण भी बनी है।

जो वर्ण (ब्राह्मण) आप के समाज के कल्याण के लिए ऐहलों किक सम्पूर्ण मुखसाधनों का परित्याग कर कायक्लेश सहता हुआ अनन्यभाव से यावञ्जीवन ज्ञानचर्या में निमग्न रहता है, सचमुच ऐसा 'एवंवित्' ब्राह्मण समाज की अमूल्यनिधि है। इस का अपमान जहां सर्वथा 'असह्य' है, वहां इस का आकस्मिक अपराध 'सह्य' ही माना जायगा। फिर शास्त्र-कारों नें स्वयं ब्राह्मणवर्ण के लिए भी कतिपय स्थलों में ऐसे दण्ड नियत किए हैं, जिनके अवण मात्र से रोमाञ्च हो पड़ता है। "यदि ब्राह्मण मद्यपान कर ले, तो उसके गले में तब तक तम तम मद्य डालते रहना चाहिए, जब तक कि उसका आत्मा इस शरीर को छोड़ न दे", क्या यह

सामान्य दण्ड है १। यदि सामान्य अपराधों पर हीं ब्राह्मणवर्ण को कठिन-प्राणघातक-दण्ड दे दिया जायगा, तो समाज एक अमूल्यनिधि खोता रहेगा। थोड़ा सा दण्ड भी इसके परिताप-प्रायश्चित्त के लिए पर्य्याप्त है। उच्च श्रेणि का व्यक्ति स्वल्पदण्ड से ही मृत्युसम कष्ट का अनुभव करने लगता है, यह सार्वजनीन है।

'वायसराय' महोदय भी मनुष्यत्वेन एक मनुष्य हैं, और प्रजा का एक सामान्य व्यक्ति भी मनुष्यत्वेन मनुष्य ही है। यदि इस सामान्य मनुष्य के हाथ से कोई सारा जाता है, तो इसे वधदण्ड मिलता है। परन्तु वायसराय महोदय के हाथों अकस्मात्, अथवा जान बूक्त कर किसी के मारे जाने पर भी वे इस दण्डविधान से मुक्त रहते हैं। क्यों ? इसलिए कि वे राष्ट्र की एक अमूल्य निधि माने गए हैं। उनकी सत्ता से राष्ट्रव्यवस्था का कल्याण है। ठीक यही समाधान मानवीय-दण्ड-विधान प्रकरण का समितए। समानदण्ड का प्रश्न उठाना ही आन्ति है। क्योंकि देश-काल-पात्र की योग्यता के अनुसार ही दण्ड-विधान प्रवृत्त होते हैं।

एक और विचित्र आक्षेप सुनिए। "भगवान् राम-ने भिछनी के बेर खाए थे, भगवान् ने निषाद को गछे छगाया था, भगवान् कृष्ण ने 'चेता' के यहां प्रसाद पाया था। ये सब डदाहरण यह सिद्ध करने के छिए पर्ध्याप्त प्रमाण हैं कि, 'अस्पृश्यता' केवछ स्वार्थमयी कल्पना है। जब आदर्शस्थानीय हमारे अवतार पुरुषों नें इन्हें अस्पृश्य न माना, साथ ही जब हमें शास्त्र—'यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' यह आदेश दे रहा है, तो कहना पड़ेगा कि अस्पृश्यता मानव-समाज का एक नम्न कछङ्क ही है।"

स्वागतम ! सुस्वागतं भोः !! भगवान् राम, और भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। परतु भगवन् ! भगवान् ने ऐसा किया था, भगवान् आज भी ऐसा कर रहे हैं, एवं भविष्य में भी सब कुछ करने का उन्हें अधिकार है, क्यों कि वे भगवान् हैं, सर्व व्यापक हैं। उन के स्पर्श से कौन बच सकता है। उन के विभूतियोग से कौन विच्तत रह सकता है। क्या हम भी व्यापक भगवान् हैं ? क्या हमारी वैसी ही व्यापक हिं है ? क्या विश्वधम्म हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करते ? क्या माता-पन्नी-पिता-पुत्र-अनुचर-बन्ध-वान्यव सब का छौकिक भेद हमारे छिए 'अभेद' बन गया है ? नहीं, तो किस आधार पर हम भगवान् हुए ? जब भगवान् नहीं हुए, तो किस आधार पर हमें भगवान् के छोकोत्तर चित्रों के अनुगमन का अधिकार प्राप्त हुआ ?। यदि 'आदर्श की नकछ' का यही अर्थ आपने समम रक्खा है कि, "हमारे आदर्श पुरुषों नें जो कुछ किया, हमें भी वही

करना चाहिए" तो आप को विना आनाकानी के विषपान कर छेना चाहिए। क्योंकि भगवान् शङ्कर भी राम-कृष्णावत् आप के आदर्श देवता हैं, और आदर्श पुरूषों के चिरत्रों की नकल करना आपका धर्म्म है। क्या आप ऐसा कर सकेंगे १

स्मरण कीजिए भगवान् 'व्यास' के—'तेजीयसां न दोषाय वहः सर्वभुजो यथा' (श्रीमद्रागवत १० स्कं० पृ० रासपश्चाध्यायी ३३।३।) इस वचन को। जो क्षयकीटाणु स्पर्शादि सहदोषों से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो कर शरीर को जर्जिरत कर देते हैं, वे ही कीटाणु सूर्य्यसम्बन्ध से अपना घातक-दोषावह स्वरूप खो बैठते हैं। सूर्य्य पर इन कीटाणुओं के सम्पर्क का कोई असर नहीं होता। अमानव, दिव्य पुरुष का ही नाम 'भगवान' है। सर्वव्यापक, अतएव समदर्शी भगवान् के लिये सभी वर्ण समान हैं। परन्तु उन्हीं भगवान् के इस व्यावहारिक जगत् में सव विभिन्न-विशेष धम्मों से ही आक्रान्त रहते हैं।

ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचारितं क्वचित्।
तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्।।
—श्रीमद्भागवत १० सं• प्० ३३।३२।

इस आदेश वाक्य के अनुसार 'सत्य-अहिंसा-अस्तेय-भूतरित-आस्तिक्य-ब्रह्मचर्थ्य' आदि कुछ एक सामान्य धम्मों को छोड़ कर समर्थ पुरुषों के और किसी छोकोत्तरचित्र की नकल करना सर्वथा पागलपन है। उनका छोकोत्तरचित्र हमारे लिए आदर्श नहीं बना करता, अपितु उनका आदेश वचन ही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। नहीं तो फिर एक ही बात में नकल क्यों १ भगवान के सभी चिरत्रों की नकल कीजिए न। जिस दिन आप ऐसा करने में समर्थ हो जायंगे, उस दिन आप भी छोकोत्तर पुरुष बनते हुए भगवान बन जायंगे, एवं उस स्थिति में आप का आदेश भी वेदवाक्यवत् हमारे लिए प्रमाण बन जायंगा। नहीं तो फिर इन कुत्सित-अशास्त्रीय-कल्पनाओं का एक आर्व्यसन्तान की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। बहुत हुआ। वर्णव्यवस्था, तथा वर्णव्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाला धर्ममें देसे गहन विज्ञान से सम्बद्ध है, जिस पर सहसा दृष्टि नहीं जा सकती। दुर्माग्य से वैदिक-विज्ञान का पारम्परिक स्वाध्याय क्रम भी आज उच्छिन्नप्राय है। इसी अज्ञानता के कारण मौलिक-तत्त्वों पर प्रतिष्ठित इन मौलिक व्यवस्थाओं को आज सर्वथा बालबुद्धियों तक के आक्षेप-प्रत्यक्षेप सुनने पड़ रहे हैं। क्या ही अच्छा हो, हमारे ये अभिभावक अपनी शिक्त आक्षेप-प्रत्यक्षेप सुनने पड़ रहे हैं। क्या ही अच्छा हो, हमारे ये अभिभावक अपनी शिक्त

a formation का दुरुपयोग न कर इस ओर दृष्टि डालें, एवं भारत के बचे खुचे वैभव को सुरक्षित रखने का गौरव प्राप्त कर अमरकीर्त्ति के भागी बनें। परमात्मा इन्हें ऐसी ही सुबुद्धि दे, यही मङ्गल-कामना करते हुए पुनः पाठकों का ध्यान उसी प्रक्रान्त सामाजिक-ज्यवस्था की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रसङ्ग यह चल रहा था कि, सामाजिक दृष्टि से समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए भी श्रेणीविभाग-मूला वर्णन्यवस्था आवश्यकरूप से अपेक्षित है। आक्रमणरक्षा और राष्ट्र को स्वसमृद्धि के लिए, तथा स्वस्वरूप-रक्षा के लिए प्रत्येक दशा में-वर्णव्यवस्था---'शिक्षक-रक्षक-उत्पादक-सेवक' इन चार श्रेणि-विभागों की परम आवश्यकता है। इन चारों में क्षत्रिय केवल रक्षक ही है, वैश्य केवल उत्पादक ही है, शुद्र केवल सेवक ही है, परन्तु ब्राह्मणवर्ग शिक्षक होने के साथ साथ रक्षक-उत्पादक-एवं सेवक भी है। ऐसा होना भी चाहिए, जब कि इतर तीनों वर्णों की मूलप्रतिष्ठा यही वर्ण माना गया है। यही नहीं, ब्राह्मण द्वारा सञ्चालित रक्षा-उत्पादन-सेवा कर्म क्षत्रिय वैश्य-शूद्रों द्वारा सञ्चा-छित रक्षा-उत्पादन-सेवा कम्मों से कहीं विशेष महत्व रखते हैं। तभी तो ब्राह्मण को प्रजा-पति का 'मुख' माना गया है। पहिले ब्राह्मण द्वारा होने वाली रक्षावृत्ति की ही मीमांसा कीजिए।

राष्ट्र पर, किंवा राष्ट्रीय मानववर्ग पर क्या क्या आक्रमण होते हैं ? पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए। 'मनुष्य क्या है' ? इस प्रश्न का उत्तर है—'अध्यात्म-अधिदैवत-अधिभूतभावों' की समष्टि'। मनुष्य संस्था से सम्बन्ध रखने वाछे ये ही तीनों भाव क्रमशः— 'कारणशरीरोपलक्षित, मनःप्रधान, अतएव ज्ञानमय-आत्मग्राम'—'स्क्ष्मशरीरोप-लक्षित, प्राणप्रधान, अतएव क्रियामय-देवप्राम'---'स्थूलशरीरोपलक्षित, वाक्प्रधान, अतएव अर्थमय-भूतंत्राम' इन नामों से भी प्रसिद्ध है, जैसा कि 'आत्मपरीक्षाखण्ड' में विस्तार से बतलाया जा चुका है। आत्मप्रामोपलक्षित कारणशरीर, देवप्रामोपलक्षित सूक्ष्मशरीर, एवं भूतप्रामोपलक्षित स्थूलशरीर, इन तीनों शरीरों की समष्टि ही 'मनुष्य' है। सर्वोपिर स्थूलशरीररूप 'भूतमाम' का वेष्टन है, एवं यही 'आधिभौतिकप्रपञ्च' है। इसके भीतर इसका आधारभूत सूक्ष्मशरीररूप देवमाम' प्रतिष्ठित है, एवं यही 'आधिदैविकप्रपञ्च' है। सर्वा-न्तरतम, सर्वप्रतिष्ठारूप, कारणशरीरात्मक 'आत्मप्राम' प्रतिष्ठित है, एवं यही 'आध्यात्मिक-प्रपश्च' है। इन तीनों संस्थाओं को 'प्रपश्च' इस लिए कहा जाता है कि, प्रत्येक संस्था के पांच पांच पर्व हैं। आत्मा भी पांच हैं, देवता भी पांच हैं, एवं भूत भी पांच ही हैं। इसी

पश्चभाव के कारण इन्हें प्रपश्च कहा गया है, एवं इसी समुदाय के कारण प्रत्येक को आम' शब्द से व्यवहृत किया गया है। इन तीनों प्रपश्चों से अतीत, अतएव मुाण्डूक्य' परिभाषानुसार 'प्रपञ्चोपदाम' नाम से प्रसिद्ध (माण्डूक्योपनिषत् ७।) तुरीय तत्त्व (चौथा तत्त्व) 'पुरुषात्मा' है। यह पुरुषात्मा वर्णमर्थ्यादा से सर्वथा बहिष्कृत है। न उसका कभी कुछ बनाव होता, न उसका कभी कुछ बिगड़ता ही। यह इन्द्वातीत तत्त्व किसी की रक्षा की अपेक्षा नहीं रखता। अपितु उसी की स्वल्प-मात्रा छे छेकर अन्य प्रपश्च रक्षा करने का अभिमान किया करते हैं। तात्पर्थ्य कहने का यही है कि, मनुष्य संस्था में त्रिगुणातीत, किंवा इन्द्वातीत— 'पुरुषात्मा', पांच 'गुणात्मा', पांच 'देवता', पांच 'भूत' इन चार विवर्त्तों की सत्तासिद्ध हो जाता है, जैसा कि परिछेख से स्पष्ट है—

मनुष्यसंस्थापारिलेखः---

पुरुषात्मा-साक्षी तुरीयः-प्रपश्चोपशमः

| आत्मप्रपश्चः                                                  | देवप्रपश्चः                                                       | भृतप्रपेश्वः                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| १-अञ्चक्तात्मा (स्वायंभुवः)                                   | १—वाक् ( अग्निः )                                                 | १—पृथिवी                                                               |
| २-महानात्मा (पारमेष्ठ्यः)                                     | २—प्राणः ( वायुः )                                                | २—जलम्                                                                 |
| ३-विज्ञानात्मा (सौरः)                                         | ३—चक्षुः ( आदित्यः )                                              | ३—तेजः                                                                 |
| ४-प्रज्ञानात्मा (चान्द्रः )                                   | ४श्रोत्रम् (दिक्सोमः)                                             | ४—वायुः                                                                |
| <b>१-प्राणात्मा</b> (पार्थिवः)                                | ५-मनः (भास्वरसोमः)                                                | ५—आकाशः                                                                |
| आध्यात्मम्, कारणशरीरम्, मनो-<br>मयः-ज्ञानप्रधानः-'आत्मप्रामः' | अधिदैवतम्, सूक्ष्मशरीरम्, प्राण-<br>मयः-क्रियाप्रधानः-'देवप्रामः' | अधिभूतम्, स्यूलशरौरम्, वा <del>ष्</del> -<br>मयः-अर्थप्रधानः-'भूतमामः' |

वक्त तीनों ही संस्थाओं में दोष-संक्रमण अनिवार्य है। 'अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अमिनिवेश' क्लेशात्मक, क्लेशप्रवर्त्तक ये पांच अविद्यादोष कारणशरीरात्मक आध्यात्मकप्रभन्न पर आक्रमण किया करते हैं। इस दोषाक्रमण से आत्मप्रभन्न की वह स्वामाविक ज्ञानशक्ति, जो कि इसे साक्षी-पुरुषात्मा से मिलाती है, आवृत हो जाती है। आत्मसंस्था क्रमशः अज्ञानलक्षण मोह, अनैश्वर्य, आसक्ति, एवं अधर्मभावों का अनुगामिनी बनती हुई अशान्त हो जाती है। 'काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्मर्य' ये ६ दोष सूक्ष्मशरीरात्मक आधिदैविक प्रपश्च पर आक्रमण किया करते हैं। इनके आगमन से शारीर-देवताओं (पञ्चेन्द्रियवगों) की दिव्य-कर्म्म शक्ति विलुप्त हो जाती है। परिणामतः इन्द्रियवर्ग सदा क्षुट्य बना रहता है। प्रज्ञापराध की कृपा से अपनी स्वरूपरक्षा करनेवाले 'हीनयोग-अतियोग-मिध्यायोग-अयोग' इन चार कुत्सित योगों को अपने मूल में रख कर पनपनेवाले सर्वविध रोग (बीमारियाँ) स्थूलशरीरात्मक आधिमौतिक प्रपश्च पर आक्रमण किया करते हैं। इनके आक्रमण से शरीरवलरक्षक प्राणाग्नि निर्वल बना रहता है, स्फूर्त्त उत्क्रान्त हो जाती है, कर्त्तव्य-कर्मोत्साह मन्द पड़ जाता है। दूसरे शब्दों में यों समिमए कि. रोगादि के आक्रमण से स्थूलशरीर अरक्षित रहता है, कामादि के आक्रमण से सूक्ष्मशरीर संत्रस्त रहता है, एवं अविद्यादि के आक्रमण से कारणशरीर परामृष्ट रहता है।

मनुष्य की मनुष्यता के विकास के लिए पहिले से (जन्मतः) विद्यमान रहनेवाले इन तीनों दोषों का निकालना आवश्यक है, एवं भविष्य के लिए तीनों का निरोध करना अपेक्षित है, तभी मनुष्य सुरक्षित रह सकता है। और यह त्रिविध-रक्षाकर्मा एकमात्र ब्राह्मणसमाज का ही प्रातिस्विक कर्त्तव्य माना गया है। वही अपने ज्ञानवल के प्रभाव से इन तीनों दोषों से मानव समाज की रक्षा कर सकता है। चूंकि रक्षा के अधिकरण तीन हैं, अतएव ब्राह्मणोपदेशलक्षण रक्षाशास्त्र भी 'दर्शनतन्त्रत्रयी' की भांति तीन तन्त्रों में विभक्त हो गया है। स्थूलशरीर का चिकित्सक 'आयुर्वेदशास्त्र' है, सूक्ष्मशरीर का चिकित्सक 'धर्मशास्त्र' है एवं कारणशरीर का चिकित्सक 'दर्शनशास्त्र' है। दर्शनशास्त्र-ज्ञानप्रधान आत्मप्रपच्च की रक्षा करता हुआ 'ज्ञानप्रधानशास्त्र' है, एवं आयुर्वेदशास्त्र-अर्थप्रधान भूतप्रपच्च की रक्षा करता हुआ 'कर्मप्रधानशास्त्र' है, एवं आयुर्वेदशास्त्र-अर्थप्रधान भूतप्रपच्च की रक्षा करता हुआ 'कर्मप्रधानशास्त्र' है। इन तीनों ही शास्त्रों का प्रवर्त्तक, किंवा उपदेशक ब्राह्मण ही है। वही अपने त्रिविध उपदेशों से व्यक्तियों के तीनों दोषों को निकाल कर,

भावी आक्रमण से इनकी रक्षा करता है। इस प्रकार शिक्षक होने के साथ साथ ब्राह्मण (रक्षक' भी बन रहा है।

वक्त तीनों आक्रमणों का शरीरत्रयी-सम्बन्धिनी अन्तरङ्गसंस्था से ही सम्बन्ध माना जायगा। क्योंकि बहिर्जगत् की दृष्टि से शरीरसंस्था एक अन्तरङ्गसंस्था ही मानी गई है। इस अन्तरङ्गसंस्था पर बाहिर की ओर से दो तरह से आक्रमण और होते हैं, जिनका कि साक्षात् सम्बन्ध (तीनों शरीरों में से) केवल 'स्थूलशरीर' के साथ ही है। उन दोनों बाह्य आक्रमणों को हम 'आधिदैविक आक्रमण-आधिभौतिक आक्रमण' इन नामों से ज्यवहृत करेंगे।

'उल्कापात' हुआ, प्राम के प्राम नष्ट हो गए। 'भूकम्प' हुआ, नगर के नगर भूगर्भ में विलीन हो गए। इसी प्रकार, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, करकापात, जनपद्विध्वंसिनी, आदि आक्रमणों का ईश्वरतन्त्र के साथ, किंवा प्रकृतितन्त्र के साथ ही सम्बन्ध है। इन्हीं आक्रमणों को 'आधिदैविक-बाह्य-आक्रमण' कहा जायगा। इनके सम्बन्ध में राजतन्त्र कुछ नहीं कर सकता। करेगा, परन्तु ब्राह्मण के आदेश से, इसके बतलाए पथ से। इन आक्रमणों की 'पुकार' राष्ट्रीय न्यायालयों में नहीं हो सकती। अनावृष्टि-अतिवृष्टि-करने वाले मेघों पर अदालतों में दावा दायर नहीं हुआ करता। इन आक्रमणों को (क्षत्रिय राजा के सहयोग से) रोक सकता है केवल ब्राह्मण, एवं इसका साधन है एकमात्र 'विज्ञानमय-वेदशास्त्र'।

प्रकृतितन्त्र का सञ्चालन करने वाले प्राणदेवताओं की विषमता से प्रकृतिमण्डल क्षुट्य हो पड़ता है, एवं यह प्राकृतिक क्षोभ ही उक्त आधिदैविक-आक्रमण का कारण बनता है। राष्ट्र का पाप, अनाचार, प्रकृतिविरुद्ध गमन, वर्णाश्रमधम्मों का परित्याग, आदि आदि राष्ट्र के कुल्ल ही (विकृतिरूप मानवसंस्था में रहनें वाले प्राण देवताओं से नित्य सम्बद्ध) प्राकृतिक प्राणदेवताओं के क्षोभ के कारण बना करते हैं। विद्वान् ब्राह्मण का यह कर्त्तव्य होगा कि, वह उन कारणों का अन्वेषण करे, वैज्ञानिक परिवर्त्तनों द्वारा यह पता लगावे कि, किस दोष से प्रकृति का कौन सा प्राणदेवता विकृत हो गया है। पता लगा कर उसकी चिकित्सा करे।

इस प्राकृतिक चिकित्सा का प्रधान साधन वेदसिद्ध 'यज्ञकर्म्म' ही है। प्रकृति के (सौरमण्डल के) प्राणदेवता पार्थिवसंस्था के साथ यथानियम सङ्गम करते रहते हैं। दोनों का
परस्पर आदान-विसर्गात्मक 'प्रहितां संयोगः'—और 'प्रयुतां संयोगः' हुआ करता है।
इसी स्वाभाविक-देवसङ्गम कर्म्म का नाम प्राकृतिक नित्य यज्ञ है, जैसा कि पाठक मूलभाष्य के
'सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः' (गी० ३।१०।) इत्यादि श्लोकभाष्य

में विस्तार से देखेंगे। इन प्राकृतिक यहां के आधार पर महर्षियों के द्वारा वैध-यह्मपद्धितयों का आविष्कार हुआ है। एवं इन यह रहस्यों का प्रतिपादक शास्त्र ही—'वेदशास्त्र' है, जिसे कि केवल पारायण की वस्तु बना कर ब्राह्मणवर्ग ने अपना सारा महत्व खो दिया है। दर्शनशास्त्र जहां ज्ञानप्रधान है, वहां वेदशास्त्र विज्ञान-प्रधान है। दर्शनशास्त्र जहां आध्यात्मिक प्रपन्न का चिकित्सक है, वहां वेदशास्त्र आधिदैविक आक्रमण का प्रतिबन्धक है। इस प्रकार भारतीय ब्राह्मणवर्ण के द्वारा होनेवाला यह 'रक्षा-कर्मा' 'आध्यात्मिक' (कारणशरीरसम्बन्धी) आधिदैविक (स्कूमशरीरसम्बन्धी), आधिमौतिक (स्थूलशरीरसम्बन्धी), आधिदैविक (प्रकृतिमण्डलसम्बन्धी), मेद से चार भागों में विभक्त हो जाता है। चारों में यद्यपि प्रकृतिमण्डल सम्बन्धी आधिदैविक आक्रमण को पूर्व में हमनें बहिरङ्ग आक्रमण माना है, परन्तु प्राणदेवता की अपेक्षा से इसे भी एक प्रकार से अन्तरङ्ग आक्रमण ही कहा जायगा। क्योंकि प्रकृति के प्राणदेवताओं में कब, क्या विपर्यय हो जाता है, यह स्थूल्टिष्ट से बाहिर का विषय है। ऐसी दशा में इन चारों को ही हम 'अन्तरङ्गरक्षाकर्म' कहेंगे, जिनका कि प्रमु एकमात्र वेदिवत कर्मठ ब्राह्मण ही माना गया है।

- १—(१) आधिमौतिक आक्रमण—"अर्थप्रधान—स्थूलशरीर सम्बन्धी"
  २—(२)—आधिदैविक आक्रमण—"कर्मप्रधान—सूक्ष्मशरीर सम्बन्धी"
  ३—(३)—आध्यात्मिक आक्रमण—"ज्ञानप्रधान—कारणशरीर सम्बन्धी"
  ४—(१)—आधिदैविक आक्रमण—"विज्ञानप्रधान—विश्वशरीरसम्बन्धी" }—सामूहिक
  १—(१)—अर्थप्रधानं—'आयुर्वेदशास्त्रम्'—शरीरशुद्धिः—तिद्दं—'भूतरक्षासाधकशास्त्रम्'।
  २—(२)—कर्मप्रधानं—'धर्मशास्त्रम्' अन्तःकरणशुद्धिः—तिद्दं 'देवरक्षासाधकशास्त्रम्'।
  ३—(३)—ज्ञानप्रधानं—'दर्शनशास्त्रम्'—आत्मशुद्धिः तिद्दं —'आत्मरक्षासाधकशास्त्रम्'।
  ४—(१)—विज्ञानप्रधानं—'वेदशास्त्रम्'—प्रकृतिविशोधनम्—तिद्दं-'प्रकृतिरक्षासाधकशास्त्रम्'।
- प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले बाह्य-आधिदैविक आक्रमण का स्वरूप बतलाया गया। अब एक बाह्य आधिभौतिक आक्रमण और बच जाता है। स्वार्थवश किसी ने किसी की सम्पत्ति का अपहरण कर लिया, किसी ने किसी निरपराध को मार दिया, किसी नीच प्रकृति ने किसी भद्र पुरुष का अपमान कर दिया, किसी ने किसी निर्बल को सताया, हिस्र क-वन्य-शूकरादि पशुओं ने लेती नष्ट कर डाली, सिंह-व्याधादि से समाज का जीवन आपित्त में पड़ गया, ये सब आक्रमण बाह्य-आधिभौतिक आक्रमण मानें जायँगे। शास्ता क्षत्रिय राजा का कर्तव्य

है कि, वह अपने दण्डास्त्र से समाज को इन आक्रमणों से बचावे। इन क्षतभावों से समाज की रक्षा करने के कारण ही वीरभाव प्रधान यह रक्षकवर्ग 'क्षतात्-जायते' इस निर्वचन से 'क्षत्रिय' कहलाएगा। जो क्षत्रिय राजा अपने इस रक्षा कर्म में उदासीन है, अथवा अस-मर्थ है, यही नहीं, अपितु जो अविवेकी अपनी उदाम-वासनाओं की पूर्ति के लिए न्यायविरुद्ध विविध प्रकार के कर लगा कर समाज के अर्थबल-शोषण को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठता है, वह मदान्ध राजा वेन-रावण-कंस आदि अत्याचारी राजाओं की तरह शीब ही अपने आप नष्ट हो जाता है, अथवा समाज-क्रान्ति इसे मस्मावशेष बना देती है।

उक्त निदर्शनों से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि, राष्ट्रीय मानवसमाज पर होने-वाले उक्त पांच आक्रमणों में पूर्व के चार आक्रमणों को रोकना तो ब्राह्मण का प्रातिस्विक कर्त्तव्य है, एवं केवल एक आक्रमण का निरोध करना क्षत्रिय का प्रातिस्विक कर्त्तव्य है। इस प्रकार शिक्षक ब्राह्मणवर्ग अपने शिक्षण-कर्म के अतिरिक्त इन चार रक्षा-कर्मों का अधिष्ठाता बनता हुआ आधि मौतिक-आक्रमण-रक्षक क्षत्रियवर्ग की अपेक्षा कहीं उच्च स्थान में प्रतिष्ठित है। यही नहीं, क्षत्रिय का यह वाह्य रक्षाकर्म भी ब्राह्मण-पुरोधा को अप्रणी बना कर ही सञ्चालित होता है। बिना ब्राह्मण के सहयोग के क्षत्रिय न्यायदण्ड सञ्चालन में भी असमर्थ ही माना गया है, जैसा कि पूर्व के 'मैत्रावरुण' प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार कृषि-गोरक्षा-वाणिज्य कम्मों के अधिष्ठाता वैश्यवर्ग की उत्पादन-शक्ति भी परम्परया ब्राह्मण के ज्ञानोपदेश पर ही निर्भर है। तीनों उत्पादन कम्मों के हानि लाभ वतलाना, देश-काल-पात्र-द्रव्यानुसार इन्हें विभक्त करना ब्राह्मणोपदेश का ही अनन्य कर्त्तव्य है। एवमेव शूद्रवर्ग सम्बन्धी शिल्प-कलावर्ग का तात्त्विक बोध भी ब्राह्मणोपदेश पर ही निर्भर है। इस प्रकार कहीं शिक्षारूप से, कहीं पथप्रदर्शनरूप से, कहीं अनुमन्तारूप से शिक्षक ब्राह्मण सबको स्व-स्व चरित्र का रहस्य बतलाता हुआ, विद्याबल से कम्मों को प्रशस्त-कर्म्म बनाता हुआ 'सर्वम्' बन रहा है। ब्राह्मणवर्ण की इसी सर्वता का स्पष्टीकरण करते हुए राजर्षि मनु कहते है-

> १—भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मणाः स्पृताः॥

—मनुः १।९६

२—ब्राह्मणेषु च विद्वांसी, विद्वत्सु कृतवृद्धयः। कृतवृद्धिषु कर्त्तारः, कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः॥

— मनुः १।९७

३-उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धम्मस्य शाञ्चती।
स हि धम्मीर्थग्रत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
--मनुः १।९८

४—ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते। ईश्वरः सर्वभूतानां धर्म्मकोशस्य गुप्तये।। —मन्तः १।९९

४—सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किश्चिज्ञगतीगतम्। श्रेष्ट्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽईति॥ —मनुः १।१००

६—स्वमेव ब्राह्मणो ग्रुङ्क्ते, स्वं वस्ते, स्वं ददाति च। आनृशंस्याद्ब्राह्मणस्य ग्रुज्जते हीतरे जनाः॥ —मजुः ११९०१

७—तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत्।
हन्य-कन्याभिवाह्याय 'सर्वस्यास्य च गुप्तये'।।
—मनुः १।९४

८—यस्यास्येन सदाक्र्नान्त हव्यानि त्रिदिवौकसः।
कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥

— मनुः १।९५

१—एतद्देशप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
 स्वं स्वं चिरत्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

—मनुः १।२।२१

ब्राह्मणवर्ण अन्तरक्षा-कर्म्म का अधिष्ठाता है, क्षत्रियवर्ण बहिरङ्गरक्षा-कर्म्म का सञ्चालक है। सेवक शूद्रवर्ण के साथ सद्भाव बनाए रखने वाला वैश्यवर्ण ब्रह्म-क्षत्र से परितः सुरक्षित रहता हुआ कृषि गोरक्षा-वाणिज्यकर्मों द्वारा देश की आर्थिक समृद्धि का कारण बनता है। जिस राष्ट्र में चारों वर्ण इस प्रकार सुन्यवस्थितरूप से स्व-स्व कर्तव्य-कर्मों में प्रवृत्त हैं, वह राष्ट्र कभी अवनत नहीं हो सकता।

वैदिक-'शब्दसङ्क तिवद्या' के अनुसार इन चारों वर्णों के जो नाम, तथा उपनाम रक्खे गए हैं, उनके रहस्यज्ञान से भी इन वर्णों का तात्त्विक स्वरूप सर्वथा स्फुट हो रहा है। चारों के क्रमशः 'ब्राह्मण-क्षित्रय-वैद्य-द्र्द्र' ये तो नाम हैं, एवं 'श्रम्मेन्—वर्मन्—गृप्त-द्राप्त' ये चार उपनाम हैं। प्रसङ्गागत इन नामों का भी विचार कर लीजिए। पहिले 'ब्राह्मण' शब्द को ही लीजिए। ब्राह्मण शब्द के तीन निर्वचन हो सकते हैं, यथा 'ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः'—'ब्रह्म अधीते-इति ब्राह्मणः'—'ब्रह्म जानाति, इति ब्राह्मणः'। ब्रह्म की (मुख्यस्थानीय, अतएव मुख्य) सन्तान होने से, ब्रह्म (वेद) स्वाध्याय से, एवं ब्रह्म (सर्वकारणभूत अव्यय अक्षराविच्छन्न वाङ्मय क्षरब्रह्म) के तात्विक बोध से, इन तीन कारणों से इस प्रथम वर्ण को 'ब्राह्मण' कहा जाता है। जिस ब्रह्म सम्बन्ध से यह ब्राह्मण बना हुआ है, वह ब्रह्म विश्वप्रपश्च का अन्तरङ्ग-रक्षक बनता हुआ विश्वात्मक शरीर का 'चर्म्म' है। चर्म्म ही 'शर्म्म' है। अतएव तत्-समानधर्मा ब्रह्ममूर्त्त ब्राह्मण को 'श्राम्मन' कहा गया है।

अन्तरङ्ग आक्रमणों सं विमुक्त मनुष्य ही सुखी रह सकता है, यह पूर्व में बतलाया जा चुका है। यही उसका 'शर्म्म' (सुख) माव है। इस शर्म्मभाव का प्रवर्तक अन्तरङ्गरक्षक बाह्मण ही माना गया है। अतएव इसे 'शर्म्मन्' इस उपनाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बन जाता है। जिस राष्ट्र में ब्राह्मणवर्ण स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है, उस राष्ट्र की प्रजा सुखी है, समृद्ध है। जहां का ब्रह्म-बल उच्छिन्न हो गया, वह समाज वैभवशून्य है, नष्टप्राय है। समाज, किंवा राष्ट्र एक 'शरीर' है। अन्तरङ्ग आक्रमणों से चर्म्म (चमड़ा) ही हमारे पाश्चमौतिक शरीर की रक्षा किया करता है। उधर ब्राह्मण भी अन्तरङ्गरक्षक बनता हुआ 'चर्म्म' स्थानीय बना हुआ है। ब्राह्मणवर्ग समाजरूप शरीर का 'चर्म्म' है। वैदिक भाषा (देवभाषा, 'छन्दोभ्यस्ता' नाम से प्रसिद्ध वेदभाषा, जिसका व्यवहार भौमदेवताओं में होता था) में चकार के स्थान में शकार उच्चारण प्रचलित है। मनुष्य अपनी मानुषी भाषा में जिसे 'चर्म' कहते हैं, देवता अपनी देवभाषा में उसे 'शर्म्म' कहते हैं। जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

'अथ कृष्णाजिनमादते-'शम्मांसि' इति । 'चम्मे' वा एतत् कृष्णस्य । तदस्य तन्मानुषं, 'शम्मे' 'देवजा' इति ।

(शतः ब्रा॰ १।१।४।४। )।

पौर्णमासेष्टि में हिन्दूं को कूटने के लिए उल्लूखल के नीचे कृष्णमृगचर्म (काले हिरण का चमड़ा) बिल्राया जाता है। हिन्दूं व्य देवताओं का अन्न (आहुति) बनने वाला है। देवता यज्ञसंस्था से सम्बन्ध रखते हैं। उधर सामान्य पार्थिव प्रदेश भूतभाग की प्रधानता से अयि हिर्म ऐसी दशा में यिद उल्लूखल (ऊखल) को जमीन पर रख कर हिन्दू व्य कूटा जायगा, तो कुट्टनिक्रया से इधर उधर उल्लूखल (ऊखल) को जमीन पर रख कर हिन्दू व्य क्या जायगा, एवं ऐसा होना यज्ञकर्ता यजमान के लिए अनिष्ट का कारण होगा। इसी आपत्ति से बचने के लिए कृष्णमृगचर्म का प्रहण होता है। कृष्णमृगचर्म ' त्रयीवेद का 'शिक्ष्प' (प्रतिकृति-नकल) होने से साक्षात् यज्ञमूर्ति है। उल्लूट कर इस पर गिरा हुआ हिन्दू क्य यज्ञसीमा के भीतर ही रहेगा। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए 'अध्वर्यु' नाम का ऋत्विक 'श्रम्मांसि' (यजुः सं० १११४) यह मन्त्रभाग बोलता हुआ कृष्णमृगचर्म का प्रहण करता है। मन्त्र की व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, "यह मनुष्यभाषा में सम्बोधित होने वाला कृष्णमृग का 'चर्मा' है। परन्तु देवभाषा में इसे 'शर्मा' कहा जाता है। चूंकि यज्ञ एक देवसंस्था है, अतः इसमें मनुष्य-भाषा सम्बन्धी 'चर्मा' शब्द का प्रयोग न कर देवभाषा सम्बन्धी 'शर्मा' शब्द का प्रयोग किया गया है"।

यही 'शर्म ' शब्द आगे जाकर 'सुख' का वाचक बन गया है, जैसा कि—'शर्मिशातसुखानि च' (अमर १।४।२५) इत्यादि कोश वचन से स्पष्ट है। सचमुच चर्म सुख का
साधन बना हुआ है। क्योंकि यही शरीर का वेष्टन है। चर्म सुखसाधक बनता हुआ
सुखरूप है, अतएव छोकभाषा में यह किंवदन्ती प्रचिछत है—'अपने अपने चोले में(चर्मिवेष्टन में) सब सुखी हैं, मगन रहु चोला'। ब्राह्मण क्यों ब्राह्मण, तथा 'शर्म्मा'
कहलाया १ इस प्रश्न का यही मौलिक समाधान है।

<sup>9</sup> कृष्णमृगचर्म वेदत्रयीरूप कैसे है ? इसे यिशय पदार्थ किस आधार पर माना गया ? एक 'चर्मा' होने पर भी महर्षियों ने इसे क्यों पित्र मान लिया ? इत्यादि प्रक्नों के समाधान के लिए 'शतपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य' का उक्त प्रकरण ही देखना चाहिए।

'क्षत्रस्यापत्यम्'---'क्षतात्-त्रायते' ये दो निर्वचन क्षत्रिय शब्द के हैं। प्रकृति में प्राणतत्त्व ( इन्द्रात्मक प्राणतत्त्व ) ही क्षत्र है, एवं क्षत्रिय इसी का अपत्य है। प्राणतत्त्व ही क्षतभाव से हमारा त्राण किया करता है, अतएव तत्समानधर्मा क्षत्रिय का भी यही कर्म बनता है। प्राणवल के आधार पर ही बाह्य आक्रमणों से बचाव किया जाता है। अतएव तयक क्षत्रिय भी बाह्य आक्रमणों से ही समाजरूप शरीर का त्राण करता है। जिस प्रकार 'चर्म' अन्तरङ्ग रक्षक है, वैसे वर्म्म (कवच) बहिरङ्ग आक्रमणों से शरीर को बचाता है। समाज-शरीर पर होनेवाले बहिरङ्ग आक्रमणों को रोकना चूंकि क्षत्रिय का कर्म्म है, अतएव वर्म्मस्थानीय (कवचस्थानीय) क्षत्रिय के लिए 'वर्मन्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'विश्वति-भूमी, अर्थसम्पत्ती' ही वैश्य शब्द का निर्वचन है। अर्थसंग्रह में दत्तचित्त रहने के कारण ही इसे 'वैश्य' कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसका मूल उपादान 'विड्वीर्य्य' बतलाया गया है। विड् अन्नसम्पत्ति है, अन्नसम्पत्ति ब्रह्म-क्षत्र का भोग्य पदार्थ है। विड्-रूप वैश्य भोग्यरूप से ब्रह्म-क्षत्र सीमा में प्रविष्ट रहता है, इसिछए भी इसे 'वैश्य' कहना अन्वर्थ बनता है। जिस प्रकार चर्मा-वर्मा से उभयथा वेष्टित रहता हुआ शरीर सुगुप्त ( सुरक्षित ) रहता है, ठीक इसी तरह ब्राह्मण-क्षत्रिय के उभयविध ( चर्म-वर्मरूप ) रक्षाकर्मों से सुरक्षित रहता हुआ वैश्य निर्द्धन्द्व बना रहता है। वैश्य ही समाज का प्रधान शरीर माना गया है, क्योंकि अर्थबल ही राष्ट्र की मूलप्रतिष्ठा है। चूंकि समाजशरीर-स्थानीय वैश्यवर्ग शरीर के चर्मा-वर्मास्थानीय ब्राह्मण-क्षत्रियवर्गों से सुगुप्त है, अतएव इसे 'गुप्त' कहना सर्वथा अन्वर्थ बन जाता है।

'आग्रु-द्रवित' ही शूद्र शब्द का निर्वचन है। अपने शिल्पादि कर्तव्य-कम्मों में, एवं सेवाकर्म्म में बिना प्रतीक्षा किए शीघ्र से शीघ्र दौड़ पड़नेवाला वर्ग ही 'शूद्र' है। सेवाभाव में आत्मसमर्पण है। अपने आपका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व न रखते हुए दूसरों की इच्छा का अनुगामी बने रहना ही 'दास' भाव है। शूद्रवर्ग की इसी सेवामुला आत्मसमर्पण-

43

१ "प्राणो हि वै क्षत्रम्। त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः। प्र क्षत्रमात्रमाप्नोति, क्षत्रस्य सायुज्यं, सलोकतां जयति, य एवं वेद" —शत ब्रा॰ १४।८।१४।४।

२ "अन्तं वै क्षत्रियस्य विद्" — शतः ३।३।२।८।

वृत्ति को व्यक्त करने के लिए इसे 'दास' नाम से व्यवहृत किया गया है। इन्हीं साङ्के तिक-उपनामों को लक्ष्य में रखती हुई स्मृति कहती है—

> १—शम्मवद् ब्राह्मणस्योक्तं, वर्मोति क्षत्रसंयुतम्। गुप्त-दासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्य-शूद्रयोः॥ —विश्व

२—शर्मवद् ब्राह्मणस्य स्याद्, राज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं, दासः शूद्रस्य कारयेत्।।

—मनुः

३—शर्मादेवश्च वित्रस्य, वर्मात्रातुश्च भूश्वजः। भूतिदत्तश्च वैश्यस्य, दासः शूद्रस्य कारयेत्॥

—यमः

भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपनी दिव्यदृष्टि से प्रकृति-सिद्ध चातुर्वण्यं का साक्षात्कार किया। बीजरूप से जन्म से ही विद्यमान इस व्यवस्था को परिष्कृतरूप देते हुए समाज को चार भागों में विभक्त किया। एवं यही विभाग लोकनैभववृद्धि का कारण बना, जैसा कि लिखित वचन से स्पष्ट है—

लोकानां तु विष्टुङ्चर्थं मुख-वाहू-रु-पादतः। ब्राह्मणं-क्षत्रियं-वैश्यं-शूद्रश्च निरवर्त्तयत्।।

पुनः यह स्मरण कराया जाता है कि, इस व्यवस्था का केवल महर्षियों की कल्पना से सम्बन्ध नहीं है। अपितु यह सामाजिक व्यवस्था बीजरूप से स्वयं अव्ययेश्वर द्वारा प्रकट हुई है, जैसा कि पूर्व में विस्तार से बतलाया जा ज्का है। ईश्वरीय व्यवस्था कभी अनित्य, एवं एकदेशी नहीं मानी जा सकती। पिहले से ही विद्यमान चारों वणीं के प्रयोजक 'दिव्य-वीर-पशु-मृत'— भावों के प्रवर्त्तक 'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शूद्र' भावों को वंशानुगत बनाते हुए नित्यसिद्ध व्यवस्था को मुन्यवस्थित कर देना ही यहां के समाजशास्त्रियों का कर्त्तव्य था।

समाज, किंवा राष्ट्र की सुसमृद्धि के लिए जहां चातुर्वण्यं आवश्यक है, वहां इनकी स्वरूपरक्षा के लिए इनके प्रातिस्विक धर्म भी भिन्न हीं होनें चाहिएं। प्रकृति भी यही आदेश है रही है। भिन्न भिन्न प्राकृतिक वीय्यों से उत्पन्न भिन्न भिन्न वर्ण कभी समानधर्म के अनुगामी नहीं वन सकते, नहीं बनना चाहिए। वर्णों के भेद से, वर्णप्रजा के अवान्तर श्रेणि-विभागों की अपेक्षा से हमारा सनातनधर्म-सन्नाट् 'ब्राह्मणधर्म, क्षित्रयधर्म, वैश्यधर्म, शूद्रधर्म, आश्रमधर्म, मनुष्यधर्म, स्त्रीधर्म, पुत्रधर्म, राजधर्म आदि भेद से अनेक भागों में विभक्त रहता हुआ अपनी 'सम्राट्' उपाधि को चितार्थ कर रहा है।

पश्चिमी शिक्षास्रोत में प्रवाहित हमारे नवशिक्षित वर्ग का कहना है कि, "इस भारतीय धर्मभेद ने, एवं तत्प्रतिपादक भारतीय धर्मशास्त्रों नें हीं भारतश्ची का अपहरण किया है। यही धर्मभेद राष्ट्र को एकसूत्र में बद्ध नहीं होने देता। इसी भेदवाद ने संघठन शक्ति को छिन्न भिन्न बना रक्खा है। और इन सब उत्पातों की जड़ है 'पुराणकाल'। विशुद्ध वैदिक साहित्य की दृष्टि में सब के लिए समानधर्म का ही विधान है। एक ही धर्म प्रजावर्ग को समानधारा में प्रवाहित रख सकता है, एवं ऐसा अभिन्नधर्म ही राष्ट्र-अभ्युद्य का कारण बन सकता है।—'यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्ध है, यह चाण्डाल है, यह छोटा है, यह बड़ा है' यह सब केवल कल्पना का कल्पित जगत् है। न कोई किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है। समदर्शी ईश्वर के प्राङ्मण में सब समानक्प से प्रतिष्ठित हैं। अतः सबको साथ मिल कर एक ही नियम से चलना चाहिए। सब का खानपान, विवाह आदि सब कुल समानक्प से होनें चाहिएं। स्वयं वेद भगवान ने भी भेदभाव-विरहित, स्पृश्यास्पृश्य की विभीषिका से एकान्ततः मुक्त, एकधर्म, किंवा समानधर्म के अनुगमन का ही आदेश किया है। देखिए!

१—सह नाववतु, सह नौ भ्रुनक्तु, सह वीर्घ्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीमस्तु, मा विद्विषावहै।।
२—सङ्गच्छध्वं सं वद्ध्वं, सं वो मनांसि जानताम्।
देवाभागं यथा पूर्वे सङ्जानाना उपासते।।
३—समानो मन्त्रः, समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रमिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि॥

४—समानी व आकृतिः, समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासित।।

५—यदेवेह-तदमुत्र, यदमुत्र-तदन्विह।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यति॥

६— ब्रह्म वेदं सर्वं, नेह नानास्ति किश्चन॥

७—विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि।

शुनि चैव, श्वपाके च, पण्डिताः समदिशिनः॥

८—अयं निजः, परो वेति, गणना लघुचेतसाम्।

उदारचितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥'

देखा, और खूब देखा। "अगर सममें, तो यह सममें कि, अबतक कुछ नहीं सममें" को सर्वात्मना चिरतार्थ करनेवाले इन वेदमकों नें तो वेदमिक की सीमा का ही उल्लंघन कर डाला। परमार्थतः शास्त्रों पर अणुमात्र भी निष्ठा न रखनेवाले इन वैडालन्नतिकों नें (ऐसे ऐसे वेदवचनों को आगे करते हुए) मुग्ध जनता को न्यामोह में डालते हुए आज 'अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः' को अक्षरशः चिरतार्थ कर रक्खा है। इनकी इस भ्रान्ति के निराकरण के लिए आवश्यक है कि, पहिले ईश्वरीय-प्राकृतिक जगत् से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थधर्म-मेदों का दिग्दर्शन कराया जाय, एवं अनन्तर वर्णधर्म-मेद के साथ इस पदार्थ-धर्ममेद का समन्वय किया जाय। धारणार्थक 'धृञ्' धातु से धर्मा शब्द निष्यन्न हुआ है। यद्यपि 'शब्दशास्त्र' (व्याकरण) की दृष्टि से धर्म शब्द के—'धरतीति धर्माः'— 'घ्रियते-इति-धर्माः' ये दोनों ही निर्वचन हो सकते हैं। परन्तु इन दोनों व्युत्पत्तियों में प्रकृत के धर्मविचार प्रकरण में हमें—'धरतीति धर्मः' इस प्रथम व्युत्पत्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जागया।

धारणार्थक इस धर्म्म के 'कर्म्म', एवं 'संस्कार' भेद से दो विभाग मानें जा सकते हैं। जिन धर्मों का हम अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्म्मरूप, किंवा क्रियारूप धर्म कहलाएंगे। इन कर्मरूप धर्मों के अनुष्ठान से अन्तःकरण में एक प्रकार का वह अंतिशय उत्पन्न होता है, जोकि अन्तर्जगत् में अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता हुआ छोकिक-पारछोकिक सद्भावों का प्रवर्तक बना करता है। कर्मात्मक धर्म से उत्पन्न इस अतिशयात्मक धर्म को ही संस्काररूप धर्म माना जायगा। कर्मरूप धर्म हो, अथवा अतिशयरूप धर्म हो, दोनों की प्रतिष्ठा (आधार) चूंकि धर्मी ही बनता है, धर्माचरण करनेवाछा हो तो कर्मात्मक धर्म का आछम्बन बनता है, एवं यही संस्कारात्मक धर्म का अधिष्ठान बनता है, अतएव इन दोनों ही दृष्टियों से 'श्रियते असी धर्म:' इस निर्वचन के अनुसार दोनों को ही 'धर्म' कहेंगे।

पहिले कियात्मक धर्म को लेकर ही धर्म का विचार कीजिए। क्रियामेद से इस क्रियात्मक धर्म के 'धर्म—अधर्म' नामक दो भेद हो जाते हैं। कितनी ही क्रियाएं (कर्म) ऐसी हैं, जो अपने आश्रित पदार्थ के स्वरूप का नाश कर डालती हैं। एवं कितनें एक कर्म अपने आश्रित की स्वरूप-रक्षा के कारण बनते हैं। जो क्रियात्मकधर्म धर्मी-पदार्थों के नाशक होंगे, उन सब धर्मों को 'अधर्म' रूप धर्म कहा जायगा, एवं जो क्रिया-त्मकधर्म धर्मीपदार्थों के स्वरूप रक्षक होंगे, उन्हें धर्मरूप धर्म माना जायगा।

चदाहरण के लिए शारीर को ही लीजिए। शारीर में होनेवाली अन्नादान-लक्षणा किया जहां शारीररक्षा का कारण बनती है, वहां विसर्गरूपाक्रिया स्थितिनाश का हेतु बन रही है। दोनों हीं विरुद्ध कियाएं यद्यपि धम्मीं पदार्थ से ही धृत हैं, और इस दृष्टि से पूर्वोक्त 'धिम्मणा- ध्रियते-इति धम्मीः' लक्षण के अनुसार दोनों हीं विरुद्ध क्रियाओं को 'धम्मी' शब्द से ही व्यवहृत किया जा सकता है, तथापि अन्नाद् लक्षणा क्रिया चूं कि धम्मीं की स्वरूपरक्षा कर रही है, एवं अन्नविसर्गलक्षणिक्रया धम्मीं के स्वरूपोत्क्रान्ति का कारण बन रही है, अतः—'ध्रियते-इति धम्मीः' इस लक्षण की लेखा कर—'धिम्मणं-धरतीति धम्मीः' इसी लक्षण को स्वीकार किया जायगा। 'यत् स्याद् धारणसं युक्तम्' ही धम्मी का धम्मीत्व है। इसीलिए कर्नृ प्रधान व्युत्पत्ति ही हमें मान्य है। विसर्गक्रिया धम्मीं की धृति उत्ताड़ फेंकती है, अतः वह 'धरतीति' मर्च्यादा से सर्वथा बहिष्कृत है। अतएव च वह 'ध्रियते' के अनुसार 'धम्मी' पदवाच्य बनती हुई भी 'धरति' की मर्च्यादा से सर्वथा 'अधर्मी' रूपा ही मानी जायगी। वह कियात्मक धर्मी धर्मी माना जायगा, जोकि धर्मी से ध्रियमाण रहता है, ध्रियमाण बन कर धर्मी को धारण करता है, एवं अपने धृतिधर्म से धर्मी को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रखता है। फलतः धर्म का निम्न लिखत लक्षण हमारे सामने उपस्थित होता है—

# 'श्रियमाणः सन् धरति, स्वयं धर्मिमणा ध्रियते, धर्मिमणं च स्वस्वरूपेऽवस्थापयति यः, स धर्माः।'

वक्त छक्षण धर्म्मतत्त्व 'स्वाभाविक', 'आगन्तुक' भेद से दो भागों में विभक्त है। स्वाभाविकधर्म 'स्वधर्म्म' है, आगन्तुकधर्म 'प्रधर्म्म' है। स्वधर्म सदा अभयस्थान है, परधर्म यदा कदा भयावह भी बन जाया करता है। इन दोनों धर्मों में स्वाभाविक-स्वधर्म ही धर्मों वस्तु का 'स्वरूप' (स्व-रूप, अपनारूप, अपनापन) कहळाएगा। 'अिन' एक धर्मों पदार्थ है। इस प्राणिन में जब प्रकाशधर्मा इन्द्र, एवं तापधर्मा वैश्वानर, दोनों अन्तर्थाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो यह प्राणिन भूतानिक्ष में परिणत हो जाता है। एवं इस भूतदशा में ताप और प्रकाश, दोनों इसके स्वरूपधर्म बन जाते हैं। इन दोनों स्वरूपधर्मों को पृथक् कर देने पर धर्मी भूतानि का कोई रूप शेष नहीं रहता। एवमेव शैत्य, एवं आप्यायन (तृप्ति) इन दो स्वरूपधर्मों को छोड़ कर पानी का भी कोई स्वरूप वाकी नहीं बचता। जिस पदार्थ का स्वरूपधर्मों जवतक सुरिक्षित है, तभी तक वह पदार्थ स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है। उधर परधर्मिळक्षण आगन्तुकधर्म चूंकि एक वस्तु में अन्यवस्तुओं के सम्बन्ध से आते, तथा जाते रहते हैं, अतएव इन्हें सङ्करधर्म, किंवा व्यभिचारी धर्म कहा जाता है।

उक्त दोनों धर्मों के धर्मी से घृत रहते हुए भी, दोनों में स्वभावभूत, स्वधर्मछक्षण स्वाभाविकधर्म हीं मुख्य मानें जायँगे, एवं आगमापायी आगन्तुकधर्म गौण हीं कहे जायँगे। साथ ही यह भी स्मरण रखने की बात है कि, ये आगन्तुक धर्म तभी तक 'धर्म' मानें जायंगे, जबतक कि ये स्वधर्म के अनुकूछ बने रहेंगे। स्वाभाविकधर्म को क्षिति पहुंचाते हुए ये भी 'धरित' छक्षणा कर्नृ व्युत्पित्त से विचत होते हुए अधर्म ही मानें जायंगे। क्योंकि प्रतिकृछदशा में जाते हुए ये परधर्म स्वाभाविकधर्मों के नाश के कारण बनतें हुए वस्तुस्वरूप को धारण करने के स्थान में वस्तुप्रतिष्ठोच्छित्ति के ही कारण बन जाते हैं।

उदाहरण के छिए पानी को ही छीजिए। 'आपो द्रवा: स्निग्धाः' इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार 'द्रवस्त्व' पानी का स्वरूपधर्म्म बना हुआ है, और इसी दृष्टि से—'सांसिद्धिकं द्रवस्त्वं जले' यह नियम बना है। यह स्वरूपधर्म्म 'धरुणाग्नि' की कृपा का ही फल है। 'अपां संघातो विलयनं च तेजः संयोगात्' (वैशेषिक दर्शन) इस कणाद सिद्धान्त के

अनुसार पानी में जो द्रवता (तरलता-बहाव) है, वह धरुण (तरल) अग्नि के प्रवेश की ही महिमा है। तापधर्म्म धरुणाग्नि का स्वरूपधर्म्म था। वही तापधर्म्म पानी में प्रविष्ट होकर अपने ताप को तरलता में परिणत करता हुआ आज पानी का आत्मलक्षण स्वरूपधर्म बन रहा है। यही अग्निधर्म्म का जल के प्रति आत्मसमर्पण है। जो अग्निधर्म किसी समय अग्नि का स्वरूपधर्म बन रहा था, आज वही आत्मसमर्पणयोग से तरलता में परिणत होता हुआ पानी का स्वरूपधर्म बन गया। अब इस धर्म की सत्ता में धर्मी पानी की स्वरूपरक्षा है, इसकी उत्क्रान्ति में पानी के स्वरूप की उत्क्रान्ति है।

पानी किसी बटलोही में भर कर अंगीठी पर रख दिया जाता है। अग्नि-ताप पानी में प्रविष्ठ होने लगता है, पानी गरम हो जाता है। यह 'तापधर्म्म' पानी के लिए आगन्तुक धर्म्म है, एवं इसका उस पानी के साथ' बाहिर्ध्याम' सम्बन्ध है। जब तक यह आगन्तुकधर्म्म पानी के स्वरूपधर्म्म पर कोई आक्रमण नहीं करता, तबतक तो इसे 'आगन्तुक धर्म्म' ही कहा जायगा। परन्तु आत्यन्तिक इन्धन (ईंधन-काष्ठ) संयोग से प्रबल बनता हुआ यदि यही तापधर्म्म प्रतिकूल अवस्था में परिणत होता हुआ पानी को 'बाष्प' (भाप) रूप में परिणत कर इस का स्वरूप खो देता है, तो उस समय यह आगन्तुक धर्म्म धर्म्म न रह कर अधर्म बन जायगा। इसी लिए तो धर्म्मरहस्यवेत्ताओं ने इस आगन्तुक परधर्म्म को 'भवावह' कहा है।

विश्व के जितनें भी स्थिर-चर पदार्थ हैं, सब के धर्म पृथक पृथक हैं, एवं यह धर्ममेद ही इनकी मूलप्रतिष्ठा बन रहा है। जिस दिन यह स्वाभाविक, स्वधर्म मेद उत्क्रान्त हो जायगा, उस दिन क्षणमात्र में विश्वप्रपश्च स्मृतिगर्भ में विलीन हो जायगा। जब कि विश्व के मुलतत्त्व (प्राकृतिक पदार्थ) विभिन्न धर्मों से नित्य आक्रान्त हैं, तो इन्हीं विभिन्नधर्मा प्राकृतिक पदार्थों को उपादान बनाकर उत्पन्न होने वाले अस्मदादि विकृत-प्राणियों के धर्म समान कैसे हो सकते हैं। प्रत्येक की प्रकृति भिन्न, आकृति भिन्न, अहंकृति भिन्न, फिर धर्म का अभेद कैसा। कल्पनारसिक जिस धर्मभेद को हमारे पतन का कारण समम रहे हैं, वही धर्मभेद हमारे गौरव का कारण बन रहा है।

उदाहरण के लिए हमारे उपासनाकाण्ड को ही लीजिए। हमारी देवप्रतिमाएं सैंकड़ों तरह की हैं। उपासक मनुष्य जैसी योग्यता रखता है, उस योग्यता के अनुरूप ही देवोपा-सना का विधान हुआ है। सात्त्विकप्रकृति व्यक्ति कभी राजस-तामसभावों की उपासना में सफल नहीं हो सकता। विष्णु, शिव, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणपित, आदि प्रतिमामेद

इसी धर्ममेंद पर अवलिम्बत हैं। मेदवाद को न्यावहारिकरूप प्रदान करते हुए सर्वत्र अमेद दर्शन करना ही हमारे धर्म की सब से महत्वपूर्ण विशेषता है। अनेकत्व के आधार पर एकत्व की आराधना करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। नित्यविज्ञानसहकृत ज्ञानमार्ग ही हमारा श्रेय:-पन्था है। सब स्वधर्मलक्षण अपने अपने कर्त्तन्य करमों में, अपने अपने धरमों में अनन्यभाव से प्रतिष्ठित रहते हुए परस्पर सहयोग बनाए रक्ष्ते, यही हमारी राष्ट्रवादिता है, जिसका कि—'सहनाववतु, सहनो भ्रुनक्तु' इत्यादिक्ष से वेदशास्त्र ने विश्लेषण किया है। जिस प्रकार परस्पर में सर्वथा विभिन्न धरमों का अनुगमन करते हुए सूर्य-पृथिवी-चन्द्र-वायु-जल आदि प्राकृतिक पदार्थ उस महाविश्वधर्मा, एवं धर्मम्मूर्तिमहामहेश्वर के लिए समान हैं, ठीक वही लक्ष्य हमारा है। परप्रत्ययनेयबुद्ध पूर्वोक्त जिन वेदप्रमाणों से धर्म का अमेद सिद्ध करने चले हैं, उन का तात्पर्य क्या है १ यह स्पष्ट है।

आत्मदृष्टि से वास्तव में सभी चर-अचर समानधरातल पर प्रतिष्ठित हैं। परन्तु वर्णमूलक न्यवहारकाण्ड में सब विभक्त हैं। इन विभक्तों में उस अविभक्त के दर्शन करना ही हमारा परमपुरुषार्थ है। शास्त्र ने 'पण्डिता: समद्शिन:' कहते हुए स्पष्ट ही समदृष्टि का प्राधान्य माना है। दर्शन सम, न्यवहार भिन्न, यही रहस्य है। क्योंकि न्यवहार कभी सम होही नहीं सकता। मेदबाद से पलायित होने वाले महानुभावों को पहिले ईश्वरीय सृष्टि के साथ प्रतिद्वन्द्विता करनी चाहिए, जहां कि पदे पदे मेदबाद पनप रहा है। अवश्य ही अभिन्नधरातल पर प्रतिष्ठित विभिन्न धर्मभेदिभिन्न-सनातनधर्म ही हमारे कल्याण का अन्यतम मार्ग है। दूसरे शब्दों में वर्णप्रवर्त्तक-देवभेदमूलक, वर्ण मेद, तथा धर्म मेद ही कल्याणकर है। जिस धर्मभेद को हानिप्रद घोषित किया जा रहा है, उस धर्म भेद का परित्याग ही प्रत्यक्ष में हमारी अवनित का मूल कारण सिद्ध हो रहा है, यह कौन बुद्धिमान स्वीकार न करेगा १

अस्तु, धर्ममेनेद हानिकर है, अथवा लाभप्रद ? इस सम्बन्ध में विशेष विस्तार अन-पेक्षित है। यहां तो हमें ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले उसी धर्म का विचार करना है, जो कि वणों की प्रतिष्ठा बना हुआ है। 'तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं-यद् धर्मः' (शत० १४) कहते हुए वेद्भगवान् स्पष्ट ही चातुर्वण्यं धर्म की भिन्नता, मौलिकता, तथा नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, वैश्य का वैश्यत्व, तथा शूद्र का शूद्रत्व, यह 'त्व' लक्षण धर्मा है क्या पदार्थ ? इसी प्रश्न का लोकदृष्टान्त से स्पष्टीकरण करते हुए उसी श्रुति ने आगे जाकर कहा कि,—'सत्य ही का नाम धर्म है, धर्म का ही नाम सत्य है। धर्मालक्षण यह सत्यपदार्थ हृदयभाव से सम्बन्ध रखता हुआ 'अन्तर्यामी' की नित्य 'नियति' ही है, जैसा कि पूर्व के 'सत्यानृतिविवेक' परिच्छेद में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है, अग्नि सदा ऊपर ही की ओर प्रज्वलित होता है, वायु सदा तिर्ध्यक् ही चलता है। पदार्थों का यह नियत धर्मा, नियत भाव ही सत्य है। जो पदार्थ जिस वर्ण का है, वह अपने अन्तर्यामी की 'नियति' लक्षण नियत मर्प्यादा का ही अनुगामी है, यही उसका सत्यानुगमन है, यही वास्तविक सत्य-आग्रह है, एवं यही धर्म का धर्मात्व है।

अज्ञानतावश हम स्वयं भी वर्णधर्म्म से विमुख रहें, एवं अभिनिवेश के अनुप्रह से मनमाने सत्य की, मनमाने धर्म की कल्पना कर अन्य मुग्ध मनुष्यों को भी सत्यपूत वर्ण-धर्म से च्युत करने का प्रयास करते रहें, साथ ही अपने इसी मिथ्याप्रयास को सत्यमार्ग, धर्ममार्ग घोषित करने की धृष्टता करते रहें, सर्वोपरि-'हमें अपने अन्तर्यामी की ओर से ऐसा ही सत्य आदेश मिला है, यही ईश्वर की इच्छा है' कह कर ईश्वरवादी बनने का दुःसाहस करते रहें, यह तो सत्य-आग्रह नहीं, धर्मा आग्रह नहीं, मिथ्या-आग्रह है, अधर्म-आप्रह है, दुराप्रह है, पतन का मार्ग है। नियति का स्वरूप भी तो वर्णधर्म्म की विकृति से बिगड़ जाता है। यद्यपि यह ठीक है कि, अन्तर्य्यामी की सत्य-नियति आपामर-विद्वज्ञन सब में समानरूप से प्रतिष्ठित है। परन्तु स्वस्वरूप से सर्वथा शुभ्र रहने वाला भी सौर प्रकाश जैसे कृष्ण-नील-हरितादि दुर्पणों के आवरण से तद्रूप बन जाया करता है, एवमेव नियति का यह विशुद्ध सत्यप्रकाश भी वर्णधर्म-विरोधी विकर्मछक्षण असत् कर्माचरण से उत्पन्न होने वाले अविद्यादोषावरणों के मध्य में आ जाने से तद्रूप ही बन जाता है। इस दूषित नियति के अनुशासन को कभी आत्मनियति का अनुशासक नहीं माना जा सकता। यह आवाज नियति की आवाज नहीं है, अपितु दोषों की प्रतिध्वनि है, जिसे कि हमने नियति सममते की भ्रान्ति कर रक्ली है। 'नियति' का बिगड़ना ही 'नियत बिगड़ना' है। जिसकी नियत (नियति-अन्तःप्रेरणा-मन्शा-मानस-प्रेरणा ) में फर्क आगया, वह सत्य से विश्वत हो गया। जो सत्य से विश्वत हो गया, वह अपना, एवं अपने साथ साथ अपने मुख सहयोगियों का भी सर्वनाश करा बैठा।

दूसरी दृष्टि से धर्ममेद की मीमांसा कीजिए। हम (मानवसमाज) ईश्वरीय जगत् के एक स्वल्प अंश हैं। अतः सर्वप्रथम हमें उस ईश्वरीय (प्राकृतिक) धर्मा का ही

अन्वेषण करना चाहिए। देखें वहां अनीश्वरवादमूलक, प्रजातन्त्रानुगत साम्यवाद की प्रतिच्छाया है ? अथवा ईश्वरवादमूलक, राजतन्त्रानुगत मेदवाद का साम्राज्य है ?

तत्वमीमांसा करने पर हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि, 'भेद' का ही नाम विश्व है। उस निरुपाधिक, अद्वय, निर्विकार, अखण्ड, सर्वेबलविशिष्टरसमूर्त्ति, केवल 'परात्पर ब्रह्म' के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रपञ्च क्षणिक क्रिया से नित्य आक्रान्त रहता हुआ परस्पर सर्वथा भिन्नरूप ही है। ब्रह्मातिरिक्त यचयावत् पदार्थ विभिन्न धम्मों से नित्य आक्रान्त है, जैसाकि पूर्व के 'ब्रह्म-कर्म्मपरीक्षा' प्रकरण में भी स्पष्ट किया जा चुका है।

इसी तास्तिक मेद के आधार पर संसरणशील संसार स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है।

भगवान सूर्य्य बण्णता लक्षण अपने स्वधर्म से अन्नादि का परिपाक करते हैं, एवं प्रकाशलक्षण स्वधर्म से विश्व के चक्षु बने हुए हैं। चन्द्रदेवता 'आप्यायन' लक्षण स्वधर्म से
ओषधियों को आप्यायित करते रहते हैं, एवं चान्द्रधर्म से आप्यायित रहने वालीं
ओषधियों (अन्न) अपने आप्यायनरूप स्वधर्म से पार्थिव प्रजा को आप्यायित करतीं
रहतीं हैं। पृथिवी ने घृति लक्षण अपने स्वधर्म के बल पर ही पार्थिवप्रजा का भार
वक्षस्थल पर वहन कर रक्ला है। वायुदेवता गतिरूप अपने स्वधर्म से ही पदार्थों के
प्रवर्गाशों का एक दूसरे पदार्थों में आदान-प्रदान करने में समर्थ हो रहे हैं। पर्जन्यदेवता
विकासलक्षण अपने इसी धर्म से मेघों में प्रतिष्ठित रहने वाले 'नमुचि' के संकोचलक्षण
स्वधर्म का नाश कर जलवर्षण कर्म में समर्थ बन रहे हैं। निदर्शनमात्र है। ईश्वरावयवरूप प्रकृतिमण्डल के सम्पूर्ण देवता अपने अपने स्वधर्म के बल पर अपने अपने
आधिकारिक कर्म का अनुष्ठान करते हुए ही 'विश्वसाम्राज्य' के स्वरूप संवाहक बने हुए हैं।

जाने दीजिए इस 'प्राकृतिक-धर्मभेद-मीमांसा' की विस्तृत चर्चा को। इसे अधिक त्र्रूष्प देना व्यर्थ है। हमारा छक्ष्य तो इस समय—'धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष' नामक चार पुरुषार्थों में से 'धर्म' नामक पहिला पुरुषार्थ ही है। चूंकि यह धर्मा उस तत्त्वात्मक प्राकृतिक धर्म से समहुलित है, अतएव तद्भेद ही एतद्भेद में दृढ़तम प्रमाण है। प्राकृतिक धर्मों के साथ इन धर्मों का प्रनिथवन्धन-सम्बन्ध सममते हुए ही हमें अपने उद्देश्यभूत पुरुषार्थ-'धर्म' का विचार करना पड़ेगा।

जिन कम्मों से, जिन वस्तुओं के संसर्ग से, जिन नियमोपनियमों के परिपालन से मनुष्यस्व सुरक्षित रहता है, उन सबका संग्रह 'मनुष्यधर्म' है। एवं मनुष्यता के प्रतिबन्धक कम्म-नियमादि इसके लिए 'अधर्म' है। एवमेव सभ्यतानुगामी सभ्यों की सभ्यता जिन

उपायों से सुरिक्षित रहती है, वे सब उपाय सम्यों के 'धर्मा' कहलाएंगे, एवं विपरीतमाव अधर्म माना जायगा। ठीक इसी परिभाषा के अनुसार जिन कम्मों से, जिन व्यवस्थाओं से, जिन आचरणों से तत्तहणों की स्वरूप रक्षा होगी, वे वे कम्मोदि उन उन वर्णों के धर्म माने जायंगे, एवं विपरीत कर्मादि 'अधर्म' शब्द से व्यवहृत किए जायंगे। जब कि— 'दिव्य-वीर-पशु-मृत' भावप्रयोजक 'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शूद्र' चारों भाव सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, तो इनके धर्म भी पृथक पृथक ही मानने पड़ेंगे। क्योंकि धर्मभेद ही अवच्छेदकमर्य्यादा से धर्मावच्छिन्न धर्मोंभेद का कारण माना गया है। इन भिन्न भिन्न धर्मों से कृतात्मा वर्णों के धर्म भी भिन्न भिन्न ही मानना न्यायसङ्गत होगा।

इन वर्णधम्मों को महर्षियों नें—'सामान्यधर्म्म—विशेषधर्म' भेद से दो भागों में बांट दिया है। 'सत्य-अहिंसा-दया-शौच-इन्द्रियनिग्रह-अमानित्व-अदिम्भत्व-अलोभत्व-अमा-त्सर्य-सर्वभूतिहतरित' आदि सामन्यधर्म हैं। एवं ये चारों वर्णों के लिए, दूसरे शब्दों में मनुष्यमात्र के समान हैं, इनके अनुगमन में 'मनुष्यत्त्व' ही अधिकारसमर्पक प्रमाणपत्र है। इन्हीं को 'आनुशंसधर्म' भी कहा गया है। चूंकि इनका लक्ष्य 'मनुष्यत्त्व' की रक्षा करना है, उधर मनुष्यत्त्व मनुष्यमात्र के, लिए समान धर्म है, अतएव इनमें सब समानरूप से अधिकृत हैं।

कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों में इन सामान्यधम्मों का भी अपवाद हो जाता है। यदि किसी का निरपराध वध हो रहा है, और उस समय यदि हमारे मिथ्या बोलने से उसकी रक्षा हो जाती है, तो उस समय-'स वे सत्यमेव वदेत' इस सामान्य धर्म की उपेक्षा कर हमें मूंठ बोल देना चाहिए। उस समय 'नानृतं वदेत' का आवश्यकरूप से अपवाद मान लेना चाहिए । इसी प्रकार—'मा हिंस्यात सर्वा भूतानि' इस सामान्य विधि का—'अग्रीपोमीयं पशुमालभेत' इत्यादि रूप से अहिंसा का भी अपवाद माना गया है। इस यज्ञकर्म के अतिरिक्त और भी कई एक ऐसे स्थल हैं, जिनमें अहिंसा सर्वथा 'अपवाद' वन रही है। एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति, जिसकी सत्ता से बहुतों को कष्ट मिल रहा हो, मार देना पुण्य माना गया है। देखिए!

१ 'वर्णिनां हि वधो यत्र, तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्'।

# एकस्मिन् यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणः। बहुनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो वधः॥

इसी 'अपवाद' के आधार पर महाभारत (वनपर्व) से सिंह-शूकर-ज्याघादि हिंसक पशुओं की मृगया (शिकार) का आदेश मिला है। इस प्रकार मनुज्यमात्रोपयोगी इन सत्यादि सामान्यधम्मों में भी यथावसर परिस्थिति के अनुसार अपवाद होते रहते हैं। इस अपवाद रहस्य को न जानने के कारण हीं आज कितने एक सज्जन यह कहते सुने गए हैं कि, "वह शास्त्र कैसा, जो कहीं अहिंसा को श्रेष्ठ बतला रहा है, तो कहीं हिंसा का विधान कर रहा है। दोनों में से कौनसा आदेश सच्चा माना जाय"। इनके परितोष के लिए यही कहना पर्थ्याप्त होगा कि, 'धर्म्म' एक 'सुसूक्ष्म' तत्त्व है। देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धादि भावों के समन्वय के तारतम्य से ही धर्माव्यवस्था व्यवस्थित हुई है। परोक्षतत्त्वमूला इन धर्माव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में शब्दशास्त्र के निर्णय के अतिरिक्त और कोई दूसरी गति नहीं है।

जिस प्रकार सामान्य धर्म 'मनुष्य सामान्य' के स्वरूप रक्षक हैं, वहां विशेष धर्म तत्ति हरोषवणों के ही उपकारक मानें गए हैं। सामान्य धर्म सामान्यों का धर्म है, विशेष धर्म विशेषों का धर्म है। दोनों धर्मों का जहां विरोध आता है, वहां सामान्य धर्म की उपेक्षा कर दी जाती है, एवं विशेष धर्म को प्रधानता दे दी जाती है। उदाहरण के छिए 'अर्जुन' को ही छीजिए। अर्जुन एक विशिष्ट 'मनुष्य' था, और इसी दृष्टि से इसे मनुष्यत्वानुबन्धी, अर्हिसाछक्षण सामान्य धर्म का अनुगमन करना चाहिए था। परन्तु भगवान ने अर्हिसाअवपरायण अर्जुन के सामने इसके विशेषधर्म (क्षात्रधर्म) का महत्व रखते हुए बतलाया कि,—"अर्जुन! तू 'क्षत्रिय' है। क्षत्रियत्त्व तेरा विशेष धर्म है। सामान्य-विशेष की तुलना में विशेषधर्म मुख्य है। युद्ध में सम्मुख उपस्थित आततायी शत्रु को बिना संकोच मार देना ही क्षत्रिय का परमधर्म है"। इसी स्वधर्म छक्षण-विशेषधर्म की (सामान्य धर्म की तुलना में) महत्ता बतलाता हुआ गीताशास्त्र कहता है—

१—सहजं कर्म कौन्तेय! सदोषमिप न त्यजेत्। सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनामिरिवाचृताः॥

२ — स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमहिसि।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रे योऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥
३ — सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ! लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥
४ — अथ चेन्विममं सङ्ग्रामं न करिष्यसि।
ततः 'स्वधर्म' कीर्त्तिं च हिन्ता पापमवाप्स्यसि॥
५ — स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मी भयावहः।
श्रेयान्तस्वधर्मी विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्॥

इसी आधार पर कल्पसूत्रकार अयि श्राय शूद्रवर्ग के लिए वेदाध्ययनादि का प्रबल्ध निषेध कर रहे हैं। इस स्वधर्म मेद का विज्ञानकृत धर्ममेद के साथ (प्राकृतिक धर्म-मेद के साथ) ही सम्बन्ध समम्भना चाहिए। प्रकृतिसिद्ध, वर्णमेदमूलक धर्ममेद ही 'स्वधर्म मेद' माना जायगा। यदि किसी ने समय विशेष में उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए कुछ विशेष नियम बना लिए हैं, तो वह धर्ममेद मतवाद का आसन प्रहण करता हुआ कभी शाश्वत-धर्मा न माना जायगा।

समाज की सुन्यवस्था के लिए यदि वर्णन्यवस्था आवश्यक है, तो इस वर्णन्यवस्था को

सम्मित्मूलक-आहारादि
की विभिन्नता—

से अपेक्षित है। अब इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उपस्थित होता है

कि, प्रत्येक वर्ण को किस आधार पर स्वधम्मलक्षण अपने अपने
वर्ण धर्म्म पर ही प्रतिष्ठित रक्ला जा सकता है १ क्योंकि हम देलते हैं कि, निरन्तर
उपदेश सुनते रहने पर भी वर्णधर्म की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। सब कुछ सुनसुनाकर भी, शास्त्रीय वर्णधर्म का महत्त्व स्वीकार करलेने पर भी उस ओर प्रवृत्ति की
इच्छा नहीं होती, इसका क्या कारण १ प्रवृत्ति होकर भी क्यों बिगड़ जाती है १ इच्छा
रहने पर भी क्यों नहीं हम इच्छानुसार वर्णधर्म का अनुष्ठान करते १

बक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में दो समाधान हमारे सामते आते हैं, एक 'संस्कारात्मक,' एवं एक 'अन्नात्मक'। संस्कारात्मक समाधान की 'वर्णाश्रमविज्ञानप्रकरण' के आगे 'संस्कारविज्ञान' नामक स्वतन्त्र प्रकरण में मीमांसा होने वाली है, अतः इसके सम्बन्ध

में कुछ भी न कहा जायगा। दूसरे अन्नात्मक समाधान का ही इस परिच्छेद में संक्षेप से दिग्दर्शन कराया जायगा।

यद्यपि वर्णधम्मों के लिए 'संस्कारामाव' ही महाप्रतिबन्धक माना गया है, परन्तु 'अन्नदोष' को भी इस सम्बन्ध में कम महत्त्व नहीं दिया जा सकता। धर्मभेद की रक्षा का 'अन्नमेद' भी एक प्रधान साधन माना गया है। आहार-विहारादि की विभिन्नता पदार्थधम्में मेद पर प्रतिष्ठित है, एवं पदार्थधम्में भेद की विभिन्नता के आधार पर अनुष्ठिय वर्णधम्में भेद प्रतिष्ठित है। फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि, वर्णानुगतधर्माभेद की रक्षा के लिए, हम वर्णधम्में से विमुख न हो जायं, इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए धम्मानुगत आहार-विहारादि का ही अनुगमन आवश्यक है। यदि सब वर्णों के समान ही आहारादि हो जायंगे, तो इन समान आहारादि से निष्पन्न होने वाला वर्णाध्यक्ष भूतात्मा (कर्म्मात्मा) समानलक्षण बनता हुआ कभी धर्म भेदिभन्न-वर्ण भेद का अनुगामी न रह सकेगा।

भारतीय धर्म के मौलिक रहस्य से लेशमात्र भी परिचय न रखनेवाले कितने एक महातु-भावों के श्रीमुख से साभिनिवेश आज यह कहते सुना गया है कि, — "खानपान का धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या हमारा धर्म ऐसा कचा है, ऐसा निर्वल है, जो खान-पान से ही बिगड़ जाय। खान-पान की अर्गला, कच्चे-पक्के (सकरे-नखरे) का आडम्बर, ये सब निरर्थक कल्पना हैं"। आर्यप्रजा की उस सुसंस्कृत-बुद्धि का ऐसा पतन हो जायगा, यह कल्पना भी न थी। भगवान् जाने, इन बुद्धिवादियों ने धर्म का क्या लक्षण बना रक्खा है। हमारा अपना तो इस सम्बन्ध में यही विश्वास है कि, जब से हमारी अन्नमर्थ्यादा में उच्छृङ्खलता आई है, तभी से हमारी दिन्यशक्तियों का ह्रास आरम्भ हो गया है। सुनते हैं, इसी असदन्नपरिप्रह से 'भीष्म' जैसे धर्माज्ञ को भी अधर्मारत दुर्घ्योधन की सहायता के लिए बाध्य होना पड़ता था। अन्न ही भूतात्मा का स्वरूप समर्पक माना गया है। सूर्य्य-चन्द्र शतैश्वरादि प्रहोपप्रहों की क्रूरदशाओं से तो मनुष्य फिर भी समय पाकर मुक्त हो जाता है, परन्तु महामहलक्षण अन्नमह से गृहीत प्रजा का त्राण कठिन है। वेद ने 'मह' तत्त्व की मीमांसा करते हुए अन्न को ही प्रधान 'प्रह' माना है। वहां कहा गया है कि "सूर्य्य एक प्रकार का प्रह है, क्यों कि इसने अपने उदर में (सौरमण्डल में) सम्पूर्ण त्रैलोक्य प्रजा का भोग कर रक्ला है। 'वाक्' ही प्रह है, वाक् से ही सम्पूर्ण प्रजा गृहीत है, और यह 'वाक्' प्रह नामात्मक है। (इस देखते हैं कि, प्रत्येक वस्तु का प्रहण वस्तु के नाम से ही होता

है, अतः नाम को भी अवश्य ही प्रहं कहा जा सकता है।) अन्न ही (वास्तव में प्रधान) प्रह है। अन्नप्रह से ही सब गृहीत हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, जो जो व्यक्ति हमारा अन्न खा छेते हैं, वे सब इस हमारे अन्नप्रह से गृहीत बनते हुए हमारे अधिकार में आ जाते हैं, एवं उनका अपना आत्मस्वातन्त्र्य नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक परिस्थिति है। अर्थात् अन्नप्रह ही सब प्रहों में प्रधान तथा प्रबल प्रह है"

'एष वै ग्रहः -य एष तपति ( स्र्य्यः ), येनेमाःसर्वाः प्रजा गृहीताः । वागेव ग्रहः । वाचा हीदं सर्व गृहीतस् । किस्र तद्यद्वाग्ग्रहः ? नामैव ग्रहः । नाम्नाहीदं सर्व गृहीतस् । किस्र तद्यद्वाग्ग्रहः ? नामैव ग्रहः । नाम्नाहीदं सर्व गृहीतम् । किस्र तद्यवाग्ग्रहः ? बहूनां वे नामानि विद्याथ नस्तेन तेन गृहीता भवन्ति । अन्नमेव-ग्रहः । अन्नेन हीदं सर्व गृहीतम् । तस्माद्यावन्तो नोऽश्चनमञ्चन्ति, ते नः सर्वे गृहीता भवन्ति । एपैव स्थितिः । (सिद्धान्तपक्ष)

-शत॰ बा॰ ४।६।५।

सभी आहार समानधर्मवाले हों, यह बात नहीं है। कितनें ही मोग्यपदार्थ सत्त्वगुण-प्रधान बनते हुए ज्ञानशक्ति-प्रवर्द्धक हैं, कितनें ही रजोगुण-प्रधान बनते हुए क्रियाशक्ति के उत्तेजक हैं, कितनें ही रजस्तमः-प्रधान बनते हुए अर्थशक्ति के उपोद्बलक हैं। इधर वर्ण-सम्प्रदाय में सत्वप्रधान ब्राह्मणवर्ण ज्ञानशक्ति का, रजःप्रधान क्षत्रिय क्रियाशक्ति का, एवं रजस्तमः प्रधान वैश्य अर्थशक्ति का अनुगामी है। तीनों का सेवक तीनों भावों से उत्क्रान्त है। जिसकी मस्तिष्क-शक्ति जितनी अधिक विकसित रहेगी, उसकी उपदेशशक्ति भी उसी अनुपात से विकसित रहेगी। इसी प्रकार युद्धकर्म्म सहोबलोपेत (साहसयुक्त) हृदयबल की अपेक्षा रखता है। फलतः जिस क्षत्रिय के हृदय में जितना अधिक सहोबल होगा, वह अपने यशोवीर्व्य विकास में उसी अनुपात से सफल होगा।

उक्त गुण-शक्ति-वीर्ग्यादि विवेक से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि, उपदेशशित्युक्त एक ब्राह्मण के लिए मस्तिष्कशक्ति के संरक्षक, तथा वर्द्धक सान्तिक आहार-विहारादि ही उपयोगी वनेंगे। रक्षक क्षत्रियवर्ण के लिए हृदयबल संरक्षक सान्तिक-राजस आहार-विहारादि ही उपयुक्त मानें जायंगे। वैश्यवर्ण के लिए अर्थशिक्तसंरक्षक राजस-तामस आहार-विहारादि ही उपकारक सिद्ध होंगे। एवं शूद्र अन्छन्दस्क होने से वर्णत्रयी का उच्छिष्ट-भोगी बनता हुआ यथाकाम, यथाचार होगा।

इसके अतिरिक्त अब हमें यह भी मान छेने में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, अपने प्रातिस्विकरूप से सर्वथा सात्त्विक रहता हुआ भी अन्न तत्तत्प्रकृतिप्रधान तत्तत्व्यिकत्यों की आत्मसीमा में प्रविष्ट होता हुआ, अपने प्रातिस्विक सात्त्विकगुण से अभिभूत होता हुआ तत्तत्प्रकृति-गुणों से युक्त हो जाता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अथवा वैश्य हो, यदि वह शास्त्रविरुद्ध पथ का अनुगामी है, असद्वृत्ति से यदि वह धनोपार्ज्जन करता है, तो उसके प्रातिस्विक दिव्यभाव इस वृत्तिदोष से दूषित हो जाते हैं, वर्णधम्म अभिभूत हो जाता है। ऐसे वर्णों के अधिकार में रहनेवाली अन्नादि सम्पत्ति भी दूषित ही बनी रहती है। क्योंकि—'यावद्वित्तं तावदात्मा' इस श्रौत-सिद्धान्त के अनुसार भोग्यसम्पत्ति में सम्पत्ति के अधिष्ठाता का आत्मा विभूतिरूप से प्रतिष्ठित रहता है। इसी आधार पर धर्मशास्त्रों ने सूतकान्न परिग्रह निषिद्ध माना है । अतएव उन वर्णियों के अन्न परिग्रह से भी अपने आपको बचाना चाहिए, जो कि वर्णों असद्वृत्ति से धनोपार्ज्जन कर रहे हैं।

अन्नाहुति प्रहण में भी कुछ एक विशेष नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। अपवित्र स्थान में, असमय में, अव्यवस्थित ढंग से, अतिमोजन से, इत्यादि दोषों से सात्त्विक अन्न भी तामस बन जाया करता है। स्वयं मोज्यपदार्थों की परिपाक-सम्बन्धिनी अवस्थाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। घृत-तेळादि पदार्थ संक्रमणभाव के प्रतिबन्धक माने गए हैं। कारण यही है कि, वरुण से प्रतिमूर्च्छित अग्नि का ही नाम 'घृत' है, एवं वरुण से प्रतिमूर्च्छित इन्द्र का ही नाम 'तेळ' है। अग्नि तापधम्मी है, इन्द्र प्रकाशधम्मी है। एवं ताप-प्रकाश के साथ 'विद्युत्' का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। दूसरे शब्दों में 'विद्युत्-ताप-प्रकाश' तीनों सहयोगी तत्त्व हैं। तापळक्षण अग्नि, एवं प्रकाशळक्षण इन्द्र दोनों तत्त्व विद्युत् के सहयोग से ही वरुणदोषों के संक्रमण को रोकने में समर्थ होते हैं।

वरुण जलीय देवता है, अतएव जो अन्न केवल जलसम्मिश्रण से सम्पन्न होगा, उसमें वारुण भाग की प्रधानता रहेगी। वायुमण्डल में वारुणवायु का साम्राज्य है। वारुण-वायु में तमोगुणवर्द्ध क वरुणप्राणप्रधान आप्य असुरतत्त्व प्रतिष्ठित रहता है। सजातीया-कर्षण सिद्धान्त के अनुसार यह प्राकृतिक आसुरदोष इस वारुण अन्न के साथ सम्बन्ध

१ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'श्राद्धविज्ञाना' न्तर्गत 'आशौचविज्ञान' नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

करता रहता है। यही कारण है कि, केवल जलपक अन्न अधिक देर तक पड़ा रहने से नीरस बन जाता है, उसका अमृतभाग उच्छिन्न हो जाता है, मर्त्य आमुरभाग ज्याप्त हो जाता है। दिन में सूर्य्य की सत्ता रहती है। अतएव सौर इन्द्रप्राण के सहयोग से दिन में वरुण का संयोग प्रबल नहीं बनने पाता। परन्तु सूर्य्यास्त होते ही वारुणी-रात्रि के सहयोग से वरुणाक्रमण को स्वतन्त्रता मिल जाती है। फलतः रात का बासीभोजन दूसरे दिन तो सर्वथा ही आमुरभावयुक्त बन जाता है, जैसा कि धातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् इत्यादि गीता सिद्धान्त से स्पष्ट है।

वारण प्राकृत दोष के अतिरिक्त जलपक अन्न को छू देने से भी छूनेवाले दोष अन्न में संक्रान्त हो जाते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि, जल में गोंदे हुए आटे की रोटी का अग्नि से भी परिपाक होता है, एवं उपर घृत भी लगाया जाता है। परन्तु यह घृताग्नि-सम्बन्ध सर्वथा बहिर्य्याम है। और ऐसा बहिर्याम सम्बन्ध सांक्रमिक भावों को रोकने में असमर्थ है। अतएव केवल जलीय अन्न को 'सांक्रामिक अन्न' माना गया है, जिसके लिए कि आज लोकभाषा में 'सकरा' शब्द प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे अन्न को रक्षापूर्वक, मर्थादा- गृह (चौके) में बैठ कर, स्वयं शुचिभाव में परिणत होकर ही आत्मसात् करना चाहिए।

जिन अन्नों का परितः-घृत-तेळ से सम्बन्ध करा दिया जाता है, वे अन्न पूर्वोक्त विद्युत् सम्पर्क से दोषावह नहीं बनते। न उनमें यातयामता आती, न वारुणदोषों के आक्रमण का ही कोई असर होता। इसमें भी जातिमेद मानना ही पड़ेगा। विशुद्ध दुग्ध के पदार्थों, एवं अन्नपदार्थों में भी तारतम्य रहेगा, जो कि तारतम्य तत्तत्पदार्थों के वैय्यक्तिक स्वरूप से सम्बन्ध रखता है। चांवल को ही लीजिए। पयःपक, घृतपक, केवल वन्हिपक अन्न फलवत् प्राह्म है, परन्तु चांवल अग्राह्म है। कारण स्पष्ट है। चांवल विशुद्ध वारुणान्न है। अतएव जलाधिक्य में ही इसका प्रभव होता है। इस सांक्रामिक वारुणभाग की प्रधानता से घृतादि का सम्पर्क भी इसे उक्त दोष-संक्रमण से नहीं बचा सकता। फलत श्रीरान्न (बीर) भी जलीयान्नवत् सांक्रामिक ही मानी जायगी। वक्तव्य यही है कि, घृत-तेल्युक्त अन्न संक्रमणभाव से निर्गत माने जायंगे, एवं इनकी आहुति में मर्थ्यादागृहादि का विशेष प्रतिबन्ध न होगा। निष्क्ष यह निकला कि, चाहे जिस किसी का अन्न खाना निषिद्ध, चाहे जहे कर खाना निषिद्ध, चाहे जो खाना निषिद्ध, चाहे जिस समय खाना निषिद्ध, चाहे जितना (अमर्थादित) खाना निषिद्ध। इसी अन्नमर्थादा से हम अपने वर्णधर्म की

रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। दृष्टि तो डालिए उन भूसरों के कान्तिशून्य मुखारविन्दों पर, जिन्होंने असद्भ्रपरिम्रह लेते लेते अपने ब्राह्मण्य का सर्वथा पराभव कर डाला है।

इम यह मानने से इन्कार नहीं करते कि, छशुन-गृञ्जन पलाण्डु आदि से भौतिक शरीर का यथावसर उपकार होता है। परन्तु यह भी सिद्ध विषय है कि, तमोगुणप्रधान ये सब पदार्थ आत्मगत ब्रह्मवीर्थ्य (ज्ञानशक्ति) के अन्यतम शत्रु हैं। जिन्हें आसुरज्ञान, आसुरबल, क्षणिक विज्ञान, तथा विशुद्धभूतोन्नति ही अपेक्षित हो, वे सानन्द इन तामस पदार्थों का सेवन करें, परन्तु दिव्यज्ञानोपासक, लोकवैभव के साथ साथ आत्मवैभव का अनन्यपक्षपाती एक भारतीय ब्राह्मण तो इन्हें त्यांज्य ही मानेगा। यही अवस्था मद्यादि इतर तामस पदार्थी की समिकए। इन्हीं सब गुणतारतम्यों के आधार पर धम्मीचार्य्यों नें खान-पान के सम्बन्ध में दृढतम नियन्त्रण लगाना आवश्यक समका है। 'खान-पान से हमारा क्या बिगड़ गया ? अथवा क्या विगड़ेगा' ? इन प्रश्नों के समाधान के छिए तो वर्तमानयुग का अन्यवस्थित, शक्तिशून्य, उत्पथ्नगामी, कान्तिशून्य, हीनवीर्य्य प्रजावर्ग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन महानुभावों की इस सम्बन्ध में यह धारणा है कि, "खानपान का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है, इनका केवल शरीरपृष्टि से सम्बन्ध है। अतएव जो पदार्थ शरीर के लिए हितकर हो, उनके प्रहण में कोई आफ्ति नहीं है"। उनके परितोष के लिए यही कहना पर्य्याप्त होगा कि, जब हम अतिभोजन कर छेते हैं, तो शरीरयष्टि तो शिथिछ हों ही जाती है, साथ ही में स्नायुतन्तुओं में प्रवाहित ज्ञानधारा भी मन्द पड़ जाती है। कारणशरीररूप आत्मा, सूक्ष्मशरीररूप इन्द्रियवर्ग, एवं स्थूलशरीररूप भौतिक शरीर, तीनों का त्रिदण्डवत् 'अन्योऽन्याश्रित' भाव है। एक दूसरे के भाव एक दूसरे में संक्रान्त हुए बिना नहीं रह सकते। फलतः अन्नदोष से आत्मा कभी नहीं बच सकता। देखिए, श्रुति इस सम्बन्ध में क्या कहती है-

'अन्नमिशतं त्रेघा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तत् पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽणिष्ठस्तन्मनः। आपः पीतास्त्रोधा विधीयन्ते। तासां यः स्थिविष्ठो घातुस्तन्मूत्रं, योमध्यमस्तल्लोहितं, योऽणिष्ठः स प्राणः। तेजोऽशितं त्रोधा विधीयते। तस्य यः स्थिविष्ठो घातुस्तद्स्थि, यो मध्यमः सा मज्जा, योऽणिष्ठः सा वाक्। अन्नमयं हि सौम्य! मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्।

- छन्दोग्यउपनिषत् ६।५।१-२-३-४ कं॰।

# 'स वा एव आत्मा वाङ्मयः, प्राणमयो, मनोमयः'

- बृहदारगयकोपनिषत्।

इस प्रकार उक्त श्रुतियां आत्मा को अन्न-अप्-तेजोमय बतलाती हुई स्पष्ट शब्दों में यह सिद्ध कर रहीं हैं कि, आहारादि का आत्मा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। सुक्तान्न चान्द्रसोम की प्रधानता से सौम्य है, आन्तरिक्ष्य वायु के प्रवेश से वायव्य है, एवं पार्थिव मृद्धाग के समावेश से पार्थिव है। इन तीन उपादानों को लेकर ही अन्न की स्वरूप निष्पत्ति हुई है। एस-असुक्-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक' यह सप्तधातुसमष्टि अन्नगत पार्थिवभाग से सम्पन्न होती है, यही स्थूलशारीरात्मक (आत्मा का) वाक्भाग है। सप्तधातुप्रतिष्ठालक्षण 'ओज' अन्नगत आन्तरिक्ष्य वायु से सम्पन्न होता है, यही स्कूमशारीरात्मक (आत्मा का) प्राणमाग है। सर्वप्रतिष्ठालक्षण मन अन्नगत दिव्यचान्द्ररस से सम्पन्न होता है, यही कारणशारीरात्मक (आत्मा का) मनोभाग है। इस प्रकार वही अन्न द्रव्यमेद से सम्पूर्ण आत्मसंस्था की प्रतिष्ठा बना हुआ है। ऐसी दशा में आत्मस्वरूप-रक्षा के लिए, आत्मरक्षापूर्वक वर्णस्वरूप की रक्षा के लिए, वर्णरक्षापूर्वक वर्णध्मम की रक्षा के लिए आहार-विहारादि की (गुणभेदिभन्ना) विभिन्नता अवश्यमेव अनुगमनीय सिद्ध हो जाती है, जिसका कि उपवृद्धण स्वयं गीताभाष्य में होनेवाला है।

मनुष्य 'अनृतसंहित' है, और इसके इस स्वाभाविक अनृतभाव के नियन्त्रण के छिए ही
कुछ एक ऐसे नियम अपेक्षित हैं, जिनके नियन्त्रण में रहता हुआ यह
अपने वर्णध्यम्भ का दुरुपयोग न करने छग जाय। प्रकृति के अनुरूप
चारों वर्ण व्यवस्थित हुए। "चारों वर्ण अपने अपने कर्म्म में दृढ़ रहते
हुए समाज, तथा राष्ट्र का सुचारुरूप से सञ्चाछन करते रहें" इस उद्देश की सिद्धि के छिए
कुछ एक विशेष नियम बनाए गए। अधिकार-प्रदान के साथ ही वर्णों पर ऐसे नियन्त्रण
छगाना आवश्यक सममा गया, जिनसे नियन्त्रित रहते हुए ये अपने अधिकार का दुरुपयोग
न कर बैठें।

पहिले ब्राह्मणवर्ण को ही लीजिए। ब्रह्मवीर्य्य का अधिकारी ब्राह्मणवर्ण सर्वश्रेष्ठ ज्ञानशक्ति की प्रतिष्ठा बनता हुआ समाज का मुकुटमणि है। सबसे अधिक प्रतिष्ठा इसी वर्ण की है। मनुष्य जब प्रतिष्ठा की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उसे अभिमान के साथ साथ अतिमान हो जाता है। पराभवमूलक इस अतिमान से ब्राह्मण का वह ब्रह्मवीर्य्य हतप्रभ

बन जाता है, जिसके कि आधार पर यह समाज की चतुर्विध रक्षां करने में समर्थ बनता है। पराभवमूलक इसी अतिमान दोष से ब्राह्मण को बचाने के लिए इस पर निम्न लिखित नियन्त्रण लगाए गए—

> १—सम्मानादु ब्राह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव । असृतस्येव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ —मन्नः २।१६२

२—सुखं स्वमतः शेते, सुखं च परिबुद्धचते। सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति॥

—मनुः २।१६३

३-अलामे न विषादी स्याल्लामे चैव न हर्षयेत्। प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः॥

— मनुः ६।५७

निष्कर्ष यही है कि, ब्राह्मणवर्ण धनवल, शस्त्रवल, तथा प्रतिष्ठातिमान तीनों से अपने आपको बचाता रहै। यदि ज्ञानवल के साथ साथ इसे धनादि इतर वलों का सहयोग प्राप्त हो जायगा, तो अवश्य ही इसका ज्ञानवल गिर जायगा। शास्त्रोक्त मार्ग से आजीविकामात्र के लिए अर्थपरिप्रह का अनुगमन करता हुआ ब्राह्मण कभी धनादि लिप्सा न रक्ते। क्योंकि लक्ष्मी की अनन्योपासना ज्ञानोपासना की महाप्रतिबन्धिका है।

क्षत्रिय के हाथ में शासनदण्ड है। शासन-धन, दोनों के एकत्र समन्वय से भी अनर्थ हो जाने की सम्भावना निश्चित है। अतएव शासक क्षत्रिय के हाथ से अर्थबळ ख़ोस लिया गया। साथ ही में इसे अपने शासनबळ के दुरुपयोग से बचाने के लिए इस पर धर्म्मदण्ड का नियन्त्रण लगाया गया—

> दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरञ्चाकृतात्मिशः। धर्माद् विचलिते हन्ति नृपमेव सवान्धवम्।।

> > —सनुः ७।२८

यह भी बहुत सम्भव है कि, वैश्यवर्ग धन-सम्पत्ति को अपनी बपौती सममने की मूल करता हुआ उसका सामाजिकव्यवस्था में उपयोग न करे। इसी सम्भावना को निर्म्मूल बनाने के लिए इस पर ब्रह्म, तथा क्षत्र, दोनों का नियन्त्रण लगाया, साथ ही—'द्द्याच सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः' इस आदेश से आदिष्ट किया गया। इस प्रकार एक दूसरे के पारस्परिक नियन्त्रण से नियन्त्रित रहता हुआ कभी भी, कोई भी वर्ण उच्छृङ्कल नहीं बन सकता, जिन नियन्त्रणों के कि शिथिल हो जाने से आज हमारी वर्णप्रजा सर्वथा उच्छृङ्कल वन रही है।

वर्णोत्पत्ति, वर्णविभाग, वर्णधर्मा, धर्ममेद, व्यवस्थानियन्त्रण, आदि रूप से चातुर्वर्ण्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहना चाहिए था, पूर्व परिच्छेदों से गतार्थ है। कर्मणावर्णव्यवस्था, और अब इस न्यवस्था के सम्बन्ध में केवल यह प्रश्न वच रहता है कि, वादी के १३ आक्षेप-'वर्णव्यवस्था जन्मना है,' अथवा कर्म्मणा ?। इस प्रश्न के दो अर्थ मानें जा सकते हैं। जिन वर्णों को छेकर वर्णसमुदाय को एक सामाजिकरूप दे दिया गया है, वे वर्ण जन्मना हैं, अथवा कर्माणा १। अर्थात् ब्राज्ञण-क्षत्रियादि वर्ण उत्पन्न होने के अनन्तर तत्तत् कम्मों के अनुगमन से ब्राह्मण-क्षत्रियादि कहलाए, अथवा जन्म से ही ये ब्राह्मण क्षत्रियादि ब्राह्मण-क्षत्रियादि हैं ? एक दृष्टि। चारों वर्णों का व्यवस्थित विभाग जन्मना है, अथवा कर्मणा ? यह दूसरी दृष्टि है। दोनों दृष्टियों में से प्रथम दृष्टि का ही प्रकृत में विचार अपेक्षित है। क्योंकि वर्णविभाग आप्तमहर्षियों का कर्म्म है। उन्होंने नित्यसिद्ध वर्णप्रजा को सामाजिक रूप दिया है। चूंकि 'वर्णव्यवस्था', दूसरे शब्दों में वर्णों का सामाजिकरूप अधियों के कर्म से सम्बन्ध रखता है, अतः सामाजिकसंघठनात्मिका वर्णव्यवस्था को तो कर्म्मसिद्ध (अवि-कर्मसिद्ध) ही माना जायगा। फलतः 'वर्णव्यवस्था जन्मना है, अथवा कर्मणा १' इस प्रश्न का 'जिन वर्णों की यह व्यवस्था है, वे वर्ण जन्म-सिद्ध हैं, अथवा कर्मासिद्ध ?' यह पहिला अर्थ ही प्रधान माना जायगा, एवं इसी अर्थ की दृष्टि से प्रश्न-मीमांसा की जायगी।

यह प्रश्न हमारी अज्ञानता से आज एक विचित्र पहेली बन रहा है। जब चारों वणीं का प्रकृति में रहने वाले वर्णदेवताओं के साथ सम्बन्ध है, जब कि स्वयं अन्ययेश्वर इस वर्णसृष्टि के प्रवर्त्तक हैं, तो इसे कर्म्ममूला क्योंकर माना जा सकता है। जो महानुभाव- 'चातुर्वण्य' मया सृष्टं, गुण-कर्माविभागः' इस वाक्य के 'गुण-कर्मा' शब्दों को आगे

करते हुए वर्णसृष्टि को कर्म्ममूला सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे हम प्रश्न करेंगे कि, किस के गुण-कर्मा विभागों को आधार बनाकर अन्ययेश्वर ने चातुर्वर्ण्य सृष्टि की १। विचार करने पर उन्हें इस तथ्य पर पहुंचना पड़ेगा कि, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र नामक वर्णों का गुण कर्मा यहां अभिप्रेत नहीं है, अपितु इन वर्णों के उपादान-कारणभूत 'दिन्य-वीर-प्रमु-मृत' भावप्रवर्त्तक 'ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शूद्र' तत्त्वों के गुण-कर्मा ही यहां गुण-कर्मा शब्द से अभिप्रेत हैं। जो वीर्च्य जिस गुण-कर्मा से युक्त था, भगवान ने (क्षरब्रह्म ने) उस वीर्च्य से उसी वर्ण की सृष्टि की है। दूसरे शब्दों में विभक्त ब्रह्म-क्षत्रादि वीर्च्यों के विभक्त गुण कर्मों के आधार पर ही प्रजापित ने वर्णसृष्टि की है।

क्या आपने 'सृष्टम्' के अर्थ का विचार किया। 'मैंने गुण-कम्मीनुसार चातुर्वर्ण्य उत्पन्न किया' उक्त वाक्य का यही तो अर्थ है। थोड़ी देर के लिए गुण-कर्म्म शब्दों से ब्रह्म-क्षत्रादि वीर्यों के गुण-कर्मा न मान कर, यदि ब्राह्मण-क्षत्रियादि के ही गुण-कर्मा मान भी लिए जाते हैं, तब भी 'सृष्टम्' मर्य्यादा से वर्णसृष्टि का जन्मभाव ही सृचित होगा। भाण-कम्मानुसार मैनें वर्णों को उत्पन्न किया' का विस्पष्ट तात्पर्य्य यही होगा कि, जिस आत्मा ( भूतात्मा ) में जैसे गुण-कर्मा संस्कार थे, उसे मैनें उसी वर्ण में उत्पन्न किया। शुक्र-शोणित के समन्वित रूप में प्रविष्ट होने वाला औपपातिक, कर्म्मा का, कर्मात्मा कर्म-गुण संस्कारों के अनुसार ही तत्तद्वर्ण के रजो-वीय्यों में आता हुआ तत्तद्वर्णों में जन्म छेता है, यही तात्पर्य्य माना जायगा। यदि किसी उपाय से आप उक्त वचन का यह अर्थ कर डालें कि-"मैंने पहिले तो व्यक्ति उत्पन्न कर दिए, फिर जिस व्यक्ति में जैसा गुण देखा, जिस व्यक्ति का जैसा कर्मा देखा, उसे उसी गुण-कर्मानुसार उसी वर्ण का मान लिया" तब कहीं आप की अभीष्टिसिद्धि हो सकती है। परन्तु देखते हैं कि, ऐसा अर्थ कर लेना सर्वथा असम्भव ही है। 'पूर्व' मया सृष्टं, तदनु गुण-कम्म-विभागशः चातुर्वण्यं विहित्म्' क्या आप ऐसा सम्भव मान छेंगे ? असम्भव । वहां तो गुण-कम्मविभागशः-चातुर्वण्यं मया सृष्टम्' यह सम्भूति बन रही है। जिसका स्पष्ट ही यही तात्पर्ध्य है कि, "मैंने वर्ण-प्रवर्त्तक वीर्व्यभावों के गुण-कर्मानुसार, अथवा औपपातिक कर्मात्माओं के सांस्कारिक गुण-कम्मांनुसार ही चातुर्वर्ण्य सृष्टि की"।

यदि हमारे (मनुष्यों के) गुण-कर्मा ही चातुर्वण्यं सृष्टि के आरम्भक होते, तब तो यह ज्यवस्था केवल मनुष्यसम्प्रदाय में ही होनी चाहिए थी। परन्तु हम देखते हैं कि, विश्वगर्भ

में निवास करनेवाले चर-अचर पदार्थमात्र में चातुर्वण्यविभाग व्यवस्थित है। देवसृष्टि से आरम्भ कर स्तम्बसृष्टि पर्यन्त, सर्वत्र, सब सृष्टियों में ब्राह्मणादिवर्ण विभाग नित्यसिद्ध है। ऐसी परिस्थिति में तो 'चातुर्वण्यं मया सृष्ट्म्' इस वाक्य को हम विशेषभावापेक्ष मनुष्यवर्ग से सम्बद्ध न मान कर व्यापक वर्णसृष्टिपरक ही मानेंगे। सामान्यरूप से 'चातुर्वण्यं मयां र इत्यादि कहते हुए भगवान् ने यही बतलाया है कि, "मैंने (अव्ययाक्षरगर्भित वाङ्मय क्षरब्रह्म ने हीं) वर्णप्रवर्त्तक ब्रह्म-क्षत्रादिभावों के विभक्त गुण-कम्मों के आधार पर विश्व में वर्णसृष्टि की है"। फलतः चातुर्वण्यसृष्टि का जन्ममूल्य ही प्रामाणिक बन रहा है।

यद्यपि विषय आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रहा है। तथापि हम देखते हैं कि, बिना विस्तार के विषय का यथावत् स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है। फिर उस युग के लिए तो यह विस्तारक्रम और भी आवश्यक हो जाता है, जिस (वर्त्तमान) युग में अपनी ओर से कुछ भी प्रयास करने की न तो प्रवृत्ति ही है, एवं न समय ही। अतएव विस्तारभय की उपेक्षा कर प्रकृत प्रश्न के सम्बन्ध में विशद मीमांसा करना अनिवार्य्य बन जाता है। हमें विश्वास है कि, इस प्रकरण के सम्यक् अवलोकन से यह प्रश्न सर्वथा समाहित बन जायगा।

वर्तमान युग में वर्णन्यवस्था सम्बन्धी जन्म-कर्म विवादों को हम चार भागों में विभक्त मान सकते हैं। इन चारों विभागों के प्रवर्तकों, किंवा विचारकों को हम क्रमशः 'सनातनधर्मावलम्बी, आर्यसमाजी, सुधारक, तर्दस्थ समालोचक' इन नामों से न्यवहत कर सकते हैं। ये चारों वर्ग इस सम्बन्ध में अपने क्या विचार रखते हैं १ पिहले इसी प्रश्न की क्रमिक मीमांसा कर लीजिए।

- (१)—"वर्णव्यवस्था, किंवा वर्णसृष्टि का मानुष-कल्पना से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वर्णसृष्टि अनादिकाल से यों ही चली आ रही है। विश्वनिम्माता स्वयं जगदीश्वर इस वृर्णसृष्टि के आविर्मावक हैं। विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मणवर्ण, बाहू से क्षत्रियवर्ण, ऊरु से वैश्यवर्ण, एवं पादमाग से शूद्रवर्ण उत्पन्न हुआ है। जब कि यह चातुर्वर्णसृष्टि ईश्वरीय है, तो हम (सनातनधम्मावलम्बी) अवश्य ही ब्राह्मणादि चारों वर्णों को योनि (जन्म) से ही व्यवस्थित मानने के लिए त्य्यार हैं"। —स॰ ध॰
- (२)—"वर्णव्यवस्था वेदसिद्ध है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। परन्तु इसकी मूलप्रतिष्ठा गुण-कर्म्म हीं हैं। वैदिकयुग में जो जैसा कर्म करता था, जिसमें जैसा गुण था,

वह व्यक्ति उसी वर्ण का मान लिया जाता था। यद्यपि उपलब्ध धर्मशास्त्रों में कई एक वचन ऐसे भी मिलते हैं, जिनसे कि इन वर्णों का जन्ममूलत्व सिद्ध हो रहा है। परन्तु वे सब वचन प्रक्षिप्त हैं। स्वार्थी ब्राह्मणों ने अपनी वैय्यक्तिक प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने के लिए स्वार्थवश अपनी ओर से (बना बना कर) ऐसे वचनों का धर्मप्रन्थों में समावेश कर दिया है। जबतक यह वर्णविभाग गुण-कर्मानुगत बना रहा, तबतक देश की समुन्नति होती रही। जिस दिन से इस वर्णविभाग ने 'जन्म' का आसन प्रहण किया, उसी दिन से भारतवर्ष के पतन का श्रीगणेश हो गया। ऐसी दशा में विद्युद्ध वेदभक्तों (आर्य्यसमाजियों) का यह आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि, वे पौराणिक-कालीन उक्त अविद्या को दूर कर गुण-कर्म द्वारा ही वर्णविभाग का प्राधान्य स्वीकार करें"। —आ॰ स॰

(३)—"जिस समय (वैदिककाल में ) भारतवर्ष उन्नति के सर्वोन्नत शिखर पर पहुंचा हुआ था, उस समय 'वर्णव्यवस्था' नाम की कोई कल्पित व्यवस्था न थी। न उस समय वर्णो का मगड़ा था, न ऊंच-नीच का भाव था, न स्पृश्य-अस्पृश्य का विवाद था। सब मनुष्य समान श्रेणि में प्रतिष्ठित थे। सबको सब कम्मी का अधिकार था। सबकी सिम्मिलित ईश्वरोपासना थी। सबके सामाजिक व्यवहार परस्पर ओत-प्रोत थे। सत्य-अहिंसा-अस्तेय, आदि ही उस युग के प्रधान धर्म थे। दुई ववश आगे जाकर मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो गई, नैतिकबल का पतन हो गया। परिणामतः पौराणिकयुग में व्यक्तिस्वार्थ के प्राधान्य से मतिमन्दों के द्वारा नाशकारिणी वर्णव्यवस्था का जन्म हुआ। जबसे जातिद्वेष-मूला यह वर्णभेद्व्यवस्था प्रकट हुई, तभी से भारतश्री का, राष्ट्रीयसंघवल का हास आरम्भ हो गया। इसी कल्पित वर्णमेद से, तथा जातिमेद से राष्ट्रसंघठन के साथ साथ सामाजिक संघठन भी विच्छित्न हो गया। ऊच-नीच-भावों ने जातिद्वेष का बीजवपन कर दिया। अपने आपको सवर्ण माननेवाले उच्चश्रेणि के वर्गों नें असवर्ण जातियों पर ऐसे ऐसे भीषण अत्याचार किए, उन्हें सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे कलिपत शास्त्र (स्पृतियाँ) बना ढाछे गए, जिन अत्याचारों, तथा अत्याचार समर्थक धर्माप्रन्थों को देख कर सभ्यदेशों के सामने हमें अपना मस्तक छजा से अवनत कर छेना पड़ता है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक देशहितैषी का यह आवश्यक कर्तेव्य होना चाहिए कि

वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस अनर्थकारिणी वर्णव्यवस्था का समृल विनाश करने का प्रयत्न आरम्भ कर दे। तभी भारतराष्ट्र की उन्नति सम्भव है"।—ह

(४)—"वेदों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, यह बात तो गलत है। वैदिक कालीन सामाजिक, एवं नागरिक लोकनीतियों के अध्ययन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि, उस समय समाज को सुन्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवश्य ही 'वर्ण-व्यवस्था' विद्यमान थी। हां, इस सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, यह व्यवस्था उस समय विशुद्ध कर्म्मप्रधान ही थी। जाति, किंवा जन्म से इसका कोई सम्बन्ध न था। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था, वह उसी वर्ण का मान लिया जाता था। आगे जाकर समाज के कुछ एक बुद्धिमानों ने यह अनुभव किया कि, जब तक यह व्यवस्था व्यक्तिमूला रहती हुई कर्म्मानुगामिनी बनी रहेगी, तब तक समाज का भलीभांति संघठन न हो सकेगा। इसी अङ्चन को सामने रखते हुए तत्कालीन समाजशास्त्रियों ने इसे वंशानुगत बना डाला। इस प्रकार आरम्भ में कर्म्ममूला रहने वाली यह वर्ण-व्यवस्था आगे जाकर वंशानुगामिनी बनती हुई जन्ममूला मान ली गई"।—त॰ स॰

इन चार विचारकों में से तीसरे (सुधारक) वर्ग के सम्बन्ध में तो हमें कुछ भी वक्तन्य नहीं है। कारण, इन महानुभावों के अभिनिवेश को दूर करने की शक्ति तो सर्वशक्तिमान् स्वयं जगदीश्वर में भी नहीं है। जिन बुद्धिवादियों ने अपना यह सिद्धान्त बना रक्खा हो कि,-"हम जिसे ठीक सममें वह उपादेय, तथा प्राध्य, अन्य सब कुछ हेय, तथा त्याज्य" तो किर इन का अनुरक्षन कौन, तथा कैसे कर सकता है। अपने बुद्धिवाद के आधार पर अपनी स्वतन्त्रप्रज्ञा (अमर्व्यादितप्रज्ञा) के बळपर ये महानुभाव पहिले से ही अपना एक निश्चित सिद्धान्त बना लेते हैं। एवं उस स्थिर सिद्धान्त को प्रमुख बना कर शास्त्रों पर दृष्टि डालने का अनुमह करते हैं। यदि शास्त्रीय बचन इनके उस स्थिर सिद्धान्त के प्रतिकृळ पड़ते हैं, तो महिति इन के मुख से 'प्रक्षेप' शब्द निकळ पड़ता है। वर्णन्यवस्था सम्बन्धी सैकड़ों प्रमाण शास्त्रों में विद्यमान हैं, स्पृश्यास्पृश्य का पूर्ण विवेक शास्त्रों में सुन्यवस्थित है। परन्तु इन विक्षिशों की दृष्टि में स्वसिद्धान्त विरोधी वे सब शास्त्रीय वचन प्रक्षिप्त बन रहे हैं। और अपनी इस 'प्रक्षिप्तवृति' को सुरक्षित रखने के लिए कहा यह जाता

है कि, "मूलसाहित्य में ऐसे बचनों का सर्वथा अभाव था। ये तो स्वार्थियों द्वारा पीछे से मिला दिए गए हैं"।

प्रकरणारम्भ में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, सत्यज्ञान के सम्बन्ध में शब्दप्रमाण के अतिरिक्त निर्धान्त साधन दूसरा नहीं है। राब्दशास्त्रों में भी स्वतःप्रमाणलक्षण
वेदशास्त्र की नित्य-निर्वाध-निर्धान्त प्रामाणिकता तो सभी को सदा से मान्य है। जो
महानुभाव इस वेदप्रामाण्य में भी 'नच-नुच' करने लगें, बतलाइए ! उनका परितोष
किस आधार पर किया जाय ? यही इस सम्बन्ध में हमारे लिए एक जटिल समस्या है।
मानने-मनवाने के सौ रास्ते हैं। परन्तु जिन्हों नें "नहीं मानते, नहीं मानेंगे, नहीं मानना
चाहिए" इस वाक्य को अपना मूल-मन्त्र बना लिया हो, उन्हें कैसे सत्पथ का
अनुगामी बनाया जाय ? अथवा छोड़िए, इस उलक्षन को। संसार में ऐसी भी अनेक
जातियां हैं, जो वेदमार्ग पर निष्ठा नहीं रखतीं। हम समक्ष लंगे, देश के दुर्भाग्य से हमारे
देश में, हमारे समाज में, हमारी जाति में भी एक ऐसे अवान्तर विभाग ने जन्म ले डाला।
'काले कारुणिक! त्वयैव कृपया ते भावनीया नराः' सर्वश्री उदयनाचार्य के इन शब्दों
में हम अपने इन सुसम्बन्धियों के लिए भगवान् से केवल यह प्रार्थना ही कर सकते हैं कि,
भगवन्! आप ही इन्हें ऐसी दुद्ध-प्रदान करें, जिस से ये अपना स्वरूप समर्कों, एवं
पतन के मार्ग से अपने आप को बचावें।

अब एक सनातनधर्मावलम्बी के सामने समाधान के लिए दो वर्ग बच जाते हैं। दोनों हीं वर्ग वर्णव्यवस्था की वैदिकता तो स्वीकार करते हैं, परन्तु वर्णसृष्टि को वे जन्मसिद्ध मानने के लिए तय्यार नहीं है। वर्णसृष्टि जन्मसिद्ध क्यों नहीं मानी जा सकती १ क्यों इसे गुण-कर्म्ममूला ही मानना चाहिए १ इन प्रश्नों के सम्बन्ध में उनकी ओर से हमारे सामने निम्न लिखित १३ विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित होती हैं।

(१)—वर्णसृष्टि को जन्मसिद्ध मानना सर्वथा असङ्गत है। जन्मसिद्ध वही सृष्टि मानी जाती है, जिसके कर्त्ता स्वयं जगदीश्वर होते हैं। मनुष्य-अश्व-गौ-खृषभ-मृग-पश्ची-कृमि-कीट आदि वर्ण (जातियाँ) हीं जन्मसिद्ध हैं। क्यों कि इनके प्रवर्त्तक स्वयं ईश्वर प्रजापित हैं। आदिपुरुष जगदीश्वर के लिए सम्पूर्ण विश्वक्षेत्र समान है। वह नितान्त समदर्शी है। भारतवर्ष में रहने वाले मनुष्यों को ही ईश्वर ने उत्पन्न किया है, यह कौन बुद्धिमान स्वीकार करेगा ? उसकी दृष्टि में तो जो श्रेणि भारतवर्ष की है, वही स्थान, वही महत्त्व अफ्रिका, अमेरिका, युरोप, आदि इतर भूखण्डों का है। यदि भगवान् के मुख-बाहू-ऊरू-पादों से

ब्राह्मणादि चारों वर्ण उत्पन्न होते, तो अन्य देशों में भी वर्ण-विभाग उपलब्ध होता। परन्तु देखते हैं कि, वर्णव्यवस्था, वर्णभेद, धर्मभेद, तत्प्रतिपादक मन्वादि धर्मशास्त्र, सब कुछ एकमात्र भारतवर्ष की ही बपौती बन रहे हैं। यही नहीं, अपितु भारतीयशास्त्र भारतेतर देशों को 'म्लेच्छदेश' कह रहे हैं, उनके यातायात में प्रायश्चित्त का विधान कर रहे हैं, उनके धर्मों को परधर्म मान रहे हैं। क्या वे देश 'ईश्वरीय सृष्टि' से बाहिर हैं १ क्या वहां का जन-समाज ईश्वर के मुखादि अङ्गों से उत्पन्न नहीं हुआ १ जब कि मनुष्यमात्र, किंवा प्राणिमात्र उसी की सन्तान है, तो सर्वत्र समरूप से वर्णविभाग क्यों न हुआ ? इन्हीं सव कारणों के आधार पर हमें कहना पड़ता है कि, 'वर्णसृष्टि' नाम का प्रपश्च केवल भारतीय विद्वानों के मस्तिष्क की उपज है। हमारे समाजशिक्षयों ने 'ज्ञान-कर्म्म-अर्थ-शिल्प' चारों समृद्धियों से समाज को सुसम्पन्न बनाने के लिए ही उन चार विभागों की कल्पना आवश्यक समभी, जो कि विभाग कालान्तर में ब्राह्मण-क्षत्रियादि नामों से प्रसिद्ध हुए। आज पश्चिमी देशों में भी तो गुण-कम्मानुसारिणी यह व्यवस्था एक दूसरे रूप से विद्यमान है। 'सिविल-मिलिट्री-मर्चेन्ट-लेबर' चारों विभाग वहां भी चारों वलों का सम्पादन कर रहे हैं। क्या वहां जन्म सम्बन्ध से ये चार विभाग व्यवस्थित हुए हैं ? असम्भव ? ठीक यही बात भार-तीय वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में घटित हुई है। महीदास-ऐतरेय ने स्पष्ट ही इस व्यवस्था की कल्पितता घोषित की है। देखिए।

'देवविशः' कल्पयितव्याः-इत्याहुः। ताः कल्पमाना अनु मनुष्यविशः कल्पन्ते, इति सर्वा विशो कल्पते, यज्ञोऽपि'

- ऐतरेय ब्रा॰ १।३।९

(२)—महाभारत हमारी संभ्यता का सर्वमान्य प्रन्थ है। उसने भी वर्णव्यवस्था गुण-कर्मप्रधान ही मानी है। महाभारत के कथनानुसार सम्यतारम्भयुग में एक ही वर्ण था। आगे जाकर इस एक ही वर्ण का कर्मभेद से चार भागों में श्रेणि-विभाजन हुआ—

१ यहां जितनें वचन उद्धृत होंगे, उनका अर्थ स्वयं ऊह्य है। अतिशय विस्तार भय की अपेक्षा से इनके अर्थों को उपेक्षा की गई है।

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्। ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि 'कर्म्मभि'—र्वणतां गतम्।।

—महाभारत, शान्तिपर्व १८८।१०

बसी महाभारत के वनपर्व में 'युधिष्ठिर-नहुष-संवाद' प्रकरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, वर्णव्यवस्था के मूळ गुण-कर्म्म हीं हैं। ऋषिशाप से महाराज नहुष 'सर्प' योनि में परिणत हो गए थे। बसी समय की निम्न लिखित संवादभाषा है—

युधिष्डिरः — सत्यं-ज्ञानं-क्षमा-शील-मानृशंस्यं-तपो-घृणा । हस्यन्ते यत्र नागेन्द्र ! स 'ब्राह्मण' इति स्मृताः ॥ १॥

सर्पः (नहुषः)—चातुर्वर्ण्यं प्रमाणं च सत्यं च, ब्रह्म चैव हि।

ग्रुद्रोष्विप च सत्यं च, दान-मक्रोध एव च॥ २॥

ग्रुपिष्टिरः—ग्रुद्रो तु यद्भवेछक्ष्म, द्विजे तच्च न विद्यते।

न वै ग्रुद्रो भवेच्छूद्रो, ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः॥ ३॥

यजैतल्छक्ष्यते सर्प! वृत्तं, स ब्राह्मणः स्मृतः।

यजैतन्न भवेत् सर्प! तं ग्रुद्रमिति निर्दिशेत्॥ ४॥

सर्पः (नहुषः)—यदि ते वृत्ततो राजद्! ब्राह्मणः प्रसमिक्षितः।

वृथा जातिस्तदायुष्मन्! कृतिर्यावन्न विद्यते॥ ४॥

गुपिष्टिरः—जातिरत्र महासर्प! मजुष्यत्वे महामते!

सङ्करात् सर्ववर्णानां दुष्परीक्षेति मे मितः॥ ६॥

—म॰ भा॰ वनपर्व ३८० अ॰

उक्त वचनों का तात्पर्थ्य यही है कि, जिस मनुष्य में सत्य-ज्ञान-क्षमा-आदि गुण-कर्म्म देखे जाते हों, उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। यदि किसी शूद्र में भी ऐसे गुण-कर्म देखे जायँगे, तो वह भी ब्राह्मण ही माना जायगा। जाति (जन्म) से न शूद्र शूद्र है, न ब्राह्मण ब्राह्मण

है। अपितु जो शूद्रशम काम करता है, वह ब्राह्मण भी शूद्र है। एवं जो शूद्र ब्राह्मणोचित काम करता है, वह शूद्र भी ब्राह्मण है। जाति तो केवल 'मनुष्यजाति' है। यही स्व-स्वगुण-कम्मों के भेद से ब्राह्मणादि चार वर्णों में परिणत हो गई है। गुण-कम्में के अतिरिक्त (केवल मनुष्य को छोड़कर) और किसी वर्ण की परीक्षा का अन्य साधन नहीं है।

(३)—यही बात 'युधिष्ठिर-यक्षसंवाद' से सिद्ध की गई है। पिपासाकुल, धर्म्मपुत्र युधिष्ठिर से यक्षवेशधारी धर्मराज प्रश्न करते हैं:—

यक्षः (धर्मराजः)—राजन् ! कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा।

ब्राह्मण्यं केन भवति प्रब्र्ह्मतत् सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

युधिष्टिरः—श्रृणु यक्ष ! कुलं तात ! न स्वाध्यायो न च श्रुतम् ।

कारणं हि द्विजन्ते च वृत्तमेव न संशयः ॥ २ ॥

वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ ३ ॥

—वनपर्व ३१३

यक्ष का प्रश्न यह है कि, जन्म-कर्म-स्वाध्याय-उपदेशश्रवण, इन चारों में से किस के अनुग्मन से, किस के अनुष्ठान से ब्राह्मण 'ब्राह्मण' माना जायगा १ युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि, हे यक्ष ! जन्म स्वाध्याय-उपदेशश्रवण, तीनों में से एक भी द्विजवर्ण के द्विजवर्णत्व का कारण नहीं है। निःसन्देह एकमात्र 'वृत्त' (कर्म) ही ब्राह्मण्यादि की मुल प्रतिष्ठा मानी गई है। जिसे अपने वर्ण की रक्षा अभीष्सित हो, उसे अपने कर्म की ही रक्षा करनी चाहिए।

(४)—इसी प्रकार 'ब्राह्मण्ट्याध्रसंवाद' में भी गुण-कम्मों की ही प्रधानता व्यक्त हुई है। जैसा कि निम्न छिखित व्याध-वचन से स्पष्ट है:—

व्याधः — शूद्रयोनौ हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः।
वैश्यन्तं लभते ब्रह्मन्! क्षत्रियन्तं तथैन चः॥१॥
आर्जवे वर्त्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते।
गुणास्ते कीर्त्तिताः सर्वे कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥२॥
—वन्पर्व २१२ अ॰

तात्पर्य्य यही है कि, शूद्र-माता पिता से उत्पन्न होने वाला एक शूद्र सद्गुणों का अनुगमन करता हुआ (गुण कर्म्म तारतम्य से) वैश्य भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है। यही नहीं, ब्राह्मण्य-सम्पादक आर्जवगुण का अनुगमन करने से वही शूद्र 'ब्राह्मण्य' भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार केवल गुण-कर्मों के मेद से वर्णपरिवर्त्तन सम्भव है।

(५)—महाभारत की तरह 'वाल्मी किरामायण' भी गौरवपूर्ण एक प्रामाणिक प्रन्थ माना गया है। वहां भी आरम्भ में एक ही वर्ण (मनुष्यजाति) की सत्ता मानी गई है। एकवर्ण सत्ता ही यह सिद्ध करने के लिए पर्व्याप्त प्रमाण है कि, 'भारतीय वर्णव्यवस्था' का एकमात्र आधार गुण-कम्म विभाग ही है। देखिए!

> अमरेन्द्र ! मया बुद्ध्या प्रजाः सृष्ठास्तथा प्रभो । एकवर्णाः, समाभाषा एकरूपाश्च सर्वशः ॥ १ ॥ —वा॰ रा॰ व॰ ३०।१९

(६)—युगधर्मों की सम्यता के अन्वेषण से भी हमें उक्त निष्कर्ष पर ही पहुंचना पड़ता है। यदि वर्णसृष्टि अनादि रही होती, तो अवश्यमेव कृतयुग में भी इस की सत्ता उपलब्ध होती। परन्तु हम देखते हैं कि, कृतयुग में कहीं भी वर्णव्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता। चिरकाल के अनन्तर त्रेतायुग में ही इस व्यवस्था का जन्म हुआ। देखिए! आप का पुराण ही इस सम्बन्ध में अपनी क्या सम्मति प्रकट कर रहा है—

समं जन्म च रूपं च ब्रियन्ते चैव ताः समम्।
तदा सत्यमलोभक्च क्षमा तृष्टिः सुखं दमः॥ १॥
निर्विशेषास्तु ताः सर्वा रूपायुःशीलचेष्टितैः।
अबुद्धिपूर्वकं वृत्तं प्रजानां जायते स्वयम्॥ २॥
अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभपापयोः।
वर्णाश्रमव्यवस्थाक्च न तदासन् न सङ्करः॥ ३॥

अनिच्छाद्वेषयुक्तास्ते वर्त्तयन्ति परस्परम्। तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमवर्जिताः॥ ४॥ सुखप्राया श्वशोकाश्च उत्पद्यन्ते कृते युगे। नित्यप्रहृष्टमनसो महासत्त्वा महाबहाः॥ ४॥ —वायुक्ताण ८ अ० ५९ से ६३ प०।

उस युग में (कृतयुग में) सभी मनुष्यों का जन्म, रूप आदि समान था। कोई असमय में न मरता था। सब की मृत्यु समान (नियत समय पर) होती थी। सत्य, अलोम, क्षमा, तुष्टि, सुख, दम, सब के समान धर्म थे। रूप-आयु-स्वभाव-शारीर चेष्टा, आदि सब धर्मों में तत्कालीन मानव समाज समान था। बिना किसी नियन्त्रण के सब को अपने अपने कर्त्तव्य कर्मों का पूरा ध्यान था। उस युग में पाप-पुण्य को लेकर कोई मगड़ा उपस्थित नहीं होता था। न उस समय वर्णव्यवस्था थी, न आश्रम व्यवस्था थी, न एक दूसरा मनुष्य एक दूसरे के कर्मों की नकल ही करता था। अर्थतृष्णा, पारस्परिक हेष का सर्वथा परित्याग कर सब प्रजावर्ग परस्पर मिल जुल कर रहते थे। सब का स्वरूप-आयु-समान थी, उत्तम-मध्यम-अधम श्रेणी की कुत्सित भावना किसी में न थी। सब सुखी थे, शोक का नाम भी न था, सब सदा प्रसन्न रहते थे, सब बड़े ओजस्वी थे, एवं शरीर से बलवान थे।

(७)—गुण-कर्म्म मूलक इस प्रचलित वर्णविभाग का जन्म कब हुआ ? और क्यों हुआ ? इन प्रश्नों का उत्तर भी उसी वायुपुराण से पूछिए। वह आप को बतलावेगा कि—

विषाद्व्याकुलास्तावै प्रजास्तृष्णाश्चधात्मिका।
ततः प्रादुर्वभौ तासां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः॥१॥
—वा० ८।१२९

× × × ×

संसिद्धायां तु वार्तायां ततस्तासां स्वयम्भवः ।

मर्थ्यादाः स्थापयामास यथारब्धाः परस्परम् ॥ १ ॥

ये वै परिगृहीतारस्तासामासन् विधात्मकाः ।

इतरेषां कृतत्राणाः स्थापयामास क्षत्रियान् ॥ २ ॥

उपतिष्ठन्ति ये तान् वै धावन्तो निर्भयास्तथा ।

सत्यं ब्रह्म यथाभूतं ब्रुवन्तो ब्राह्मणाञ्च ते ॥ ३ ॥

ये चान्येऽप्यवलास्तेषां वैश्यसंकर्म्मसंस्थिताः ।

कीनाशा नाशयन्ति स्म पृथिव्यां प्रागतन्द्रिता ॥ ४ ॥

वैश्यानेव तु तानाहुः कीनाशान् वृत्तिसाधकान् ।

शोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः ॥ ४ ॥

निस्तेजोऽल्पपीर्याञ्च शूद्रांस्तानब्रवीत्तु सः ।

11 8 11

—वायुपुराण ८ अ० १६१ से १६६ प०।

तात्पर्यं इन बचनों का यही है कि, कृतयुग समाप्त हो जाने पर युगधर्म के अनुग्रह से मानवसमाज मनुष्यधर्म से विमुख बनता हुआ अपने सामूहिक वैभव का नाश करा बैठा। सब उच्छृङ्कल बन गए, किसी को कर्त्तव्य का ध्यान न रहा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्रह्मा ने त्रेतायुग में (मनुष्यों की योग्यता के अनुसार) मानवसमाज को चार भागों में विभक्त कर दिया। लड़ाकू मनुष्यों का क्षत्रिय सभाज बना डाला, सत्यवक्ता ईश्वरवादी समाज 'ब्राह्मण' मान लिया गया। अर्थवृत्ति-कुशल मनुष्यों का 'वैश्यवर्ग' बना दिया गया। एवं सेवाभाव परायण, निर्बल, आत्म-विश्वास-शून्य मनुष्यों से शूद्रवर्ग का संघठन कर डाला।

(८)—अन्य पुराणों की अपेक्षा सनातनधर्मियों में आज दिन 'श्रीमद्भागवत' का विशेष प्रचार देखा-सुना जाता है। देखें, इस सम्बन्ध में उन का यह आराध्यप्रत्थ क्या उद्गार प्रकट कर रहा है। जन्मपक्षपातियों को तो यहां से भी निराश ही छौटना पड़ेगा। सुनिए!

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां 'हंस' इति स्मृत: । कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः ॥ १ ॥ त्रेतामुखे महाभाग ! प्राणान् मे हृदयात् 'त्रयी-विद्या' प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मुखः ॥ २ ॥ विद्य-श्वत्रिय-विट्-शूद्रा, मुख-वाहू-रु-पादजाः ॥ ३ ॥ —श्रीमद्वागवत ११ स्कं॰ १७ अ० ।

(१)—अब इस सम्बन्ध में कल्पसूत्रकारों की सम्मित का भी अन्वेषण कर छेना चाहिए। 'संस्कारप्रकरण' देखने से पता चलता है कि धर्मसूत्रकारों नें संस्कारलक्षण कर्म्मविशेषों, एवं यज्ञलक्षण कर्मिवशेषों को ही तत्तद्वणों की प्रतिष्ठाभूमि माना है। इन सांस्कारिक कम्मों से पिहले एक मनुष्य सामान्य मनुष्य ही है। यदि जन्मना ही वर्णव्यवस्था होती, तो संस्कारादिलक्षण कम्मों से पिहली अवस्था में भी उसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि माना जाता। देखिए!

१—'जन्मना जायते श्र्द्रः संस्काराद्द्विज उच्यते'॥ २—'स्वाध्यायेन, जपै, होंमै, स्त्रैनिद्ये, नेज्यया सुतैः। महायज्ञैश्च, यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः'॥

चूंकि संस्कारात्मक कर्म से ही द्विजभाव सम्पन्न होता है, अतएव 'पतितसावित्रीक' (जिसका नियत समय के भीतर भीतर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो) द्विजाति 'त्रात्य' कहलाता है, एवं इस ब्रात्य द्विजाति के साथ संस्कृत द्विजातिवर्ग को भोजनादि का निषेध हुआ है। 'ब्राह्मणो मदिरां पीत्वा ब्राह्मण्यादेव हीयते' इत्यादि वचन भी कर्म की प्रधानता ही सूचित कर रहे हैं। 'मद्यपानकर्म ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट कर डालता है' यह कथन स्पष्ट ही सिद्ध कर रहा है कि, द्विजातिवर्ग का द्विजातित्व केवल कर्म पर ही अवलम्बित है। संकरीकरण, मलिनीकरण आदि कर्मों के अतिरिक्त धर्म सूत्रों में कितनें एक कर्म 'जातिश्रं शकर' भी मानें गए हैं। इसी प्रकार निम्न लिखित कुछ एक वचन भी हमारे गुण-कर्मिपक्ष को ही प्रष्ट कर रहे हैं—

46

शहरो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाञ्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ १ ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती, यथा चर्मममयो मृगः ।

यश्च विद्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ २ ॥

यथा षण्डोऽफलः स्त्रीषु, यथा गौर्गवि चाफला ।

यथा चाज्ञे फलं दानं तथा विद्रोऽनृचोऽफलः ॥ ३ ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छिति सान्वयः ॥ ४ ॥

—स्मृतयः ।

'अथ योऽयमनिप्रकः-स कुम्भे लोष्टः। तद्यथा कुम्भे लोष्टः प्रक्षिप्तो नैव शौचार्थाय कल्पते, नैव शस्यं निर्वर्त्तयति, एवमेवायं ब्राह्मणोऽनिप्रकः। तस्य ब्राह्मणस्यानिप्रकस्य नैव दैवं दद्यात्, न पित्र्यम्। न चास्य स्वाध्याग्राशिषः, न यज्ञ आशिषः स्वर्गङ्गमा भवन्ति'।

—गोपथ ब्रा० पू० २।२३

"ब्राह्मणोचित कम्मों से शूद्र ब्राह्मण बनः सकता है, शूद्रोचित कम्मों से ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। जो महत्त्व एक छकड़ी के हाथी का है, शुष्कचम्म से निर्मित एक मृग पुत्तिका का है, एवमेव बिना पढ़ा छिखा ब्राह्मण भी नाममात्र का ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित वेदस्वाध्याय को छोड़ कर अन्य कम्मों में प्रवृत्त रहता है, वह इसी जीवन में अपने वंश सहित शूद्र बन जाता है। अग्निहोत्र न करनेवाला ब्राह्मण सर्वथा निष्फल ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण न दैव कम्म का अधिकारी है, न पित्र्य कम्म का। ऐसे ब्राह्मण के आशी-वादों का कोई महत्त्व नहीं है। ऐसे ब्राह्मण की यज्ञाशी यजमान को कभी स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती" इत्यादि रूप से स्पष्ट ही गुण-कम्मों का प्राधान्य सूचित हो रहा है।

(१०)—अब एक वैदिक प्रमाण हम पाठकों के सम्मुख और उपस्थित करते हैं, जिसके विद्यमान रहते हुए किसी भी दृष्टि से वर्णव्यवस्था की कर्मप्रतिष्ठा का, गुण-कर्म्म-प्राधान्य का

अपलाप नहीं किया जा सकता। 'एक ब्राह्मण भी अपने दिन्य कर्म्म के प्रभाव से ब्राह्मण बन सकता है' इसी सम्बन्ध में ब्राह्मणप्रन्थों में सुप्रसिद्ध 'ऐतरेयब्राह्मण' में एक आख्यान उपलब्ध होता है। आख्यान का स्वरूप यों हैं—

"एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों नें 'सत्रयज्ञ' करना आरम्भ किया। उसी समय उस ऋषिमण्डली में 'इलूष' नामक अवर्ण मनुष्य का पुत्र, अतएव 'ऐलूष' इस उपनाम से प्रसिद्ध 'क्रवष' नामक शूद्रपुत्र (यज्ञकर्म करने की इच्छा से) उपस्थित हुआ। ऋषियों नें—"यह दासीपुत्र (जारज) है, जुआरी है, अब्राह्मण है, मला यह हमारे मध्य में कैसे यज्ञ-दीक्षा ले सकता हैं" यह मन्त्रणा करते हुए इसे सोमयज्ञमण्डप से बाहिर निकाल दिया। बाहिर निकाल कर ही उन्होंने विश्राम न किया। अपितु बलपूर्वक घसीटते हुए सरस्वती-तीर्थ से बहुत दूर एक रेतीले, सर्वथा तप्त, तथा निर्जल प्रदेश में उसे डाल दिया। "यह अब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित कर्म्म करना चाहता है, अवश्य ही इस पापात्मा को दण्ड मिलना चाहिए" इसी मावना से ऋषियों नें भूख-प्यास से तड़पा तड़पा कर मारडालने के अभिप्राय से कवष को उक्त प्रदेश में फेंक देना उचित सममा।

उस तप्त, एवं निर्जल बालुकामय प्रदेश में फेंके गए कबष प्यास से व्याकुल होकर बैदिक 'आपोनप्त्रीय' सूक्त का स्मरण करने लगा। इस मन्त्रस्मरणलक्षण मन्त्रदर्शन के प्रभाव से तत्काल वहां शीतल-जलधारा वह निकली। वह निर्मल जल वहां से बड़े वेग से चलता हुआ उस सरस्वती क्षेत्र के चारों ओर व्याप्त हो गया, जिस के कि तीर पर ऋषि लोग सन्ना- तुष्ठान कर रहे थे। चूंकि इस जल्ह्योत ने सरस्वती को चारों ओर से घेर लिया था, अतएव आज भी (कबष द्वारा उद्भावित) यह नदी 'परिसारक' नाम से प्रसिद्ध है।

यज्ञानुष्ठान में संलग्न महर्षि इस अप्रत्याशित, तथा आकस्मिक जलस्रोत से बड़े आर्श्वर्य में पड़ गए। उन्होंनें निश्चय कर लिया कि, अवश्य ही कबब पर देवता का अनुमह हुआ है। भृषि वहां पहुंचे, जहां प्रसन्न मुख कबब बैठा बैठा जलस्रोत बहा रहा था। वहां पहुंच कर भृषियों नें उस का महत्व स्वीकार किया, एवं स्वयं भी आपोनप्त्रीय सूक्त का अनुगमन किया"। (देखिए-ऐतरेय ब्राह्मण, ८११)

पाठकों को यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि, ये अब्राह्मण, ऐलूष कवष ही भृग्वेद के-'प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातु०' (श्रृक् सं० १०।३०।१) इत्यादि आपोनण्त्रीय- सूक्त के मन्त्रद्रष्टा महर्षि हो गए हैं। जहां हमारे सनातनधम्मी जन्म का पचड़ा लगा कर

शूद्रों को वेदाध्ययन से रोका करते हैं, वहां अब्राह्मण कबष जैसे शूद्र वेदसूकों के दृष्टा तक हो गए हैं। क्या अब भी वर्णव्यवस्था को जन्मसिद्ध मानने का ही अभिमान

किया जायगा ?

(११)— इसी प्रकार—'ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः' (मनुः ७।४१) इत्यादि धर्म्मशास्त्र सिद्ध पौराणिक 'विश्वामित्राख्यान' से भी कोई भारतीय अपरिचत नहीं है। विश्वामित्र अपने उद्धत कम्मों से आरम्भ में क्षत्रिय थे। आगे जाकर ये ब्राह्मणोचित, तपश्चर्यादि कम्मों के अनुष्ठान से ही राजर्षि से 'ब्रह्मर्षि' बन गए। विश्वामित्राख्यान की ही तरह 'वीतिहोत्र, ऋषभपुत्रादि' के आख्यान भी इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं। श्रीमद्भागवत में तो एक स्थान पर कर्म्म के प्रभाव से सम्पूर्ण कुछ का ही परिवर्त्तन सिद्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न छिखित वचन द्रष्टव्य है—

उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत्।
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत् सुतः॥१॥
'कानीन' इति विख्यातो जातूकण्यों महानृषिः।
ततो ब्रह्मकुलं जातमग्निवेश्यायनं नृप !॥२॥
नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्म्मणा वैश्यतां गतः।
भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात्॥३॥
—श्रीमद्रागवत ९ स्कं० २ अ०।

इसी प्रकार हरिवंश पुराण ने भी—'नाभागारिष्टपुत्रौ द्वौ बैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ' इत्यादि रूप से कर्म्मणा ही वर्णव्यवस्था स्वीकार की है। इन सब निद्र्शनों को देखते हुए हमें निःसंदिग्ध बन कर वर्णव्यवस्था को गुण-कर्म्मप्रधान ही मानना पड़ता है।

(१२)—एक सब से बड़ी विप्रतिपत्ति और छीजिए। ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्णभेद यदि योनिमृळक होते, तो अवश्य ही इन वर्णों के स्वरूप (आकृति) में अन्तर (पारस्परिक भेद) विद्यमान रहता। गौ-अश्व-गज-पक्षी-मनुष्य, आदि जातिभेद योनिकृत है, अतएव इन का स्वरूप भी परस्पर सर्वथा भिन्न है। इधर आप के ब्राह्मणादि वर्णों में आकृतिमूळक जन्म-जात ऐसा कोई पारस्परिक भेद नहीं है, जिस के आधार पर हम इन्हें योनिमूळक मान छें।

यदि कोई दुराप्रही इस सम्बन्ध में यह कहने का साहस करे कि, स्वभावमेद ही वर्णमेदों का परिचायक है, तो उत्तर में कहना पड़ेगा कि, यह स्वभावमेद भी व्यभिचार मर्थ्यादा से नित्य आक्रान्त है। हम देखते हैं कि, कितने एक शूद्र भी ब्राह्मणवर्णोचित शीछ-सन्तोष-सद्बुद्धि आदि सत् स्वभावों से युक्त हैं। इधर ऐसे भूसुरों की भी कमी नहीं है, जो सर्वथा बुद्धिशून्य हैं, मिथ्याभाषी हैं, विनय-शीछ-आर्जवादि सद्गुणों से वश्वित हैं, एवं निन्ध कम्मों के अनुयायी हैं। फलतः इस सम्बन्ध में स्वभावमेद का भी कोई महत्त्व नहीं रह जाता।

योनिगत-व्यवस्था के पक्षपातियों की कृपा से ही आज हम अपने मनुष्यत्वानुवन्धी नैतिक बल से गिर रहे हैं, अथवा तो गिर चुके हैं। एक जात्योपजीवी ब्राह्मण योग्य-गुण-कम्मों के अभाव से ब्राह्मण-धम्में के (ज्ञानशक्ति के) प्रचार-प्रसार में असमर्थ है। इघर इन्हीं गुण-कम्मों से युक्त रहता हुआ भी शूद्र वर्णाभिमानियों के किल्पत नियन्त्रण से अपने गुण-कम्मों का विकास करने में असमर्थ बनाया जा रहा है। अयोग्य ब्राह्मण समाज-शिक का नाश कर रहे हैं, योग्य शूद्र समाज-बन्धन की विभीषिका से समाज का उपकार करने में असमर्थ हो रहे हैं। इस प्रकार सर्वथा शास्त्रविरुद्ध, साथ ही उन्नित का अवरोध करने वाली, योनिमूला, यह किल्पत वर्णव्यवस्था आज हमारे सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हो रही है। ऐसी दशा में हमें गुण-कम्मीनुगत ही वर्णव्यवस्था अपनानी चाहिए। क्योंकि, यही शास्त्रसम्मत है, एवं इसी से समाज की उन्नित सम्भव है।

(१३)—सनातनधर्मावलम्बी विद्वान् अपने योनिभाव को सुरक्षित रखने के लिए 'ब्राह्मणोऽस्य मुख्मासीत्०' इत्यादि कतिपय मन्त्रश्रुतियों को एवं—'गायत्र्या ब्राह्मणं निरवर्त्तयत्' इत्यादि कतिपय ब्राह्मणश्रुतियों को आगे करते हुए कहा करते हैं कि, "वेद ने वर्णों की उत्पत्ति ईश्वर के मुखादि अवयवों से मानी है। वेद का यह कथन तभी सम्भव हो सकता है, जब कि वर्णव्यवस्था का मूल आधार योनिभाव (जन्म) मान लिया जाय"।

इस सम्बन्ध में भी हमें कुछ कहना है। 'ब्राह्मण उसके मुख से उत्पन्न हुए हैं, किंवा ब्राह्मण उस का मुख है' इस कथन का तात्पर्य्य केवल यही है कि, विश्व में अपने सर्वश्रेष्ठ कानभाव के कारण ब्राह्मण उस का मुखस्थानीय है, बलाधाता क्षत्रिय बाहुस्थानीय है, पोषक वैश्य ऊरुस्थानीय है, एवं शूद्र पादस्थानीय है। यही अर्थ मीमांसा-सम्मत भी है। भला यह कौन वैज्ञानिक स्वीकार करेगा कि, ब्राह्मणादि वर्ण ईश्वर के मुखादि अवयवों

से निकल पड़े। ईश्वर का साकार स्वरूप तो—'उपासकानां सिद्ध् चर्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना' के अनुसार केवल उपासक की सिद्धि के लिए उपकल्पित है। इसी लिए तो—'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' इत्यादि उपनिषच्छू तियां उस निरूपाधिक परमात्मतत्त्व को विग्रहशून्य बतला रहीं हैं। यदि अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए उसे विग्रहवान (शरीरधारी) मान भी लिया जाय, तब भी उसे नियत मुख-बाहू आदि से तो कदापि युक्त नहीं माना जा सकता। 'सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोऽश्विशिरोमुखम्' ही उस का विग्रह होगा। और ऐसा विग्रह कमी परमार्थतः ब्राह्मणादि की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता।

यही समाधान 'गायत्रया ब्राह्मणं निरवर्त्तयत्' इत्यादि ब्राह्मण श्रुतियों के सम्बन्ध में समिमिए। गायत्री छन्द के आठ अक्षर हैं। कोई भी विचारशील कथमि यह स्वीकार नहीं कर सकता कि, आठ अक्षर वाले एक शब्दरूप छन्द से ब्राह्मण उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा में इन श्रुतियों का भी औपचारिक अर्थ ही न्यायसङ्गत माना जायगा। "ब्राह्मण का उपास्य देवता प्रधानतः गायत्री है, एवं यही इस के कम्म का रक्षक है" इस औपचारिक अर्थ से ही इन श्रुतियों का यथावत् समन्वय होगा।

श्रुतियों में, एवं स्मृतियों में वर्णसृष्टि के सम्बन्ध में जहां जहां—'उत्पन्न-जात-प्रस्त' आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है, वहां वहां सर्वत्र उन्हें औपचारिक मानते हुए ही उन उन प्रकरणों का समन्वय कर छेना चाहिए। यदि ऐसा न माना जायगा, तो चातुर्वर्ण्य के समध्यातछ पर प्रतिष्ठित आश्रमव्यवस्था का समन्वय असम्भव बन जायगा। वर्णों की तरह इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति भी ईश्वर के अङ्गों से ही मानी गई है। इधर हम देखते हैं कि, कहीं भी आश्रमव्यवस्था योनिमूछा नहीं मानी जा रही। जब कि ईश्वरावयवों से प्रसूत आश्रमव्यवस्था इसी औपचारिक भाव के द्वारा योनिगत नहीं मानी गई, तो तत्सम वर्णव्यवस्था को ही किस आधार पर, एवं क्यों योनिगत मान छिया जाय १ आश्रमव्यवस्था भी ईश्वराङ्गों से ही उद्भूत है, इस सम्बन्ध में प्रमाण छीजिए—

गृहाश्रमो जघनतो, ब्रह्मचर्य्य हृदो मम।
वक्षस्थानाद्वने वासो, न्यासः शीर्षाणि संस्थितः ॥ १॥
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः ।
आसन् श्रकृतयो नृणां नीचैनीचोत्तमोत्तमैः ॥ २॥
—श्रीमङ्गागवत, ११ स्कं० १० अ०।

इस प्रकार ऊपर बतलाए गए १३ अन्यर्थ कारणों के आधार पर हम इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि, भारतीय वर्णन्यवस्था का मूलस्तम्भ गुण-कर्म्म विभाग ही है। शास्त्र-विरोध की क्या कथा, अपितु हमारी इस कर्ममूला वर्णन्यवस्था को सिद्ध करने में श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, लोकनृत्त, समाजनीति, राजनीति, आदि, सभी दृद्धमत प्रमाण वन रहे हैं। फलतः इस सम्बन्ध में लेशमात्र भी संकोच न करते हुए कहा जा सकता है, और अवश्य कहा जा सकता है कि—'वर्णन्यवस्था गुण-कर्म्मणा ही सिद्ध है'।

जो १३ कारण वादी की ओर से उपस्थित हुए हैं, उन कारणों की मौलिकता, तथा तत्वार्थता से परिचित न होने के कारण आज सर्वसाधारण ने भी वर्णविभाग को गुण-कम्मंप्रधान मान छेने की भूछ कर रक्खी है। आपातरमणीय दृष्टि से अवलोकन करने पर वास्तव में ये १३ कारण समीचीन से प्रतीत होने लगते हैं, एवं इन की उपस्थित से एक शास्त्रनिष्ठ आस्तिक व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए गुण-कम्म विभाग की प्रामाणिकता की ओर आकर्षित हो जाता है। परन्तु जब तात्त्विक दृष्टि से इन कारणों को निकषा (कसौटी) पर कसा जाता है तो, वादी का वाग्जाल सर्वथा नगण्य प्रतीत होने लगता है। वर्णसृष्टि का मूलाधार योनिमाव (जन्मभाव) ही है, इस सिद्धान्त का दिग्दर्शन तो आगे कराया जाने वाला है ही। पहिले वादी की ओर से उपस्थित पूर्वोक्त तेरह कारणों की मीमांसा कर लेना उचित होगा। देखें उन कारणामासों में कितना तथ्यांश है १

(१)—वादी का पहिला तर्क यह है कि,—"यदि वर्णव्यवस्था ईश्वरकृत होती, तो इस का प्रचार प्रसार केवल भारतवर्ष में ही न होकर सर्वत्र सब मनुष्यों में होता, सर्वत्र वर्णसृष्टिमूलक वर्णमेद को उपलब्धि होती"।

बत्तर में यही निवेदन है कि,—"वर्णसृष्टि केवल भारतवर्ष की प्रातिस्विक सम्पित है" यह आपने किस आधार पर मान लिया। आप तो भारतीय मनुष्येतर मनुष्यों की कहते हैं, हमारी दृष्टि से तो प्राणिमात्र में, न केवल प्राणिमात्र में ही, अपितु यच्चयावत् जड़पदार्थों में भी यह वर्णविभाग, किंवा वर्णसृष्टि यथानुरूप विद्यमान है। संसार में 'पदार्थ' नाम से सम्बोधित होनेवाला ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें वर्णविभाग न हो। इस की इस सर्वव्याप्ति के कारण ही तो हम इसे ईश्वरकृत, तथा नित्य कहते हैं। बीजरूप से सर्वत्र वर्णविभाग विद्यमान है। स्वयं आपने भी 'सिविल' 'मिलेट्री' आदि मेदों को आगे करते हुए पश्चिमी देशों में भी वर्णव्यवस्था स्वीकार की है।

उनकी और हमारी न्यवस्था में अन्तर केवल यही है कि, हमनें (भारतीय महर्षियों नें)
प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों का यथावत् अध्ययन कर उस नित्य सिद्ध वर्णसृष्टि को यथानुरूप
न्यवस्थित कर उसे एक परिष्कृत रूप दे डाला है, एवं इसी न्यवस्था के आधार पर उसे
'वंशानुगत' बना डाला है। ऋषियों नें वर्णसृष्टि नहीं की है, अपितु वर्णन्यवस्था की है,
जो कि वर्णन्यवस्था अपनी वंशानुगति से आगे जाकर एकमात्र भारतवर्ष की ही प्रातिस्विक
सम्पत्ति बन गई है। ऋषियों नें इसे वंशानुगत बताते हुए सुन्यवस्थित किया, गर्भाधानादि
श्रोत-स्मार्त-संस्कारविशेषों से उस वर्ण-बीज को पुष्पित, तथा पल्लवित किया। उधर
स्थूल-भूतवाद (जड़वाद) को ही प्रधानता देने वाले पश्चिमी देश वर्णसृष्टि के मूल रहस्य
को जानने में असमर्थ रहे। अत्रुप्व वहां वर्णन्यवस्था न्यवस्थित न हो सकी।

डदाहरण के छिए 'विद्युत' को ही छीजिए। पृथिवी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें विद्युच्छक्ति न हो। अब यदि कोई वैज्ञानिक उस का अन्वेषण कर अपने देश में यदि उस का सुन्यवस्थित रूप से उपयोग करने छग जाता है, तो क्या इसी हेतु से अन्यत्र सर्वत्र विद्युच्छक्ति का अभाव मान छिया जायगा, जहां के कि निवासी अज्ञानतावश इसके आविष्कार से विच्यत हैं। ठीक यही बात 'वर्णव्यवस्था' के सम्बन्ध में समिक्तिए। वर्णसृष्टि विद्युत्वत् जहां सर्वव्यापक है, वहां वर्णव्यवस्था एकमात्र भारतवर्ष की ही प्रातिस्विक सम्पत्ति है।

हम मानते हैं कि, ईश्वरीयतत्त्व बींजरूप से सर्वत्र समानरूप से ही विद्यमान रहते हैं। परन्तु कहीं उनका विकास हो, कहीं विकास न हो, यह भी ईश्वर की ही इच्छा है। एतावता ही ईश्वर पर कभी पक्षपात का दोष नहीं छगाया जा सकता। यदि सर्वत्र सब भाव समान रहें, तो सृष्टि का महत्त्व ही नष्ट हो जाय। क्योंकि विषमता ही सृष्टि की स्वरूपरक्षा का मूछ कारण माना गया है।

"सब तत्त्वों का विकास सब देशों में समान रूप से रहे" यह सिद्धान्त वैज्ञानिक तात्त्विक दृष्टि से सर्वथा असङ्गत है। आप उस ईश्वर से ही क्यों नहीं पूंछते कि, जिसने देशों, देश की वस्तुओं, पशुओं, पिक्षयों, मनुष्यों, मनुष्यभाषाओं, आदि में विभिन्नता क्यों उत्पन्न की ? सब की आकृति, प्रकृति, अहंकृति आदि समान ही क्यों न बना डाली गईं? भागीरथी का आगमन उत्तर भारत में ही क्यों हुआ ? शालप्राम शिला 'शालप्राम' में ही क्यों प्रकट हुई ? सूर्य्य में उदय-अस्तरूपा विषमता क्यों रक्खी गई ? स्त्री-पुरुष के शरीर संगठन में क्यों पश्च-पात किया गया ? क्या कारण है कि, मरूभूमि में बज्जक धान्यादि (बाजरा आदि) विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, एवं बिहार-बङ्गाल आदि जलीय प्रान्तों में चावल का प्राधान्य

#### कर्मयोगपरीक्षा

है १ जूट की खेती का एकमात्र श्रेय बङ्गाल को ही क्यों मिला १ क्यों पर्वतीयों का शरीर इतर प्रान्त वालों की अपेक्षा अधिक सदृ सबल होता है १ कौन वस्तु कहां, कब, कैसी, और क्यों उत्पन्न होती है १ ये सब अचिन्त्य प्रश्न हैं, अचिन्त्य जगदीश्वर, एवं जगदीश्वर की अचिन्त्य, तथा विचित्र प्रकृति का अचिन्त्य-विचित्र (विषमतामूलक) विस्तार है। 'वहीं ऐसा क्यों हुआ, अन्यत्र ऐसा क्यों न हुआ' यह अनतिप्रश्न है, प्रश्नमय्योदा से बहिर्भूत है। हमें जैसा है, जैसी स्थिति है, केवल उस का विचार करना चाहिए। तेल से ही प्रकाश क्यों होता है, पानी से दीपक क्यों नहीं जल पड़ता १ ये सब अचिन्त्य माव हैं। एवं इन अचिन्त्य भावों के सम्बन्ध में तर्क का दुरुपयोग करना नितान्त व्यर्थ है । 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' के अनुसार जैसा कुल सम-विषम है, हमें उसी का विचार करना चाहिए।

भारतवर्ष 'पूर्व' देश है, योरूप आदि पश्चिम देश है। यहां इन्द्रप्राण का साम्राज्य है, वहां वरुण देवता का आधिपत्य है। इन्द्रदेवता 'देवसृष्टि' के अध्यक्ष हैं, वरुण 'आधुरीसृष्टि' के प्रवर्त्तक हैं। वर्णव्यवस्था, तन्मूलक वर्णमेद, तन्मूलक प्रजामेद, तत्प्रतिपादक श्रुतिस्यृतिशास्त्र, एवं तत्प्रतिपादित सनातनधर्म, इन सब दिव्यभावों का दिव्यभावप्रधान इन्द्रमूला देवसृष्टि के साथ सम्बन्ध है। आधुरीसृष्टि का पूर्व देशों में ऐकान्तिक अभाव हो, यह बात भी नहीं है, एवं दिव्यसृष्टि का पश्चिम देशों में सर्वथा अभाव हो, यह बात भी नहीं है। बीजरूप से सर्वत्र दोनों भाव विद्यमान अवश्य हैं। अन्तर केवल यही है कि, यहां इन्द्र के प्राधान्य से देवसृष्टि विकसित है, एवं वहां वरुण की प्रभुता से आधुरीसृष्टि का प्राधान्य है। जैसा कि, 'गीतामूमिका प्रथमखण्ड' के 'आत्मिनवेदन' प्रकरण में 'मैत्रावरुण-सृष्टिप्रकरण' में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

दिन्यसृष्टि-मूलक वेदशास्त्र, तन्मूलक सनातनधर्मा, तन्मूलका वर्णव्यवस्था, एवं तन्मूलक वर्णधर्ममेनेद, सब कुछ इसी देश की अपनी हीं सम्पत्ति है, इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, नित्य-अपौरुषेय-प्राकृतिक त्रयीवेद की प्रतिकृतिरूप 'कृष्णमृग' इसी देश में स्वच्छन्द विचरण करता है, यही देश आर्र्यावर्त्त है, एवं इस की तुलना में वरुणप्रधान इतर देश इस

१ अचिन्त्याः खळु ये भावा न तास्तकेण योजयेतत्। प्रकृतिभ्यः परं यच यदचिन्त्यस्य लक्षणम्॥

प्राकृतिक वेदसम्पत्ति से, वेद्धमं से प्रकृत्या विचत रहते हुए 'अनार्य' हैं। यही कारण है कि, सभ्यताभिमानी इतर देशों के पूर्वज जिस युग में भूतज्ञानाभावलक्षणा अज्ञाननिद्रा में निमग्न थे, उसी युग में भारतवर्ष तत्त्वज्ञान की चरमसीमा पर जा पहुंचा था। वेद्विद्या का सर्वप्रथम आविष्कार इसी भारत देश में हुआ। आत्म-परमात्म जैसे अतीन्द्रिय तत्त्वों का सब से पहिले भारतीयों ने हीं साक्षात्कार किया। इन कुछ एक प्रयक्ष सिद्ध कारणों के आधार पर क्या हम यह नहीं कह सकते कि, वेद्विद्या, सनातनधर्म, वर्णव्यवस्था, बीजक्ष से सार्वभौम वनते हुए भी एकमात्र भारतवर्ष की ही प्रातिस्विक सम्पत्तियां हैं। वहां इन सब के विकास का अभाव था, है, और रहेगा। भारतवर्ष की इसी वैय्यक्तिक महत्ता का दिग्दर्शन कराते हुए धर्माचार्थ्य कहते हैं—

७—आसम्रद्रात्तुः वै पूर्वादासम्रद्रात्तु पश्चिमात्।
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्व्यावर्तं विदुर्बधाः॥
८—कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः।
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः॥
६—एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेरन् प्रयत्नतः।
शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेदृष्टत्तिकर्षितः॥
१०—एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता।
सम्भवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत॥
—मन्तः २ अ० १६ से २५ पर्यन्त।

आगे जाकर तर्कवादी—'देविद्याः करणियत्वाः' इत्यादि ऐतरेय श्रुति को आगे करता हुआ यह सिद्ध करना चाहता है कि, वर्णसृष्टि, किंवा वर्णव्यवस्था काल्पनिक है। इस सम्बन्ध में हम उस से पूंछते हैं कि, उसने श्रुति के 'कल्पियत्व्याः' शब्द का क्या अर्थ समम्भ रक्षा है । 'प्राणो यज्ञेन कल्पताम्'—'आयुर्यज्ञेन कल्पताम्' इत्यादि यजुःश्रुति के 'कल्पताम्' का वह क्या अर्थ समम्भता है १ । यदि 'कल्पना' शब्द का 'मिथ्या-बनावटी' ही अर्थ है, तब तो—'मेरा प्राण यज्ञ से कल्पित हो, मेरी आयु यज्ञ से कल्पित हो' इन वाक्यों का कोई तात्त्विक अर्थ नहीं होना चाहिए। 'अन्न'-ऊर्क-प्राण' इन तीनों के अन्योऽन्य परिप्रह का ही नाम यज्ञ है, 'वाक्'-चित्त' के उत्तरोत्तरिक्रम का ही नाम यज्ञ है, आदान-विसर्गात्मिका प्राकृतिक क्रियाविशेष का ही नाम यज्ञ है। इसी यज्ञ से हमारे प्राणतत्त्व की रक्षा होती है, एवं यज्ञद्वारा सुरक्षित यही यज्ञात्मक प्राण आयु का स्वरूप निर्माण करता

१ भारतीय सीमा का विशद भौगोलिक विवेचन 'शतपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य' के 'पाव्यभुवनकोश' नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

२ "अन्नोर्कप्राणानामन्योऽन्यपरिप्रहो यज्ञः"।

३ "वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरिक्रमो यज्ञः"।

है, एवं इसी अर्थ में 'कल्पताम्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'कल्पना' का अर्थ है—रचना, सम्पादन। ऐसी दशा में 'देवविश: कल्पयितव्या:' का भी यही अर्थ मीमांसा—सम्मत, अतएव प्रामाणिक माना जायगा कि, 'सब से पहिले प्रजापित के द्वारा देवप्रजा की कल्पना (सम्पादन, उत्पत्ति) हुई, एवं अनन्तर इस देवप्रजा से मनुष्यप्रजा की कल्पना (उत्पत्ति) हुई। स्वयं मनु ने भी सृष्टि का यही क्रम हमारे सामने रक्खा है। सप्तप्राणरूप सप्तर्षिमृत्ति पुरुष प्रजापित के ऋषि भाग से पितर, पितरों के समन्वय से देवासुर, देवताओं के समन्वय से चर-अचरसृष्टि का विकास हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

ऋषिभ्यः पितरो जाता, पितृभ्यो देवदानवाः। देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥

—सनुः ३।२०१

मानस संकल्प, किंवा मानस काममय न्यापार का ही नाम 'कल्पना' है। 'इदं कुर्वीय-इदं में स्यात्' इस्राकारक कल्पनाभाव को उपक्रम बना कर ही प्रत्येक कर्म्म का आरम्म होता है। एक चित्रकार चित्र के बाह्य-स्वरूप निर्माण से पहिले अपने मानस जगत् (अन्तर्जगत्) में उस लक्षीमूत चित्र का संकल्प द्वारा सूक्ष्मरूप प्रतिष्ठित करता है, यही सूक्ष्म-मानसचित्र-इस का काल्पनिक चित्र है। एवं यही काल्पनिक चित्र आगे जाकर स्थूल भूतों के (कागज, रङ्ग, तूलिका आदि से) युक्त होकर स्थूल बनता हुआ बहिर्जगत् की वस्तु बन जाता है।

मनुष्य यजमान द्वारा किए जाने वाले वैध यज्ञ में प्राकृतिक याज्ञिक भावों की ज्यों की त्यों कल्पना की जाती है। वहां जैसी प्राणदेवव्यवस्था है, यहां भी मन्त्रों के आह्वान से उन सब देवप्रजाओं की कल्पना की जाती है, एवं इसी अभिप्राय से 'देविविश: कल्पियतिव्याः' यह आदेश मिला है। देवप्रजा कल्पना का क्या कारण १ क्यों यज्ञ में देवप्रजा का आह्वान होता है १ इस प्रश्न की उपपत्ति बतलाते हुए 'ताः कल्पमाना अनु मनुष्यविशः कल्पन्ते' यह कहा गया है। इस कथन का तात्पर्य्य यही है कि, यह यज्ञकम्म प्राकृतिक यज्ञकम्म की प्रतिकृति है। अतः जो कर्म वहां होता है, उस सब का यहां भी होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि, प्राकृतिक यज्ञ में यज्ञकर्ता संवत्सर प्रजापित पहिले तो देवप्रजा उत्पन्न करते हैं, एवं उन देवप्रजाओं से मनुष्यप्रजा का निम्माण करते हैं। अतएव यजमान को भी वर्ण-

#### कर्मयोगपरीक्षा

धर्मानुगत मानसप्रजा (अपना सन्तितवर्ग) की स्वरूपनिष्पत्ति के छिए प्रकृत्यनुसार देव-प्रजा की कल्पना करनी चाहिए। 'यद्वे देवा यज्ञेऽकुर्वस्तत् करवाणि' ही ऐतरेय श्रुति का रहस्य है।

यदि वर्णसृष्टि केवल मनुष्यों की कल्पना (रचना) होती, तब तो उक्त श्रुति से फिर भी यथाकथि वित् स्वार्थसाधन सम्भव था। परन्तु यहां तो आरम्भ में ही देवप्रजा की कल्पना का स्पष्टीकरण हुआ है। 'अग्नि-इन्द्र-विश्वेदेव-पूषा' ये चार प्राणदेवता ही मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाली वर्णसृष्टि के काल्पनिक आकार (बीजरूप) हैं। और इस दृष्टि से तो आपका—'ता: कल्पमाना अनु मनुष्यविश: कल्पन्ते' यह ऐतरेय वचन गुण-कर्म्म भावों की सर्वथा उपेक्षा करता हुआ वर्णसृष्टिमुला वर्णन्यवस्था को जन्ममूला मनवाने में ही प्रमाण बन रहा है। इस प्रकार इस प्रथमतर्क का निस्तर्क बन जाना भी स्वतः सिद्ध है।

(२)—दूसरा तर्क 'ऐतिह्यप्रमाण' से सम्बन्ध रखता है। वादी की ओर से महा-भारत के कुछ एक वचन ऐसे उद्धृत हुए हैं, जिन से प्रत्यक्षरूप में वर्णव्यवस्था की गुण-कर्म-प्रधानता सिद्ध-सी हो रही है। हम अपने विचारशील पाठकों से अनुरोध करेंगे कि, वे एक बार उन आख्यानों को आद्योपान्त देखने का कष्ट करें। युधिष्ठिर, एवं सर्प (नहुष) के संवाद में जो कुछ कहा गया है, उसका एकमात्र तात्पर्व्य यही है कि,—"अमुक गुण-कर्म्म ब्राह्मण के हैं, एवं अमुक गुण-कर्म्म क्षत्रियादि के हैं"। जो जन्मना ब्राह्मण होगा, उसमें अवश्य ही सत्य-तपो-ज्ञानादि ब्राह्मण-गुण-कर्म्मों की स्पष्टक्ष से उपलब्धि होगी। जिन में ऐसे गुण-कर्म रहेंगे, वे अवश्य ही ब्राह्मणादि कहे जायंगे। एवं जिन में वर्णानुगत गुण-कर्म्मों का विकास न रहेगा, वे केवल ज्यात्युपजीवी, नाममात्र के वर्ण मानें जायंगे।

यह तो एक प्रकृतिसिद्ध विषय है कि, यदि एक वृक्षवीज का समुचित संस्कार न होगा, तो वह कभी वृक्षरूप में परिणत न हो सकेगा। इसी तरह जिस में जन्म से यद्यपि ब्रह्मवीर्य्य प्रतिष्ठित है, परन्तु दुर्भाग्य से यदि बीज-वीर्य्यविकासक ब्राह्मण्योचित संस्कार कर्म्म न हुए, तो ऐसी दशा में वह बीज ज्यों का त्यों पड़ा रह जायगा। उस समय वह ब्राह्मण ज्यात्या ब्राह्मण रहता हुआ भी सत्य-ज्ञानादि विकास भावों से युक्त न होगा। एवं इसी दृष्टि से सांस्कारिक कर्म्मों को ही वणों का परिचायक माना जायगा। केवल ब्राह्मण माता-पिता के रजो-वीर्य्य से जन्म लेने से ही ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण नहीं वन सकता, शूद्र शूद्र नहीं रहता। दोनों अपने अधिकारसिद्ध कर्मों का अनुगमन करते हुए ही स्व-स्ववर्णव्यवहार

के पात्र बन सकते हैं। "यह अमुक वर्ण है" इस का एकमात्र परिचायक उस वर्ण का "वृत्त" (आधिकारिक कर्म्म) ही माना जायगा। द्विजातिवर्ग को अपने इन आधिकारिक कर्म्म- लक्षण स्व-स्व वृत्तों का अधिकार छन्दोमर्थ्यादा के अनुसार क्रमशः ८ वें, ११ वें, १२ वें वर्ष में ही मिलता है। इस से पिहले इन के ब्रह्म-क्षत्र-विड्-वीर्थ्य मुकुलित ही बने रहते हैं। इसी आधार पर इस प्राकृतिक छन्दोमर्थ्यादा की पूर्णता से पिहले पिहले इन्हें अच्छन्दस्क शूद्रसम ही माना गया है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करता हुआ, इसी आख्यान के निम्न लिखित श्लोक हमारे सामने आते हैं —

प्राङ्नाभिवर्धनात् पुंसो जातकम्म विधीयते। तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य्य उच्यते॥१॥ तावच्छूद्रसमो ह्योष यावद्वेदेन जायते। तस्मिन्नेवं मतिद्वैधे मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत्॥२॥

असंस्कृत, अच्छन्दस्क, यथाजात मनुष्य को ही शूद्र कहा जाता है। जो द्विजातिर्वा सांस्कारिक, स्ववीर्ध्यानुत, स्ववृत्तों (कम्मों) से शून्य हैं, ऐसे द्विजाति में, और एक शूद्र में सिवाय इसके और क्या अन्तर है कि, यह द्विजयोनि में उत्पन्न हुआ है, एवं वह शूद्रयोनि में उत्पन्न हुआ है। केवल यही सूचित करने के लिए, दूसरे शब्दों में 'बिना कर्म्म के योनिमाव का विकास नहीं हो सकता' यह स्पष्ट करने के अभिप्राय से ही—'यत्र तन्न भवेत् सर्प! तं शूद्रमिति निर्दिशेत' यह कहा गया है। इस वचन का तात्पर्य्य यही है कि, वृत्तशून्य ब्राह्मण 'शूद्रसम' बन जाता है। परन्तु यह सिद्ध विषय है कि ब्राह्मण्यवृत्त से युक्त रहने वाला शूद्र जात्या शूद्र ही रहता है। क्योंकि इस में उस ब्रह्मवीर्य्य का जन्मतः अभाव है, जिस बीर्य्य के कि आधार पर ब्राह्मण्य-संस्कार प्रतिष्ठित होते हैं।

छोकवृत्त से भी इसी अर्थ का स्पष्टीकरण हो रहा है। यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष मर्घ्यादा-विरुद्ध, कुत्सित कर्म्म कर बैठता है, तो तत्काल वह सामाजिक प्रतिष्ठा से गिर जाता है, अथवा गिरा दिया जाता है। परन्तु यदि कोई अवरश्रेणि का मनुष्य किसी उच्चकर्म्म का अनुगामी बन जाता है, तब भी वह समाज में विशेष श्रेणि का अधिकारी नहीं बनता। देखिए न, प्रतिष्ठाप्राप्त नेताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कहीं अधिक बलिदान करने वाले उन सामान्य श्रेणि के तपस्वियों का आज कोई नाम भी नहीं जानता। इसी योनिभाव को दृढ़मूळ रखने के लिए स्वयं युधिष्टिर को भी—'तावच्छूद्समः' कहना पड़ा है। इस वाक्य का न्यायसङ्गत अर्थ यही है कि, वह वृत्तशून्य ब्राह्मण जाति से तो ब्राह्मण ही रहेगा, परन्तु अपने असद्वृत्त के कारण शूद्रसमकक्ष बन जायगा (न कि शूद्र बन जायगा)। शूद्रजाति में परिणत नहीं होता' यही अभिव्यक्ति है।

फिर यह विषय भी तो धर्मशास्त्र का है। आख्यान प्रकरण में प्रसङ्गवश युधिष्ठिर ने समाधान कर तो दिया। परन्तु वे स्वयं यह समम रहे थे कि, इस सम्बन्ध में अपनी कल्पना से यथेष्ट निर्णय कर डालना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसीलिए आरम्भ में 'इति मे मितः' कहने के पीछे उन्हें भी सारा भार 'मनु: स्वायम्भुवोऽत्रवीत्' कहते हुए मनु पर ही डालना पड़ा है। युधिष्ठिर के कथन का अभिप्राय यही है कि, इस सम्बन्ध में यद्यपि हम ऐसा ठीक सममते हैं, परन्तु वास्तविक निर्णय का भार तो मानवधर्मशास्त्र पर ही है। इस सम्बन्ध में उसीका कथन प्रामाणिक माना जायगा।

प्रेक्षापूर्वकारी विद्वानों को यह भी विदित ही है कि, प्रकृत आख्यान का मुख्य उद्देश्य नहुष-युधिष्ठिर का प्रासिङ्गिक संवादमात्र है। वर्ण कैसे, क्यों, कब, कितनें उत्पन्न हुए १ ये सब प्रकरणान्तर से सम्बन्ध रखनें वाले प्रश्न हैं। अतः इस सम्बन्ध में महाभारत के भी वे ही प्रकरण विशेषक्षप से प्रामाणिक माने जायंगे, जिनका धर्मशास्त्रनिर्णय से समतुलन होगा, एवं जो प्रधानक्षप से वर्णव्यवस्था का ही विचार करनेवाले सिद्ध होंगे। देखें, महाभारत ने इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रक्षप से अपने क्या विचार प्रकट किए हैं।

पूर्व में प्राकृतिक, देवमूला वर्णसृष्टि का दिग्दर्शन कराते हुए यह बतलाया गया है कि, सबसे पहिले प्रजापित के मुख से अग्निरूप ब्राह्मणवर्ण का ही विकास हुआ है। अनन्तर इन्द्र-विश्वेदेव-पृषालक्षण क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रवर्ण उत्पन्न हुए हैं, एवं इन चारों वर्णों का उत्पादक एकमात्र अन्यय-अक्षरावच्छिन्न वाङ्मय क्षरब्रह्म ही है। इसी श्रुति-सिद्ध अर्थ का उपवृंहण करते हुए महाभारतकार कहते हैं—

१—असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन्। आत्मतेजोऽभिनिवृत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान्॥ २—तपः सत्यं च धर्मां च तपो ब्रह्म च शास्त्रतम्। आचारं चैव शौचं च स्वर्गाय विद्धे प्रशुः॥

#### ं भाष्यभू मिका

३—देव-दानव-गन्धर्वा-दैत्या-सुर-महोरगाः ।
यक्ष-राक्षस-नागाञ्च-पिशाचा-मनुजास्तथा ॥
४—ब्राह्मणाः-क्षत्रिया-वैश्याः-शूद्राञ्च द्विजसत्तम !
ये चान्ये भूतसंघानां वर्णास्तांश्चापि निर्म्मे ॥
—स्र शाः मो॰

उक्त वचनों में मनुष्यसृष्टि को पृथक् बतलाया है. एवं चातुर्वर्ण्यसृष्टि को भिन्न सिद्ध किया गया है। इस भेददृष्टि का तात्पर्य्य यही है कि, सबके साथ चातुर्वर्ण्य का सम्बन्ध है। मनुष्यों की तरह इतर जड़-चेतन पदार्थों में भी चातुर्वर्ण्य विद्यमान है। तभी तो हिंसों में भी चारवर्ण बतलाना सुसङ्गत बनता है। देखिए!

१ — लघु यत् कोमलं काष्ठं सुघटं 'ब्रह्मजाति'-तत्। ह्टाङ्गं लघु यत् काष्ठमघटं 'क्षत्रजाति'-तत्।। २ — कोमलं गुरु यत् काष्ठं 'वैश्यजाति'-तदुच्यते। हटाङ्गं गुरु यत् काष्ठं 'शूद्जाति' तदुच्यते।।

इसी योनिभाव के आधार पर निम्न लिखित रूप से वहां (महाभारत में) प्राकृतिक प्राणदेवताओं में भी चार-वर्ण बतलाए गए हैं—

शादित्याः क्षत्रियास्तेषां विशक्च मरुतस्तथा।
 अश्विनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समाहितौ।।
 स्मृताङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः।
 इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वण्यः प्रकीर्त्ततम्।।

'ब्रह्मणा पूर्वसृष्ट' हि कम्मीभर्वर्णतां गतम्' का भी यही रहस्य है। यह सब प्राजापत्य-सृष्टि है। प्रजापित के अपने प्राणात्मक तपःकर्म्म से ही वर्णसृष्टि का विकास हुआ, है, यह कौन नहीं मानता। 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्, एकमेव। तन्न ब्यभवत्। तच्छ्रे यो रूपमत्यसृजत-क्षत्रम्' इत्यादि रूप से 'ब्रह्ममूलावर्णसृष्टि' प्रकरण में यह विस्तार से बतलाया ही जा चुका है कि, सृष्ट्यारम्भ में पहिले 'ब्रह्म' नाम का ही एक वर्ण था। उसी ब्रह्मप्रजापित ने वैभवकामना की पूर्त्ति के लिए स्वकर्म द्वारा चातुर्वर्ण्य का विकास किया। प्रकृत महाभारत वचन भी इसी श्रीत अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहा है। इस प्रकार वादी जिस वचन से कर्म्पप्राधान्य सिद्ध करने चला है, वह तो योनिभाव का समर्थक वन रहा है।

थोड़ी देर के लिए हम यह भी मान लेते हैं कि, सभ्यतारम्भयुग में कोई वर्णमेद न था। जब तत्कालीन विद्वानों नें परीक्षा आरम्भ की तो, उन्हें परीक्षा द्वारा प्रकृति के इस वर्णसृष्टि-सम्बन्धी गुप्त रहस्य का परिज्ञान हुआ। उस युग में सभी वृत्तियों के मनुष्य विद्यमान थे। विद्वानों नें वीर्थ्यानुसार तत्तद्वृत्तियों को व्यवस्थित कर प्रकृतिसिद्ध चारों वर्णों को एक सामाजिकरूप देते हुए इस व्यवस्था को वंशानुगत बना डाला। साथ ही स्व-स्व प्राकृतिक-वर्ण की स्वरूपरक्षा के लिए तत्तद्वर्णीचित कम्मेकलापों का नियन्त्रण लगा दिया गया। वर्ण-साङ्कर्य्य का निरोध इन्हीं कम्मों से किया गया। चूंकि नित्यसिद्ध वर्णों की व्यवस्थित स्वयं वर्ण-कम्मों से हुई, एवं विद्वानों के अन्वेषण कम्म से हुई, इस अभिप्राय से भी 'कम्मोभिर्यणतां गतम्' कहना अन्वर्थ बन जाता है। इस से यह कैसे, किस आधार पर मान लिया गया कि, वर्णसृष्टि जन्मोत्तर होने वाले हमारे कम्मों से हुई १ किस प्राकृतिक वर्ण की रक्षा किस कम्में से होती है १ यह भी वहीं स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए!

१—जातकम्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः ग्रुचिः। वेदाध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्म्मस्ववस्थितः॥१॥

२—शौचाचारस्थितः सम्यग्विघशासी गुरुप्रियः। नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते॥२॥

३—क्षत्रजं सेवते कर्मा वेदाध्ययनसङ्गतः। दानादानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते॥३॥

४—वणिज्या पशुरक्षा च कृत्यादानरतिः शुचिः। वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः॥४॥

५—सर्वभक्षरतिर्नित्यं सर्व्वकम्भकरोऽशुचिः।
त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः॥ ५॥
-- महा॰ शा॰ मो॰ १८८ अ०।

पूर्वोक्त वचनों का यदि यह तात्पर्ध्य छगाया जायगा कि,—"जो जैसा कर्म्म करेगा, वह उसी वर्ण का बन जायगा" तब तो श्रुत्युक्त ब्रह्ममूछा नित्यवर्णसृष्टि का कोई महत्त्व न रहेगा। फछतः इन वर्णानुबन्धी कर्म्मों का वर्ण-वीर्ध्यरक्षासाधनपरत्व ही सिद्ध हो जाता है। यदि अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के छिए ऐसा मान भी छिया जायगा, तो धर्मशास्त्रोक्त, तथा गीताशास्त्रोक्त 'स्वधर्म' पदार्थ का क्या अर्थ होगा १। देखिए। इस सम्बन्ध में भगवान क्या कहते हैं—

१ — ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां-श्र्द्राणां च परंतप !
कम्मीणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥
२ — शमो-दम-स्तपः-शौचं-शान्ति-रार्जवमेव च ।
श्वानं-विज्ञान-मास्तिक्यं ब्रह्मकर्म्म स्वभावजम् ॥
२ — शौर्य्यं-तेजो-धृति-द्रिस्यं-युद्धे चाप्यपलायनम् ॥
दान-मीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म्म स्वभावजम् ॥
७ — कृषि-गोरक्ष-वाणिज्यं वैश्यकर्म्म स्वभावजम् ॥
परिचर्यात्मकं कर्म्म श्र्द्रस्यापि स्वभावजम् ॥
५ — स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥
स्वकर्मिनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तज्छुणु ॥
— गीता १८ अ० । ४१ से ४५ पर्यन्त ॥

रजो-वीर्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली प्रकृति ही स्वभाव है। एवं इस स्वभावात्मिका प्रकृति के 'सत्त्व-रज-स्तमो' मेद से तीन गुण मानें गए हैं। इन्हीं से सत्वात्मक ब्रह्मवीर्थ्य, सत्वरजोमय क्षत्रवीर्थ्य, रजस्तमोमय विड्वीर्थ्य, एवं तमोमय शूद्रभाव, इन चारों का विकास हुआ है।

### कर्मयोगपरीक्षा

इस प्रकार इन स्वाभाविक कम्मों का महत्त्व वतलाने वाले उक्त गीतावचन स्पष्ट ही वर्णसृष्टि का नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। कम्मे अवश्य ही उपादेय हैं। यही नहीं, अपितु योनि की अपेक्षा भी कम्मे का इसलिए अधिक महत्व माना जायगा कि, स्वभावभूत-गुणानुगामी कम्मे हीं योनिभाव को स्वस्वरूप से सुरक्षित रखते हैं। प्रकृत आख्यान, एवं 'कम्मिभिवर्णतां गत्य्' यह वचन केवल कर्म्म-वैशिष्ट्य का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, न कि इन से वर्णसृष्टि की नित्यता में कोई बाधा उपस्थित हो रही है।

- (३)—ठीक इसी पूर्वोक्त समाधान से मिलता जुलता समाधान-'युधिष्ठिर-यक्षसंवाद' का समिमिए। इस आख्यान से भी केवल कर्म्म की अवश्यकर्त्तव्यता-लक्षण-विशिष्टता ही प्रतिपादित है। पूर्वकथनानुसार कर्म्म ही तो जन्मभाव का स्वरूप-रक्षक है। ऐसी परि-स्थित में यदि युधिष्ठिर स्ववृत्त (स्वभावभूत, स्वधर्मलक्षण कर्म्म) को प्रधान वतला रहे हैं, तो कौनसा अनर्थ हो रहा है। "ब्राह्मण को विशेषरूप से अपने वृत्त की रक्षा करनी चाहिए" यह वाक्य तो स्पष्ट ही व्यवस्था का जन्म-मूलकत्व सिद्ध कर रहा है। आपके (वादी के) मतानुसार तो, पिहले वह ब्राह्मणोचित कर्म्म कर लेगा, तभी वह ब्राह्मण कहला सकेगा। इधर व्यासदेव "ब्राह्मण वृत्त की रक्षा करे" कहते हुए जाति को प्रधान मान कर ही वृत्तानुष्ठान का आदेश कर रहे हैं। इस प्रकार यह तृतीयस्थल भी कर्मवैशिष्ट्यमात्र का ही सूचक बनता हुआ गतार्थ है।
- (४)—'ब्राह्मण- व्याधसंवाद' से सम्बन्ध रखने वाले गुणभाव का विरोध किसने किया।
  गुणभाव तो आवश्यक रूप से वणों की मूलप्रतिष्ठा बन रहा है। हम स्वयं वर्णव्यवस्था को
  (कर्म्मप्रधान न मान कर) गुणप्रधान ही मान रहे हैं। 'गुण' शब्द सत्व-रज-स्तमोमयी
  प्रकृति का उपलक्ष्मण है। प्रकृति का ही नाम गुण है, प्रकृत्यनुसार क्रियमाण कर्म्म ही गुणानुगत
  कर्म है। ब्राह्मण के प्रश्न करने पर व्याध ने गुणात्मिका प्रकृति को वणों की प्रतिष्ठा बतलाते
  हुए यही सिद्ध किया है कि, योनि-अनुगत गुण हीं वर्णसृष्टि के स्वरूप रक्षक हैं। सचमुच
  यह चौथा स्थल तो हमारे जन्मसिद्धान्त का ही पोषक बन रहा है। जो महानुभाव
  श्रूप्तदि वर्णों का 'योनि' से सम्बन्ध नहीं मानते, उन्हें व्याध के ही—'श्रूद्रयोनो तु जातस्य॰'
  इस आरम्भ वाक्य से शिक्षा प्रहण करनी चाहिए। "श्रूद्रयोनि भी एक प्राकृतिक योनि है,
  एवं उस से उत्पन्न होने वाला श्रूद्र अवश्य ही जात्या श्रूद्र है", इस वाक्य का यही तात्पर्य है।
- (१)—वाल्मीकिरामायण का 'अमरेन्द्र! मया बुद्ध्या०' इत्यादि श्लोक भी आपके कम्माभिनिवेश को सुरक्षित नहीं रख सकता। "समानशोल-वर्ण-व्यसन-भाषा वाली

एक वर्ण की प्रजा उत्पन्न की" यह वाक्य केवल तरकालीन पारस्परिक संघठन, तथा सौहाई का परिचायक है। यदि किसी कुल के बन्धु-बान्धव परस्पर सद्भाव बनाए रखते हैं, सब की यदि एक सम्मति रहती है, तो उस कुल के सम्बन्ध में यह लोकोक्त प्रचलित है कि—"अजी! क्या बात है, इन में तो कुल मी मेद नहीं है। एक बाप के बेटों की तरह सब हिलमिल कर ऐसे रह रहे हैं, मानों कोई मेद ही नहीं है। सब की बोली एक, रहन-सहन एक, पक्षपातमूलक मेद का लेश भी नहीं"। बस ठीक इसी पारस्परिक सौहाई को प्रकृत रामायण वचन व्यक्त कर रहा है। यदि 'एकवर्णा!' का यह तात्पर्व्य होता कि, 'उस समय ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्णविभाग न था', तो उस दशा में—'समाभाषा!'—'एकरूपा!' इत्यदि विशेषणों की कोई आवश्यकता न थी। यह सभी जानते हैं कि, देशमेद से आकृति, व्यवहार, प्रकृति, शील, भाषा आदि सब में भेद हो जाता है। यहाँ तक कि, भाषा का परिवर्तन तो १२ कोस की सीमा के बाहिर ही हो जाता है। इन सब कारणों को देखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि, प्रकृत वचन उस शान्त युग के राग-द्वेषादिराहित्य को ही सूचित करने में अपना तात्पर्व्य रखता है। सब वर्ण विभिन्न होते हुए भी, भिन्न भिन्न कर्म करते हुए परस्पर ऐसा प्रेम, ऐसा सौहाई रखते थे कि, देखने वाला इन के इस सामृहिक जीवन में राग-द्वेषायुलक प्रतिद्वन्द्वीभावों के दर्शन तक नहीं कर सकता था।

थोड़ी देर के छिए अभ्युपगमवाद से यदि यह मान भी छिया जाय कि, 'एकवर्णाः समाभाषाः' वचन एकवर्ण की ही सत्ता मान रहा है, तब भी कोई विशेष क्षित नहीं है। जब मानवसृष्टि आरम्भ युग में पनप रही थी, तो उस समय अवश्य ही वर्णभेद विकसित न था। उस समय मनुष्यत्वेन सब मनुष्य समान-शीछ-व्यसन थे। आगे जाकर जब विद्वानों नें प्रकृति के गुप्त रहस्यों का पता छगाया, तब उस प्राकृतिक देव-वर्णविभाग के अनुरूप बीजरूप से पहिछे से ही मनुष्यों में प्रतिष्ठित वर्णव्यवस्था व्यवस्थित की। प्रकृत वचन इसी आरम्भ दशा की रूपरेखा का प्रदर्शक है। इस वचन से यदि योनिगत वर्णव्यवस्था का कोई विशेष उपकार नहीं हो रहा, तो यह कम्मानुगत व्यवस्था का समर्थक कैसे बन गया १ यह अबतक हमारे ध्यान में न आया। न यह वर्णव्यवस्था के जातिपरकत्व का समर्थन करता है, न कम्मीप्राधान्य की ही पृष्टि। फिर इसे उद्भत करने का क्या प्रयोजन १

(६)—वादी का छठा आक्षेप यह था कि,—"यदि वर्णव्यवस्था जन्मना होती, तो सत्ययुग में भी इसका उल्लेख मिछता"। थोड़ी देर के छिए पुराण की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्णव्यवस्था को कर्मणा मानने वाले वादी महाशय की दृष्टि में पुराणशास्त्र एक प्रकार

का 'गप्पसंत्रह' शास्त्र है, अतएव उसकी दृष्टि में यह सर्वथा अप्रामाणिक है। अपने सर्वप्रिय वेदशास्त्र को ही सामने रिखए। वेदशास्त्र अनादि है, ईश्वरकृत है, अथवा अङ्गिरादि चार महर्षियों द्वारा दृष्ट-श्रुत है, इस सिद्धान्त में वादी पूर्णरूप से सहमत है। साथ ही में वादी को यह स्वीकार कर छेने में भी सम्भवतः कोई आपत्ति न होगी कि, "ज्ञाह्मणोऽस्य-मुखमासीत्०" (यजुः सं० ३१।११) इत्यादि वचन उसी की अभिभित चार संहिताओं में से सुप्रसिद्ध 'यजुर्वेद' नामक मूळसंहिता (मूळवेद, असळीवेद) का मूळ मन्त्र है। अब बतळाइए! सत्ययुग पहिले था, अथवा वेदशास्त्र। यदि वेदशास्त्र पहिले था, तब तो वेद-सिद्ध वर्णन्यवस्था से (पश्चाद्भावी) सत्ययुग को विचत नहीं माना जा सकता। यदि कृतयुग पहिले था, तो वेदशास्त्र का अनादित्त्व सिद्ध नहीं होता, जो कि वादी को अभिष्ट नहीं है।

इधर श्रुति-स्मृति पुराणवादियों के छिए तो किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति है ही नहीं। वर्णविभाग योनिगत है, जन्मसिद्ध है, किर चाहे इनकी वंशानुगत व्यवस्था किसी युग में हुई हो। योनिगत वर्णविभाग स्वीकार कर छेने से तो अनादि वेदशास के उस अनादि वचन की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं रहता, एवं व्यवस्था का कुलक्रमानुगत-पूर्णविकास त्रेता-युग में हुआ, यह मान छेने से प्रकृत वायवीय पुराण के साथ भी कोई विरोध नहीं रहता।

वस्तुतस्तु चारों वणों का विकास कृतयुग में ही हो चुका था। कारण, यत्रतत्र पुराणादि में कृतयुग के सम्बन्ध से ही वर्णाश्रम-धम्मों का प्रतिपादन हुआ है। स्वयं गीताशास्त्र भी— 'एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः' (गी० ४।२) कहता हुआ इसी पक्ष का समर्थन कर रहा है। विवस्वान सूर्य्यवंश के मूल प्रवर्तक मानें गए हैं, एवं इनकी सत्ता कृतयुग से सम्बन्ध रखती है। उधर भगवान इन्हें 'राजर्षि' नाम से सम्बोधित कर रहे हैं। इसी से यह स्पष्ट है कि, उसी युग में 'राजर्षि'-'ब्रह्मर्षि' आदि मूलक क्षत्रिय-ब्राह्मणादि वर्ण सुन्यवस्थित कन चुके थे।

इस में तो कोई सन्देह नहीं कि, उस युग में सामाजिक नियन्त्रण कटु न था। कारण इस का यही था कि, उस युग की प्रजा स्वयं ही स्व-स्व-कर्त्तव्य कम्मों का महत्व सममती थी। बिना किसी की प्रेरणा के स्वस्वकम्मों में प्रवृत्त थी, वहां पुण्य-पापादि दृन्द्रों को लेकर कभी कलह का अवसर न आता था, द्वेष-मात्सर्व्य-ईर्ज्यादि अविद्याओं का परस्पर में अभाव था, ब्राह्मण सदा वीतशोक रहते थे, क्षत्रिय सदा प्रसन्न चित्त रहते थे, वैश्य अपनी स्वाभाविक गम्भोरता के अनुगामी बने रहते थे, शूद्रवर्ग सेवाधम्म से कभी विमुख न होता था।

उद्धृत वायवीय वचन इसी स्वाभाविक-सत्यलक्षण नियतिस्वरूप-स्वधर्मपथ का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि, पुराण ने सत्ययुग में वर्णप्रजा का अभाव नहीं बतलाया है, अपितु—'वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदासन्' कहते हुए नियन्त्रणमूला व्यवस्था का ही अभाव बतलाया है। नियन्त्रण का मूल कारण प्रजावर्ग का उत्पथनमन ही माना गया है। वर्णसाङ्कर्य को रोकने के लिए ही नियन्त्रणमूला व्यवस्था की अपेक्षा रहती है। जब कि कृतयुग में स्वभावतः ही सभी वर्ण अपने अपने नियत कर्मों में प्रवृत्त थे, तो उस युग में कटु-व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या रह जाती है।

- (७)—आगे जाकर वादी यह विप्रतिपत्ति उठाता है कि, "गुण-कर्ममूळक इस वर्णविभाग का जन्म वायुप्राण के मतानुसार त्रेतायुग में हुआ, अतएव इस विभागव्यवस्था को गुण-कर्म्म प्रधान ही माना जायगा"। उत्तर में कहना पड़ेगा कि, वादी महाशय भूळ कर रहे हैं। वर्णविभाग तो श्रुति-स्मृति-पुराणादि प्रमाणों के अनुसार अनादिसिद्ध है। त्रेतायुग में तो सङ्करदोष से प्रजावर्ग को बचाने के छिए इसे केवळ मर्थ्यादित बनाया गया है। "पूर्वकाळ से चळी आने वाळी वर्णप्रजाविभक्ति में मर्थ्यादा स्थापित की" ('मर्यादा: स्थाप-यामास यथारुव्धा: परस्परम्) यह वचन स्पष्ट ही वर्णविभाग की शाश्वतता सिद्ध कर रहा है। काळव्यतिक्रम से जब प्रजावर्ग सत्यमर्थ्यादा से विच्वत होकर वर्णधर्मिवरुद्ध पथ का अनुगमन करने छगा, तभी त्रेतायुग में अनृतभाव से प्रजावर्ग को बचाने के छिए ही मर्थ्यादा का नियन्त्रण आवश्यक समका गया। इस प्रकार वर्णव्यवस्था की मर्थ्यादामात्र सूचित करने वाळे ये वायवीय वचन भी वर्णव्यवस्था की नित्यता ही सिद्ध कर रहे हैं।
- (८)—जो तात्पर्य्य वायुप्राण का है, वही तात्पर्य्य श्रीमद्रागवत का समिक्ष। 'हंस' शब्द वायु का वाचक है, जैसा कि—'तृतीयश्च हंसम्' (अथर्व० १०।८।१७) इत्यादि मन्त्र-वर्णन से स्पष्ट है। हंसवायु सोमसम्बन्धी बनता हुआ पावकतत्त्व है, एवं इसी पवित्रवृत्ति को व्यक्त करने के छिए यहां वर्णप्रजा के छिए 'हंस' शब्द प्रयुक्त हुआ है। "उस युग में ( कृतयुग में ) सभी वर्ण हंसात्मक थे" इस कथन का तात्पर्य यही है कि, चारों वर्ण सत्यपूत बनते हुए सर्वथा पवित्र थे, सङ्करदोष से रहित थे। उस युग का प्रजावर्ग कृतकृत्य था, किसी जाति (वर्ण) में कोई विरोध न था। 'कृतकृत्या: प्रजा जात्या' यह कथन ही सिद्ध कर रहा है कि, कृतयुग में ही वर्णों का पूर्ण विकास हो चुका था। युगधम्म के परिवर्त्तन से आगे जाकर प्रजावर्ग जब सत्यभाव से विमुख हो गया, तो त्रेतायुग के आरम्भ में इस पर दृढ़ नियन्त्रण छगाना आवश्यक सममा गया। रही बात वर्णों की नित्यता के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध

में यही कहना पर्व्याप्त होगा कि, स्वयं पुराणकार आगे जाकर—'मुखवाहूरूपादजाः' कहते हुए वर्णों को ईश्वंरावयवों से उत्पन्न वतलाते हुए वर्णविभाग की नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार प्रकृत भागवत स्थल भी योनिमूला-वर्णव्यवस्था का ही समर्थक बन रहा है।

(६)—कल्पसूत्रकारों की सम्मित से भी यह कथमि सिद्ध नहीं हो सकता कि, "वर्ण-सत्ता केवल कम्मीनुगामिनी ही है"। "जन्म से सभी मनुष्य शूद्ध हैं" यह वचन केवल कम्म की अवश्यकर्त्तव्यता ही सूचित करता है। "यज्ञादि कम्मों से द्विजाति का शरीर ब्रह्ममय वन जाता है" इस कथन का तात्पर्य्य भी यही है कि, श्रौत-यज्ञकम्मों से द्विजाति का वीर्य्य शरीर-कान्ति का स्वरूप समर्पक वन जाता है, यज्ञिय ब्राह्मण की मुखकान्ति प्रदीप्त रहती है। यदि यह यज्ञकम्में न करेगा, तो इसका स्वाभाविक ब्रह्मवीर्य मुकुलित बना रह जायगा, एवं उस दशा में इस का मुख हतप्रभ, श्रीशून्य रहेगा। यदि वादी के मतानुसार कल्पसूत्रकार योनिभाव के पश्चपाती न होते, तो शूद्ध के लिए उनकी ओर से वेदाध्ययनादि ब्राह्मण्य-कम्मों का निषेध क्यों होता १। कल्पसूत्रकारों ने स्पष्ट शब्दों में शूद्धवर्ग को अयज्ञिय माना है। यही नहीं, श्रुति ने तो यज्ञकम्में में व्यवहार्य्य सच्छूद्धवर्ग का प्रवेश तक निषद्ध माना है। ऐसी परिस्थिति में कल्पसूत्रकारों के—'जन्मना जायते शूद्धः' इत्यादि वचनों को केवल कर्मवैशिष्ट्यसूचनापरक मानना ही न्यायसङ्गत बनता है।

जिनका नियत काल में यज्ञोपवीतसंस्कार न हुआ, वे 'पिततसावित्रीक' कहलाए। संस्काराभाव से इन का योनि-अनुगत वर्णदेवता अभिभूत हो गया। ऐसे ब्रात्य ब्राह्मणादि यदि संस्कार-संस्कृत ब्राह्मणादि से संसर्ग रक्खेंगे, तो इस से इन ब्रात्यों का तो कोई उपकार होगा नहीं, हां, इन संस्कृतों का वीर्य्य अवश्य ही देवसमीकरण से निर्वल हो जायगा। संस्कृत द्विजाति में देवप्राण विकसित है, असंस्कृत द्विजाति में देवप्राण मूर्च्छित है। एकमात्र इसी दृष्टि से इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध निषद्ध माना गया है। चूंकि कल्पसूत्रकारों की दृष्टि में शूद्रवर्ग अच्छन्दस्क बनता हुआ सदा के लिए असंस्कृत है, एवं असंस्कृति चूंकि अन्यवहार्य्य है, इस से भी योनिभाव का ही समर्थन हो रहा है।

"मद्यपान से ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता हैं" यह कथन भी केवल जातिपरामव का ही सूचक है। इस से बतलाना यही है कि, मद्य से ब्राह्मण में 'माल्व्य' नाम की अस्थिर वृत्ति का उदय हो जाता है, परिणाम में ब्राह्मण्योचित 'धृति' वृत्ति उच्छिन्न हो जाती है। धृति के उच्छेद से ब्रह्मवीर्थ्य दोषाक्रान्त बन जाता है। केवल यही बतलाने के लिए 'ब्राह्मण्यादेव हीयते' यह कहा गया है। अवश्य ही मद्यपानादि कितनें एक कर्म्म कल्प- सूत्रकार की दृष्टि में जातिश्रंशकर हैं, परन्तु इन से यह किस आधार पर मान लिया गया कि, वर्णविभाग केवल कर्म्मप्रधान है, जब कि स्वयं सूत्रकार पदे पदे 'जातिभाव' का समर्थन कर रहे हैं।

यही अवस्था - 'शुद्रो ब्राह्मणतामेति' इत्यादि अगछे बचनों की समिकए। यह-वचन किस प्रकरण का है ? यह विचार कीजिए, अपने आप समाधान हो जायगा। मनु कहते हैं कि-"शूद्र जाति की स्त्री में यदि ब्राह्मण के वीर्य्य से सन्तान उत्पन्न होती है, तो वह शूद्रगर्भजा, तथा ब्राह्मणवीर्य्यजा सन्तान सातवें जन्म में ब्राह्मण हो जाती है, एवं ऐसा ब्राह्मण-वर्ण 'पारशव' कहलाता है। लीजिए, गर्भाशयमात्र शूद्रा का, वीर्य्य ब्राह्मण का, फिर भी सातवें जन्म में ब्राह्मणवर्ण की प्राप्ति, वह भी 'पारशव' नाम का एक स्वतन्त्र ही ब्राह्मणवर्ण। इसी सम्बन्ध में आगे जाकर मनु कहते हैं कि, - "पूर्व कथनानुसार शूद्रागर्भज, ब्राह्मणवीर्य्यज व्यक्ति सातवें जन्म में 'पारशव' नाम का ब्राह्मण बन जाता है। यह पारशव ब्राह्मण यदि शूद्रा के साथ विवाह सम्बन्ध करता है, इस से यदि पुत्र सन्तान उत्पन्न होती है, वह भी यदि पुनः शूद्रा से ही विवाह करता है, तो इस परम्परा से सातवें जन्म में ब्राह्मणवीर्य्य के आत्यन्तिक निरसन से शूद्र बन जाता है"। वीर्घ्य ब्राह्मण का है, परन्तु गर्भाशय शूद्रा का है, केवल इसी हेतु से सप्तजन्मानन्तर ब्रह्मवीर्थ्य शूद्रभाव में परिणत हो जाता है, यही तात्पर्य्य है। इसी अनुगम के अनुसार क्षत्रिय-वैश्य से शूद्रागर्भ से उत्पन्न सन्तान पांचवें जन्म में क्षत्रिय वैश्य बनता है। इस प्रकार अनेक जन्मों में वर्णविपर्य्य बतलाते हुए राजर्षि मनु स्पष्ट ही वर्णों को योनिप्रधान मान रहे हैं। "शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है" यह ठीक है। परन्तु कब १ कितने जन्मों में १ मुकुछित नयन बन कर विचार कीजिए।

'यथा काष्ठमयो हस्ती' इत्यादि श्लोक भी कर्म्म की आवश्यकता मात्र के ही उपोद्बलक बन रहे हैं। यह पूर्व में कहा ही जा चुका है कि, बिना कर्म्म के वीर्थ्य का विकास सम्भव नहीं हैं, एवं बिना स्ववीर्थ्यविकास के अवश्य ही द्विजाति नाममात्र का (जाति मात्र का) द्विजाति रहता है।

(१०) 'क्रबप्ऐलूप'-आख्यान से भी स्वार्थसिद्धि के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। अवश्य ही कबप अब्राह्मण था। यह भी निःसंदिग्ध है कि, आपोनण्त्रीय सूक्त का दृष्टा यही बना है। परन्तु इसके साथ ही यह भी दृढ़तमरूप से प्रमाणित है कि, अब्राह्मणवर्ग यहाधिकार से विश्वत है। स्वयं आख्यान ही यह सिद्ध करने के लिए पर्ग्याप्त प्रमाण है।

## कर्मयोगपरीक्षा

यदि उस युग में वर्णव्यवस्था कर्मप्रधान ही रही होती, तो सत्रानुष्ठान में प्रविष्ट कवष का महर्षि कभी तिरस्कार न करते। कभी वह यज्ञमण्डप से बाहिर न निकाल जाता! कवष को तिरस्कारपूर्वक बाहिर निकालना ही यह सिद्ध कर रहा है कि, वैदिकयुग में योनिगत वर्णव्यवस्था दृढ़मूल बन चुकी थी। कवष में जन्मान्तरीय दिव्यसंस्कारों का समावेश था। इन्हों के प्रभाव से वह आपोनप्त्रीय सूक्त का द्रष्टा बन गया। अधियों नें देखा कि, कवष एक शूद्रयोनि में उत्पन्न होने पर भी जन्मतः यह दिव्यसंस्कारों से युक्त है। फलतः सामान्य नियम अपवाद मर्यादा से बाधित हुआ, एवं अधियों नें स्वयं अपनी ओर से कवष को उच्चासन प्रदान किया।

गत शताब्दियों में भी कबीर, रैदास, चेता आदि महापुरुषों को उनके जन्म-सम्बन्धी दिव्यसंस्कारों की अपेक्षा से आर्यजाित ने उन्हें उच्चासन प्रदान कर अपनी गुणप्राहकता का परिचय दिया ही है। परन्तु यह भी सर्वविदित है कि, इन महापुरुषों नें सामाजिक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर छेने पर भी अपने स्वस्ववणोंचित कर्त्तव्य-कम्मों का यावज्ञीवन अनुगमन करते हुए आर्षप्रजा के सामने यही आदर्श उपस्थित किया कि, भछे ही कोई अवरवर्ण अपने जन्मान्तरीय दिव्यसंस्कारों से उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर छे, परन्तु उसे समाज की सामान्य व्यवस्था को सुरक्षित रखने के छिए स्ववणोंचित कम्मों का ही अनुगमन करना चाहिए। यही वर्णधम्में की सच्ची रक्षा है, यही सिद्धि का अन्यतम द्वार है।

वक्तन्य यही है कि, कुछ एक अपवादस्थलों के आधार न्यवस्था को आमूल्चूड़ कलिक्कत कर देना मूर्वता है। अपवाद सदा अपवाद ही रहेंगे, कभी उन्हें सामान्य नियम नहीं माना जायगा। क्योंकि सामान्य नियमों के नियन्त्रण के बिना कभी समाजन्यवस्था का सुचारुक्प से सञ्चालन नहीं हो सकता। अपवादस्थल काचित्क हैं, इन्हें आदर्श मानना भयक्कर भूल है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होनेवाला है। इस प्रकार अपवादमूत, फिर भी योनिभाव का समर्थक कवष-ऐल्रूषाख्यान भी वादी का स्वार्थसाधन करने में सर्वथा असमर्थ ही बन रहा है।

(११)—'विश्वामित्राख्यान' के सम्बन्ध में इसलिए विशेष वस्तव्य नहीं है कि, विद्वानों की ओर से आटोप के साथ कई बार इस विप्रतिपत्ति का निराकरण हो चुका है। ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त चरु से बीजापेक्ष्या विश्वामित्र ब्राह्मण ही थे, यह पुराणरहस्यवेताओं को भलीभांति विदित है, जैसा कि तदाख्यान से स्पष्ट है। इसी प्रकार वीतिहोत्र, शृषभपुत्र, नृगवंश, आदि कतिपय पौराणिक स्थल भी कबष की भांति अपवाद मर्च्यादा से युक्त बनते

हुए सामान्यविधि पर कोई आक्रमण नहीं कर सकते। तपोनिष्ठ समर्थपुरुषों के वर-प्रभाव से यदि काचित्क वर्णपरिवर्त्तन हो भी गया, तो यह उस वर्ण के कर्म्म की महिमा नहीं मानी जा सकती, अपितु यह तो विशुद्ध वर-माहात्म्य है। जाति-परिवर्त्तन क्या, तपोमूल वर के प्रभाव से, एवं तपःप्रभाव से तो सृष्टि के अनेक नियमों में विपर्व्यय देखा-सुना गया है। किसी महात्मा के वर से यदि किसी कुष्टी का कुष्ठ दूर हो जाता है, तो केवल इसी आधार पर कुष्ठचिकित्सा की सामान्यव्याप्ति का अपलाप नहीं किया जा सकता। एवमेव जन्मान्तरीय संस्कारों से, महात्मा-प्रदत्त वरप्रभाव से, ओर ओर भी कतिपय विशेषकारणों से यदि कहीं कभी किसी का वर्ण विपर्व्यय हो गया, तो एतावता ही वर्णव्यवस्थानुबन्धी सामान्य-योनिभाव का कभी अपलाप नहीं किया जा सकता। और केवल इसी अपवाद के आधार पर कर्म को कभी प्रधानता नहीं दी जा सकती।

(१२)—बारहवीं विप्रतिपत्ति वादी की (वादी की दृष्टि में ) सब से बड़ी विप्रतिपत्ति है। उसका कहना है कि, - "यदि चार वर्ण योनिमूलक होते, तो गौ-अश्व-गजादि की तरह इनकी आकृतियों में अवश्य ही भेद रहता"। उत्तर में कहना पड़ेगा कि, वादी महोदय अभी केवल स्थूलजगत् के ही उपासक बन रहे हैं। उन्हें अभी तात्त्विक-सूक्ष्म-अन्तर्जगत् के गुप्त रहस्यों का अणुमात्र भी बोध नहीं है। हम उन वादियों से प्रश्न करते हैं कि, भेद का परिचायक उन्होंने किसे मान रक्खा है ? क्या केवल आकृतिभेद ही भेद का परिचायक है १। यदि केवल आकृतिभेद से ही पदार्थों में भेद होता है, तब तो मानवसमाज का श्रेणि-विभाग कोई अर्थ नहीं रखता। फिर तो आंख-कान-नाक-मुख-आदि अवयवों की समानता से मनुष्यमात्र समानश्रेणि में हीं प्रतिष्ठित मानें जानें चाहिएं। परन्तु स्वयं वादी भी ऐसा मानने के लिए तय्यार नहीं है। उसकी दृष्टि में भी विद्वान्, तपस्वी, लौकिक आदि मनुष्यों में मेद है। वह भी किसी को महापुरुष कहता है, किसी को सामान्य व्यक्ति। क्या यह मेद व्यवहार केवल आकृतिमेद मान लेने से सुसङ्गत बन सकता है ? असम्भव। अवश्य ही वादी को मेदप्रतीति के लिए आकृतिमेद से अतिरिक्त भी कोई मेद स्वीकार करना 'कर्म' नामक मेद तो स्वयं वादी भी मान ही रहा है, और इस कर्ममेद के आधार पर ही वह श्रेणिविभाग की महत्ता, उपयोगिता, तथा आवश्यकता स्वीकार कर ही रहा है।

ऋषियों ने स्थूल आकृतिमेद, सूक्ष्म कर्ममेद, इन दो मेदों के अतिरिक्त एक तीसरा सूक्ष्मतम प्रकृतिमेद और माना है। यही नहीं, ऋषियों की दृष्टि में आकृतिमेद से अधिक

महत्त्व कर्ममेद का है, एवं सर्वाधिक महत्त्व प्रकृतिमेद है। "स्वरूप (आकृति) मेद ही एकमात्र भेद का परिचायक है, प्रकृतिमेद नहीं" क्या वादी इस सम्बन्ध में कोई शास्त्रीय-प्रमाण, अथवा लोकन्यवहार प्रमाण उद्धृत कर सकता है। एक वैज्ञानिक की दृष्टि में तो स्वरूपभेद की अपेक्षा प्रकृतिमेद ही विशेष महत्त्व रखता है। देखने में सुन्दर-भन्य-वेशमूषा से युक्त एक सौम्य मनुष्य प्रकृति से महाक्रूर सिद्ध हुआ है। उधर देखने में महाक्रूर व्यक्ति भी प्रकृति से महामृदु उपलब्ध हुआ है। सर्पपरीक्षक (काल्बेलिए) आकृति के आधार पर सपी की परीक्षा नहीं करते, अपितु वे प्रकृतिभेद से ही सर्पजाति का श्रेणिविभाग करते हैं। आकार में महाभयावह प्रतीत होनेवाला भी एक सर्प प्रकृत्या महानिस्तेज होता है। उधर आकार से स्वल्प होता हुआ भी एक क्षुद्रसर्प प्रकृत्या महाभयानक सिद्ध हुआ है।

सामान्य अज्ञ जनों की दृष्टि जहां स्वरूपमेद पर विश्वान्त है, वहां वैज्ञानिकों का उक्ष्य प्रकृतिमेद है। यही प्रकृति 'स्वभाव' कहलाती है, एवं यह स्वभावमेद ही वर्णमेद का मुख्य परिचायक माना गया है। फिर यहां प्रकरण भी वर्णमृष्टि का चल रहा है। स्थूल शरीरों से सम्बन्ध रखने वाले आकृतिमेदों का तो वर्णमेद के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 'आकृतिग्रहणाजाितः' यह जाित का एकदेशी लक्षण है, एवं इसका एकमात्र स्थूलशरीर से सम्बन्ध है। जिस योनिमेद को आगेकर वादी महोदय आकृतिमेद का उद्घोष कर रहे हैं, सम्भवतः वे अभी इस योनिमेद के रहस्य से भी अपरिचित हैं। जीवात्मा, किंवा कर्मात्मा की योनि कौन है ? वादी ने क्या कभी इस का अन्वेषण किया ?। सामान्यतः शुक्रशोणित के समन्वित रूप को 'योनि' माना जाता है, इसी मेद को मेदक मान लिया जाता है। वस्तुतः योनि उस 'महान्' का नाम है, जो कि पारमेष्ट्य सोमतत्व से अपने स्वरूप का आरम्भक बनता है, जिस में कि आकृति, प्रकृति, अहंकृति ये तीन भाव बीजरूप से नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं। आकृति-प्रकृति-अहंकृतिभावापन्न महान् ही शुक्र में बीजरूप से प्रतिष्ठित होकर औपपातिक कर्मभोका कर्मात्मा की योनि बनता है, इसी महद्योनि में कर्मात्मा गर्भघारण करता है, जैसा कि - 'मम' योनिर्महद्बाह्य तिस्मन्गर्भ द्धाम्यहम् इत्यादि गीतासिद्धान्त से प्रमाणित है।

१ मम योनिर्महृद्ब्रह्म तस्मिन् गर्मं द्धाम्यह्म् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ १ ॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्त्तयः सम्भन्ति याः । तासां ब्रह्मः महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ २ ॥ (गी० १४१३-४ )

योनिरूप महान् का आकृतिभाव बाह्य (शरीर) आकारभेद की प्रतिष्ठा बनता है, प्रकृति-भाव आभ्यन्तर गुणानुगत वर्णभेद की प्रतिष्ठा बनता है, एवं अहंकृतिभाव अन्तर्मुख ऐन्द्रियक कर्म्भभेद की प्रतिष्ठा बनता है। इस प्रकार आकृतिमूळक आकारभेद प्रकृतिमूळक वर्णभेद, एवं अहंकृतिमूळक कर्म्भभेद, ये तीन भेद वस्तुभेद के (यथास्थान) भेदक बनते हैं। तीनों ही भेद चूंकि महान् के हैं, महान् चूंकि योनि है, अतएव प्रत्यक्षदृष्ट आकृतिभेद को भी योनिभेद माना जायगा, प्रत्यक्षदृष्ट कर्म्भभेद को भी योनिभेद ही कहा जायगा, एवं अनुभेय वर्णभेद को भी योनिभेद ही माना जायगा। वादी! महोदय केवळ आकारभेद को ही योनिभेद मानते हुए अनुभेय वर्णभेद को योनिभेद—मर्ग्यादा से बाहिर निकाल कर आक्षेप उठा रहे हैं।

वादी को यह नहीं भुला देना चाहिए कि, जिस ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्णमेद का निरूपण चल रहा है, उस का आकृतिलक्षण योनिमेद के साथ सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकृतिलक्षण योनिमेद से सम्बन्ध है। दोनों मेदों का लक्ष्य ही सर्वथा विभिन्न है। आकृति से सम्बन्ध रखने वाला जातिमेद अवश्य ही स्थूल दृष्टि का विषय बन रहा है। परन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले योनिमेद का कभी चर्म्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। कर्म्मद्वारा इस का अनुमानमात्र लगाया जा सकता है।

कारण इस का यही है कि, वर्णसृष्टि का प्रकृति से सम्बन्ध है, एवं क्षरब्रह्म का ही नाम प्रकृति है। भूतरूप से बहिर्भूत, किन्तु भूतस्वरूपसम्पादक इस क्षरब्रह्म से वर्णरूपा जो प्राण-देवसृष्टि हुई है, वह भी अमूर्तसृष्टि है। प्राणदेवता प्राणात्मक होने से 'रूप-रस-गन्ध स्पर्श-शब्द' इन पाचों से अतीत बनते हुए सर्वथा इन्द्रियातीत हैं। इन्द्रियातीत ये ही वर्णदेवता तत्तत् ग्रुकविशेषों में (महदनुगत प्रकृति के द्वारा) बीजरूप से प्रतिष्ठित होते हुए ब्राह्मण-क्षित्रयादि-वर्णसृष्टियों के प्रवर्तक बनते है, यह पूर्व में विस्तार से बतलाया ही जा चुका है। मनुष्यों में रहने वाला यह वर्ण तत्त्व विशुद्ध प्राणात्मक है, शक्तिरूप है, स्वभावात्मक है। इस का आकृतिमेद से क्या सम्बन्ध १ जब आकृतिमेद से इन वर्णमेदों का कोई सम्बन्ध नहीं, जब कि प्राणात्मकत्वेन वर्णतत्व इन्द्रियातीत बनता हुआ केवल अनुमान गम्य है, तो वादी के आकृतिमेदमूलक भेद के आक्षेप का क्या महत्त्व १ बहुत हुआ। वादी को विदित हुआ होगा कि, प्राणात्मक, प्रकृत्यनुबन्धी वर्णभेद के सम्बन्ध में आकृति भेद का प्रश्न उठाना अपनी अज्ञता का ही परिचय देना है।

यदि वादी इस सम्बन्ध में यह प्रश्न करे कि,—"हम ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्णों में परस्पर प्रकृति विपर्य्य देखते हैं। कितनें एक त्राह्मण प्रकृति से महाउम्र हैं, मन्दबुद्धि हैं, शौचाचार-विहीन हैं, सेवाधर्मपरायण हैं। उधर कितनें एक शूद्र प्रकृति से शान्त हैं, प्रखर प्रतिमा-शाली हैं। ऐसी दशा में प्रकृतिभेद भी वर्णभेदमूलक योनिभेद का कारण नहीं माना जा सकता"। तो हमें मान छेना चाहिए कि आक्षेप यथार्थ है। कालदोष, अन्नदोष, शिक्षा-दोष, आलस्यदोष, संस्कारलोप, आदि अनेक दोषों से आज यद्यपि वास्तव में वणीं की स्वाभाविक प्रकृतियों का आंशिक विपर्यय हो गया है जिसका कि-'शूद्रास्च ब्राह्मणा-चाराः' इत्यादि रूप से स्वयं शास्त्रों में भी स्पष्टीकरण हुआ है। वास्तव में आज ब्राह्मणवर्ग अधिकाँश में शूद्रप्रकृति (सेवाधर्म ) के अनुगामी बन रहे हैं, एवं ठीक इसके विपरीत तक्षा, नापित, मूर्त्तिकार आदि कितने एक सच्छूद्र स्वप्रकृतिमूलक स्वधर्म का परित्याग कर ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब दुरवस्थाओं का अनुभव करते हुए भी इस सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, यदि एक ब्राह्मण सदन्नपरिग्रह, दिव्यशिक्षा, शास्त्रीयसंस्कार, कर्म्मठजीवन आदि विभूतियों के अनुप्रह से स्वप्रकृतिस्य है, इसकी पत्नी भी प्रकृतिस्थ है, तो इस विशुद्ध प्रकृति वाले विशुद्ध दम्पती के विशुद्ध रजो-वीर्व्य से उत्पन्न होने वाली सन्तान अवश्य ही प्रकृत्या ब्राह्मण होगी। जैसा बीज होगा, वैसा ही फल लगेगा। कटुबीज कटुफल का जनक, मधुर बीज मधुरफल का जनक, जननप्रक्रिया के इस प्राकृतिकं नियम का कभी विरोध नहीं किया जा सकता। एवं इसी प्राकृतिक नियम के आधार पर हमारी वर्णव्यवस्था, एवं तत्स्वरूपरक्षक धर्मामेद प्रतिष्ठित है।

यदि किसी सांक्रामिक दोष के अनुप्रह से इस महा-महोपकारिणी व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था आ भी गई हो, तो देशहितैषियों का यह आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए कि, वे आगन्तुक दोषों को सप्रयक्ष दूर कर विश्वशान्तिमूिळका इस व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रक्खें। वह तो देश के सर्वनाश का प्रयास होगा, जो कि इस व्यवस्था को और भी अधिक अव्यवस्थित करने के लिए सामान्य जन समाज को उभारने की चेष्टा की जायगी। माना कि, आज हम अव्यवस्थित हो गए हैं, अथवा षड्यन्त्रकारियों द्वारा अव्यवस्थित बना दिए गए हैं। यह भी मानने में कोई सङ्कोच नहीं करते कि, आज वर्णधर्म सङ्करभाव से आकान्त हो रहा है। परन्तु ऐसा होना कोई अपूर्व घटना नहीं है। अतीत युगों में भी राज्यक्रान्तियों के परिवर्त्तन के अनुप्रह से, एवं तन्मूळक धर्मसंसंकटों से इस वर्णाश्रमधर्म पर, तन्मूळका भारतीय मौळिक सभ्यता पर वर्त्तमान युग से भी अपेक्षाकृत कहीं भयद्भर आक्रमण हुए हैं। परन्तु

उन अतीत युगों में तत्कालीन समाज-नेताओं ने सामयिक-प्रावाहिक मञ्मावातों के उन प्रबल तूकानों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए, स्वयं सामयिक, प्रवाह में न पड़ते हुए प्राणपण से अपने इस सर्वस्वभूत वर्णाश्रम को बचाया है। उसी का यह परिणाम है कि, सहस्र-सहस्र शताब्दियों से निरन्तर पराक्रमण सहती हुई भी हिन्दूजाति आजतक श्वास प्रश्वास ले रही है। क्या हम उन देशप्रेमियों से यह आशा रक्खें कि, वे पश्चिमी-शिक्षा-संसर्ग से उत्पन्न श्रान्तियों के प्रवाह में न पड़ वर्णाश्रममर्थ्यादा की रक्षा द्वारा आर्थ्यजाति को स्मृतिगर्भ में विलीन होने से बचाने वाली सद्बुद्धि का अनुगमन करंगे ?

(१३)—वादी महोदय ने 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्०' 'गायत्र्या ब्राह्मणं निर-वर्तत्' इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मणात्मिका श्रुतियों को औपचारिक मानते हुए, यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि, वर्णव्यवस्था कर्म्मप्रधान ही है। परन्तु देखते हैं कि, औपचारिकभाव को इष्टापत्ति मान छेने पर भी उस का अभिप्राय सिद्ध होता नहीं दिखाई देता। औपचारिक मानिए, कोई क्षति नहीं है। हमनें यह कहा ही कब है कि, प्रजापति के भी हमारे जैसे मुखादि हैं, एवं उन से ब्राह्मणादिवर्ण निकल पड़े हैं। किंवा गायत्री आदि छन्दों के अष्टा-क्षरादि से मनुष्यविध ब्राह्मणादि वर्णों का आविर्भाव हो गया है। हम स्वयं भी इन मन्त्र-ब्राह्मण श्रुतियों का यही तात्पर्य्य समभ रहे हैं कि, अग्नितत्व प्रजापित का मुखस्थानीय है, एवं इसी से ब्रह्मवीर्थ्य उक्षण दिन्यभाव द्वारा ब्राह्मणवर्ण का विकास हुआ है। अष्टाक्ष्र (अष्टावयव) छन्द (अर्थ-छन्द से छन्दित अग्निदेवता) ब्रह्मवीर्य्यस्वरूप हैं, एवं इन्हीं के समन्वय से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न हुआ है। यही अर्थ पूर्व के 'वर्णोत्पत्तिरहस्य' में स्पष्ट भी हुआ है। इस प्रकार औपचारिक अर्थ का समादर करते हुए ही जब हमनें वर्णव्यवस्था की प्राकृतिक-नित्यता सिद्ध की है, तो समभ में नहीं आता, वादी ने उसी उपचारभाव को आगे कर कौनसा पुरुषार्थ कर डाला ? उपचार भाव के आधार पर कैसे उस ने वर्णव्यवस्था का कृतकत्व स्वीकार कर लिया ? इस प्रकार वादी का यह अन्तिम तर्क भी अन्ततोगत्वा विशुद्ध तर्काभास ही रह जाता है, और रह जाता है उस का सम्पूर्ण कारणतावाद एक ओर सुशोभित।

वादी की ओर से जन्मानुगता वर्णन्यवस्था पर जो तेरह आक्षेप हुए थे, उन का क्रमशः क्षिय्र समाधान करने की चेष्टा की गई। यद्यपि इस सम्वन्ध में अभी वहुत कुछ वक्तन्य था, परन्तु विस्तारभय से दिङ्मात्र पर ही विश्राम कर छिया गया है। अब स्वतन्त्ररूप से इस न्यवस्था की संक्षिप्त मीमांसा पाठकों के सम्मुख रक्खी जाती है।

"वर्णविभाग के साथ, किंवा वर्णन्यवस्था के साथ कर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है" यह क्रहना तो सर्वथा दुस्साहस है। अवश्य ही योनिवत् (जन्मवत्) कर्मभाव भी इस न्यवस्था का महा उपकारक है। यही नहीं, योनिभाव को स्वस्वरूप से सुरक्षित रखने के कारण ही कर्मतत्व कितने हीं अंशों में योनि से भी उच्चासन पर प्रतिष्ठित मान लिया गया है, जैसा कि वादी की ओर से बतलाए गए कर्म-वैशिष्ट्य सूचक कुल एक ऐतिहा, तथा पौराणिक निद्र्शनों से स्पष्ट है। इस प्रकार कर्म का वैशिष्ट्य स्वीकार कर लेने पर भी योनिभाव का किसी भी दृष्टि से उन्मुलन नहीं किया जा सकता।

वर्णविभाग का मुख्य आधार प्रकृतिमृलक जन्मभाव ही है, इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा हेतु वेदोक्त 'वर्णविभाग की सर्वव्यापकता' ही माना जायगा। वेद ने देव-मनुष्य-पितर-गन्धर्व-असुर-वृक्ष-ओषधि-पशु-पक्षी-आदि आदि चर-अचर यच्चयावत् पदार्थो में वर्णविभाग माना है। एवं ऐसा मानना सर्वथा न्यायसङ्गत भी है, जब कि चर-अचर सृष्टि के ज्यादानकारणरूप प्राणदेवता स्वयं चार वर्णी में विभक्त हैं। 'कारण्गुणाः कार्यगुणानारभन्ते' न्याय सर्वसम्मत है। जब कि कार्यात्मक विश्वप्रपञ्च (विश्व के पदार्थों) के कारणात्मक प्राणदेवता चार वर्णों में विभक्त हैं, तो इन वर्णात्मक कारणों से उत्पन्न कार्यात्मक विश्व-पदार्थों में वर्णविभाग न रहै, यह कैसे सम्भव हो सकता है। एकमात्र इसी अव्यर्थ, तथा प्रधान हेतु के आधार पर हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि, चातुर्वर्ण्यसम्पत्ति अवश्य ही योनिप्रधान, किंवा जन्मप्रधान है। कर्म्मभाव इसका उपोद्बलक भले ही बना रहे किन्तु वर्णसृष्टि की व्यवस्थिति केवल कर्म के आधार पर ही नहीं मानी जा सकती। यदि कर्म्मशब्द से जन्मान्तरीय, सांस्कारिक, सिश्चतकर्म अभिप्रेत हैं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि — 'जात्यायुर्भोगाः' इस सिद्धान्त के अनुसार जाति (योनि), आयु (उम्र), तथा भोग (भोगसामग्री, अन्न-वित्तादि), तीनों प्राणी के जन्मान्तरीय संस्कारों के अनुसार ही मिला करते हैं। परन्तु ऐसा सिचत कर्म तो जन्मभाव का समर्थक बन रहा है, एवं कर्मणा वर्णव्यवस्था माननेवाले वादी की दृष्टि के कर्मशब्द से ये सांस्कारिक कर्म

भी अभिप्रेत नहीं है। जो महानुभाव जन्मोत्तरकाछीन कम्मों को इस वर्णविभाग का मूल मानते हैं, उनसे हम साप्रह निवेदन करेंगे कि, वे अपने इस विशुद्ध कम्मेवाद के आधार पर आगे उद्धृत होनेंवाले श्रौत-स्मार्त-पौराणिक वचनों के समन्वय करने की चेष्टा करें, अथवा तो कृपा कर वे हमें ऐसा कोई मार्ग बतलावें, जिसका अनुगमन करते हुए हम स्वयं योनिभाव को माने बिना उन वचनों का समन्वय कर लें।

"अज (बकरा) पशु ब्राह्मण है, अश्वपशु क्षत्रिय है" इत्यादि रूप से आगे के वचन पशुओं को भी ब्राह्मण-क्षत्रियादि बतला रहे हैं। हम उन कम्मांभिमानियों से यह पूंछते हैं कि, क्या अजपशु ब्राह्मण्योचित वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, कम्मों की कृपा से ब्राह्मण कहा गया है ? क्या सत्य-अहिंसा-शौच-आर्जवादि गुणमूलक ब्राह्मणस्व एक अजपशु में विद्यमान है ? यदि नहीं तो श्रुति ने किस आधार पर अजपशु को ब्राह्मण कह डाला ?। इसी प्रकार कहीं दिन को ब्राह्मण, रात्रि को क्षत्रिय, वर्षा को वेश्य, पलाश को ब्राह्मण, काश्मर्थ्य को क्षत्रिय, वसन्तर्जुं को ब्राह्मण, श्रीव्मर्जुं को क्षत्रिय, वर्षा को वेश्य, पलाश को ब्राह्मण, काश्मर्थ्य को क्षत्रिय कह देना किस आधार पर सुसङ्गत बना ?। जो वेज्ञानिक वर्णव्यवस्था को योनिमृत्रा मानते हैं, उनके लिए तो ऐसे ऐसे सभी श्रीत-स्मार्त्त व्यवहार सुसङ्गत बने हुए हैं। अजपशु के उपादानकारणभूत शुक्र-शोणित में ब्रह्मवीर्थ्यसम्पादक प्राणागिन प्रतिष्ठित है। अतएव तत्प्रधान अजपशुवर्ण ब्राह्मणवर्णलक्षमण इस प्राणागिनव्रह्म के सम्बन्ध से अवश्य ही ब्रह्मण कहला सकता है। इस प्रकार कर्मप्रपञ्च के अतिरिक्त वर्णतत्त्व की व्यापकता की दृष्टि से अवश्य ही कुछ एक स्वामाविक, प्राकृतिक, योनिलक्षण धम्मों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। एवं उन विशेषधम्मों को ही इस व्यवस्था के मूलाधार मानना पड़ता है।

चातुर्वण्यं का ईश्वरीयसंस्था से अविच्छिन्न सम्बन्ध है, दूसरे शब्दों में ईश्वर-प्रजापित चातुर्वण्योपेत प्राणदेवताओं को उपादान बना कर ही विश्व, एवं विश्व में रहने वाली चर-अचरप्रजा की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। यही कारण है कि, सर्वत्र सब में तारतम्य से वर्णविभाग विद्यमान है। 'चातुर्वण्यं विभाग सर्वव्यापक है' यह सिद्धान्त उस समय मली-भांति हृदयङ्गम हो जाता है, जब कि हम यत्र-तत्र-सर्वत्र उसके विविध रूपों का साक्षात्कार कर छेते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए यहां कुछ एक ऐसे उदाहरण उद्धृत किए जाते हैं, जिन के अवलोकन से वे स्वयं इसी निश्चय पर पहुंचेंगे कि, भारतीयवर्णव्यवस्था न तो मानवीय कल्पना ही है, न मानवकर्म इसका जन्मदाता ही है। अपितु यह तो सनातन ईश्वर का सनातन मर्य्यादा सूत्र है, जिस के कि भोग का एकमात्र उसी देश को ईश्वर की ओर से एकाधिकार प्राप्त है, जिस देश में कि वेदधर्ममूर्ति कृष्णमृग स्वच्छन्द विचरण किया करता है।

#### कर्मयोगपरीक्षा

# १-देवताओं के चार वर्ण-

१ —अग्निः ( ब्रह्म ) — ब्राह्मणः — "अग्ने ! महां असि ब्राह्मण भारतेति" ( यजुः सं ० )

8

88

8

२ — इन्द्रः ( क्षत्रम् ) — क्षत्रियः — "क्षत्रं वा इन्द्रः" ( शत० २।५।२।२७ )

३—विश्वेदेवः ( विट् )—वैश्यः—"वैश्वदेवो हि वैश्यः" (तै॰ व्रा॰ २।७।२।२ )

४—पूषा ( ग्रूहः )— ग्रूहः—"शौद्रं वर्णमस्जत पूषणम्" ( श॰ १४।६।३।३। )

### २ - पितरों के चार वर्ण-

१—सोमपाः—ब्राह्मणः

२—हविर्भुजः—क्षत्रियाः

३--आज्यपाः- वैश्याः

४ — सुकालिनः — शूद्राः

# ३ - वेदों के चार वर्ण-

१-सामवेदः - ब्राह्मणः

२--यजुर्वेदः--क्षत्रियः

३- ऋग्वेदः-वैद्यः

४ -- अथर्ववेद: - शुद्रः

#### ४- छन्दःसापेक्ष चार वर्ण-

१-- गायत्री--ब्राह्मणः

२— त्रिष्टुप्—क्षत्रियः

३ - जगती - वैज्यः

४-अनुध्यू-श्रूहः

# ५—सवनसापेक्ष चार वर्ण —

१—प्रातःसवनम् — ब्राह्मणः

२—माध्यन्दिनंसवनम् —क्षत्रियः

३—तेजोमयंसायंसवनम्—वैश्यः

४—तमोमयंसायंसवनम्—श्रद्रः

# ६-दिक्सापेक्ष चार वर्ण-

१-- उत्तरादिक्-- ब्राह्मणः

२—दक्षिणादिक—क्षत्रियः

३—प्राचीदिक्—वैदयः

४ - प्रतीचीदिक् - शूद्रः

# ७-कालसापेक्ष चार वर्ण-

१ - वर्त्तमानकालः - ब्राह्मणः

२-भूतकालः-क्षत्रियः

३-भविष्यत्कालः-वैत्यः

४-सर्वकालः - शूद्रः

### ८-वर्णसापेक्ष चार वर्ण-

१ - इवेतवर्णः - ब्राह् मणः

२—रक्तवर्णः—क्षत्रियः

३--पोतवर्णः-वैस्यः

४--कृष्णवर्णः-- शूदः

# ६---यज्ञसापेक्ष चार वर्ण--

१—सोमयागः—ब्राह्मणः

२—पशुबन्धः—क्षत्रियः

३-इष्ट्यः-वैद्यः

४—दवीहोमः—ग्रहः

88

8

8

#### १०-प्रकृतिसापेक्ष चार वर्ण-

- १—सत्वप्रकृतिः—व्राह्मणः
- २ सत्वरजः प्रकृतिः क्षत्रियः
- ३--रजस्तमः-प्रकृतिः-वैद्यः
- ४—तमः—प्रकृतिः—शूदः

#### ११ - बलसापेक्ष चार वर्ण-

- १—विद्याबलम्—बाह्मणः
- २ ऐश्वर्यंबलम् क्षत्रियः
- ३ वित्तबलम् वैद्यः
- ४--- शरीरवलम् -- शुद्रः

## १२--शक्तिसापेक्ष चार वर्ण-

- १-- ज्ञानशक्तिः-- ब्राह्मणः
- २—क्रियाशक्तिः—क्षत्रियः
- ३-अर्थशक्तः-वैद्यः
- ४—पशुशक्तिः—शूद्रः

#### १३—स्वरसापेक्ष चार वर्ण—

- १-- उदात्त:-- ब्राह्मणः
- २-अनुदात्तः-क्षत्रियः
- ३—स्वरितः—वैद्यः
- ४-विकंस्वर:-शुद्रः

#### १४- राब्दब्रह्मसापेक्ष चार वर्ण-

- १—स्फोटः—ब्राह्मणः
- २—स्वरः—क्षत्रियः
- ३-वर्णः-वैद्यः
- ४—दुष्टवर्णः—शूद्रः

#### १४ - परब्रह्मसापेक्ष चार वर्ण -

- १ अव्ययः नाह्यमणः
- २-अक्षरः-क्षत्रियः
- ३ आत्मक्षरः वैक्यः
- ४--विकारसंघ:-- शूदः

#### १६—अध्यात्मसापेक्ष चार वर्ण—

- १ प्रज्ञात्मा व्राह्ममणः
- २—तैजसात्मा —क्षत्रियः
- ३-वैश्वानरात्मा-वैश्यः
- ४-पाश्रभौतिकंशरोरम्-शूद्रः

### १७ - अधिदैवतसापेक्ष चार वर्ण-

- १--सर्वज्ञः--ब्राह्मणः
- २-हिरण्यगर्भः-क्षत्रियः
- ३ विराट्--वैश्यः
- ४--पाश्चभौतिकंविश्वम्-शूद्रः

## १८—प्राकृतात्मसापेक्ष चार वर्ण—

- १ शान्तात्मा (अव्यक्तम) वाह्यणः
- २--महानात्मा (महत्) क्षत्रियः
- ३ विज्ञानात्मा (बुद्धिः) वैस्यः
- ४-- प्रज्ञानात्मा ( मनः )-- जूदः

## १६ - भूतसापेक्ष चार वर्ण -

- १-वाय्वाकाशौ-बाह्मणः
- २—तेजः—क्षत्रियः
- ३—जलम्—वैश्यः
- ४—मृत्—शूद्रः

808

# कर्मयोगपरीक्षा

8

8

8

8

# २०-ज्ञानसापेक्ष चार वर्ण-

- १-आत्मज्ञानम्--- व्राह्मणः
- २—सज्ज्ञानम्—क्षत्रियः
- ३—विरुद्धज्ञानम्—वैश्यः
- ४-अज्ञानम्-ज्रूद्रः

# २१-कर्मसापेक्ष चार वर्ण-

- १-आत्मकर्म- ज्राह्मणः
- २-सत्कर्म-क्षत्रियः
- ३-विरुद्धकर्म-वैद्यः
- ४-अकर्म शूद्रः

# २२-- दृष्टिसापेक्ष चार वर्ण-

- १--परमार्थहिष्टः--ब्राह्मणः
- २-व्यवहारदृष्टिः -क्षत्रियः
- ३-- प्रातिभासिकीहिष्ट--वैद्यः
- ४—अदृष्टिः—शृद्रः

# २३ - गतिसापेक्ष चार वर्ण-

- १-- मुक्तिगति:-- ब्राह्मणः
- २—देवस्वर्गगतिः—क्षन्नियः
- ३—पितृस्वर्गगतिः—वैश्यः
- ४—दुर्गतिः—शुद्रः

# २४ - उपवेदसापेक्ष चार वर्ण-

- १ गन्धर्ववेदः ब्राह्मणः
- २— धनुर्वेदः—क्षत्रियः
- ३ आयुर्वेदः वैक्यः
- ४—स्थापत्यवेदः—शूदः

# २५—आनन्दसापेक्ष चार वर्ण—

- १--शान्तानन्दः--ब्राह्मणः
- २—प्रामोदानन्दः—क्षत्रियः
- ३ मोदानन्दः वैद्यः
- ४—हर्षानन्दः—शृदुः

# २६-प्रपश्चसापेक्ष चार वर्ण-

- १--आध्यात्मिकप्रपञ्च बाह्मणः
- र-आधिदैविकप्रपन्नः- क्षत्रियः
- ३--आधिभौतिकप्रपञ्च-वैद्यः
- ४--- प्रवर्ग्प्रपञ्च--शूद्रः

# २७-शरीरसापेक्ष चार वर्ण-

- १-कारणशरीरम्-बाह्मणः
- २--सूक्ष्मशरीरम्-क्षत्रियः
- ३—स्थूलशरीरम्—वैत्यः
- ४—िकट्टशरीरम्—ग्रहः

## २८ - विद्यासापेक्ष चार वर्ण-

- १-ज्ञानम्-ब्राह्मणः
- २—ऐस्वर्यः—क्षत्रियः
- ३ वैराग्यः वैश्यः
- ४-धर्मः श्रूहः

# २६ — अविद्यासापेक्ष चार वर्ण —

- १-अविद्या-ब्राहमणः
- २—अस्मिता—क्षत्रियः
- ३ सक्तः-वैत्यः
- ४- अभिनिवेश:-शहः

# ३०--प्रमाणसापेक्ष चार वर्ण-

- १-आप्तप्रमाणम्-बाह्मणः
- २-अनुमानप्रमाणम्-क्षत्रियः
- ३—प्रत्यक्षप्रमाणम्—वैद्यः
- ४—युक्तिप्रमाणम्—शूद्रः

# \*

8

8

# ३४ - रात्रिसापेक्ष चार वर्ण-

- १--कालरात्रिः (शिवरात्रिः)-ब्राह्मणः
- २---महारात्रिः (दीपावली )--क्षत्रियः
- ३--मोहरात्रिः (जन्माष्टमी )-वैद्यः
- ४ दारुणरात्रिः ( होलिका )- श्रवः

#### ३१-विवाहसापेक्ष चार वर्ण-

- १--ब्राह्मविवाहः--ब्राह्मणः
- २--स्वयंवरः-क्षत्रियः
- ३---गन्धर्वविवाहः-- वैद्यः
- ४-पैशाचिक:-शूद्रः

## ३६-रिपुसापेक्ष चार वर्ण-

- १-कामः-ब्राह्मणः
- २-कोधः-क्षत्रियः
- ३—लोभः—वैद्यः
- ४-मोहः-शृदः

# ३२ अधिकारिसापेक्ष चार वर्ण-

- १—ज्ञानी—ब्राह्मणः
- -२--जिज्ञासु:-क्षत्रियः
- ३-अर्थार्थी-वैद्यः
- ४--आर्तः-शृद्रः

## ३७-अवस्थासापेक्ष चार वर्ण-

- १-- कृतकृत्यावस्थां-- ब्राह्मणः
- २-कम्मावस्था-क्षत्रियः
- ३---जाप्रदवस्था--वैद्यः
- ४— सुषुप्त्यवस्था— श्रद्धः

## ३३--वृत्तिसापेक्ष चार वर्ण--

- १—मैत्रो—ब्राह्मणः
- २--करणा--क्षत्रियः
- ३- मुदिता-वैद्यः
- ४- उपेक्षा-शृद्धः

# ३८-वाक्सापेक्ष चार वर्ण-

- १---परावाक्-- ब्राह्मणः
- २-पञ्यन्तीवाक्-क्षत्रियः
- ३ मध्यमावाक् वैश्यः
- ४-वैखरीवाक्-गृहः

# ३४-युगसापेक्ष चार वर्ण-

- १--सत्ययुगः--ब्राह्मणः
- २—त्रेतायुगः—क्षत्रियः
- ३ -- द्वापरयुगः -- वैक्यः
- ४—कलियुगः—श्रदः

# ३६-राब्दप्रपश्चसापेक्ष चार वर्ण-

- १ छन्दांसि ब्राह्मणः
- २-वाक्यानि-क्षत्रियः
- ३-पदानि-वैश्यः
- ४---वर्णाः श्रूदः

BOR

#### कर्मयोगपरीक्षा

8

8

### ४०-हाससापेक्ष चार वर्ण-

- १-कलहासः-ब्राह्मणः
- २--मन्दहासः--क्षत्रियः
- ३-अतिहासः-वैक्यः
- ४—अट्टाट्टहासः शूद्रः

#### ४१--पुरुषसापेक्ष चार वर्ण--

- १--- शशलक्षणः--- ब्राह्मणः
- २-- हथलक्षणः--क्षत्रियः
- ३ कुरङ्गलक्षणः वैश्यः
- ४--- वृषभलक्षणः--- शूद्रः

#### ४२-अपरामुक्तिसापेक्ष चार वर्ण-

- १--सायुज्यमुक्तिः-- ब्राह्मणः
- २—सारूप्यमुक्तिः—क्षत्रियः
- ३—सामीप्यमुक्तिः—वैश्यः
- ४-सालोक्यमुक्तिः--श्रूद्रः

#### ४३-देवसापेक्ष चार वर्ण-

- १-- ब्रह्मा-- ब्राह्मणः
- २—स्द्रः—क्षत्रियः
  - ३—विष्णुः—वैश्यः
  - ४--गणपतिः--शूद्रः

## ४४ सृष्टिसापेक्ष चार वर्ण-

- १-मानसीसृष्टिः-ब्राह्मणः
- २—गुणसृष्ठिः—क्षत्रियः
- ३-विकारसृष्टिः-वैक्यः
- ४—मैथुनीसृष्टिः—शूद्रः

#### ४५-प्राणिसापेक्ष चार वर्ण-

- १--जरायुजः--- त्राह्मणः
- २-अण्डजः-क्षत्रियः
- ३—स्वेदजः—वैश्यः
- ४—वद्भिज्जः—शूद्रः

#### ४६-नीतिसापेक्ष चार वर्ण-

- १-धर्मनीति:-न्नाह्मणः
- २-राजनीतिः-क्षत्रियः
- ३-समाजनीतिः-वैश्यः
- ४-व्यक्तिनीतिः-शुद्रः

## ४७-अर्थसापेक्ष चार वर्ण-

- १- परमार्थः-ब्राह्मणः
- २---परार्थः--क्षत्रियः
- ३ स्वार्थः वैश्यः
- ४-परमस्वार्थः-शुद्रः

#### **ॐ** ४८—पशुषु चातुर्वर्ण्यम्

- १ अजपञ्चः ब्राह्मणः
- २—अञ्चपद्यः—क्षत्रियः
- ३-गौपशुः-वैस्यः
- ४—अविपशुः—शूद्रः

## अध्—सर्पेषु चातुर्वण्यम्

- १—सुवर्णाभाः पन्नगाः—ब्राह्मणाः
- २—स्निग्धवर्णा सृशकोपनाः—क्षत्रियाः
- ३ -- लोहिताधूमाः पारावताः -- वैश्याः
- ४—भिन्नानेकवर्णा स्थलवः—शुद्राः

8

8

# ५०-वनस्पतिषु चातुर्वर्ण्यम्-

१--अस्वत्थ-बट-पलाश-वित्वाद्यः-ब्राह्मणाः

२-देवदारु-श्रीपणि-काश्मर्याद्यः-क्षत्रियाः

३--फलपुष्पप्रदातारः सर्वे वृक्षाः-वैद्याः

४-वंश-तूलिकादयः-शूदाः

# ५२-पक्षिषु चातुर्वर्ण्यम्-

१---चक्रवाक-कपोतादयः--ब्राह्मणाः

२--- शरभ-बकादयः--क्षत्रियाः

३ — हंस-मयूरादयः — वैश्याः

४--काक-गृद्धादयः--शृद्धाः

# ५१-कीटेषु चातुर्वर्ण्यम्-

१--पुष्पादिगताः कीटाः--ब्राह्मणाः

२-सप्तधातुस्थाः कीटाः-क्षत्रियाः

३—कौशेयसूत्रनिर्मातारः—वैक्याः

४--विष्ठा-पङ्कादिषु स्थिताः--श्रुदाः

# ५३-शरीरावयवेषु चातुर्वर्ण्यम्-

१-शिरोमण्डलम्-वाहमणाः

२-इस्तौ-उरश्च-क्षत्रियः

३-- उदरम् -- वैश्यः

४-पादौ- शृद्धः

वर्णविभाग के सम्बन्ध में बतला गए पूर्वोक्त कितपय निदर्शनों के मौलिक रहस्य-परिज्ञान के लिए एक स्वतन्त्र-प्रनथ अपेक्षित है। विज्ञपाठकों को स्वयं ही वर्णव्यवस्था, और श्रुतिसमर्थन— विभागों का तात्त्विक समन्वय कर लेना चाहिए। अब पूर्व-प्रितज्ञानुसार वे श्रौत-स्मार्त्तादि कुछ एक वचन उद्धृत किए जाते हैं, जिनका समन्वय

पूर्वकथनानुसार वर्णव्यवस्था को प्रकृतिसिद्ध माने बिना सर्वथा असम्भव हो जाता है।

# १—ब्राह्मणोऽस्य ग्रुखमासीत्, बाह्न राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

—यजुःसं० ३१।११

"ब्राह्मण इस (प्रजापित ) का मुख था, क्षत्रिय (इसके ) बाहू से निष्पादित है, उस समय प्रजापित का जो ऊरू भाग था, वही वैश्य बना, एवं पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ" इस श्रुति का तात्पर्य्य यही है कि, त्रेळोक्य व्यापक विराट् पुरुष के मुखस्थानीय प्राणाग्नि से ब्राह्मणवर्ण का, बाहूस्थानीय मरुत्वानिन्द्र से क्षत्रियवर्ण का, उरूस्थानीय विश्वदेवों से वैश्यवर्ण का, एवं पादस्थानीय पूषा से शूद्रवर्ण का विकास हुआ है। इस प्रकार मन्त्रश्रुति स्पष्ट ही वर्णोत्पित की प्राष्ट्रतता-नित्यता सिद्ध कर रही है।

२—प्रजापतिरकामयत—'प्रजायेय' इति । स मुखतिस्त्रष्टतं निरमिमीत, तमन्व-भिर्देवता अन्वस्रुज्यत, गायत्री छन्दः, रथन्तरं साम, ब्राह्मणो मनुष्याणां, अजः पश्नाम् । तस्मात्ते मुख्याः, मुखतो ह्यसृज्यन्त ॥ १ ॥

उरसो, बाहुभ्यां पंश्वदशं निरमिमीत, तमिन्द्रो देवता अन्वसृज्यत, त्रिष्टुप्छन्दः, बृहत्साम, राजन्यो मजुष्याणां, अविः पश्नाम्। तस्मात्ते बीर्य्यवन्तः, वीर्याद्वचसृज्यन्त ॥ २ ॥

मध्यतः सप्तद्शं निरमिमीत, तं विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त, जगतीछन्दः, वैरूपं साम, वैश्यो मनुष्याणां, गावः पशूनां, तस्मात्ते आद्याः । अन्नधानाद्ध्य-सृज्यन्त, तस्माद् भूयांसोऽन्येभ्यः । भूयिष्ठा हि देवता अन्वसृज्यन्त ॥ ३॥

पत्त एकविंशं निरमिमीत, तमनुष्टुष्छन्दोऽन्वसृज्यत, वैराजं साम, शूद्रो मनुष्याणां, अक्वः पशूनास्। तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्रुप्तः। न हि देवता अन्वसृज्यत। तस्मात् पादावुपजीवतः। पत्तो ह्यसृज्येताम्॥४॥

—शत॰ ब्राह्मण ।

"( सृष्टिकामुक ) प्रजापित ने ( यह ) कामना की कि, मैं प्रजाह्य में परिणत हो जाऊं— (प्रजा उत्पन्न करूं )। (मनोव्यापारलक्षणा) अपनी इस 'प्रजापितह्या' कामना को सफल बनाने के लिए प्रजापित ने प्राणव्यापारलक्षण 'तपःकर्म्म'-अन्तर्व्यापार-किया, तप के अनुरूप वाग्व्यापारलक्षण 'अमकर्म'-बिह्रव्यापार-किया। इस प्रकार 'काम-तप-अम' इन तीन सृष्ट्यनुबन्धों के समन्वय से प्रजापित ने (अपने ) मुख से (सर्वप्रथम स्तोमों में )— 'त्रिष्ट्रत्रताम—६' उत्पन्न किया, त्रिष्टृत्स्तोम के अनुरूप (देवताओं में ) 'अग्निदेवता' उत्पन्न किया, छन्दों में 'गायत्री छन्द' उत्पन्न किया, (सामों में ) 'रथन्तरसाम' उत्पन्न किया, मनुष्यों में 'ज्ञाद्वाण' उत्पन्न किया, एवं पशुओं में 'अजपशु' (बकरा ) उत्पन्न किया। इसलिए ये (ब्राह्मण और अज ) 'मुख्य' कहलाए, क्योंकि इन्हें (प्रजापित ने अपने ) मुख से उत्पन्न किया है ॥ १॥

(प्रजापित ने अपने) उरस्थान, तथा बाहू से (स्तोमों में) 'पंचद्शस्तोम-१५' उत्पन्न किया, पञ्चदशस्तोम के अनुरूप (देवताओं में) 'इन्द्रदेवता' उत्पन्न किया, (क्रन्दों में) 'त्रिष्टुप्छन्द' उत्पन्न किया, (सामों में) 'बृहत्साम' उत्पन्न किया, मनुष्यों में 'राजन्य' (क्षित्रिय) उत्पन्न किया, एवं पशुओं में 'अविपशु' (मेड़) उत्पन्न किया। इसिछए ये (क्षित्रिय और अविपशु) 'वीर्य्यवान्' (प्राणवलयुक्त) कहलाए, क्योंकि इन्हें (प्रजापित ने अपने) वीर्य्य से (वीर्यात्मक उर, तथा बाहू से) उत्पन्न किया है।। २।।

(प्रजापित ने अपने) मध्यस्थान से (मध्यस्थानोपलक्षित उद्गीथ केन्द्र से) स्तोमों में 'सप्तदश्रस्तोम-१७' उत्पन्न किया, सप्तदशस्तोम के अनुरूप (देवताओं में) 'विश्वेदेव' नामक देवता उत्पन्न किए, (छन्दों में) 'जगतीछन्द' उत्पन्न किया, (सामों में) 'वैरूपसाम' उत्पन्न किया, मनुष्यों में 'वैरूप' उत्पन्न किया, एवं पशुओं में 'गौपशु' उत्पन्न किया,। इसलिए ये (वैश्य, और गौपशु) 'आद्य' (भोग्य) कहलाए, क्योंकि इन्हें (प्रजापित ने अपने) अन्नधान (अन्न को धारण करनेवाले उद्रस्थानीय मध्यभाग) से उत्पन्न किया है। इसलिए ये (वैश्य और गौपशु इत्तर वर्णों की अपेक्षा) संख्या में अधिक हैं, क्योंकि (प्रजापित ने) इन्हें (विश्वेदेवरूप) बहुसंख्यक देवताओं से उत्पन्न किया है।। ३।।

(प्रजापित ने अपने) पाद भाग से (स्तोमों में) 'एक विंश्स्तोम-२१' उत्पन्न किया, एक विंशस्तोम के अनुरूप (अन्दों में) 'अनुरूप एक विंशस्तोम के अनुरूप (अन्दों में) 'अनुरूप एक दिशान किया, (सामों में) 'वैराजसाम' उत्पन्न किया, मनुष्यों में 'शृद्ध 'उत्पन्न किया, एवं पशुओं में 'अन्व' उत्पन्न किया। इसिछए शूद्र यज्ञकर्म में अनिधक्रत है। (क्योंकि) इसे किसी (यज्ञिय) देवता के अनुरूप उत्पन्न नहीं किया है। इसिछए ये (शूद्र और अश्व) पैरों से ही अपनी जीविका चळाते हैं, क्योंकि (प्रजापित ने) इन्हें (अपने) पैरों से ही उत्पन्न किया है।। ४।।

३—सोऽकामयत-'यज्ञं सृजेय' इति । स मुखत एव त्रिवृतमसृजत । तं गायत्री छन्दोऽन्वसृजत, अग्निर्देवता, ब्राह्मणो मनुष्यः, वसन्त ऋतः । तस्मात् 'त्रिवृत' स्तोमानां मुखं, 'गायत्री' च्छन्दसां, अग्निर्देवतानां, ब्राह्मणो, मनुष्याणां, वसन्त ऋतुनाम् । तस्माद्-ब्राह्मणो मुखेन वीर्य्यङ्करोति । मुखतो हि सृष्टः ॥ १ ॥

'स उरस्त एव वाहुभ्यां पश्चद्शमसृजत । तन्त्रिष्टुप्छन्दोऽन्वसृजत, इन्द्रो-देवता, राजन्यो मनुष्यः, ग्रीष्म ऋतुः । तस्माद्राजन्यस्य पश्चदशस्तोमः, त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्रो देवता, ग्रीष्म ऋतुः । तस्मादु वाहुवीर्घः । वाहुभ्यां हि सुष्टः' ॥ २.॥

'स मध्यत एव प्रजननात् सप्तदशमसृजत । तञ्जगतीछन्दोऽन्वसृज्यत, विश्वेदेवा देवताः, वैश्यो मनुष्यः, वर्षा ऋतुः । तस्माद्वैश्योऽद्यमानो न क्षीयते । प्रजननाद्धि सृष्टः । तस्मादु बहुपशुः । वैश्वदेवो हि । जागतः, वर्षाद्धस्यर्तुः । तस्माद् ब्राह्मणस्य च राजन्यस्य चाद्योऽधरो हि सृष्टः' ॥ ३ ॥

'स पत्त एव प्रतिष्ठाया एकविंशमसृजत । तमजुष्टुप्छन्दोऽन्वसृज्यत, न काचन देवता, शूद्रो मजुष्यः । तस्माच्छूद्र उत बहुपशुः-अयिश्वयः । विदेवो हि । न हि तं काचन देवताऽन्वसृज्यत । तस्मात् पादावनेज्यन्नाति वर्द्धते । पत्तो हि सृष्टः । तस्मादेकविंशः स्तोमानां प्रतिष्ठा । प्रतिष्ठाया हि सृष्टः । तस्मादानु-ष्टुभं छन्दांसि नाजु च्यूहन्ति ॥ ४ ॥

—ताराच्य बाह्मण, ६।१।६-८-१०-११ कं ।

"प्रजापित ने कामना की कि, (मैं सर्वसाधक 'अग्निष्टोम' नामक ) यह उत्पन्न करूं। (इस कामना की पूर्त्त के लिए) उसने अपने ग्रुख से 'त्रिबृत्स्तोम' उत्पन्न किया, त्रिवृत्स्तोम के अनुरूप 'गायत्रीछन्द' उत्पन्न किया, त्रि० के अनुरूप (ही) 'अग्नि देवता' उत्पन्न किया, त्रि० के अनुरूप (ही) 'ब्राह्मण मनुष्य' उत्पन्न किया, एवं त्रि० के अनुरूप (ही) 'वसन्त ऋतु' उत्पन्न की। (चूंकि त्रिवृत्स्तोमादि भावों को प्रजापित ने अपने ग्रुख से उत्पन्न किया) अतएव स्तोमों में (अग्रुगमस्तोमों में) त्रिवृत्स्तोम ग्रुख कहलाया, छन्दों में गायत्री छन्द ग्रुख कहलाया, देवताओं में अग्नि देवता ग्रुख कहलाया, मनुष्यों में—ब्राह्मण मनुष्य ग्रुख कहलाया, एवं झृतुओं में वसन्त झृतु ग्रुख कहलाई। अर्थात् ग्रुख से उत्पन्न होने के कारण ये ग्रुख्य कहलाए। इस लिए ब्राह्मण अपने ग्रुख से ही (स्वाध्यायादि द्वारा) वीर्य्य

करता है, अर्थात् ब्राह्मण की ब्रह्मशक्ति वाग्वीर्घ्य से ही सम्बन्ध रखती है, वाणी ही ब्राह्मणवर्ण का मुख्य बल है—(वाचि वीर्घ्य दिजानाम्)। क्योंकि ब्राह्मण प्रजापित के मुख से ही उत्पन्न हुआ है"।। १।।

"प्रजापित ने अपने उर, तथा बाहू से 'पंचद्श्स्तोम' उत्पन्न किया, पञ्चद्शस्तोम के अनुरूप 'त्रिष्टुप्छन्द' उत्पन्न किया, पञ्च० के अनुरूप (ही) 'इन्द्र देवता' उत्पन्न किया, पञ्च० के अनुरूप (ही) राजन्य (क्षित्रिय) मनुष्य' उत्पन्न किया, एवं पञ्च० के अनुरूप (ही) 'ग्रीष्म ऋतु' उत्पन्न की। इस छिए राजन्य का पञ्चद्शस्तोम है, इन्द्र देवता है, त्रिष्टुप्छन्द है, एवं ग्रीष्म ऋतु है। चूंकि राजन्य प्रजापित के बाहू से उत्पन्न हुआ है, अतएव यह बाहुवीर्ध्य माना गया है। बाहू से ही राजन्य के स्ववीर्ध्य का विकास होता है—(बाह्रोवींर्ध्य यत्तु तत् क्षत्रियाणाम्)"॥ २॥

"प्रजापित ने प्रजननरूप मध्यस्थान से 'सप्तद्शस्तोम' उत्पन्न किया, सप्तदशस्तोम के अनुरूप (ज्ञातीछन्द' उत्पन्न किया, सप्त० के अनुरूप (ही) 'विश्वेद्वेद्वद्वता' उत्पन्न किए, सप्त० के अनुरूप (ही) 'वैश्व्य मनुष्य' उत्पन्न किया, एवं सप्त० के अनुरूप (ही) 'वर्षा श्रृहतु' उत्पन्न की। चूंकि वैश्यवर्ण प्रजापित के प्रजननधर्म से उत्पन्न हुआ है, अतएव वैश्यवर्ण (ब्राह्मण-क्षत्रियादि द्वारा) खाया जाता हुआ भी स्वस्वरूप से कम नहीं होता। चूंकि वैश्य विश्वेदेवताओं से उत्पन्न होने के कारण वैश्यदेव है, उधर विश्वेदेवताओं से सम्वन्थ रखने के कारण ही यह वैश्य 'जागत' (जगतीछन्द्रोयुक्त) है। पशुसम्पत्ति 'ज्ञातात' है। इसी पारम्परिक सम्बन्ध में वैश्यदेव-जागत वैश्यवर्ग बहुपशुसम्पत्ति (मूत-सम्पत्ति) से युक्त रहता है। अपिच वर्षा इस की अपनी श्रृतु है, एवं वर्षा ही पशुसम्पत्ति की अधिष्ठात्री मानी गई है, इसिछए भी वैश्य बहुपशुसम्पत्तिशाली रहता है। चूंकि प्रजापित के मध्यभाग से यह वैश्यवर्ग ब्राह्मण-क्षत्रियवर्ग के पीछे उत्पन्न हुआ है, अत्यव दोनों का यह उपजीवनीय बना रहता है। अर्थात् ब्रह्म-क्षत्र मोक्ता है, अन्नाद हैं, वैश्य भोग्य हैं, आद है। वैश्य की सम्पत्ति उस की अपनी भोग्य सम्पत्ति नहीं है। वैश्य केवल सम्पत्ति के सञ्चय का अधिकारी है। इसका उपभोग (उपयोग-राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार) ब्राह्मण की अनुसति से क्षत्रिय राजा ही करते हैं"॥ ३॥

"प्रजापित ने अपने प्रतिष्ठारूप पादों से 'एकविंशस्तोम' उत्पन्न किया, एकविंशस्तोम के अनुरूप 'अनुष्टुप्छन्द' उत्पन्न किया। (परन्तु ब्रह्म-क्षत्र-विट्-सृष्टियों की तरह इस स्तोम में) कोई देवता उत्पन्न नहीं किया। (देवसम्मत्तिशून्य) एकविंश के अनुरूप 'शूद्रमनुष्य' उत्पन्न किया। चूंकि इसके उपादान में देवता का अभाव था, अतएव (वेश्य-वत्) बहुपशुसम्पत्ति से युक्त रहता हुआ भी यह अयि माना गया। अपिच चूंकि यह प्रजापित के पाद भाग से उत्पन्न हुआ है, अतएव ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यवर्ग के पादप्रक्षालन (सेवा) के अतिरिक्त और इसका कोई दूसरा स्वधम्म नहीं है। साथ ही में यह भी स्मरण रखने की वात है कि, प्रजापित ने इसे प्रतिष्ठा से उत्पन्न किया है, अतएव एकविंशस्तोमात्मक शूद्रवर्ग (सेवा, बाह्मकर्म्म, शिल्प-कला आदि धम्मों से) इतर तीनों वर्णों की प्रतिष्ठा बना हुआ है। श्रुति का अभिप्राय यही है कि, यद्यपि पाद भाग से उत्पन्न होने के कारण शूद्र को यज्ञादि कम्मों में अवश्य ही अधिकार नहीं है। एतावता ही द्विजाति को इसे अनुपयुक्त नहीं मान लेना चाहिए। जैसे मस्तक-बाहू-उद्दर आदि उत्तमाङ्ग केवल पैरों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं, एवमेव तीनों वर्णों की प्रतिष्ठा पादस्थानीय शूद्र ही है। शूद्र की उपेक्षा से तीनों वर्णों की प्रतिष्ठा उत्तर ज्ञाती है। शूद्रवर्ण के उत्तथ गमन से समाजानुबन्धिनी वर्णव्यवस्था में शिथिलता आ जाती है"॥ श॥

इस प्रकार पूर्वोक्त शतपथ-श्रुति, तथा ताण्ड्य श्रुति ने स्पष्ट ही प्रजापित के द्वारा ही वर्णसृष्टि का उद्गम बतलाया है। वर्णसृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला यह प्रजापित सम्वत्सर
प्रजापित ही है, जिस का कि पूर्व के—'अदिति-दितिमूलावर्णअवर्णसृष्टि' प्रकरण में
विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। स्तोम, अन्द, देवता, भृतु, आदि ही वर्णों के
उपादान बतलाए गए हैं। ये सब उपादान ईश्वरीय कर्म्म से उत्पन्न हुए हैं। एवं इन्हीं
कर्मों से स्वयं प्रजापित ही वर्णसृष्टि के प्रवर्त्तक बने हैं। इन सब विस्पष्ट परिस्थितियों
को देखते हुए कौन वेदनिष्ठ वेद-प्रमाण से प्रमाणित वर्णव्यवस्था का ईश्वरकर्तृत्व, अतएव
योनिप्रधानत्व स्वीकार न करेगा।

| मुखत एव                          | चरस्त एव                              | सध्यत एव                             | पत्तं एव                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| १—त्रिवृत्स्तोमः<br>२—अप्रिदेवता | १पञ्चदशस्तोमः<br>२                    | १—सप्तदशस्तोमः<br>२—विद्देदेवादेवताः | १—एकविंशस्तोसः<br>+ + + +     |
| ३गायत्रीछन्दः                    | ३— त्रिष्टुप्छन्दः                    | ३—जगतीछन्दः                          | २अनुष्टुप्छन्दः               |
| ४—रथन्तरे साम                    | ४बृहत्साम                             | ४—वैद्धं साम                         | ३—वैराजं साम                  |
| ५—प्रातःसवनम् ६—व्रह्मणो मनुष्यः | ५—माध्यन्दिनंसवनम् ६—राजन्यो मृतुष्यः | ५—सायंसवनम् ६—वैद्यो मनुष्यः         | + + + +<br>४— शूद्रो सनुष्यः  |
| ७—अनः पशुः<br>८— मुख्याः         | ७—अविः पशुः<br>८—वीर्य्यवन्तः         | ७—गौ:-पशुः<br>८—आद्याः               | ५ — अखः पशुः<br>६ — प्रवस्याः |
| त इमे जात्या बाह्यणाः            | त इमे जात्या क्षत्रियाः               | त इमे जात्या वैश्याः                 | त इमे जात्या शूद्राः          |
| अन्ताद्वर्गः - भोकृवर्गः         |                                       | अन्न्वर्गः भौत्यवर्गः                |                               |

४—''अभिषेचनीयानि पात्राणि भवन्ति, यत्रौता आपोऽभिषेचनीयानि भवन्ति। पालाशं भवति, तेन ब्राह्मणोऽभिषिश्चति। ब्रह्म वै पह्नाशः। नैय्यग्रोधपादं भवति। तेन मित्र्यो राजन्योऽअभिषिश्चति। पद्भिर्वे न्यग्रोधः प्रतिष्ठितः। मित्रेण वै राजन्यः प्रतिष्ठितः। आस्वत्थं भवति, तेन वैश्योऽअभिषिश्चति"।

- पात बा पारापान र

राजसूययझ में मूर्झिमिषिक राजा का 'सर्स्वती'-'स्यन्दमाना'-'प्रतीपस्यन्दिनी-'अपयती - नदीपति- निवेष्य- स्थावरहृद् - आतपवर्षा - बैशन्ती - कृप्या - प्रस्वा -मधुशिवष्ठा -गोरुल्व्या - प्रः- घृत - मरीचि-द्वे ऊम्मीं' इन सत्रहृ तरहृ के जलों से अभिषेक किया जाता है। श्रृत्विक ब्राह्मण, मित्रराजा, तथा वैश्य ही तत्तद्भिषेचनीय पात्रों में रक्षे हुए, तत्तद्विशेषशक्ति-वीर्थ्य-गुणक, तत्तद्भिषेचनीय जलों से मूर्झिभिषिक राजा का अभिषेक करते हैं। इसी सम्बन्ध में प्रकृत श्रुति ने यह व्यवस्था की है कि,—"वे अभिषेचनीय पात्र कहलाते हैं, जिन में कि अभिषेचनीय जल रक्षे रहते हैं। इन पात्रों में प्राशा लकड़ी

के पात्र में रक्खें हुए अभिषेचनीय जल से ब्राह्मण अभिषेक करता है। चूंकि पलाश ब्रह्म (ब्रह्मवीर्थ्य युक्त होने से ब्राह्मण ) है, अतः तत्सम ब्राह्मण इसीसे अभिषेक करेगा। जिस पात्र की बैठक बटबृक्ष की लकड़ी की होती है, नैध्यप्रोधपादलक्षण उस पात्र के जल से मित्र-राजा अभिषेक करता है। पादभाग से ही न्यप्रोध प्रतिष्ठित रहता है, एवं मित्रराजाओं के बल से ही मूर्द्धाभिषिक सम्राट् प्रतिष्ठित रहता है। पिप्पलपात्र से बैश्य अभिषेक करता है"।

श्रुति ने पात्रों का भेद बतलाते हुए तत्तद्वृक्षविशेषों में भी ब्रह्म-क्षत्र-विद्-वीर्ग्यों की भेद से अवस्थिति सिद्ध की है। भला वतलाइए तो सही, पलाश ब्राह्मणोचित कौन से कर्म करता है, जिनके आधार पर इसे ब्रह्म कह दिया गया ? अवश्य ही ब्रह्म-क्षत्रादिभाव ईश्वरीयकर्म्भ से सम्बन्ध रखते हैं। एवं इसी आधार पर सनातनधरमांवलिबर्यों ने वर्णन्यवस्था को योजिमूला माना है।

- ध—(कः)—'ब्रह्म चे ब्राह्मणः' (ते० ब्रा० ३।६।१४।२)—"ब्रह्म (ब्रह्मवीर्ध्य) ही ब्राह्मण (वर्ण) का स्वरूपनिर्माता है।
  - ( ख )—'गायत्रछन्दा वे ब्राह्मणः' (ते० ब्रा० १।१।६।६) "ब्राह्मण अष्टाक्षर गायत्री-छन्द से युक्त रहता हुआ 'गायत्रछन्दा' कहलाया है"।
  - ( বা )—'आग्नेयो वे ब्राह्मणः' ( ते॰ ब्रा॰ २।७।३।१ )—"वर्णो में ब्राह्मण वर्ण प्राणानिन ब्रह्म की प्रधानता से 'आग्नेय' है"।
  - (घ)—'दैन्यो वे वर्णो ब्राह्मणः' (ते० ब्रा० १।२।६।७)—"दिन्यभाव की प्रधानता से वर्णों में ब्राह्मण वर्ण 'दैन्यवर्ण" माना गया है"।
  - ( ङ )—'सोमो वे ब्राह्मणः' ( ताण्ड्य ब्रा० २३।१६।१। )—"सोमतत्व ब्राह्मण है"।
  - (च)—'यद् ब्राह्मण एव रोहिणी' (तै० २।७।१।४)—"ब्राह्मणनक्षत्रों' में समाविष्ट रहने से 'रोहिणी' नक्षत्र भी अग्निप्रधान बनता हुआ 'ब्राह्मणनक्षत्र' है।

<sup>9 &</sup>quot;सप्त सप्त क्रमाज्ज्ञेया विप्राद्याः कृत्तिकादयः" इस ज्योतिःशास्त्र-सिद्धान्त के अनुसार 'कृत्तिका' नक्षत्र से आरम्भ कर 'अश्लेषा' नक्षत्र तक सात नक्षत्र ब्राह्मण हैं, 'मघा' से आरम्भ कर 'विशाखां' पर्य्यन्त सात नक्षत्र क्षत्रिय हैं, 'अनुराधां' से आरम्भ कर 'अवण' नक्षत्र पर्यम्त सात नक्षत्र वैश्य हैं, एवं 'धनिष्ठा' से आरम्भ कर 'रेवती' पर्य्यन्त सात नक्षत्र शूद्र हैं । इस नाक्षत्रिक वर्णव्यवस्था के मूल भी अभि आदि से सम्बद्ध ब्रह्मादि प्राकृतिक वीर्थ्य ही समक्तें चाहिएं।

- ( ত )—'ब्रह्म वा अजः' ( शत० ब्रा० ६।४।४।४१ )—"पशुओं में अजपशु-ब्राह्मण है"'। ''
- (ज)—'ब्रह्मणो वा एंतद्पं, यदहः' (शत० ब्रा० १३।१।४।४)—"दिन-रात, दोनों में दिन ब्राह्मण है"।
- (श)—'गायत्रं वे प्रातःसवनं, ब्रह्म गायत्री, ब्राह्मणेषु ह पश्चीऽभविष्यन्' (शत० ब्रा० ४।४।१।१८।) "प्रातःसवन गायत्र है, गायत्री ब्रह्म है, ब्रह्म ब्राह्मण है, (प्रातःसवनीय कर्म्म से) ब्राह्मणों में पशु सम्पत्ति प्रतिष्ठित होगी"।
- (अ)—'सर्वेषां वा एष वनष्पतीनां योनिर्यत् पलाशः' (ऐ० ब्रा० २।१।)—
  "यचयावत् वनस्पतियों की यह योनि है, जो कि पलाश है"। श्रुति का
  तात्पर्य्य यही है कि, पलाश ब्रह्म (ब्राह्मण) है, एवं ब्रह्म ही सब की योनि है।
  अतः तद्रूप पलाश को अवश्य ही इतर वनस्पतियों की योनि कहा जा
  सकता है।
- (ट)—'ब्रह्म हि वसन्तः, तस्माद् ब्राह्मणो वसन्ते आद्धीत' (शत० २।१।३।६।) "वसन्त ब्राह्म श्रृतुओं में ब्रह्म (ब्राह्मण) है, अतः तत्सम ब्राह्मण को वसन्त ब्रह्म में ही अग्न्याधान करना चाहिए।"
- (ठ)—'सामवेदो ब्राह्मणानां प्रस्तिः' (तै० ३।१२।६।२।) "ब्राह्मणवर्णात्मक साम-वेद से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न हुआ है"।
- ६—(क)—'क्षत्रस्य वा एतद्रूपं, यद्राजन्यः' (शत० ब्रा०१३।१।६।३।)—"यह प्राकृतिक क्षत्र (क्षत्रियवर्ण) का ही दूसरा (भौतिक) रूप है, जो कि मनुष्यों में क्षत्रियवर्ण है"।
  - ( ख )—'आदित्यो वै दैवं क्षत्रम्' ( ऐ० ब्रा० ७।२० )—'देवताओं में आदित्य जाति का देववर्ग क्षत्रियवर्ण है"।
  - (ग)—'क्षत्रं वा इन्द्रः' (कौ० ब्रा० १२।८)—"देवताओं में इन्द्रदेवता क्षत्रिय-वर्ण है"।
  - ( घ )—'त्रिष्टुप्छन्दा वे राजन्यः' ( शै० ब्रा० १।१।६।६। )—"क्षत्रियवर्ण त्रिष्टुप्-छन्द से छन्दित है"।

- (ङ)—'एन्द्रो वै राजन्यः' (तै० ब्रा० ३। ।२३।२। )—"क्षत्रियवर्ण इन्द्रक्षत्रप्रधान बनता हुआ 'ऐन्द्र' है"।
- (च)—'क्षत्रं हि राजन्यः, तस्माद् राजन्यो ग्रीष्मे-आद्धीत' (शत० २।१।३।४। ) "ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु क्षत्रिय है, अतएव तत्समानवर्ण क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में ही अग्न्याधान करना चाहिए"।
- (छ)—'ऐन्द्रं माध्यन्दिनं सवनं, क्षत्रमिन्द्रः, क्षत्रियेषु ह वै पश्चवोऽभविष्यत्' (शत० ब्रा० ४।४।१।१८।)—"माध्यन्दिन सवन ऐन्द्र है, इन्द्र क्षत्र है, (माध्यन्दिन सवनीय कर्म्म से) क्षत्रियों में पशु सम्पत्ति प्रतिष्ठित होगी"।
- (ज)—'क्षत्रं वा अश्वः, विडेतरे पश्चवः' (तै० ब्रा० ३।६।७।१)—"पशुओं में अश्व क्षत्रिय है, इतर पशु वैश्य हैं"।
- ( श )—'क्षत्रस्येतद्रूपं, यद्धिरण्यम्' (शत० १३।२।२।१७ )—"यह साक्षात् क्षत्रिय का रूप है, जो कि सुवर्ण है"।
- ( ञ )—'क्षत्रं वा एतदारण्यानां पञ्चनां, यद् व्याघः' ( ऐ० ब्रा० ८।६ )—"आरण्य पशुओं में यह क्षत्रिय है, जो कि व्याघ है"।
- (ट)—'क्षत्रां वे प्रस्तरः, विश इतरं बिहः' (शत० शशाशाश०) 'यज्ञ में उपयुक्त कुशमुष्टि क्षत्रिय है, इतर बिखरे हुए कुश वैश्य हैं"।
- ७—(क)—'जगतीछन्दा वै वैश्यः' (तै० ब्रा० १।१।६।७)—"वैश्यवर्ण जगतीछन्द से छन्दित है"।
  - (ख)—'अन्नं वे विशः' (शत० २।१।३।८)—"अन्न (भोग्य) का ही नाम वैश्य है"।
  - (ग)—'विडेव वर्षाः, तस्माद् वैश्यो वर्षास्वादधीत' (शत० २।१।३।६) "ऋतुओं में वर्षाऋतु वैश्य है, अतएव तत्समानवर्ण वैश्य को वर्षा ऋतु में ही अग्न्या-धान करना चाहिए"।
  - (घ)—'वैश्वेदेवं वै तृतीयसवनं, सर्वमिदं विश्वेदेवाः, तस्मात् सर्वत्रैव पश्वः' (शत० ब्रा० ४।४।१।१८)—सायंसवन वैश्वदेव है, सभी पदार्थ वैश्वदेवा-त्मक वैश्य हैं, (सायंसवनीय कर्म्म से) सर्वात्मक वैश्यों में पशुसम्पत्ति प्रति-ष्ठित होगी"।

- ८—(क)—'स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणम्' (शत० १४।४।२।२।२५)—"प्रजापति ने 'पूषा' नामक शूद्रवर्ण उत्पन्न किया"।
  - ( ख )—'असतो वा एष सम्भूतो यच्छूद्रः' (तै० ३।२।२।३।३।६ )—'प्रजापित के असत् ( मिळिन-किट्ट ) भाग से ही शूद्र उत्पन्न हुआ है"।
  - (ग)—-'असूर्यः शूद्रः' (तै० ब्रा० १।२।६।७)—-शूद्रवर्ण तमोगुणप्रधान बनता हुआ असूर्य्य (ज्योति से हीन ) है।
- ६— 'चत्वारो वे वर्णाः—ब्राह्मणः, राजन्यः, वैश्यः, शूद्रः' ( शत० ४।४।४।६ )— "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भेद से चार वर्ण प्रसिद्ध हैं"।

अब कुछ एक श्रुत्यनुगत पौराणिक-स्मार्त वचनों पर भी दृष्टि डाल लीजिए, जिस से यह आशङ्का निकल जाय कि, वर्णव्यवस्था कर्म्मानुगत हो सकती है क्या ? विस्तारभय से वचनों का अर्थ उद्धृत न करते हुए केवल मूलरूप ही उद्धृत कर दिया जाता है—

१--लोकानां तु विद्युद्धचर्यं ग्रुखं-बाहूं-रुं-पादंतः। ब्राह्मणं-क्षत्रियं-वैदेयं-शूंद्रं च निरवर्त्तयत्।। १।।

—मनुः १।३१

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः।

मुखबाहुरुपञ्जानां पृथक् कर्म्माण्यकल्पयत्।। २।।

— मनुः १।८७

२—विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजाः । , वैराजात् पुरुषाञ्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥

—भागवत ११।५७

३ — वक्त्राद्यस्य ब्राह्मणाः सम्प्रस्तास्तद्वश्चस्तः श्वत्रियाः पूर्वभागैः। वैश्याश्चोवीर्यस्य पद्भ्यां च शूद्राः सर्वे वर्णा गात्रतः सम्प्रस्ताः।

—वा॰ पु॰ ७१ अ॰

४—ततः कृष्णो महाभाग ! पुनरेव युधिष्ठिर !।

ब्राह्मणानां शतं श्रेष्ठं ग्रुखादेवासृजत् प्रश्चः ॥ १ ॥

बाहुम्यां क्षत्रियशतं वैश्यानामूरुतः शतम् ।

पद्म्यां शूद्रशतं चैव केशवो भरतर्षभ ! ॥ २ ॥

स एवं चतुरो वर्णान् सग्रुत्पाद्य महातेषाः ।

अध्यक्ष्यं सर्वभूतानां धातारमकरोत् स्वयम् ॥ ३ ॥

—म॰ शा॰ २०० व० ॥

प्रस्तु-मुखन्वाद्वर्णानां मुख्योऽभृद् ब्राह्मणो गुरुः ॥ १ ॥ वाहुभ्योऽवर्त्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुत्रतः । यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात् ॥ २ ॥ विशोऽवर्त्तन्त तस्योवीलीकवृत्तिकरीविभोः । वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्त्तत ॥ ३ ॥ पद्भ्यां भगवतो जज्ञे गुश्रूषाधर्म्म सिद्धये । तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद् वृत्या तुष्यते हरिः ॥ ४ ॥ — भगवत ॥ ६ ॥

उक्त श्रौत-स्मार्त-पौराणिक वचनों का समन्वय कर छेने के अनन्तर अवश्य ही वादी योनिमूलक वर्णिवमाग— महोदय को वर्णिवमाग की योनिमूलकता में कोई सन्देह न रहेगा। और उसे यह अनुभव होगा कि, मैं जिन पौराणिक वचनों को कर्म्मप्रधान मानने की चेष्टा कर रहा हूं, वे सब वचन केवल कर्म्मातिशय के द्योतक हैं। वायवीय पुराण के जिन वचनों को वादी ने उद्धृत करते हुए वर्णव्यवस्था का 'त्रेतायुग' से सम्बन्ध बतलाया था, उसका प्रत्युक्तर यद्यपि वहीं दिया जा चुका है, तथापि वादी के पूर्ण परितोष के लिए यहां भी एक दूसरी दृष्टि से समाधान कर देना अनुचित न होगा। वर्ण-

विभाग, तथा तन्मूला वर्णन्यवस्था, दोनों हीं अनादि हैं, इस में तो कोई सन्देह नहीं। फिर भी वायुपुराण ने त्रेता सम्बन्ध से न्यवस्था का जो विधान बतलाया है, उस का एकमात्र यही तात्पर्व्य है कि, त्रेतायुग में वर्णों में स्वधम्म परिपालन की उपेक्षावृत्ति का समावेश हो गया था, अतएव उस युग में मर्थ्यादासूत्र के दृढ़ बन्धन लगाया गया था। स्वयं मर्थ्यादापुरुषो-त्तम भगवान राम का अवतार भी इसी दृढ़ बन्धन का सूचक बना हुआ है। रही बात वर्णन्यवस्था के अनादित्व की, वह निम्न लिखित उसी वायुपुराण के वचनों से स्पष्ट ही है—

ततः सर्गे ध्रवष्टब्धे सिसृक्षोत्र ध्रणस्तु वै।
प्रजास्ता ध्यायतस्तस्य सत्यभिध्यायिनस्तदा॥१॥
मिथुनानां सहस्रं तु सोऽसृजद्वे ग्रुखात्तदा।
जनास्ते ध्रुपपद्यन्ते सत्वोद्रिक्ताः ग्रुचेतसः॥२॥
सहस्रमन्यद्रक्षस्तो मिथुनानां ससर्ज ह।
ते सर्वे रजसोद्रिक्ताः श्रुष्मिणक्रचाप्यश्रुष्मिणः॥३॥
सृष्ट्वा सहस्रमन्यत्तु द्वन्द्वानामूरुतः पुनः।
रजस्तमोभ्याग्रुद्का ईहाशीलास्तु ते स्मृताः॥४॥
पद्भ्यां सहस्रमन्यत्तु मिथुनानां ससर्ज ह।
उद्रिक्तास्तमसा सर्वे निःश्रीका द्यल्पतेजसः॥४॥
-वायुपुराण ८ अ०। ३६ से ४० पर्व्यन्तः।

इसी प्रकार वही पुराण कुछ आगे जाकर—'तेषां कर्माणि धर्मांश्च ब्रह्मा तु व्यद-धात्-प्रभुः' 'संस्थितौ प्राकृतायां तु चातुर्वण्यस्य सर्वशः' यह कहता हुआ स्पष्टरूप से वर्णविभागानुबन्धिनी धर्म-कर्म-व्यवस्था की नित्यता सिद्ध कर रहा है। स्वयं भागवत ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया है, जैसा कि पूर्व वचनों से स्पष्ट है। श्रुति ने जिस भांति प्रजापित के ब्रह्म-क्षत्र-विट्-शौद्र-वीय्यों से चारों वणों की उत्पत्ति बतलाई है, ठीक उसी का स्पष्टीकरण इन ऐतिह्य-स्मार्त्त-तथा पौराणिक वचनों द्वारा हुआ है।

अथवा थोड़ी देर के लिए वादी ही के कथन को सिद्धान्त-पक्ष मानते हुए हम यह स्वी-कार कर छेते हैं कि, वर्णव्यवस्था कर्मानुसारिणी ही है। यह स्वीकार करते हुए इस कर्म-वादी वादी से प्रश्न करते हैं कि, वर्णों से सम्बन्ध रखने वाला यह कर्म्म-मेद किस आधार पर, किन के द्वारा उत्पन्न हुआ ? । समाजशास्त्रियों ने समाज की सुव्यवस्था के छिए कर्ममें द व्यवस्थित किया, यदि आप इस प्रश्न का यह उत्तर देंगे, तो पुनः हम प्रतिप्रश्न करेंगे कि, बिना किसी कारण के ही समाजशास्त्रियों नें कुछ एक व्यक्तियों को तो वेदाध्यय-नादि जैसे उत्कृष्ट कम्मों में किस आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया १ कुछ को राजसिंहासन का अधिकार क्यों दे दिया, एवं कुछ एक को सेवा जैसे निम्न कर्म में क्यों नियुक्त कर दिया ? जब कि सभी मनुष्य समान-आद्र के पात्र थे। भला समाज में ऐसा वह कौन व्यक्ति होगा, जो उत्तम कम्मों को छोड़ कर निम्न कम्मों का अनुगामी बनेगा। अगत्या आप को यही समाधान करना पड़ेगा कि, जिस की जैसी प्रवृत्ति देखी, जिसे जिस कर्मा के योग्य पाया, उसे उसी कर्म्म में नियुक्त किया गया। छीजिए, मान छिया आपने जन्मभाव का प्राधान्य। सीधी तरह से न सही, द्रविड प्राणायाम से ही सही, प्रवृत्ति को कारण मानते हुए आपने भी जन्म-प्राधान्यवाद स्वीकार कर ही तो लिया। प्रवृत्ति का मूल प्रकृति है, प्रकृति का तूल रूप ही वर्ण, किंवा जाति है, और निश्चयेन यही कर्मान्यवस्था का भी मूळाधार है। वास्तव में वर्णविभाग ही कर्म्मविभाग का मूल है। आप प्रयत्नसहस्रों से भी कर्म्मविभाग को वर्ण-विभाग का मूल सिद्ध नहीं कर सकते। वर्णों की योग्यता, प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वभाव, शक्ति, गुणविशेषों के आधार पर ही कम्मों का विभाजन हुआ है, न कि कर्म्मविभागानुसार वर्ण-विभाग। देखिए, इस सम्बन्ध में गीताशास्त्र क्या कहता है-

> ब्राह्मण-क्षात्रिय-विशां-शूद्राणां च परन्तप! कम्मीणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥ —गीवा १४१४१

वादी की ओर से इसी सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति और उपस्थित होती है। वह कहता है कि, "हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि, ब्राह्मण- क्षत्रियादि जातिमेद स्वभाव सिद्ध हैं, प्राकृतिक है, नित्य हैं। जन्मकाल से ही वीर्च्यों में प्रतिष्ठित रहने वाला देवप्राण-मेद ही जाति-मेद का कारण है, देवमेद की यह विलक्षणता ईश्वर से ही सम्बद्ध है, फलतः वर्णमेद का कर्ता

भी एकमात्र ईश्वर ही है। यह सब कुछ ठीक है। फिर भी वर्णन्यवस्था को वंशानुगत नहीं माना जा सकता, अथवा सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए इसे वंशानुगत नहीं मानना चाहिए"। क्यों ? सुनिए!

"ब्राह्मण के अमुक कर्त्तेन्य हैं, क्षत्रिय के लिए अमुक कर्मा नियत हैं, अमुक वर्ण के आहार-विहारादि अमुक प्रकार के होनें चाहिए" इस प्रकार की कर्ममेदक्पा जो व्यवस्था हमें यत्र तत्र उपलब्ध हो रही है, उसके सम्बन्ध में यह तो निर्विवाद है कि, प्रकृतिरहस्यवेत्ता भारतीय समाजशास्त्रियों नें हीं व्यवस्था को ऐसा सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है। यही कारण है कि, बीजरूप से सर्वत्र विद्यमान रहती हुई भी यह व्यवस्था केवल भारतवर्ष में ही पुष्पित-पछ्नित हुई है। प्राणदेवताओं के तात्त्विक ज्ञान में पारङ्गत, प्रकृति देवी के गुप्त रहस्यों के तात्त्विक परीक्षक भारतीय महर्षियों ने अपने इस भारत देश में प्रकृत्यनुकूछ कम्मीं का विभाग कर, उन कम्मों के अनुरूप ही आहार-विहारादि का नियमन करते हुए वर्णविभाग को एक सुन्यवस्थित रूप दे डाला है। और यही सिद्धान्त सिद्धान्तवादी ने भी पूर्व में 'कम्मीमर्वर्णतां गतम्' का समाधान करते हुए स्वीकार किया है। चूंकि भारतेतर देशों में ऐसे दिन्य-परीक्षकों का अभाव था, अतएव स्वाभाविक विभाग के रहने पर भी उन देशों में इसे ऐसा स्थूलरूप व्यवस्थित न हो सका। इसी से यह भी साधु संसिद्ध है कि, मूल वर्ण-विभाग के जन्मसिद्ध होने पर भी, ईश्वरकृत होने पर भी, साथ ही में वर्णकम्मों के भी प्राकृत होने पर भी यह स्थूल वर्णव्यवस्था भारतवर्ष में महर्षियों के द्वारा कर्म्मविभाग के आधार पर ही व्यवस्थित हुई है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा वर्णव्यवस्था का कर्तृत्व समाजानुबन्धी ही बन जाता है।

ऐसी दशा में यही डिचत है कि, जिस व्यक्ति में ब्राह्मणवर्णानुकूछ स्वभाव, कर्म, गुण देखे जायं, उसे ही ब्राह्मण कहा जाय। एक ऐसा व्यक्ति, जो ब्राह्मण-दम्पती से उत्पन्न हुआ हो, परन्तु जिस का स्वभाव, गुण, कर्म ब्राह्मणत्व से सर्वथा विपरीत हो, उसे ब्राह्मण मानना तो सर्वथा प्रकृतिविरुद्ध ही कहा जायगा। एवमेव एक ऐसे शूद्ध को, जिसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है, शूद्ध कहना-प्रकृति-विरुद्ध माना जायगा। इस दृष्टि से (वर्णविभाग को प्रकृतिसिद्ध मानते हुए भी) वर्णव्यवस्था का कर्मप्रधानत्व ही न्यायसङ्गत कहा जायगा। फलतः इस सम्बन्ध में वंशानुगति का अभिनिवेश रखना कोई महत्व नहीं रखता। यह किसी भी दृष्टि से आवश्यक, तथा उचित नहीं है कि, एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण्यधर्म-कर्मों से विश्वत रहता

हुआ भी ब्राह्मण कह कर ही समाज में प्रतिष्ठित माना जाय, उधर एक शूद्रपुत्र ब्राह्मण्य-भाव से युक्त रहता हुआ भी शूद्र ही कहा जाय"।

वादी की विप्रतिपत्ति अवश्य ही 'चारु-वाक्' बनती हुई 'चार्वाक' (नास्तिक) मत का पोषण कर रही है। अपने कर्म्माभिनिवेश में पड़ कर वादी यह भूल जाता है कि, विना वंशानुगति स्वीकार किए वर्णन्यवस्था का तात्विक स्वरूप ही सुरक्षित नहीं रह सकता। वादी के कथनानुसार हम मान छेते हैं कि, ईश्वरकृत वर्णविभाग के आधार पर समाज-शास्त्रियों ने त्रेतायुग में ही इस व्यवस्था को जन्म दिया। परन्तु इस के साथ ही वादी को यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि,-'कारणगुणाः कार्य्यगुणानारभन्ते' के मर्म्मज्ञ सहर्षियों ने व्यवस्था के साथ साथ ही इसे वंशानुगामिनी भी बना डाला था। अथवा बना क्या डाला था, वर्णतत्व स्वयं अपने हीं रूप से वंशानुगत बना हुआ है। ऋषि तो वंश प्रवृत्ति के ( नियमबन्धन द्वारा ) रक्षकमात्र रहे हैं। 'सवर्ण' स्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः' सिद्धान्त सर्वमान्य, एवं विज्ञान सम्मत है। यह निःसंदिग्ध विषय है कि, यदि माता-पिता का रजो-वीर्घ्य शुद्ध है, तो ( बिना किसी विशेष प्रतिबन्ध के आए ) अवश्य ही इन के मिथुन से सवर्ण ही सन्तान उत्पन्न होगी, एवं वह प्रकृत्या तद्वर्णोचित कम्मीं में हीं अपनी प्रवृत्ति रक्खेगी। मधुर बीज से कटुफल, तथा कटुबीज से मधुर फल उत्पन्न हो, यह भी तो सर्वथा प्रकृति-विरुद्ध ही है। अवश्य ही प्रकृति-विपर्य्य के कोई विशेष कारण होनें चाहिए। जिनके कि आ जाने से जन्मतः विद्यमान रहते हुए भी ब्राह्मणत्वादि उसी प्रकार अभिभूत हो जाते हैं, जैसे कि मेघावरण से रहता हुआ भी सौर प्रकाश अभिभूत हो जाता है। यदि वर्णों में ऐसा प्रकृतिविपर्य्य देखा जाय, तो परीक्षक को विश्वास करना चाहिए कि, या तो रजो-वीर्य्य के मिथुन में साङ्कर्य है, अथवा देशदोष, शिक्षादोष, अन्नदोष, कुसङ्ग, संस्काराभावादि कारण हैं। परन्तु ऐसे अपवाद प्रकृतिसिद्ध 'सवर्ण नियम' को बाधित करने में सर्वथा असमर्थ हैं। अवश्य ही तद्वर्ण की सन्तान तद्वर्ण ही मानी जायगी। जिस प्रकार वर्णविभाग प्रकृतिसिद्ध है, उसी प्रकार समाजशास्त्रियों द्वारा व्यवस्थित वंशानुगत वर्णपरम्परा भी प्रकृति सिद्ध ही है, एवं दोनों का मूल योनिभाव ही है।

इस पर यदि आप यह आपत्ति उठावें कि, वर्णव्यवस्था की योनिमूलकता में तो प्रमाण है, परन्तु यह वंशानुगत भी है, इस में क्या प्रमाण १। उत्तर में निवेदन करना पड़ेगा कि, पुनः आप को आत्मविस्पृति हो रही है। आपने अपने सिद्धान्त की पृष्टि के जिस 'क्रब्रिप्लूषा- ख्यान' को उद्धृत किया था, वही इस सम्बन्ध में प्रमाण है। "ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण

ही होता है, शूद्र का पुत्र भी शूद्र ही होता है, चाहे ब्राह्मणपुत्र विरोधी कम्मों का अनुगामी हो, अथवा चाहे शूद्रपुत्र ब्राह्मण्य का अनुगामी हो" यदि यह सिद्धान्त प्रकृति सम्मत न होता तो, ब्राह्मणस्यभावोचित यहकर्म्म की भावना छेकर अधिसत्र में आने वाछे कवष को श्रुति कभी 'अब्राह्मण' न कहती, न वह यहमण्डप से बाहिर निकाला जाता, एवं न उस के इस जात्य-धिकार विरुद्ध कम्म के लिए दण्डविधान होता। वंशानुगति के विरोधियों से हम पूछते हैं कि, यदि वर्णव्यवस्था का केवल व्यक्ति से ही सम्बन्ध था, तो अधियों ने यहकर्म्म की इच्छा रखने वाले कवष का तिरस्कार किस आधार पर कर डाला १ क्यों नहीं उन्होंनें यहकर्म की प्रवृत्ति देखकर उसे सानन्द, साभिनन्दन ब्राह्मण मान लिया। अपने जन्मान्तरीय, अत्युत्कट विशेष संस्कारों के प्रभाव से आगे जाकर कवष यदि आपोनप्त्रीय सूक्त के द्रष्टा बन भी गए, तो इस अपवाद स्थल के आधार पर वंशानुगति का आमूलचूड़ विरोध करना किस शास्त्र की पद्धित है १

किन्हीं विशेष कारणों से यदि कहीं प्रकृतिविपर्ध्यय हो भी जाता है, तो भी ऐसे अपवादों के आधार पर प्रकृति के सामान्य नियम कभी शिथिछ नहीं मानें जा सकते। हम जानते हैं कि, प्रकृत्यनुसार मनुष्यदम्पती से मनुष्यसन्तान ही उत्पन्न होती है। अब किसी दैव-कारण से यदि किसी स्त्री के गर्भ से द्विमुख शिशु, सर्पाकृति शिशु, अजाकृति शिशु, आदि विकृत सन्तानें उत्पन्न हो भी जाती हैं (जैसा कि, कई बार ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष में देखी, सुनी गई हैं), तो क्या इन कुछ एक प्रकृतिविपर्ध्यात्मक अपवादों से प्रकृति के सामान्य नियम का अभाव मान छिया जायगा ?

विष्ठा सर्वथा निकृष्ट पदार्थ है, गोमय विष्ठात्वेन विष्ठा होता हुआ भी किसी विशेष उत्कर्ष से पवित्रतम मान लिया गया है। 'अस्थि' स्पर्शमात्र से जहां धम्मीचार्थ्य सचैलस्नान का विधान करते हैं, वहां शङ्कास्थि ने किसी अलौकिक गुण से देवोपासना जैसे पूततम कर्म में स्थान पा रक्खा है। 'चर्म अपवित्र है, परन्तु यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम कर्म में 'कृष्णमृगचर्म' का प्रहण है। केश सर्वथा अस्पृश्य हैं, परन्तु चमरीगाय के केश ( चामर-चमर-चँवर ) देव-पूजन कर्म में प्राह्म मानें गए हैं। इस प्रकार विशेष गुणोत्कर्ष से सम्बन्ध रखने वाले गोमय-शङ्क-कृष्णमृगचर्म-केश आदि कतिपय अपवादों के आधार पर विष्ठा-अस्थि-चर्म-केशमात्र को पवित्र मान बैठना क्या प्रकृतिसिद्ध कहलाएगा १। ठीक यही अवस्था कबषाख्यान की समिमिए। किसी विशिष्ट कारण से विशेषगुण का अधिष्ठाता बनता हुआ कबष प्रकृतिसिद्ध, कुलकमानुगत, नित्य, वर्णव्यवस्था की सामान्यधारा का कभी विधातक नहीं माना जा

सकता। प्रकृत में वक्तव्यांश केवल यही है कि, 'ऐत्रेयब्राह्मण' ऋग्वेद का ब्राह्मण है। हमारे उक्त आख्यान का सम्बन्ध इसी प्राचीनतम ब्राह्मणप्रन्थ के साथ है। उस में जब वंशानुगति का स्पष्ट उल्लेख है, तो फिर किस आधार पर इसे कल्पना कहा जा सकता है।

जिस 'विश्वामित्राख्यान' पर वादी महोदय अभिमान कर रहे हैं, वह भी तत्त्वतः हमारे ही सिद्धान्त का समर्थक बन रहा है। विश्वामित्र ने वसिष्ठ के ब्रह्मबळ से परास्त होकर यह प्रतिज्ञा की कि, 'मैं इसी जन्म में ब्राह्मण बनूंगा'। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए विश्वामित्र ने वर्षों ऐसी घोर-घोरतम तपश्चर्या की, जिसके स्मरणमात्र से उन महानुसावों की हृद्गति अवरुद्ध हो सकती है, जो कि आज इच्छामात्र से ब्राह्मण वनने के छिए छाछायित हो रहे हैं। विश्वामित्र फूत्कारमात्र से, संकल्प के अन्यविहतोत्तरकाल में ही ब्रह्मर्षि नहीं बन गए थे। यदि वादी के मतानुसार यह न्यवस्था वंशानुगता न होती, केवल कर्म्प्रधान ही होती, तो विश्वामित्र कभी ऐसे तपोऽनुष्ठान में प्रवृत्त न होते। अपितु ब्राह्मणोचित कर्म्मा-तुष्ठान के साथ ही वे ब्राह्मण मान लिए जाते। यदि वादी यह कहे कि, तप से ही ब्राह्मणो-चित योग्यता का आविर्भाव होता है, तो यह कथन और भी अधिक उपहासास्पद माना जायगा। विश्वामित्र की योग्यता इस सम्बन्ध में चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, फलतः उन्हें इस के लिए विशेष तप की अपेक्षा न थी। योग्यता के रहने पर भी जन्माभिभव की कपा से वसिष्टादि समाजनेताओं ने विश्वामित्र को तब तक 'ब्राह्मण' उपाधि से अलड्कुत न किया, जब तक कि लोकोत्तर तप से उन्होंने चरुविपर्य्य सम्बन्धी जन्माभिव को हटाकर वीर्यं का शोधन न कर लिया। इस प्रकार उत्कट तपोमूल, उसपर भी केवल जन्माभिव सम्बन्धी, अपवाद रूप विश्वामित्र का वर्णविपर्य्य भी प्राकृतिक-सामान्य नियम का बाधक नहीं बन सकता।

पाठकों को यह विदित ही है कि, विश्वामित्र भ्राग्वेद के अनेक सूक्तों के हच्टा हैं। यह भी सिद्ध विषय है कि, भ्राग्वेद हमारा प्राचीनतम, प्राचीनतम ही क्यों अनादि मौलिक साहित्य है। यदि तभी से हमारी यह वर्णन्यवस्था कुलक्रमानुगता थी, तो इस के अनादित्व में भी क्या सन्देह रह जाता है। अपवाद रूप से उपलब्ध होने वाले कुछ एक उदाहरणों के आधार पर (जो कि अपवाद भी पूर्वकथनानुसार तत्त्वतः सामान्य नियम के ही उपोइलक बन रहे हैं, एवं जब कि इस न्यवस्था को, तथा इसको वंशानुगति को, दोनों को योनिमूलक सिद्ध करने वाला सम्पूर्ण आर्षसाहित्य विद्यमान है,) ऐसे विशाल आर्षसाहित्य को बिना सोचे सममें कर्म-पश्चपाती मान बैठना, एवं वर्णन्यवस्था, तथा इस की वंशानुगति पर

आक्षेप-प्रत्याक्षेप कर बैठना कौन सी शास्त्रनिष्ठा है ? यह उन्हीं शास्त्रमर्म्म में से पूंछना चाहिए। "हम तो केवल श्रुति को ही प्रमाण मानते हैं" का उद्घोष करने वालों का सन्तोष पूर्वोक्त श्रुति-वचनों से हुआ होगा। यदि नहीं, तो आज उन के सामने एक ऐसा श्रौत वचन उद्धृत होता है, जो स्पष्ट रूप से जन्म-भाव का ही समर्थन कर रहा है। दृष्टि डालने का अनुप्रह कीजिए!

"तद्य इह रमणीयचरणा, अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनि-मापद्य रन्-ब्राह्मणयोनिं वा, क्षत्रिययोनिं वा, वैश्ययोनिं वा, अथ य इह कपूयचरणा, अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्य रन्—श्रयोनिं वा, शुकरयोनिं वा, चाण्डाल-योनिं वा"।

# - ह्यान्द्रोग्य-उपनिषत् ५।१०।७।

"श्रुति का तात्पर्य यही है कि, इस जन्म के परित्याग के अनन्तर दूसरा जन्म छेने वाला कर्म्मोक्ता प्राणी अपने शुभाशुभ सिवत संस्कारों के अनुसार ही शुभाशुभ योनियों में जन्म छेता है। जिन के आचरण (सिवत संस्कार) रमणीय (उत्तम) होते हैं, निश्चयेन वे औपपातिक आत्मा कर्म्मतारतम्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों में से किसी एक रमणीय योनि में जन्म छेते हैं। जिनके आचरण कपूय (दूषित) होते हैं, वे श्वान, शूकर, अथवा चण्डाल, तीनों में से किसी योनि में जन्म छेते हैं"। श्रुति नें ब्राह्मणादि को स्पष्ट ही 'योनि' वतलाया है। जो महानुभाव केवल मनुष्य-पश्च-पश्च-पश्ची आदि को ही योनि (जाति) मानते हैं, और फिर भी वेदभक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सम्भवतः उक्त छान्दोग्यश्रुति से वे कुछ शिक्षा प्रहण करेंगे।

'कर्म करने से ही योनि बदल जाती है' इस सिद्धान्त के अनुयायी सम्भवतः 'हरिश्चन्द्रा-ख्यान' से अपरिचित हैं। सत्यप्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कुछ समय के लिए 'चाण्डाल कर्म में नियुक्त राजर्षि हरिश्चन्द्र कभी चाण्डाल न माने गए, अपितु सदा ही उनकी क्षत्रिय योनि सुरक्षित रही। इसी प्रकार आज भी यदि कोई ब्राह्मण समाज की अविवेकता से, अथवा तो अपनी अयोग्यता से 'दास्य' आदि कम्मों का अनुगामी बन जाता है, तब भी

जात्या वह ब्राह्मण ही माना जायगा। एवं इतर वर्णों की अपेक्षा उसकी जाति-श्रेष्टता अक्षुणण ही रहेगी। हम देखते हैं कि, मदान्ध धनिकों की अविवेकता से, साथ ही में अविद्या के-अनुप्रह से पाक-कर्म्म में रत रहते हुए भी ब्राह्मण उन अविवेकियों द्वारा "महाराज" शब्द के अधिकारी वनते हुए कुलक्रमानुगता व्यवस्था के समर्थक वन रहे हैं। 'गुरू-देवता महाराज-पण्डित-' आदि शब्द आज भी इन जात्युपजीवी ब्राह्मणों का सत्कार व्यक्त कर रहे हैं।

विशेषगुणाधायक, अतएव काचित्क, उपलब्ध होने वाले जो कतिपय उदाहरण वादी की ओर से उपस्थित हुए हैं, पहिले तो अपवादमर्थ्यादाक्रान्ति से इस सम्बन्ध में उन्हें उदाहरण हीं नहीं माना जा सकता। दूसरे वे सब उदाहरण तात्त्विक दृष्टि से अवलोकन करने पर योनिभाव के ही समर्थक बन रहे हैं। और कुलक्रमानुगता इस व्यवस्था की सब से बड़ी विशेषता तो यह है कि, अपवादात्मक ये परिगणित उदाहरण भी कुछ ही काल में स्मृतिगर्भ में विलीन हो गए हैं। हजार-दो हजार वर्षों पहिले नहीं, अपितु त्रेतायुग में ही, जिस युग में कि वादी समाजशास्त्रियों द्वारा वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति मानता है। अपवाद नियन्त्रण का मुख्य कारण यही था कि, कृतयुग में अवश्य ही विशेष-शक्ति-सामर्थ्य रखने वाले पुरुष कभी कभी प्रकृति के साथ द्वन्द्व करते हुए भी विजयलाभ कर सके हैं। उस युग में वर्णप्रजा विशेष बल-वीर्य-पराक्रमों से युक्त थी, अतएव काचित्क अपवाद बन जाने पर भी वह उस के लिए विशेष दोषावह न होता था, साथ ही में स्वधर्म-स्वमर्थादा का स्वयमेव महत्व सममने वाली तत्कालीन प्रजा ऐसे अपवादों को अपना आदर्श भी नहीं मानती थी। परन्त आगे जाकर युगपरिवर्त्तन से शक्ति हास हुआ। प्रजा में अनृतमाव विशेषरूप से प्रबल बन गया। फलतः उन अपवादों पर भी समाजशास्त्रियों की ओर से दृढ़ बन्धन लगाया गया, साथ ही योनिधर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का पर्प्याप्त शासन किया गया। कृतयुगानन्तर त्रेतायुग में प्रजा की शक्ति शिथिल हो गई थी, एकमात्र इसी हेतु से न्यवस्था का दृढ़ नियन्त्रण हुआ था, यह भी उसी वायुपुराण से स्पष्ट है। देखिए।

> संस्थितौ प्राकृतायान्तु चातुर्वर्ण्यस्य सर्वशः। पुनः प्रजास्तु घम्माँश्च ब्रह्मा तु व्यद्धात् प्रश्चः॥१॥ वर्णधम्मेरजीवन्त्यो व्यरुध्यन्त परस्परम्। पुनः प्रजास्तु तामोहात्तान् धम्मान्तानपलापयन्॥२॥

श्वित्राणां बलं दण्डं युद्धमाजीवमादिशत्। याजनाध्यापनं चैव तृतीयं च परिग्रहम्।। ३।। ब्राह्मणानां विश्वस्तेषां कर्म्माण्येतान्यथाऽऽदिशत्। पाशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषिं चैव विशां ददौ।। ४।। शिल्पाजीवं भृतिं चैव शूद्राणां व्यद्धात् प्रग्नः।। ५।। —वायुद्धराण ८ अ०। १६८ से १७१ प०।

मर्घ्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम का अवतार त्रेतायुग में हुआ है, यह सर्वविदित है। इस युग में उक्त व्यवस्था कैसी दृढ़मूला बन चुकी थी, इस में वाल्मीकिरामायण ही प्रमाण है। योनिधर्म विरुद्ध तपोऽनुष्ठान करने वाले 'शुम्बूक' के पाप से असमय में ही एक ब्राह्मणपुत्र की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण के—"आप के राज्य में अवश्य ही कोई पाप कर्म हुआ है, अतएव असमय में ही मेरे पुत्र का निधन हो गया है" यह कहने पर अन्तर्ग्यामी भगवान् राम शम्बूक का पता लगा कर उस का वध कर डालते हैं, फल स्वरूप ब्राह्मणकुमार जीवित हो जाता है।

उसी युग के दूसरे उदाहरण भगवान् परशुराम हैं। क्षत्रिय में जो उप वृत्तियाँ, जो क्षात्र-धर्म्म होनें चाहिएं थे, वे.सब परशुराम में विद्यमान थे। क्षत्रियवृत्युचित परशुधारण करना इन की स्वाभाविक वृत्ति थी। समय समय पर इन्होंनें शस्त्रबल का बड़ी सफलता के साथ उपयोग भी किया था, जैसा कि भीष्म के साथ होने वाले युद्ध से, एवं नि:क्षत्रियभाव के उद्रेक से स्पष्ट है। इन सब क्षात्रकर्म्मों के रहने पर भी राम द्वारा परशुराम 'ब्राह्मण' कह कर ही पूजे गए। 'शस्त्राग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्यस्तिस्मन् दान्ते कास्तुतिस्तस्य राज्ञः' (उत्तरराम-चरित) भी यही स्पष्ट कर रहा है।

आज से लगभग पांच सहस्र वर्ष पहिले महाभारत संप्राम हुआ था। धनुर्विद्या में पार-क्वत गुरू द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि ने महाभारत युद्ध में क्षत्रियोचित सेनापत्य कर्म्म किया, फिर भी इन के ब्राह्मणत्व में कोई आपत्ति न समभी गई। महाभारत के जिन कतिपय संवादों को लेकर वादी ने कर्म्म का प्राधान्य सूचित करना चाहा था, उसी महाभारत के 'भीष्म-युधिष्ठिरसंवाद' पर दृष्टि डालिए, समाधान हो जायगा।

युधिष्ठिरः—नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्टव्योऽस्ति नराधिप!
क्षत्रियो यदि वा वैश्यः श्रुद्रो वा राजसत्तम!॥१॥
ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद्येन तन्मे व्याख्यातुमहिस।
तपसा वा सुमहता वा कर्म्मणा वा श्रुतेन वा॥२॥
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे ब्रुहि पितामह!॥३॥

भिष्मः जाह्मण्यं तात ! दुष्प्राप्यं वर्णैः क्षत्रादिभिस्त्रिभिः।
परं हि सर्वभूतानां स्थानमेतद्युधिष्ठिर !॥१॥
वह्वीस्तु संसरन् योनीर्जायमानः पुनः पुनः।
पर्याते तात ! किसमैंश्चिद् ब्राह्मणो नाम जायते॥ २॥

लीजिए, अनेक जन्मों के अनन्तर, फिर भी किसी सौभाग्यशाली को ही ब्राह्मणयोनि की प्राप्ति। यदि केवल कर्म्म ही वर्ण का जनक होता, तो भीष्म के उत्तर का क्या महत्व। इसी सम्बन्ध में भीष्म ने युधिष्ठिर के सामने 'मतङ्गोपाख्यान' रक्खा है। मतङ्ग जाति से शूद्र था, परन्तु उस में ब्राह्मणोचित सद्वृत्त विद्यमान था। इसने ब्राह्मण बनने की इच्छा से घोर तपश्चर्या द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया। जब इन्द्र सामने उपस्थित हुए तो इसने अपनी कामना प्रकट करते हुए कहा कि:—

इदं वर्षसहस्रं वै ब्रह्मचारी समाहितः। अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं नाप्तुयां कथम्॥१॥ अहिंसा-दममास्थाय कथं नार्हमि विप्रताम् १ —म॰ आदि॰ २९ अ०।

इन्द्र ने क्या उत्तर दिया ? यह भी सुन छीजिए।

श्रेष्ठतां सर्वभूतेषु तपोऽर्थं नातिवर्तते । तद्रम्यं प्रार्थानस्त्वमचिराद् विनशिष्यसि ।।

"तेरा प्रयास न्यर्थ है। यदि इस सम्बन्ध में तू और प्रयास करेगा, तो अपना स्वरूप भी खो बैठेगा" उत्तर सुन कर मतङ्ग अपना सङ्गल्प छोड़ देता है। यह तो हुआ पौराणिकवृत्त। अब धर्म्मसूत्रकारों की सम्मति का विचार कीजिए। इस सम्बन्ध में तो कुछ भी वक्तव्य नहीं है। परितोष के लिए दो चार उदाहरण उद्भुत करदेना ही पर्याप्त होगा-

> १—सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु। आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते।। १।। २-उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्त्तिर्धर्मस्य शाश्वती। स हि धर्मार्थम्रत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २ ॥ ३-- ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते। ईश्वरः सर्वभूतानां धर्म्मकोशस्य गुप्तये।। ३।।

> > —मनुः

४— त्राह्मण्यां त्राह्मणेनेव उत्पन्नो त्राह्मणः स्मृतः।

५ — जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते। विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभरेव च ॥

इसी प्रकार भगवान् मनु ब्राह्मणों में विद्वान् ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हुए अविद्वान् को भी ब्राह्मण ही कह रहे हैं—( देखिए, मनुः १।६७)। इसी तरह यदि एक अवरवर्ण उत्कर्ष की इच्छा करता है, ब्राह्मण बनना चाहता है, तो इस सम्बन्ध में भी मनु नियन्त्रण आवश्यक सममते हैं—(देखिए, मनुः १०।६७)। पराशर ने तो स्पष्ट ही इस नियन्त्रण की प्राकृतता-सिद्ध कर दी है, जो कि परांशरस्पृति विधवावेदन के पक्षपातियों की दृष्टि में प्रमाणमूर्द्धन्य वन रही है-

> दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न श्रुद्रो विजितेन्द्रियः। कः परित्यज्य दुष्टां गां दुहेच्छीलवतीं खरीम्।।

> > पराघरः

# स्मृतिशास्त्रशिरोमणिभूत स्वयं मानवधर्मशास्त्र की यही सम्मित है—

१—अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्।
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाप्तिर्देवतं महत्।।
२—श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति।
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्द्धते॥
३—एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्त्तन्ते सर्वकर्म्मसु।
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्॥

—मनुः ९।३१७-१८-१९

उक्त मीमांसा से पाठकों को विदित हुआ होगा कि, जिस प्रकार वर्णव्यवस्था शाश्वत है, योनिमूला है, तथैव उस का कुलक्रमानुगतत्व भी प्रकृतिसिद्ध, अतएव जन्मसिद्ध ही है। कर्म्म का विरोध तो कौन कर सकता है। अवश्य ही कर्म्मयोग्यता वर्णस्वरूप के विकास का कारण बनती है। इसीलिए तो—'योनि-विद्या-कर्म्म चेति त्रयं ब्राह्मण्यकारणम्' इत्यादि रूप से योनि (जन्म), विद्या (वेदतत्त्वपरिज्ञान), कर्म्म, तीनों को ब्राह्मणवर्ण की मूलप्रतिष्ठा बतलाना अन्वर्थ बनता है। कर्म्भशून्य ब्राह्मण जात्या ब्राह्मण रहता हुआ भी निन्दनीय माना गया है। स्वयं शास्त्र ने ऐसे ब्राह्मण को 'ब्राह्मणब्रु व' कहते हुए उसकी भर्मना की है। इसी लिए भगवान् व्यास ने कर्म्म-संस्कार-विद्याशून्य द्विजों को शूद्र-स्त्रीकोटि में रखते हुए द्विजवन्धु माना है, एवं शूद्र-स्त्रीवत् वेदाधिकार से इन्हें वश्वित रक्खा है— 'स्त्रीशुद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा'।

एक नहीं, दो नहीं, सैकडों वचन स्वयं स्मृतिशास्त्र में ऐसे उपलब्ध होते हैं, जो स्पष्ट शब्दों में कर्म्म की अवश्यकर्त्तव्यता का विधान कर रहे हैं। साथ ही कर्म्म-शून्य द्विजाति को शूद्रसम बतला रहे हैं। और वास्तव में ऐसा कथन है भी यथार्थ। जिसने वर्णानुसार कर्म्म नहीं किया, उस का क्या महत्व। केवल जात्यिममान ही तो वर्ण का वर्णत्व विकसित नहीं कर देता। हमें तो इस सम्बन्ध में यह भी कहने में कोई संकोच नहीं होता कि, जो द्विजाति वर्णानुसार कर्म्म नहीं करता, उसका जात्यिममान भी एकान्ततः व्यर्थ है। न ऐसे महापुरुषों से समाज का ही कोई

कल्याण हो सकता, न ये स्वयं अपना ही कुछ हित साधन कर सकते। यही नहीं, अपितु ये समाज के छिए केवछ भार ही बने रहते हैं। 'वयं ब्राह्मणाः' वयं ब्राह्मणाः' (हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं) का चीत्कार करने वाले इन जात्युपजीवी ब्राह्मणों के अनुप्रह से ही आज वर्ण-च्यवस्थासूत्र शिथिछ बनता जा रहा है। किट्टावरण से आदृत एक वज्र (हीरा) स्वस्वरूप से वज्र रहता हुआ भी जैसे निरर्थक है, एवमेव वीर्य्यत्वेन जात्या ब्राह्मण रहता हुआ भी कर्म-विद्या शून्य ब्राह्मण एक निरर्थक ब्राह्मण है, यह मान छेने में हमें कोई आपित नहीं करनी चाहिए। विद्या-तप-कर्म्म हीं जाति के बल हैं। बल्शून्य को आत्मबोध कभी नहीं हो सकता। जो स्मृतिशास्त्र योनिमाव का पूर्ण समर्थक है, वही कर्माचरण का कैसा पक्षपाती है, यह वादी के पूर्वोद्धृत वचनों से तो स्पष्ट है ही, अब हम अपनी ओर से भी कुछ एक वचन इस सम्बन्ध में इस अभिप्राय से उद्धृत करना चाहते हैं कि, जिन द्विजातियों को जाति का अतिशय अभिमान है, जो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ही अपने आपको कृतकृत्य मान बैठे हैं, जिन्होंनें जातिभाव को केवल उदरपोषण का साधक बना लिया है, वे उन वचनों को आंखें खोल कर देखें, और यह देखें कि, उन्हीं का शास्त्र कर्म-विद्यादि के अभाव में इन की कैसी भर्त्सना कर रहा है।

न जाति, न कुलं, राजन्! न स्वाध्यायः, श्रुतं न वा।
कारणानि द्विजन्तस्य वृत्तमेव हि कारणम्॥१॥
किं कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः।
कुमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु॥२॥
जातिकम्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः श्रुचिः।
वेदाध्ययमसम्पनः षट्षु कर्म्मस्विष्यतः॥३॥
सत्यवाक् विषसाशी तु शीलवांक्च गुरुत्रियः।
सत्यवती सत्यपरः स व बाह्मण उच्यते॥४॥
विद्या-तपक्च-योनिक्च एतद्-ब्राह्मणलक्षणम्।
विद्या-तपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः॥ ॥॥

सत्यं, दानं, क्षमा, शील, मानृशंखं, दया, घृणा।

हश्यन्ते यत्र लोकेऽस्मिन् तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥६॥

ब्रह्मचर्यं, इत्या, शान्ति, धर्मानं, सत्यं, मकल्कता।

अहिंसा,-स्तेय, माधुर्यं, दंमञ्चेति 'यमाः' स्मृताः॥७॥

सनान-मौनो-पवासे-ज्या- स्वाध्यायो-पस्थनिग्रहः।

'नियमा'- गुरुशुश्रूषा- शौचा- क्रोधा- प्रमादता॥८॥

साङ्गांस्तु चतुरो वेदान् योऽधीते वे द्विजर्षम !

षड्म्यो निवृत्तः कर्म्मस्यस्तं पात्रमृषयो विदुः॥६॥

<sup>\*</sup> १—निषिद्ध परस्त्रोगमन न करते हुए केवल स्वरारामन (ऋतुकालादि में यथाशास्त्र ) ही 'ब्रह्मचर्य्य' है । २—प्राणमात्र को विपक्ति से मुक्त करने की इच्छा रखना ही 'द्या' है । ३— मुख-दुःख, हर्ष-विषाद, आदि सांसारिक द्वन्तों को शान्ति पूर्वक सहने की शक्ति रखना ही 'शान्ति' है । ४—स्वाभिमत इष्ट्वेवता का स्मरण करते रहना ही 'ध्यान' है । ४—लोककत्याण के लिए यथार्थ बोलना ही 'सत्य' है । ६—दम्भवृत्ति का परित्याग रखना ही 'अकल्कता' है । ७—जिस हिंसा का शास्त्र विधान नहीं करता, उस से बचना ही 'अहिंसा' है । ८—न लेने योग्य दूसरे के स्वत्व पर दृष्टि न डालना हो 'अस्तेय' है । ९—समाज के शिष्टपुरुषों से अनुग्रहीत लोकसम्मत वेश-भूषा, शिष्ट सम्भाषण, सभ्य चेष्टा, आदि का अनुगमन ही 'माधुर्य्य' है । १०—हित-मित-प्रियमोजनादि से, हित-मित-प्रियमाषणादि से इन्द्रियमदों को उच्चेजित न होने देना हो 'द्म' है । ११—यथासमय ब्राह्ममूहर्त्त में नित्यस्तान से, प्रहण, आशौचादि से सम्बन्ध रखने वाले नैमित्तिक स्तान से कायग्रुद्धि रखना ही 'स्नान' है । १२—किसी को पीका पहुंचाने वालो, निषिद्ध, अस्लील, असभ्य, शिष्टासम्मत वाणी का उच्चारण न करना ही 'मौन' है । १३—नित्य, नैमित्तिक देवतानुवन्धी अनकान करना ही 'उपचास' है । १४—वेत-पितृ-ब्रूषि—आदि को उद्देश्य बना कर द्रव्यत्याग द्वारा यज्ञ-आद्ध-तर्पणादि करना ही 'इज्या' है । १५—नियमित रूप से साङ्गोपङ्ग वेदाध्ययन करना ही 'स्वाज्याय' है । १६—कामशास्त्रविरुद्ध आयुर्वेदविरुद्ध कुत्सितरितिकोझ का निरोध रखना हो 'उपस्थनिमद्ध' है । १७—जुक्त की इच्छानुसार वलना ही 'गुरुग्चभूष्य' है । १८—सल्सपूत्र परिसाग, स्नानदि से कायग्रुद्धि

जो महानुभाव वर्णव्यवस्था के जन्मभाव पर आक्षेप करते हैं, बुरा करते हैं। परन्तु उनसे भी अधिक बुरा वे कर रहे हैं, जो जाति-मात्रोपजीवी बनते हुए भी वर्णव्यवस्था का निर्श्वक अभिमान रखते हैं। जात्यभिमान ने वर्णव्यवस्था की जो दुर्दशा की है, उसी का यह दुष्परिणाम है कि, आज इस सर्वमान्य ईश्वरीय व्यवस्था पर छोगों को आक्षेप करने का अवसर मिछ रहा है। दूसरों को दोषी ठहराते हुए हमें पिहछे अपने दोषों का भी अन्वेषण कर छेना चाहिए। केवछ चीत्कार से ही तो हम वर्णों का महत्व सुरक्षित नहीं रख सकते। सहयोगी कहा करते हैं, दान-धर्म उठ गया, धर्म-कर्म छुप्त हो गया। ठीक है, परन्तु क्यों १ उत्तर स्पष्ट है। सारा दोष दूसरों पर डाछ देना कहां तक न्याय सङ्गत है १ यह उन्हीं सहयोगियों को विचार करना चाहिए। इम कुछ कर्त्तव्य करें नहीं, समाज को हम से सिवाय हानि के छाम कुछ हो नहीं, और फिर जात्यभिमान का उद्घोष करते फिरें, सर्वथा निर्श्वक।

अस्तु, 'कर्म की उपयोगिता सर्वमान्य है' यह स्वीकार करते हुए भी 'योनि का प्राधान्य सुरिक्षत है' यह मान छेने में उन परपिक्षयों को भी कोई आपित्त नहीं करनी चाहिए। देखिए न, द्विज के द्विजन्त विकास के छिए ही श्रोत-स्मार्त संस्कारों का विधान हुआ है, जैसा कि आगे आनेवाछे—'संस्कारिविज्ञान' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। संस्कारिविज्ञान केवल द्विजातिवर्ग के छिए ही नियत है। यदि जाति का कोई महत्व न होता, तो शूद्रवर्ग को संस्कारों से क्यों विश्वत रक्खा जाता।

जाति का कोई महत्व न मानने वाले उन शास्त्रनिष्ठ बन्धुओं से हम पूंछते हैं कि, बिना 'जातिभाव' माने वे शास्त्रसिद्ध 'नामकरणसंस्कार' को कैसे सुरक्षित रख सकेंगे ? उत्पन्न शिद्यु का उत्पत्तिदिन से दसवें दिन नामकरणसंस्कार करने का विधान है। एवं साथ ही में इस सम्बन्ध में यह आदेश है कि —

करना, इन्द्रसंयमादि से अन्तःकरण शुद्ध रखना, विद्या-तप आदि से कारणात्मा को पवित्र बनाए रखना, इस प्रकार बाह्य-आभ्यन्तर मलों को दूर करते रहना हो 'शौच' है। १९,—विना कारण किसी को मार बैठना, गालो दे देना, अभिशाप दे बैठना, ओर ओर निन्दा क्रूर कर्म्म कर बैठना क्रोध है, इन वृत्तियों से बचना ही 'अक्रोध' है। २०,—शास्त्रविहित कम्मी में प्रवृत्त रहना, शास्त्रनिषद्ध कम्मी से बचना ही 'अप्रमादता' है।

# मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्, क्षत्रियस्य बलान्वितम्। वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य जुगुप्सितम्।।

उत्पन्न शिशु अभी किसी कर्म्म की योग्यता नहीं रखता। फिर उस का वर्णीचित नामभेद किस आधार पर विहित हुआ ? अवश्य ही आपको योनिमाव का आश्रय छेना पड़ेगा। बिना इस के नामसंस्कार सम्भव नहीं। इन्हीं सब कारणों के आधार पर इम ने वर्णव्यवस्था, एवं इस का कुळकमानुगत भाव, दोनों को प्रकृतिसिद्ध ही माना है।

इसी कुलमहिमा से भारतवर्ष इस अवनत दशा में भी अपने आदर्श में सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। जो शिल्पकलाएं भारतवर्ष में उपलब्ध होती हैं, बीसवीं सदी का सुससुन्नत पश्चिमी जगत् उस की नकल भी नहीं कर सकता। बात वास्तव में यथार्थ है। जिस की वंशपरम्परा में जो कम्भ चला आ रहा है, जिस के मनः-प्राण-वाङ्मय आत्मा में, गुक्र-शोणित में सदा से वंशकम्मां नुगत वासनाएं अविच्लिन्न रूप से चलीं आ रहीं हैं, वह उस वासना-वासित कम्म में जितना नैपुण्य प्राप्त कर सकता है, वह निपुणता एक नवीन शिष्य में कमी नहीं आ सकती। भारतवर्ष का सर्वोत्कृष्ट शिल्प, ब्राह्मणवर्ग का लोकोत्तर ज्ञानवैभव, क्षत्रियों का अपूर्व पौरुष, वैश्यों की प्रमूत पशुसम्पत्ति, ये सब कुछ विकास इसी कुलपरम्परा की महिमा हैं। यदि चातुर्वण्य-ज्यवस्था व्यक्तिप्रधान ही रही होती, तो कभी भारतवर्ष अभ्युद्य-निःश्रेयस के इस सन्वीच शिखर का अधिकारी न बनने पाता।

आज जो इस देश में अशान्ति हो रही है, इस का एक मात्र कारण वर्णसाङ्कर्य, एवं तन्मूलक कर्म्मसाङ्कर्य ही है। अपने कुलकमानुगत कर्मों का परित्याग कर आज सब बनना चाहते हैं। यदि एक व्यक्ति चर्ला कातने दौड़ता है, तो सब उसी के पीछे लट्ठ लेकर दौड़ पड़ते हैं, मानों राष्ट्र की एकमात्र आवश्यकता यही रह गई हो। यदि कोई व्यक्ति चिकित्सक बनता है, तो सब उसी ओर मुक पड़ते हैं। यदि किसी वैश्य को व्यापार में लाभ हो जाता है, तो ब्राह्मण, अब्राह्मण सब उसी ओर मुक पड़ते हैं। कोई साहित्यिक पत्र निकालता है, तो सब को यही धुन सवार हो जाती है। किसी स्वर्णकार के बनाए

भ सर्वे यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः ।
 सर्वे सर्वस्विमच्छिन्ति तत्र नाशः प्रवर्त्तते ॥

आभूषण यदि लोकप्रिय वन जाते हैं, बन्धुगण इसी ओर प्रणत वन जाते हैं। परिणाम यह होता है कि, किसी क्षेत्र में किसी को पूर्ण सफलता नहीं मिलती। समाज अपने नैतिक वल को खोता हुआ अर्थसङ्कट में पड़ जाता है। आज बीमारों से अधिक चिकित्सक हैं, पढ़ने वालों की संख्या से अधिक पत्रों की संख्या है, पहिनने वालों से अधिक आमूषण बनाने वाले हैं। मुविकलों से अधिक वकील हैं। विद्यार्थियों से अधिक शिक्षक हैं, खरीदनेवालों से अधिक दूकानें हैं, चढ़नेवालों से अधिक सवारियां हैं। और सभी "अब मरे, आज मरे, कल मरे, रोजगार मन्दा है" मन्त्र का जप कर रहें हैं।

यह निश्चित है कि, जबतक जातिविभाग के आधार पर कर्म्मविभाग न होगा, तबतक स्वयं परमेश्वर भी शान्ति स्थापित नहीं कर सकते। जो मनुष्य, जो वर्ण, अधिकार सिद्ध कर्म्म का परित्याग कर दूसरी ओर जाता है, वह कभी मुखी नहीं रह सकता, एवं ऐसे अन्धिकृत व्यक्तियों का वह समाज भी, समाज समष्टिक्ष राष्ट्र भी कभी समृद्ध नहीं वन सकता। 'स्वे स्वे-कर्मण्यिभरतः संसिद्धिं लभते नरः' से बढ़कर शान्ति-स्थापन का और कोई अन्यमार्ग नहीं है। विज्ञान, दर्शन, साहित्य, शिल्प, कला, कृषि, पशु, वस्त्र, आदि सभी राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्र को सभी चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब कि सब का वर्गीकरण किया जाय, सब का कर्म्म नियमित रूप से प्रकृतिसिद्ध श्रेणी-विभाग के आधार पर विभक्त किया जाय। क्योंकि सभी कर्म्म अन्योऽन्याश्रित हैं। आवेश में आकर सब का एकतः अनुगत बन जाना सर्वनाश का ही कारण है।

यह महादुःख का विषय है कि, आज हमनें अपनी अज्ञता के कारण ब्रह्म-क्षत्र, दोनों रक्षक बलों की उपेक्षा कर दी है, अपना लिया है, एकमात्र-विणग्धर्म, तथा शूद्रधर्म। यह पिहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि, ब्रह्म-क्षत्र बल ही रक्षक बल हैं। अर्थ, तथा प्रवर्गक्ष राष्ट्र का बाह्य कलेवर इन्हीं दोनों से सुरक्षित रह कर पनपता है। यदि राष्ट्र इन रक्षकों की उपेक्षा कर देता है, तो उस की विनष्टि निश्चित है। यदि हमें वास्तव में राष्ट्राभ्युदय अपेक्षित है, यदि सचसुच में हम देश का कल्याण चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम ब्रह्म बल का आश्चय लेना पड़ेगा, ब्रह्मबल के आधारपर क्षत्रबल की प्राणप्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। क्षत्र को ब्रह्म का अनुगामी बनाना पड़ेगा। इस के लिए ब्राह्मणवंश को अप्रगामी बनाना पड़ेगा। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नियन्त्रणपूर्वक ब्राह्मणवंश को ब्रह्मसाहित्य (वेदशास्त्र) में प्रतिष्ठित करना होगा।

उक्त वर्णमीमांसा का निष्कर्ष यही हुआ कि, वर्णसृष्टि का मूळ जन्म ही है। साथ ही जन्मभाव की रक्षा, विकास, प्रसार आदि के छिए वर्णानुकूळ कर्म्मानुष्टान भी नितान्त आव-रयक है। इस प्रकार 'जन्मप्रधानकर्मि' ही वर्णव्यवस्था का मूळस्तम्भ बनता है। इसी रहस्य को व्यक्त करते हुए, जन्म-कर्म्म, दोनों को व्यवस्था की प्रतिष्टा बतळाते हुए भगवान् ने कहा है—

> चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण-कर्मिवभागशः। तस्य कर्त्तारमपि मां बिद्धचकर्त्तारमव्ययम्।।

> > -गी० ४।१३।

श्लोकस्थ 'गुण' शब्द सत्व-रज-स्तमोगुणमयी प्रकृति का ही सूचक है। प्रकृति ही जाति (योनि) की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार 'गुण' शब्द से जहां भगवान् वर्ण-व्यवस्था को जन्मपरक सिद्ध कर रहे हैं, वहां 'कर्म्म' शब्द द्वारा वर्णस्वरूपरक्षार्थ कर्म्म की भी अवश्य-कर्त्तव्यता सूचित कर रहे हैं। वर्णव्यवस्था के इसी तत्व को लक्ष्य में रख कर धर्माचार्यों ने कहा है—

'प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वर्ण्यं संस्कारविशेषाच'।
—वसिग्टः।

आर्षसाहित्य पर जिन्हें अणुमात्र मी निष्ठा है, वे अवश्य ही पूर्वप्रतिपादित 'वर्णव्यवस्था' क्वांच्यवस्था के सम्बन्ध में योगिता, तथा अनुगमनीयता स्वीकार करेंगे। परन्तु अभी भारत-वर्ष में हीं एक समुदाय ऐसा शेष रह गया है, जो प्रत्येक विषय में पश्चिमी विद्वानों की सम्मति को ही मुख्य स्थान देता है। उस की दृष्टि में पूर्वी विद्वानों के विचार जहां केवल कल्पना प्रसूत हैं, वहां पश्चिमी विद्वानों के सिद्धान्त विज्ञान की कसौटी पर कसे हुए, अतएव विशेष प्रामाणिक हैं। अवश्य ही हमें इस वर्ग की पृष्टि के लिए भी कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालना पड़ेगा, जिस से कि इन परानुवर्त्तियों का ध्यान भी इस महत्व-पूर्ण ज्यवस्था की ओर आकर्षित किया जा सके।

सुप्रसिद्ध दार्शनिक (Philosopher) 'सुकरात' (Socrates ) के प्रिय शिष्य, सर्वश्री 'प्लेटो' ( Plato ) के नाम से हमारा उक्त वर्ग भलीभांति परिचित होगा, साथ ही में उसके सुप्रसिद्ध 'रिपब्लिक' ( Republic of Plato ) प्रन्थ से भी वह अपरिचित न होगा। प्लेटो ने इसी प्रन्थ में बड़े विस्तार के साध 'वर्णव्यवस्था' की मीमांसा की है। और इस मीमांसा के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि, समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के छिए मानववर्ग का चार भागों में श्रेणि-विभाजन अत्यावश्यक है। इस में तो कोई सन्देह नहीं कि, प्लेटो के ये विचार केवल भूतवाद से सम्बन्ध रखते हैं। भारतवर्ष में जिस आधार पर इस व्यवस्था का आविष्कार हुआ है, उसके साथ प्लेटो की व्यवस्था की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों कि वहां ब्रह्म-क्षत्र विट्-शूद्र भावों का विकास असम्भव है। यद्यपि यह ठीक है कि, प्लेटो ने भी भारतीयशास्त्र की तरह इन विभागों को प्रकृति-सिद्ध ही बतलाया है। तथापि 'यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः'० वाले पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार इस ऐन्द्री व्यवस्था का उन वारुण देशों में विकसित होना सर्वथा प्रकृतिविरुद्ध है। ब्रह्ममूलक वेद्शास्त्र, तथा तन्मुलक वर्णाश्रम विभाग एकमात्र भारतवर्ष की ही प्रातिस्विक सम्पत्ति है। इस कथन से अभिप्राय हमारा यही है कि, समाज संघठन के नाते स्वीकृत प्लेटो का वर्ण-विभाग उद्धृत करने मात्र से ही कोई कल्पना रसिक यह न मान बैठे कि, भारत की तरह यदि वहां भी चार विभाग हो जायंगे, तो वे भी ठीक यहीं की तरह कर्म्म-कलाप के अनुगामी बन जायँगे। अथवा तो उन्हें भी वेदस्वाध्याय, यज्ञादि कम्मों का अधिकार मिल जायगा, वहां के व्यक्ति भी ब्राह्मणवत् पूज्य बन जायंगे। यद्यपि यह ठीक है कि, ब्रह्मक्षत्रादि वर्ण बीजरूप से न केवल वहां के मनुष्यों में ही प्रतिष्ठित हैं, अपितु पूर्वकथनानुसार चारों वर्ण, चारों अवर्ण पदार्थमात्र में बीजरूप से प्रतिष्ठित हैं। और बहुत सम्भव है, इसी आधार पर प्लेटो ने इस अपने काल्पनिक विभाग को प्रकृतिसिद्ध भी मान लिया हो। तथापि सब से बड़ा ऐन्द्र-वारुणदेश मेद ही वहां के लिए प्रतिबन्धक बन रहा है, एवं बना रहेगा। हां, चारों बीजों का वारुणभाव से वहां भी अवश्य ही विकास सम्भव है, जिसका कि एकमात्र उपयोग बाह्य-सामाजिक संघठन पर विश्रान्त है। प्रकृत में प्लेटो के उदाहरण से हमें केवल यही सूचित करना है कि, मानवसमाज का वर्गीकरण पश्चिमी विद्वानों को भी स्वीकृत है। वे भी रजो-वीर्घ्य की शुद्धि को विशेष महत्व दे रहे हैं। उन में भी जातिविभाग आवश्यक रूप से स्वीकृत है। हां, तो पहिले सामान्य दृष्टि से उन देशों के वर्गीकरण की मीमांसा कीजिए।

पश्चिमी देशों के मानव समाज को 'ज्ञान-क्रिया-अर्थ-प्रवर्ग्य' मेद से चार भागों में विभक्त माना जा सकता है। यही क्यों, हमें तो आज यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि, जहां हमनें मूर्खतावश अपने श्रेणि-विभागों की उपेक्षा कर अपना सब कुछ खो दिया है, वहां पश्चिमी देशों नें अपने वर्ग-नियन्त्रणरूप व्यवस्था-विभाजन के आधार पर भूतोन्नित की चरम सीमा प्राप्त कर छी है। अस्तु, प्रकृत में उन्नित-अवनित का उहापोह अनपेक्षित है। अभी हमें वहां के उन चारों विभागों के कर्तव्य-कम्मों का विचार करना है, जो कि विभाग उन्हीं की परिभाषानुसार क्रमशः १—क्रुर्जी (Clergy), २—सोल्जर (Soldier), ३—सर्चेन्ट (Merchant), ४—लेबर (Labour), इन नामों से व्यवहृत किए जा सकते हैं।

धर्ममिनिद्रों के (गिरजाघरों के) अधिष्ठाता, धर्म्मीपदेशक, धर्मगुरू ही 'क्कुर्जी' हैं, जो कि 'पादरी'-'धर्मिपता' 'कादरें' 'पोप' आदि नामों से भी व्यवहृत हुए हैं। ईसायित स्वीकार करते समय इन्हीं धर्मगुरुओं से 'बित्समा' िख्या जाता है। पानी डालने की एक विशेष प्रक्रिया का ही नाम 'बित्समा' है। हमारे यहां भी यज्ञादि कस्मों में दीक्षित होने वाले यजमान को पहिले 'अप उपस्पर्श' ही करना पड़ता है। न केवल यज्ञकर्म में हीं, अपितु सभी धार्मिक कृत्यों में पानी द्वारा ही संकल्प का अभिनय होता है, जिसका कि अनुकरणमात्र यत्र-तत्र स्वीकृत है। वक्तव्यांश प्रकृत में यही है कि, उपदेश देना, धर्मप्रस्थ (वाइबिल ) का प्रचार करना, ईश्वरीयज्ञान की दीक्षा देना, ये सब 'कुर्जीसम्प्रदाय' के ही कार्य्य मानें गए हैं।

दूसरा विभाग 'सोल्जर' है। सिपाही को ही सोल्जर कहा जाता है। शस्त्रबल से समाज की रक्षा करना, पारस्परिक अशान्तियों का दमन करना, इस का मुख्य कर्म्म है। तीसरा न्यापारी वर्ग 'मर्चेन्ट' नाम से प्रसिद्ध है। वाणिज्य ही इस का मुख्य कर्म्म है। मजदूरपेशा लोगों का समुदाय ही 'लेबर' वर्ग है। शारीरिक श्रम से समाज की सेवा करना इस का मुख्य काम है। इसी दृष्टि के आधार पर हम कह सकते हैं कि, ज्ञानोपदेशक 'कुर्जी' वहां का 'ब्राह्मणवर्ग' है, रक्षक सोल्जर 'अत्रियवर्ग' है, वाणिज्याधिष्ठाता मर्चेन्ट 'वैश्यवर्ग' है, एवं श्रमानुगामी लेबर 'शूद्रवर्ग' है। इस प्रकार रूपान्तर से वहां भी श्रेणिविभाग स्पष्टरूप से उपलब्ध हो रहा है। अब इसी सम्बन्ध में प्लेटो के विचार भी सुन लीजिए।

प्लेटो का यह विशेष आग्रह है कि, यह श्रेणि-विभाग प्रकृतिसिद्ध ही माना जाय। उस ने मनोविज्ञान (Psycology) के आधार पर सत्व रजः-तमोमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अनुसार समाज को १—गार्जियंस (Guardians), २ सोल्जर्स (Soldiers), ३—आर्टिजंस (Artisans), इन तीन भागों में विभक्त किया है। निगहवान, द्रष्टा, पथपदर्शक का ही नाम गार्जियन है। प्लेटो के मतानुसार इसे हाथ-पैरों से (शरीर से) विशेष काम नहीं लेना पड़ता, अपितु ज्ञान-शक्ति ही इस का प्रधान साधन है । प्लेटो इन्हें समाज के 'मुखिया' मानता है, 'प्रधान' मानता है । इस मुखिया वर्ग को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करता हुआ प्लेटो कहता है—

1. "In the first place, none of them should have any property of his own beyond what is absolutely necessary; neither should they have a private house or store closed against any one who has a mind to enter; their provisions should be duly such as are required by trained warriors, who are men of temperance and courage; they should agree to receive from the citizens a fixed rate of pay, enough to meet the expences of the year and no more; and they will go to mess and live together alike soldiers in a camp. Gold and Silver we will tell them that they have from god; the divines metal is within them, and they have, therefore, no need of the dross which is current among men, and ought not to pollute the divine by any such earthly admixture; for that Commoner metal has been the source of many unholy deeds, but their own is undefiled. And they alone of all the citizens may not touch or handle silver or gold, or be under the same roof with them, or wear them, or drink from them. And this will be their salvation, and they will be

९ भगवान मनु ने भो ज्ञानोपासक ब्राह्मण के लिए शारीरिकश्रम निषिद्ध माना है।

२ ब्राह्मण अग्नि प्रधान है, अग्नि प्रजापित का मुखस्थानीय है। तत्स्थानीय ज्ञानोपदेशक वर्ग मुख्य बनता हुआ अवस्य ही समाज का 'मुखिया' माना जायगा।

the saviours of the State. But should they ever acquire homes or lands or moneys of their own, they will become housekeepers and husbandmen instead of guardians, enemies and tyrants instead of allies of the other citizens; hating and being pated, plotting and being plotted against, they will pass their whole life in much greater terror of internal than of external enemies, and the hour of ruin, both to themselves and to the rest of the State, will be at hand. For all which reasons may we not say that thus shall our State be ordered, and that these shall be the regulations appointed by us for our guardians concerning their houses and all other matters. ?"

-Republic of Plato. 417.

१--"(समाज के मुखिया ही 'गार्जियंस' कहळावेंगे )-डनका जीवन ऐसा (निम्न छिखित) होना चाहिए। जहां तक वन पड़े, ये मुखिया छोग अपनी कोई निजी स्थायी सम्पत्ति न वनावें, अथवा (राजनियमानुसार न बना सकें)। इनके निवासस्थानों में किसी का प्रवेश निषिद्ध न हो—(क्योंकि ये सबके शिक्षक हैं, सबके साथ मित्रता रखनेवाछे हैं, सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करना इनका आवश्यक कर्जव्य है)। इनका (ज्ञानीय) भाण्डार सबके छिए खुळा रहना चाहिए। ऐसे संयमी, तथा उत्साही छोगों को (वारियर-श्रेणि के छोगों को), जो कि युद्ध करने में दक्ष हों, इन गार्जियन छोगों को आवश्यकताएं पूरी करनीं चाहिएं। जिस वस्तु की इन्हें आवश्यकता हो, वह वस्तु उन योद्धाओं की ओर से इन्हें निश्चतक्ष्म से मिळा करे क्योंकि ये गार्जियन (निस्वार्थमाव से) समाज की सेवा करते हैं—(अतएव इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का भार समाज के मुसम्पन्नवर्ग पर ही है)। (समृद्ध समाज की ओर से) उन गार्जियनों को जो कुळ मिळे, वह न अधिक हो, न कम। वे गार्जियन एक ही मोजनाळय में मोजन करें, एवं इस तरह रहें, जैसे केम्पों में रहा करते हैं। (अर्थात् वे छोग अपने छिए ऐसे स्थायी प्रासाद न बना डाळें, जिन का मोह इन की ज्ञानशक्ति का विघातक बन जाय, अपितु इन्हें केम्पों की भांति अस्थायी निवास-स्थान (पर्णकुटियां) ही बनानें चाहिएं।

गार्जियन वर्ग को मालूम होना चाहिए कि, उन के हृद्यों में परमात्मा ने दैवीसम्पत्ति प्रतिष्ठित कर रक्खी है, अतएव उन्हें सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्थिव-सम्पत्ति उन के आध्यात्मिक (दैवी) धन को अपिवत्र (निर्वल्ल) बनाएगी, क्योंकि इस सिक्के ने हीं संसार में असंख्य उपद्रव खड़े किए हैं। (चूंकि सांसारिक भौतिक सम्पत्ति का परिप्रह दैवी आध्यात्मिक ज्ञानसम्पत्ति का विरोधी है, इस के स्वाभाविक विकास को रोकने वाला है, अतएव) उन के लिए सोने चांदी को छूना पाप है। जिस मकान में ये धातु हों, (उन सम्पत्तिशालियों के उच प्रासादों में) जाना (स्थायीक्प से रहना) पाप है। इन धातुओं के आमूषण पहिनना, और इन धातुओं के बरतनों में पानी पीना पाप है। यदि वे इन नियमों का (यथावत्) पालन करते रहेंगे, तो वे अपनी, तथा अपने समाज की रक्षा कर सकेंगे।

(ठीक इस के विपरीत) जब वे सम्पित का संग्रह कर छेंगे, जब उन के पास जमीन, घर, रूपय्या पैसा हो जायगा, तो (वे इन सांसारिक सम्पित्तयों के मोह में फँस कर) रक्षक होने के स्थान में एक जमीन-घर-दौछत वाले ज्यापारी बन जायँगे, और परिणामस्वरूप अपने समाज के सहायक होने की जगह उसे द्वाने वाले स्वामी बन जायँगे। उन का जीवन घृणा करने, तथा किए जाने में, षड़यन्त्र करने, तथा षड़यन्त्रों का शिकार बनने में बीत जायगा। फछतः समाज नष्ट हो जायगा। इस छिए गार्जियन की स्वरूप रक्षा के छिए इसी प्रकार के राजनियम बनना क्या आवश्यक नहीं है १ (जिन नियमों के नियन्त्रण से यह विपरीत मार्ग का अनुगामी न बन सके)।"

धर्माचार्य्य मनु ने ब्रह्मवीर्य्यप्रधान ब्राह्मणवर्ण के लिए जिन जिन नियमोपनियमों का विधान किया है, तत्वदर्शी प्लेटो ने भी ब्राह्मणवर्गस्थानीय, ज्ञानोपदेशक गार्जियनवर्ग के लिए उन्हीं नियमों से मिलते-जुलते नियमोपनियमों का नियन्त्रण आवश्यक सममा है। एवं इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, समाज-सुन्यवस्था के लिए प्लेटो की दृष्टि में समाज का वर्गीकरण ही अन्यतम साधन है।

गार्जियन, वारियर आदि श्रेणि विभाग केवल मनुष्य की ही कल्पना है ? अथवा इस विभाग में प्रकृति का भी कुछ हाथ है ? यह प्रश्न भी प्लेटो के सामने उपस्थित होता है। तत्त्वपरिशीलन के अनन्तर इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि—नहीं, यह केवल सामाजिक कल्पना ही नहीं है, अपितु इस कल्पना के मृल में प्रकृति का पूर्ण सहयोग विद्यमान है। प्लेटो का अभिप्राय यही है कि, समाज में ज्ञान क्रिया-अर्थरूपा जो

शक्तियां उपलब्ध होतीं हैं, वे अवश्य ही उन व्यक्तियों के प्रातिस्विक गुण हैं। व्यक्तियों की समष्टि का ही तो नाम समाज है। यदि व्यक्तियों में ये शक्तियां प्रकृतिदत्त न होतीं, तो समाज में इन का विकास सर्वथा असम्भव रहता। यही बात यह सिद्ध करने के लिए पर्ध्याप्त प्रमाण है कि, सामाजिक वर्गींकरण प्रकृतिमेद (स्वभावमेद, योनिमेद, जन्ममेद) पर ही अवलम्बित है। अपने इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए प्लेटो कहते हैं—

2. "Whether the Soul has three principles of life?

Certainly it has. The three principle divisions of Society, that we practically see in the world, can be but the reflection of the Soul itself."

२—"क्या आत्मा की तीन प्रकार की प्रकृतियाँ होतीं हैं ? क्यों नहीं। (अवश्य होतीं हैं)। यदि समाज के तीन प्रकार के विभाग हैं, तो ये अवश्य ही प्रकृति के ही विभाग होंगे। क्योंकि समाज में तीनों गुण व्यक्तियों के गुणों से ही आते हैं"।

गार्जियन 'सीनेटर' है, सोस्जर 'वारियर' है, एवं मर्चेन्ट 'आर्टिजन' है। "समाज के इन संभी विभागों को अपने अपने अधिकारसिद्ध नियत कम्मों में हीं प्रवृत्त रहना चाहिए। यदि इन में कभी परस्पर संकरभाव की प्रवृत्ति देखी जाय, तो उन का राजदण्डद्वारा नियन्त्रण करना आवश्यक है" यह सिद्धान्त स्थापित करते हुए प्लेटो प्रकृति भाव के साथ साथ इस वर्गीकरण के वंशानुगामी बनने की भी कामना प्रकट कर रहे हैं। देखिए!

3. "But when the cobbler, or any other man whom nature designed to be a trader, having his heart lifted up by wealth or strength or the number of his followers, or any like advantage, attempts to force his way into the class of warriors, or a warrior into that of lagislators and guardians, for which he is unfitted, and either to take the implements or the duties of the other; or when one man is trader, lagislator, and warrior all in one, then I think you will agree with me in saying that this interchange and this meddling of one with another is the ruin of the State.

It is necessary for good administration in a State that all people should do their own business and they should not be allowed to intermeddle with one another."

# -Republic of Plato 434 B.

३ - "जब ऐसा व्यक्ति, जो प्रकृति के अनुसार आर्टिजन (वैश्य) प्रवृत्ति का है, अभिमान में आकर वारियर (क्षत्रिय) श्रेणि में प्रविष्ट होना चाहता है, जब वारियर अपनी ऊंची श्रेणि के योग्य न रहता हुआ सीनेटर (ब्राह्मण) श्रेणि में आना चाहता है, इस प्रकार जब एक ही व्यक्ति सब काम करना चाहता है, तब समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाती है। किसी भी राज्य में सुशासन होने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अपने अपने नियत कर्म्म में ही प्रवृत्त रक्खा जाय, और अव्यवस्था न होने दी जाय"।

बीजरूप से सर्वत्र, सभी जड़-चेतन पदार्थों में प्रतिष्ठित वर्णविभाग की प्रकृतिसिद्धता में किसी तरह का सन्देह नहीं किया जा सकता। 'सैय्यद, पठान, रोख, मुगल' रूप से मुस्लिम जगत् में भी सामाजिक वर्णविभाग उपलब्ध हो ही रहा है। ऐसी दशा में वर्ण-व्यवस्था को केवल काल्पनिक वस्तु मान बैठना कदापि न्यायसङ्गत नहीं कहा जा सकता। सम्पूर्णविश्व में बीजरूप से व्याप्त वर्णसृष्टि ने केवल भारतवर्ष में हीं व्यवस्थितरूप क्यों प्राप्त किया १ भारतीय वर्णव्यवस्था वंशानुगत क्यों मानी गई। १ इत्यादि प्रश्नों का यथावत् समाधान करने के अनन्तर इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना शेष रह जाता है कि, यदि हमें अपने भारतराष्ट्र का कल्याण अभीप्सित है, यदि वास्तव में हम मुख-शान्ति चाहते हैं, तो हमें अपनी शक्तियों का उपयोग एकमात्र इसी व्यवस्था की रक्षा में करना चाहिए। एवं मौलिकरहस्य परिज्ञान के द्वारा अपनी भ्रान्त कल्पनाओं का परित्याग कर 'एष धम्मैः सनातनः' को ही मूल मन्त्र बनाना चाहिए।

श्रृह्ण भवन देद देदांग विद्यालय हाति—वर्णव्यवस्थाविज्ञानम् श्रान्य क्षत्राकः ..... श्रान्य \* \*





